| नी र        | सेवा म | नेव र | ğ   |
|-------------|--------|-------|-----|
|             | विल्ली |       | 8   |
|             |        |       | XXX |
|             |        |       | \$  |
|             | *      |       | 8   |
|             | 11.0   |       | ×   |
| क्रम संख्या | 020.8  | VFI_  | 8   |
| काल नं      | 050.0  | 166   | 8   |

## JINARATNAKOSA

### AN ALPHABETICAL REGISTER OF JAIN WORKS AND AUTHORS

VOL. I. WORKS

PY

HARL DAMODAR VELANKIA, M.A.

I ROTH NOW OF SOMETHE WILL ON COMMENT, BORNING

POONA

BHANDARRAR ORIENTAL RESEARCH INSPITETE

10144

### COVERNMENT ORIENTAL SERIES

Class C, No. 4

Copies can be had direct from the.

Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona 4 (India)

Price: Rs 12 Annas 8 per copy, exclusive of postage.

Printed and published by Dr. R. N. Dandekar, M. A., Ph. D. at the Bhandarkar Institute Press, Bhandarkar Oriental

Research Institute, Poona No. 4 (India)

## JINARATNAKOŚA

# AN ALPHABETICAL REGISTER OF JAIN WORKS AND AUTHORS

VOL. I. WORKS

BY

HARI DAMODAR VELANKAR, M.A.

PROFESSOR OF SANSKRIT, WILSON COLLEGE, Bombay

#### POONA

BHANDARKAR ORIENTAL RESEARCH INSTITUTE

1944

### COVERNMENT ORIENTAL SERIES

Class C. No. 4

PREPARED UNDER THE SUPERVISION OF
THE PUBLICATION DEPARTMENT OF
THE BHANDARKAR ORIENTAL.
RESEARCH INSTITUTE
POONA



# जिनरत्नकोशः

(जैनग्रन्थग्रन्थकृत्सूच्यात्मकः)

यन्यविभागः प्रथमः

विल्सन कॉलेज-गीर्वाणभाषा-प्रधानाध्यापकेन एम्. ए. इत्युपपदधारिण।
वेलणकरकुलावतंसेन दामोदरस्तुना हरिणा
रचितः

पुण्यपत्तनस्य-

भाण्डारकरप्राच्यविद्यासंद्योचनमन्दिराधिकृतैः

भाण्डारकरमाच्यविद्यामन्दिरसुद्रणालचे सुद्रचित्वा पाकास्यं नीतः

१८६६ शकवस्सराः १९४४ विस्तान्दाः

मूल्यं सार्थद्वादश स्वयकाः

#### PREFACE

WHILE I was preparing the Descriptivo Catalogue of the Mss, of the B. B. R. A. S., Bombay, I found that the then available information about the extent and nature of Jain Literature was rather megre. So, I decided to compile a Catalogue Catalogorum on the lines of Aufrecht's great work. I actually began my work in the month of December, 1923 and succeeded in acquiring reliable lists of Mss. preserved in the various Jain Bhandars throughout India. The lists of the Svetambara Bhandars were obtained by me through many of my friends, prominently among whom must be mentioned the late Mr. K. P. Modi, Advocate of Ahmedabad, Shri Indravijaya Suri Maharaj of Shivpuri, Gwalior, Mr. M. D. Desai, Advocate of Bombay, Dr. T. L. Shah, of Baroda, and Mr. K. H. Javeri, Cloth Merchant of Bombay. On the other hand, I got the lists of the Digambara Bhandars from the Ailak Pannalal Digambara Jain Sarasvati Bhuvan at Bhuleshvar, Bombay ; but very often Pandit Nathuram Premi, the Jain Bookseller and Publisher of Hirabag, Bombay, helped me materially in securing lists and also in various other ways. 1 take this opportunity of expressing my deep gratitude to all these gentlemen and institutions.

I was unable to visit and personally inspect the Jain Bhandars in Gujrat and Central India in spite of the very noble offer of help made to me by the Jain Svetāmbara conference of Bombay, for various reasons which include those of health and circumstances. As regards the Digambara Bhandars, a visit to these by a Non-Jain is still out of question. It is, therefore, not impossible that a number of statements made in this Kośa may be found inaccurate. I do not disown responsibility in all such cases and in all humility apologize to the reader for the inconvenience and mental unoasiness which may be caused to him; for, I am fully conscious that my own ignorance and negligence might have been as much responsible for this state of affairs as the inaccurate statements existing in the lists themselves.

Unlike Aufrecht, I am listing the works and the authors separately. Thus in this First Volume of the Jinaratnakośa, a list of Jain works alone will be found; while, I propose to give the list of the authors in the Second Volume. I have purposely restricted myself to Jain works written in the Sanskrit and the Prakrit languages including the Apabhramśa, though I have occasionally mentioned some old Gujrati commentaries and works.

Jain Literature is written in at least three different provincial languages, namely, Gujrati, Hindi, and Kannada. Of these, the works composed by the Jain poets in Gujrati are listed, described, and illustrated admirably by Mr. M. D. Desai, Advocate, Bombay in the two volumes of his 'Jaina Gurjara Kavio', 1925, and 1931. A similar attempt is made by R. Narasimhācārya in his Karnāṭakakavicarite, Vols. I to III, Bangalore, 1934 etc. This latter work is of course conceived on a different plan; in it greater importance is attached to the poets than to their works, so that the manuscripts of the works are rarely mentioned, if at all. In the case of Jain

a full account of either the authors or their works. It is indeed desirable that lists of the works and authors of Jain literatuie written in the three languages mentioned above should be prepared as early as possible to complete the picture attempted in and started by the Jinaratnakośa; but I find that I am unable to do this at present at least, because I know nothing at all of the Kannada language.

Lastly, I think, I shally be failing in my duty if I do not mention the chief source of my inspiration in the preparation of this Jinaratnakośa. My Guru, the late Professor H. M. Bhadkamkar of Wilson College, had repeatedly expressed a desire to prepare some work resembling the 'Vedic Index' of Macdonell and Keith (Guru and Sisya), in collaboration with me, his humble pupil, and this was when I was yet to pass my first degree examination. Owing to my misfortune, however, my Guru passed away only six months after I got my B. A. degree and left me all alone to carry out his desire. Ever since that time (May, 1915), I have tried to be a worthy pupil of his, both in my work at the college and in the field of research, and have steadily kept in view the fulfilment of his desire mentioned above. The present work is the first fruit of my attempts, awkward and imperfect though it is, and I humbly offer it to the Spirit of my Guru!

Shastri Hall, Bombay

10th August, 1944

H. D. Velankar

### A LIST OF ABBREVIATIONS

### A. Collections of Manuscripts.

- (1) AD. The printed Catalague of the Digambara Bhandar, called 'Jainasiddhāntabhavana', at Arrah; it is edited by Mr. S. D. Gupta, B. A. and is published in A. D. 1919. The Bhandara contains Mss. written in two scripts: Devanagari and Kanarise. AD. refers to the former while AK, refers to the latter. The reference is to the serial numbers.
- dharma Laksmī Jūānamandira at Belan Ganj, Agra. Procured through Mr. K. H. Javeri in 1938.
- (3) AK. See above under AD.
- (4) AL. A Descriptive Catalogue of the Mss. in Leipzig, prepared by Anfrecht, quoted by serial numbers.
- (5) AM. The Mss. in the Anantanātha Mandira of the Kacchi Osval Dasa, Ancala Gaccha, Mandvi, Bombay. The list is only of the Magadhi Mss., and was prepared by me personally in 1929. The figures refer to the Bundles.
- (6) AZ. The list of the Nemasagarji Upasraya Bhandar, Amli Pole, Zaveri Vada, Ahmedabad; supplied by the late Mr. K. P. Mody of Ahmedabad. It is quoted by Dabhadas i. e. boxes and pothis i. e. manuscripts. The figure outside the bracket refers to the former and that within them refers to the latter.
- (7) Baroda. The list of the Mss. preserved at the Oriental Institute, Baroda, prepared by myself, in 1933. The Mss. are quoted by their Library numbers.
- (8) Bendall. A Catalogue of the Sanskrit Mss. in the British Museum London, 1902. Quoted by the serial numbers.
- 4(9) Bengal. A printed List of the Mss. of the Aciatic Society of Bengal, published in JASB., Vol. IV. 1908. Quoted by serial numbers given in the List (on pp. 408-440).

- (10) Bhand. I. First Report of a tour in search of Sanskrit Mss., by Dr. R. G. Bhandarkar. The Mss. were purchased for the Bombay Government and are now deposited at the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poons, No. 4. The Collection is known as the Collection A of 1879-1880. Quoted by serial numbers.
- (11) Bhand. II. Second Report as above by Dr. Bhandarkar. All Mss. mentioned in all the six Reports of Dr. Bhandarkar are kept at the Bhandarkar Institute. The collection mentioned in this Second Report is konwn as the Collecton A of 1881-82. Quoted by serial numbers.
- (12) Bhand. III. Third Report as above by Dr. Bhandarkar, the collection being known as the Collection of 1882-83. This Report contains a brief introduction, discussing some of the Mss. mentioned in the Report. Quoted by serial numbers.
- (13) Bhand. IV. Forth Report as above by Dr. Bhandarkar, the collection being known as the Collection of 1883-84. It contains a long and very useful introduction, in which ample material is gathered for the history of Jain Literature. References are often made to the pages of this introduction and also to the appendix given at the end of the Report, containing quotations from important Jain works. Mss. are quoted by serial numbers as above.
- (14) Bhand. V. Fifth Report as above by Dr. Bhandarkar. The collection is known as the Collection of 1884-87. Quoted by serial numbers.
- (15) Bhand. VI. Sixth Report as above by Dr. Bhandarkar. The collection is known as the Collection of 1887-91. Quoted by serial numbers.

- (16) Bik. A Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of his Highness the Maharaja of Bikaner, prepared by R. Mitra and published in 1880. Quoted by serial numbers.
  - (17) BK. An unpublished list of about 3000 Mss., in the private Library of Muni Sri Kantivijavaji of Baroda, Narsimhaji Pola, Baroda, supplied by the late Mr. K. P. Mody. Quoted by serial numbers.
- 18) BO. A mere List of Mss., collected since 1895 for the Govt. Mss. Library, publised by the Bhandarkar Institute, Poona, 1925. It contains 7 different Collections. The references are to the pages of the List.
- (19) Bod. A Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss., in the Bodlean Library, prepared by Prof. M. Winternitz.
- (20) BSC. A List of Govt. Mss. purchased between 1897 and 1901, deposited in the Sanskrit Benares, published at Allahabad, 1902. Quoted by serial numbers.
- (21) Bt. Brhattipanikā, an old list of Jain works with their dates and extent, prepared by some unknown Jain monk, and published in the Jain Sahitya Samsodhaka, I. 2, Poona, 1925.
- (22) Buh. I. The first collection made by Dr. Buhler for the Bombay Govt. It is known as the Collection of 1870-71. Both this and the subsequent collections made by Dr. Buhler are deposited at the Bhandarkar Institute, Poona. The list of Mss. in all these collections are published in ! A Catalogue of the Collections' at Bombay, Govt. Central Press, 1880. All these are quoted by the social numbers.)
- (23) Buh. H. The second collection of Dr. (36) DB. A list of Mss., in the Dela Upāśraya Buhler, known as the Collection of 1871- ! 1872.
- (24) Buh. III. The third collection of Dr. Bühler, known as the Collection of 1872-1873.
- (25) Buh. IV. The fourth collection of Dr. Buhler, known as the Collection of 1873-1874.
- (26) Buh. V. The fifth collection of Dr. Buhler, known as the Collection of 1874-1875.

- (27) Buh. VI. The sixth collection of Dr. Bühler. known an the Collection of 1875-1876.
- (28) Buh. VII. The seventh collection of Dr. Bühler, known as the Collection of 1877-1878.
- (29) Buh. VIII. The eightth collection of Dr. Buhler, known as the Collection of 1879-1880.
- (30) Cal. A Catalogue of Mss. in the Calcutta Sanskrit College, Vol. X, published in 1909. Quoted by serial numbers.
- (31) CC. I, II, III. A Catalogus Catalogorum by T. Aufrecht, published in three volumes, Leipzig, 1891, 1896, 1903.
- (32) Chani. A list of Mss. in the private Bhandar of Muni Sri Kantivijayaji Maharaj, situated at Chani, near Baroda, supplied by the late Mr. K. P. Mody. Quoted by serial numbers.
- (33) CMB. A list of the Mss. in the Candraprabha Jain Mandira at Bhulesvara, Secured through the Pannalal Digambara Jaina Sarasvatī Bhavana, Bombay, No. 3. Quoted by numbers of the Bundles.
- (34) CP. & CPI. Catalogue of Sanskrit and Prakrit Mss. in CP and Berar, prepared by Rai Bahadur Hiralal and published at Nagpur, 1926. Quoted by pages. CP. refers to the catalogue itself, while CPI refers to the valuable introduction by the author.
- (35) DA. A list of Mss., in the Dela Upasraya Bhandar on the ground floor, at Ahmedabad, got through the late Mr. K. P. Mody. Quoted by Dabhdas and Pothis. See No. 6 above.
- Bhandar on the first floor, at Ahmedabad, got through the late Mr. K. P. Mody. Quoted by Dabhdas and Pothis as above.
- (37) DC. & DI. Catalogue of Mss., in Jesalmere Bhandars, published in the Gaek. O. Series, Baroda, 1923. Quoted by pages. DC refers to the Catalogue itself, while DL refers to the Sanskrit introduction by Mr. L. B. Gandhi.

- → (38) Devasthali. A Descriptive Catalogue of Mss. | (48) JB. A list of the Jñānavimalasuri Bhandar of the Bonsbay University, prepared by Prof. G. V. Devasthali M.A., and published by the University, Bombay, 1944.
  - (39) DLB. A list of Mss. in the private Bhandar of Dhannalal of Bombay, obtained through the Pannalal Saraswati Bhavana mentioned under No. 33 above. Quoted by the numbers of the Bundles.
- (40) Flo. Catalogue of Sanskrit and Prakrit Mss. in Florence, Italy, prepared by E. Pavolini and published at Firenzi, 1907. Quoted by serical numbers.
  - (41) Hamsa. A list of about two thousand Mes. in the private library of Shri Hamsavijayaji Maharaj. At present these Mss. are in the charge of the Manager of the Kantivijaya Bhandar, Baroda: see (BK) above. Obtained through the late Mr. K. P. Mody, MA., LL.B. Quoted by serial numbers.
  - (42) Hebru. A list of Mss. in the Bhandar of the Varanga Jain Matha, Hebru, South Kanara. Quoted by the Bundles.
- ✓ 43) Hultz. Report No. III on Sanskrit Mss. in South India, by E. Hultzsch, published at Madras, 1905. Quoted by the serial numbers.
  - (44) Hum. A list of Mss. in the Jain Bhandar at Humbuccha Katte, District Shivamoga, Mysore. Quoted by the Bundles. Obtained through the Sarssvati Bhavana of Bombay mentioned under No. 33 above.
  - (45) Idar. A list of Mss at the Digambar Bhandar at Idar, Dist. Ahmedabad. This is collection No. I, containing complete Manuscripts. Quoted by the Bundles.
  - (46) Idar A. A second collection at the same Bhandar at Idar, containing incomplete manuscripts. This also is quoted by the Bundles.
  - (47) JA. A list of the famous palm-leaf Mss. in the Shantinath temple of Cambay. Many of these were inspected and noticed by Dr. Peterson in his 1st, IIIrd and the Vth Reports. Quoted by Bundles and Pothis. The list was obtained through the late Mr. K. P. Mody.

- at Cambay. It was similarly obtained through Mr. Mody. It is quoted by the Bundles. It contains 225 Mss. kept in 165 Bundles.
- (49) Jesal. A list containing 1943 Mss., of the Bada Bhandar of Jesalmir. This and the next two lists were prepared for the Jain Svetämbara Conference of Bombay by Mr. Hiralal Hamsaraj and are at times inaccurate. Obtained through the Conference. Some of these Mss. are noticed even by C. D. Dalal in his Catalogue. See (37) above quoted by numbers.
- -(50) JG. Jaina Granthavali or, A list of Jain works prepared under the auspicies of the Jaina Svetāmbara Conference and published by the same Body at Bombay Pydhoni, 1909.
- (51) JHA. A list of the Mss. in the Inner Bhandar of Sri Harisagaragani of Jaipur. Quoted by Bundles. Obtained through the Svetāmbara Conference of Bombay.
- (52) JHB. A list of the Outer Bhundar of Sri Harisagaragani of Jaipur. Obtained through the Conference like the last one, and quoted by the Bundles. Harisagaragani belongs to the Kharatara Gaccha.
- (53) Kaira A. A list of Mss. in the Bhandar of Sammatiratna Suri of Kaira obtained through Mr. M. D. Desai of Bombay. It is quoted by the serial numbers.
- (54) Kaira B. A list of Mss. in the Bhandar of Bhagyaratna Suri of Kaira, obtained likewise through Mr. Desai. Quoted by the serial numbers.
- (55) Kap. Prof. H. R. Kapadia's Descriptive Catalogue of the Jain Mss. at the BORL, Poona, Vol. XVII. pts. 1 to 3 quoted by the serial numbers given to the Mss. by the author of the Catalogue. Published 1938-1940.
- (56) Kath. A list of Mss., contained in the Report of Prof. A. B. Kathavate. The collection enlisted in the Report is known as the Collection of 1895-1902, and is kept at the Bhandarkar Institute, It is quoted by the serial numbers.

- ing to the Bada Upāśraya, Rangadi Chowk, Bikaner. It is kept in nine different Bhandars. The list was obtained through the Svetāmbara Conference of Bombay. In the references, the figure outside the bracket refers to the Bhandar and the figure within the bracket refers to the number of the Bundle in that Bhandar. The names of the 9 Bhandars are in order: 1 Dānasāgara Bhandar; 2 Abhayasiniha Bhandar; 3 Mahimabhakti Bhandar; 4 Rāmacandramuni Bhandar; 5 Vardhamāna Bhandar; 6 Sahasrakirana Bhandar; 7 Jinaharsasari Bhandar; 8 Bhuvanabhakti Bhandar; 9 Meherchandji Bhandar.
- (58) KC. A list of the Mss. in the Kuśalacandragani Bhandar at Bikaner, obatined through the Śvetāmbara Conference, Bombay. It is quoted by the numbers of the Bundles.
- √(59) Keith. A Catalogue of Sanskrit and Prakrit
  Mss. in the Indian Institute Library of Oxford,
  prepared by Prof. Keith and published in
  1903. It is quoted by the serial numbers.
  - (60) Kiel. I. A list of Mss in Kielborn's collection, known as the Collection of 1869–1870, deposited at the Bhandarkar Institute. The list of this and the next two collections may be found in 'A Catalogue of Collections' etc, mentioned under No. (22) above. Separate Reports of these were also published. All the three Kielborn collections are quoted by the serial numbers.
  - (61) Kiel. II. A list of the second collection of Dr. Kielhorn, known as the Collection of 1880-1881.
  - (62) Kiel. III. A list of the third collection of Dr. Kielhorn known as the Collection of 1881-1882.
  - (63) Kn. A list of Mss. in the Ksamākelyāṇa Bhandar of Bikaner. It was obtained through the Svetāmbera Conference and is quoted by the Bundles.
  - (64) KO. A list of Mss. in the Bhandar of Laksmisena Bhattarakaji's Jain Matha, at Kolhapur. Quoted by serial numbers.

- (65) Kundi. A list of Mss. in the Bhandar of the Bhāṇṭhakī Kundi, at Jesalmir, prepared by Hiralal Hamsaraj for the Svetāmbara Conference of Bombay, and got through it by me. It is quoted by serial numbers.
- (66) Lal. A list of Mss. in the Lalitakirti Bhandar of Ajmer. Obatined through the Sarasvatibhavana of Bombay, mentioned above under No. (33). Quoted by serial numbers.
- (67) Limdi. A list of about 3500 Mss. in the Limdi Bhandar at Limdi, District Ahmedabad, obtained through the late Mr. K. P. Mody. The list is subsequently printed after being alphabetically arranged. Quoted by serial numbers.
- (68) List. This is a list of Digambar works, made by some Pandit of Jaipur, who at times mentions the places where the Mss. of the particular work may be had. The Ms. of this list is preserved at the Bhandarkar Institute (Nos. 953b, c, d, of 1892-95). I have chosen from this list only those Mss. which are not found anywhere else and have indicated the place of the Ms. in the bracket. S. J. means Savai Jaipur.
- (69) MHB. A list of Mss. in the Manekchand Hirachand Bhandar, Chowpaty, Bombay. Obtained through the Bombay Sarasvati Bhavana mentioned under No. (33) above. Quoted by the Bundles.
- (70) Mitra I. This is Vol. I of the Notices of Sanskrit Mss., by R. Mitra. These Notices are in ten volumes and were published at Calcutta between 1871 and 1880. I have quoted them all, by Volumes and pages.
  - (71) Mitra II. Vol. II of Mitra's Notices. Quoted by pages.
  - (72) Mitra III. Vol. III of Mitra's Notices. Quoted by pages.
  - (73) Mitra IV. Vol. IV of Mitra's Notices. Quoted by pages.
  - (74) Mitra V. Vol. V of Mitra's Notices. Quoted by pages.
  - (75) Mitra VI. Vol. VI of Mitra's Notices. Quoted by pages.

- (76) Mitra VII. Vol. VII of Mitra's Notices. Quoted by pages.
- (77) Mitra VIII. Vol. VIII of Mitra's Notices. Quoted by pages.
- (78) Mitra IX. Vol. IX of Mitra's Notices. Quoted by pages.
- (79) Mitra X. Vol. X of Mitra's Notices. Quoted by pages.
- (80) Mud. A list of Mss. in the Bhandar of Cărukirti Bhattāraka of Mudvidri, South Kanara, obtained through the Bombay, A. P. Jain Sarasvati Bhavana mentioned above under No (33). Quoted by the Bundles.
- J(81) Mysore I. A Catalogue of Mss. in the Govt. Oriental Library of Mysore, prepared by Mr. Mahadev Shastri and published at Mysore in 1894. Quoted by pages.
  - (82) Mysore II. Vol. I of the Catalogue of Mss. in the Govt. Ori. Library, Mysore, 1900. Quoted by pages.
  - (83) Mysore III. Vol. II of the same; quoted by pages. Compiler's name is not mentioned in any one of these two volumes.
  - (84) Padma. A list of Mss. in the private Bhandar belonging to Mr. Padmaraj Jain of Mysore, obtained through the Bombay Sarasvati Bhayana mentioned under No (33). It is quoted by the Bundles.
  - (85) PAP. This and the next eight lists are the lists of the famous Patan Bhandars. They are on the whole, carefully prepared and the information given in them is usually accurate.

    I got them all through the Jain Svetāmbara
    - Conference, Bombay. PAP. is the list of the Bhandar called the Sangha Bhandar at Pofalia Wada, Vakhatji Sheri, at Patan. This contains 79 Dabhdas, and is quoted by Dabhdas and Pothis.
  - (86) PAPL. This is the list of the Limdi Pada branch of the above mentioned Singha Bhandar. It has only 9 Dabhdas and is quoted by Dabhdas and Pothis.
  - (87) PAPM. A list of the Mss. in the New Sangha Bhandar in the Vakhatji Sheri, Pofalia

- Wada, Patan. These are all Pulm leaf Manuscripts. Quoted by Bundles and Pothis.
- (88) PAPR. A List of the Paper Mss. in the same New Sangha Bhandar. Quoted by Dabhdas and Pothis similarly.
- (89) PAPS. A list of the Mss. in the Bhandar at the Ageli Sheri, Pofalia Wada, Patan. Quoted by Dabhdas and Pothis.
- (90) PAS. A list of the Mss. in the Bhandar of Lodhi Posala Sanghavi Pada, Patao. This is a very valuable collection of Padm-leaf Manuscripts about 500 in number. Most of them are worn out. Quoted by serial numbers. The Mss. from this collection are also described at Patan Catalogue (Gack, O. S. No. 76), pp. 1-258.
- (91) Patan Cat. A Descriptive Catalogue of Mss. in the Jaja Bhandar at Patan, Vol. I (Palm leaf Mss.), published by the Oriental Institute, Baroda, 1937.
- (92) PAZA. A list of old and valuable Mss. though on paper, in Sha Chuniki Mulji's Bhandar, Zaveri Wada, Patan. Quoted by Dabhdas and Pothis.
- (93) PAZB. A list of Wss. in the Vadi Pāršvarnātha Pustaka Bhandar, at Zaveri Wada, Patan. Quoted by Bandles and Pothis.
- (94) Pet. I. and Pet. I. A. These are the Mss. listed and described in the First Report of Dr. Peterson. The collection is preserved at the Bhandarkar Institute and is known as the Collection A of 1882-83. Quoted by serial numbers. Pet. I. A. refers to the Appendix in the Report, which contains quotataons from important Jain works. The allusions are to the pages of this Appendix.
- (95) Pet. II. A Second Report by Dr. Peterson, containing a list of Mss. acquired for the Bombay Govt, and a long introduction and extracts from important Mss. The collection, like other Government collections is preserved at Bhandarkar Institute, and is known as the Collection A of 1883-84. Quoted by serial numbers.

(96) Pet. III. and Pet. III. A. A Third Report by Dr. Peterson. The collection is known as the Collection of 1884-85. (Quoted by serial numbers of the Mss. Pet. III. A. refers to the important Appendix of this Report, containing quotations from Manuscripts in the Santinatha Temple at Cambay, in continuation from the Appendix of the First Report. The Appendix also contains quotations from Jain works existing at other Jain Bhandars. The references to it are by pages.

(97) Pet. IV. and Pet. IV. A. A Fourth Report by Dr. Peterson. This collection is known as the Collection of 1880-1892. Quoted by serial numbers. This and the next two Reports contain not only an introduction and extracts from Mss., but also a full and very useful index of the Jain authors. References to the Appendix are by pages.

(98) Pet. V. and Pet. V. A. A Fifth Report by Dr. Peterson. The collection is known as the Collection of 1892-1895. Quoted by the serial numbers. Pet. V. A. refers to the three Appendices, containing extracts from Mss. in the Patan Bhandars, and Mss. in the collection itself. The allusion is to the pages.

- (99) Pet. VI. and Pet. VI. A. A Sixth Report by Dr. Peterson. The collection is known as the Collection of 1895-1898. Quoted by the scrial numbers. Pet. VI. A. refers to the Appendix containing extracts from the Mss. in the collection itself. The allusion is to the pages.
- (100) PR. A Register of a few Prasastis of the Mss. in the possession of Seth Manekchand of Bombay. Supplied to me by Pandit Nathuram Premi, Jaima author and Book-seller of Hirabag, Bomby. The figures refer to the Serial numbers given in this unpublished Register.
- (101) PRA. These are the Prasastis copied and collected from the different Jain Mss. by various Jain schokars, prominent among them being Sri Indravijayasūri of Gwalior, Shivpuri, and Dr. Tribhuvandas Shah of Bombay

( now settled at Baroda ). I have prepared my own notes from these and given them consecutive numbers for the sake of easy reference. I give below the numbers and after them within brackets, the name of the Bhandar, from the Mss. in which the Prasastis were copied. Thus, PRA 1 refers to my note prepared from the Prasasti copied out from a Ms. in the Kantivijayaji's Bhandar at Chani and so on. It is intended that it should be possible for the reader to verify my statement by a reference to the original Ms. from

which the Prasasti was copied:

1-27 (Kantivijayji's Bhandar, at Chani), 28-47 (Sangha Bhandar at Patan), 48-78 ( Halabhai's Bhandar, Pofalia wada, Patan ) ; 79-99 (Kaira Bhandar), 100-104 (The Jain Association's Bhaudar, Bombay); 105-174 (Kantivijayji's Bhandar, at Chani); 175-189 (Godiji Bhandar, Udaipur; 190-277 (different Bhandars visited by Sri Indravijayasūri; unfortunately no names are mentioned ) ; 278–348 ( Kantivijayaji's Bhandar at Baroda); 349–409 (Kantivijayaji's Bhandar at Chani); 410-428 (Lindi Bhandar); 429-436 (Mohandal Bhandar, Surat), 437-438 (Limdi Bhandar), 439-465 (Chuniji's Bhandar, Naya Ghat, Benares), 466-495 (Balacandra Yati's Bhandar Ramghat, Benares); 496-497 (Dasadano Bhandar); 498-502 (Bhandar at Limba), 503-547 (Dosabhai Abhechand's Bhandar at Bhavnagar), 548-574 (Bhaktivijayji Bhandar of the Atmananda Sabha, Bhavnagar); 575-591 (Sangha Bhandar at Ghogha); 592-610 Premchand Ratanji's Bhandar, Bhavnagar), 611-620 (Vrddhicandraji's Bhandar at Bhavnagar); 621-628 (Gambhiravijayaji's Bhandar at Bhavnagar), 629-633 (Kasturasagarji's Bhandar, Bhavnagar); 634 (Gholera Bhandar), 635-639 (Jain Shaha's Bhandar at Cambay), 640-650 (Bhandar at Patadi); 651-667 (Kesarvijayaji's Bhandar at Camp. Vadhwan); 668-674 (City Bhandar at Vadhwan); 675-726 (Limdi Bhandar); 727-730 (Anandji Kalyanji's Bhandar, Palitana); 731-733 (Karpuravijayaji's Bhandar, Palitana), 734-751 (Anandji Kalyanji's Bhandar, Palitana); 752-754 (Virabai Pathasala, Palitana); 755-759 (Moti Toli's Bhandar, Palitana); 760 (Dosabhai Abhechand Bhandar, Bhavnagar); 761 (Maganlal Behechardas Bhandar, Bhavnagar); 762-772 (Palm Leaf Mss. at Bhandarkar Institute, Poona), 773-1061 (Bhandarkar Institute, Poona; they are distributed as follows:-773-781 (Kiel I.), 782-810 (Kath.), 811-818 (Bhand. V.); 819 (Buh. I.); 820-847 (Bub. II.); 848-862 (Bub. III.); 863-888 (Buh. IV), 889-890 (Buh. V.); 891-913 (Buh. VI.); 914-926 (Buh. VIL), 927-939 (Buh. VIII.); 940 (Bhand. I.); 941-951 (Kiel. II.); 952-963 (Kiel. III.); 964-968 (Bhand, III.); 969-984 (Pet. I); 985-987 (Bhand- IV.); 988-990 (Pet. II.); 991-992 (Pet.III.), (993-1001 (Pet.IV.), 1002-1016 (Pet.V.), 1017-1028 (Pet.VI.); 1029-1038 (Bhand.V.), 1039-1059 (Bhand. VI.); 1060 (Pet. V.); 1061 (Pet. I.); 1062-1144 (Kantivijayaji's Bhandar, Baroda); 1144a-1146 (Sangha Bhandar, Patan); 1147-1199 (Kamalamuni's private Bhandar, when he was in Bombay, Lalbag, about 1920); 1200 (Shyamlal Khandar, Jaipur); 1201-1221 (Panchayati Svetambar Jain Bhandar, Jaipur); 1222-1231 (Pandit Bhagavandus Jyotisi's library, Jaipur); 1232-1265 (Panchayati Svetāmbara Jain Bhandar, Jaipur); 1266-1298 (Nagindas's palm-leaf Bhandar at Shantinatha temple, Cambay); 1299-1336 ( Ambalal's Anandji Kalyanji Pedhi Bhandar, Palitana); 1337-1341 (Nagarseth's Bhandar Cambay); 1342-1344 (Nagindas's palm-leaf Bhandar at Shantinatha temple, Cambay); 1345-1381 (Manekchand Hirachand's Bhandar at his own house at Chowpaty, Bombay), 1382-1401 (Sagar Bhandar, Patan); 1402-1408 (Sangha Bhandar, Patan); 1409-1441 (Halabhai Bhandar, Patan); 1412-1424 (Vadi Parshvanatha Bhandar, Patan), 1425-

1453 (Halabhai Bhandar, Patan), 1454–1473 (Anantanatha temple Bhandar, Bombay), 1474 (Kantivijaya Bhandar, Baroda); 1475–1520 (Bhandarkar O. R. Institute, Poona):—1475–1478 (Collection of 1869–70); 1479–1492 (Collection of 1871–72); 1493–1506 (Collection of 1872–73), 1507–1520 (Sundry Collections); 1521–1524 (Notes from the Praśastisanigraha publised by the Deśavirati-dharma-āradhaka Samāja, Ahmedabad).

- (102) Punjab. A Catalogue of Mss. in the Punjab Jaina Bhandars, Part I, Lahore, 1939. Quoted by serial numbers.
- (103) Rice. A Catalogue of Sanskrit Mss. in Mysore and Koorg, compited by Rice, and published at Bangdore, 1884. Quoted by pages.
- (104) SA. A list of the Mss. in the Jainananda Bhandar at Gopipura, Surat. Obtained through the late Mr. Mody. Quoted by serial numbers.
- (105) Samb. A List of 483 Mss. written on paper, the oldest being dated Sanivat 1246, preserved in the temple of Sambhavnutha, which forms part of the great Parshvanatha temple, Jesalmir. Prepared by the late Mr. C. D. Dalal. Obtained through the late Mr. K. P. Mody of Ahmedabad.
- (106) SB. A printed list of the Mss. in the Mohanlal Bhandar at Surat. The Mss. are kept in two cupboards and the reference is to the Cupboards and the Bundles.
- (107) SG. and SGR. A list of the Mss. kept at the Pannalal Jain Sarasvati Bhavan, Bhuleshvara, Bombay. The figures refer to the general numbers which are given to them at the library. The authorities of this Bhavan have collected lists of Mss. in the various Digambar Bhandars throughout India. I was allowed to make use of these and I gratefully acknowledge their help. So far, five Reports with useful extracts from Mss. are published on behalf of the Bhavan and SGR. refers to these Reports by pages. Also see No. (33).

- (108) SRA. A list of the Mss. in the private Bhandar of Bhattarakaji, at Sravan Belgula. Quoted by the Bundles.
- (109) SRB. A list of the Mss. in the private Bhandar of Daurbeli Jinadas of Sravan Belgula. Quoted by the Bundles.
- (110) Strass. (a). A list of the Mss. in the library at Strassburg, prepared by E. Leumann and published in the Vienna Oriental Journal, vol. XI. 1897, p. 279 ff. Quoted by pages. The Mss. are of Digambara works.
- (111) Strass. (b). A similar List of the Svetambara Mss., published in Ubersicht uber die Avasyaka Literatur, Hamburg, 1934, p. III. Quoted by serial numbers given there.
  - (112) Surat. An alphabetical catalogue prepared by Mr. Kesarchand Hirachand Jhaveri, (cloth marchant, Mangaldas Market, Bombay), of all Mss. in the 11 different Bhandars at Surat. Unfortunately the list is rather vague and mentions after the name of the work, only the number of the Bhandar at Surat-The Mss. indeed can be easily traced, and besides, Mr. Jhaveri is an enthusiastic Jain citizen of Bombay, who readily assists scholars interested in Jainism. He has given the following numbers to the different Bhandars, and my references are to these:-1 Sri Jainananda Pustakakaya, Gopipura; 2 Sri Jinadattasuri Juanabhandara, Gopipura; 3 4 Seth Nemachand Melapchand Jain Upasraya Library, Gopipura; 5 Hukum Muniji Jain Juanabhandar, Gopipura; 6 Devchand Lalbhai Pustakoddhar Fund Library; 7 Mandirsvami Temple Library, Bada Chanta, Surat, S Jain Upasraya Library, Bada Chanta; 9 Cintamoni Parsvanatha Temple Library, Sahapur, Surat; 10 Dharmanatha Temple Library of the Devasura Gaccha, Gopipura; 11 Adinatha Temple Library, Gopipura.
  - (113) Tapa. A List of the Mss. in the Tapa Gaccha Bhandar at Jesalmir, obtained through the Svetāmbara Conference of Bombay. Quoted by the Bundles.

- Panthi Bada Bhandar at Jaipur, obtained through the Sarasvati Jaina Bhavana of Bombay mentioned under No. (33). Quoted by the Bundles.
- (115) VA. A List of the Mss. in the Bhandar of the Vimala Gaccha Upasraya, situated at Falusha's Pole, Ahmedabad and containing 18 Dabhadas having about 555 Mss. The references are to the Dabhdas and the Pothis. This and the next three lists were obtained through the late Mr. K. P. Mody.
- (116) VB. A list of the Mss. in the Bhandar of the Vimala Gaccha Upasraya, situated at Haja Patel's Pole, Ahemedabad. It consists of 42 Dabhdas and contains about 1426 Manuscripts. Quoted by Dabhdas and Pothis.
- (117) VC. A list of the Mss. in the Bhandar of the Vimala Gaccha Upasraya, situated at Ahemdabad. It is in the possession of Uddyotavimalagani and contains about 360 Mss. kept in 15 Dabhdas. Quoted by Dabhdas and Pothis.
- (118) VD. A list of the Mss. in the Bhandar of the Vimala Gaccha Upasraya, situated at the Haji Patel's Pole, Ahmedabad. This too is in the possession of Uddyotavimalagani and contains about 347 Manuscripts kept in 15 Dabhdas. Quojed by Dabhdas and Pothis.
- Sri Mohanlal Jain Jnanabhandara, Gopipura; (119) Vel. A Descriptive Catalogue of the Mss. 4 Seth Nemachand Melapchand Jain Upasraya in the BBRAS., Town Hall, Bombay, prepatibrary, Gopipura; 5 Hukum Muniji Jain Jnanabhandar, Gopipura; 6 Devchand Lalbhai published in 1925, 1928, and 1930. The Pustakoddhar Fund Library; 7 Mandirsvami Temple Labrary, Bada Chauta, Surat; 8 Jain Mss. given to them in this Catalogue.
  - (120) Viá A list of Mss. in the Viárāma Bāga Collection, now kept at the Bhandarkar Institute Quoted by the serial numbers.
  - (121) Weber. A discriptive Catalogue of the Berlin Mss. prepared by A. Weber. It is published in two volumes and the references are to the serial numbers of the Mss. given in the Catalogue.

### B. Texts-Publishing Series

The following Series which have published many Jain works are referred to generally in the abbreviated form as given within the brackets:—

- (AS.) Agamodaya Samiti Series, Surat.
- (DLP.) Devacand Lalbhai Pustakoddhāra Fund Series, Bombay & Surat.
- (JAS.) Jain Atmananda Sabha Series, Bhavnagar,
- (JDPS.) Jainu-dharma prasáraka Sabhā Series, Bhavnagar.
- (MDG.) Manekehand Digambara Jaina Granthamālā, Hirabag, Bombay.
- ( RJS. ) Raichand Jaina Śāstramālā, Hirabag, Bombay.
- (YJG.) Yasovijayajī Jaina Granthamālā, Benares and Bhavnagar.

### C. Printed Books and Magazines

In addition to magazines and books whose abbreviated forms are well-known, I have alluded to the following ones:-

- (HJL.) A History of Jain Literature written in Gujrati by Mr. M. D. Desai, BA., LL.B. and published by the Jain Svetāmbara Conference, Bombay, 1935.
- (JH.) Jaina Hitaişi: A Hindi Monthly Magazine, edited by Pandit Nathuram Premi and Pandit J. R. Mukhtyr and published at Bombay (upto 1921).
- (JK.) Jaina Gürjara Kavio, in two volumes, compiled by Mr. M. D. Desai, B.A., LL.B. and published by the Jaina Svetāmbara Conference, Bombay, 1926, 1931.
- (JSS.) Jaina-stotra-samdoha, A collection of Jaina Stotras in two volumes, published by Sarabhai Navab, with a learned introduction discussing the dates and authors of the Stotras, at Ahmedabad, 1932, 1936.
- (MJ.) Mediaval Jainism, by Dr. B. A. Saletore, Bombay, 1938.
- (Patta.) Patṭāvalīsamuceaya, Part 1, published at Virangam, 1933. This contains several Paṭṭāvalīs of the different Gacchas.
- (Sādhana Sāmagrī) This is a collection of materials for a history of Jain Literature, being a reprint of a speech delivered on 17-7-1933, by Muni Shri Jinavijayaji and published by Govindlal Jani at Ahmedabad, 1933.
- (SBI.) Šravaņa Belgula Inscriptions, published by Pandit Nathuram Premi in the Manekchand Digambar Jaina Granthamālā, No. 28, Bombay.
- (BUJ.) Bombay University Journal, Bombay.

अगावज्य हथी - प्रमुख-शिवम् काम म ने रश्याना Jour Shill hand असमितिया विधा रहमा ठिय No ASBATTA (SERA) ना वं भी बडामां है। मानु उदमलियत (अग्र प्रभी) द्या\_ हिस्याह भाग्या साम , अपमेश मं वायतीम निता क्या मिरियर हेटामी। अवस्तिमितद्या— २५६६ अपभेश, प्रमामतीमा की, (वज्री मिर्गाद, इंट ली भेती हा ना श्रवित्य प्रमान् मिला मा व शिष्ट्र मंस्तुत शलीक थी, नमामंदिर धर्मिश उत्मी। अनन्त वृत पूजा य उद्यापन-भन उक्म के उत्तरिक कर देन महाक १६४१, नमामन्त्र, धर्मेश्रा, डरजी अनन्त न्त्र प्रजान उद्यापन - शामिया छात्वर, श्लान, ४४०, नमानि कि पान्ती सनत्त्र प्रमावउपापन-भन्भीभूषण जिंव शलीन, २६०, नमामोदी, धर्मिए, इत्ती। अनुष्ठे मा- पं नाप्पाल, अपनेत्र पामानक सामि, अमन्त-मन्द्रमिन या- भरग्द पमनम् , मंचामसमा 方面

अम्तिन नित्र - माकिनान्ड 31977 (911. A.1800 मरे उ दी मिलंश , कामा नामा अन्त्र व्याप्ति मार् , उट्टी अवन्तराम प्रदेश - श्रवित्रक्राण अपनेत्रा, त्यिमार्मेन्यः १३ निरंदा का का का का का का का का अनंत प्रमा ने मियन अपमंत्रा, वंचामती मंत्री प्राप्ती-अंबादेबीयाम- अवदेबदस अपनेश, (अतुप्ताध्य, दिना-अम्बू म्यामी-यंतीत अमित्र (१० — वि ममित अपमेरी, मानस्वादशास्त्रभंड नामस्वाद (भाष्ट्र) अह न्त्रिमाला-मायननिश्र मि प्रवेश मानेना ना वर्ष था दे १० अ देशे मा - इपने अस्त्रिंग पंचामती मिरिया, दहली अन्तिश्रेतर्गा - भूषणमुन मि॰ पह मिमा १६ ६७ पंचाय-A 463 हिला अखमी नमा - युना लगी में पंगापासी मारिका डेट ली

अतंग चित कियु नित्र स्थित इत्ति में स्थान अवडे त्रिक्समें। देवसे ने दे खेलाच अन्तिमां।(अन्तु 90) अनुमाख्युरिय नि अथा अनु निर्मान-(र्वा हम महत्रा, पंचामतीमंदि) Bond अन्तान्त उथा कियु अपनेश, गुटडने १४, पंनामती मिरी, डेर्ली अबना के हिंदू दुर्ग देव प्राक्त, १४५ मा था ( नाट-बुद मामा के इस्सी) किन्मी पेना-म्मीमाक उटका। अस्टानियद्या भ० (मिलिस्प्रिय) वस्त्रप, जनामकी मंग्डी। उटली क्य ५३, पंचायती मित्री, इतली

उत्ति किरिया किया अपित की में

पं-प्रकारिकारिक

By 363 307 43/2 माण्या दीत्र, मंड ए . प . जे म सामनी भयन आरामि वारम

अतुमा ियु वं मागडेन पंचामती मेरी कि लगी भारत किये आरह करते पंचायमी मंदिर हटली



### श्रीजिनरत्नकोशः । ग्रन्थविभागः प्रथमः ।

- (I) अक्लंडकथा of Bhattaraka Simhanandi. List अगडदत्तपुराण Bik. No. 1624; DA. 50(98). (S.J.).
- (II) **সমভভুক্ত া** of Bhattáraka Prabhăcandra-List ( S. J. Phaltan ).
- (I) अकलहुस्तोत्र of Akalanka, son of Jinadasa. Published at Katni, Sam. 1963.
- AK. (11) अकलङ्करतात्र in 16 stanzas. Nos. 1 to 9; CP. p. 260.
- अक्छङ्काष्ट्रक of Akalanka Kayi. Published at Bengalore, 1873 (W. S.).

CMB. 5; CP. p. 260; Kath No 1044; Limbdi, No. 1401; Pet IV. No. 1393; VI. p. 143, No. 94; Surat. I (No. 620); SG. No. 2200.

अकालवन्तकल्प in Prakrit. JG. p. 364.

**अक्षप्रभा** रक्षिक के 351.

- (I) अक्षयतृतीयाकथा of Kanakakusala, pupil of Somakusala, of the Tapa Gaccha. BK. No. 1617.
- (II) अक्षयत्रतीयाकथा anon Bengal Nos. 0867 -7544; DA. 76(97), Limbdi. No. 1409; Surat. 1; 4; 5; 8
- अक्षयतृतीयाद्याख्यान of Ksamakalyāṇa, pupil of . Amrtadharma of the Kharatara Gaccha Published by Hiralal Hansaraj, Janmagar, 1917.

Bengal, Nos. 6867; 7544; Bik. No. 1459; JHA, 56; JHB, 35; Mitra, IX. p. 9.

अक्षयनिधान Pet. IV. No. 1394.

अक्षयनिधितपकुलकथा of Kanaka Kavi (perhaps : अङ्गचेष्टाविद्या This is probably a maratal on proguo-Kanakakuśala of the Tapā Gaccas). SA. No. 627.

अक्षरचुडामणि Buh. IV. No. 118 (foll. 31).

Grainthagra 600.

अग्निशीतत्वस्थापनावात् Surat 1; 7.

अघटनुपकुमारकथा The story exists in three recensions, of which one is in prose. This last is translated into German by Dr. Miss Krause in Indische Marchen, Leipzig, 1922. Agra. No. 1593; DA. 50(73-74); DB. 31(88-89); JG. p. 247; Pet. V. No. 606; SA. No. 232.

अङ्गर्भेषडार्चक of Devanandi. Idar. 82; 84. see Şadāracakra.

अङ्करार्पणविधि Bub. No. 561; Pet. VI. No. 690.

- সম্ভাতকল্ব Hamsa. No. 1432; the Ms. also contains Vandākalpa, Varunal alpa and the Hasti-
- अङ्गच्चालिका is sometimes regarded as a Prakirnaka. It mentions the \angae@lika and Vivahaprajnapti and deals with rules of discipline of a Yati. According to H. R. Kapadis, Descriptive Catalogue, No. 360, an Angaculta is mentioned in the Nandisutra and the Sthanangasútra.

Agra. 181; AM. 237; Baroda. No. 2701; Bhand, V. No. 1160; BO, p. 28; DA. 10(38, 39); 204(12, 13); JB. 67; JHA. 29; JHD, 15; Kath. Nos. 1226; 1227; KN, 12, Limbdi, No. 318; 1712; PAP, 23(8): 76(144); SA, Nos. 347; 553; Strass. p. 377; Surat. 1; 2; 8; VB. 2 (6).

stication based on the natural movements and throbbings of different parts of the body. JG. p. 35 t.

अक्षरस्ते। अविशिषका of Ramavijayagani. VC. 2 (2). अङ्ग्रज्ञासि of Subhacandra, papil, of Vijayakirti of the Mula Sangha. It contains three chapters having respectively 77, 117, and 54 stanzas in Prakrit and giving information about the 12 Angas of the Jaina Canon. It is published in the M. D. G. Series, No. 21, Bombay, Sam. 1979. This work is mentioned by the author in his own Pāṇḍava Purāṇa composed in Samvat 1608; cf. Peterson, Reports, IV. p. 159, v. 79. No. Mss. are so for known.

अङ्गलक्षणानि A manual of the science of interpretation of the different marks on the

body. SA. No. 702.

as a work in 59 chapters (Granthagra 10000) on astrological deductions from the linear marks and signs on the body &c. It is ascribed (in a note at BK. 9) to Santisūri of the Thārāpadra Gaccha. It is often considered as a Prakirṇaka; cf. Indian Antiquery, vol. 16, p. 163 and JG. p. 64. At Prabhāvakacaritra (N. S. P. ed.), p. 208, vv. 45-49, a Ms. of this work is said to have been deposited at the temple of Śrī Nābheya Jain of the city of Thārāpadra and studied by Vīrasūri.

AM. No. 306; BK. No. 9; DA. 27(92); OB. 13(53, 54); DC. p. 15; DI. p. 25; Jesal. No. 799; JG. p. 64; PAP. 79(70); PAPL. 4(30); PAPR. 9(9); PAZA. 5 (18); PRA. No. 1141; Pet. III. A. p. 231 (quo.); VI. No. 541; Samb. No. 376; Strass. p. 394; Surat I (No. 778); 4, 5, 6, 7.

(1) Tīkā by Haribhadrasūri, Kundi. No. 428.

अङ्गसाक्षिच्छाया of Sagarānandasūri. SA. No. 320 (foll. 88).

signature A manual of the interpretation of the throbbing of limbs. Bengal. Nos. 6961; 7182; JG. p. 354.

अङ्गुलिविचारसमितिका A collection of 70 stanzas by Municandrasūri, Guru of the famous Vādi Devasūri. Agra. No. 1873, DA. 59 (61, 72, 73, 74, 75), DB. 34 (100, 101, 102, 103), JHA. 47, KB. 3 (58), Mitra. VIII. p. 99; PAPS. 74 (27), SA Nos. 222, 1564.

- (1) Avacūri. DB. 34 (100, 101), KB. 3 (58), SA. No. 222.
  - (2) Tikā Svopajās. PAPS. 74 (27).

अचेलकादिविचार  ${
m DB,\ 20\ (\ 40\ )}.$ अच्चेंकारिमहिकाकथा  ${
m JG.\ p.\ 247.}$ 

- (I) अजापुत्रकथानक in 561 Ślokas. Weber H. Nos. 1995; 1996.
- (II) अजापुत्रकथानक of Jinamāņikya. JHB. 32.
- (III) अजापुत्रकथानक of Māṇikyasundarsūri. Baroda No. 6071.
- (IV) अजापुत्रकथानक anon. in prose. Pet. V. No. 607.
- (V) अजापुत्रकथानक anon. DA. 50 (111); DB. 31 (90, 91); Surat. 11

अजितजिनस्तव Bengal. No. 7039.

- (I) Asarvasta of Hemacandra. This is the second book of the author's Trisasti-salākāpurusacarita. It contains 6 cantos. Limdi. No. 1231; PAPM. 2(2), 54 (this is dated Sain. 1436); Surat 5.
- (II) अजितनाथचरित anon. Perhaps the same as above. KO. 47; SB. 2(1)
- (I) अजितनाथपुराण of Arunamani alias Lalamani, son of Kāhnarasinga and pupil of Budha Rāghava, pupil of Srutakirti. He was a follower of the Puṣkara Gaṇa of the Māthura Branch of the Kāṣthā Sangha. The Purāṇa was composed in Sanh. 1716 at Jahnabad Pārśva Mandira; cf. Jaina Hitaiṣi, vol. 12, p. 193-194.

Bengal. No. 1507; Kath. No. 1135; List (S. J.); SG. No. 2422.

- (II) अजितनाथपुराण of Guṇabhadra, pupil of Jinasena II. This is a part of the author's Uttarapurāṇa. Bhand. V. No. 1099.
- (1) अजितशान्तिल घुस्तव in 17 stanzas by Jayaśekharasūri. It is in Sanskrit.

BO. p. 57; Pet. I. No. 316; PRA. No. 977; SA. No. 132.

(II) अजितशान्तिल्युस्तव otherwise called Ullāsikkama Stotra (S. V.) in 17 Prakrit verses, composed by Jinavallabhasūri, of the Kharatara Gaccha.

Bik. No. 1457; Jesal. No. 337; PAZB. 3 (12); Pet. I. No. 232; I. A. p. 102.

- (1) Tikā by Dharmatilakagaņi, pupil of Jineśvarasūri, of the Kharatara Gaccha. PAZB. 3 (12); Pet. I. No. 232. See also Ullāsikk ma Stotra, Tikā No. (1).
- of Ajita and Santi Jinas. It contains from 37 to 40 stanzas in different artificial and rare metres. It is in Prakrit and is ascribed to Nandisena. It is published by Venichand Surchand, Mhesana, 1915, in his 'Pañcapratikramaṇādi Sūtrāṇi'. It is also published with the commentaries of Govindācārya and Jinaprabha in the DLP. Series. Bombay; cf. Winternitz, History, IL p. 554; W. Schubring, ZII., 1923, p. 178ff., Vel. No 1793-94.

Agra. Nos 3207-3215; Baroda. No. 675; Bengal. No. 7698; Bhand. VI. Nos. 1068-69; Bik. No. 1458; Bod. No. 1387 (4); Buh H. Nos. 265-66; Cal. X. No. 25; Chani. No. 631; DA. 41 (115-137); DB. 24 (81-90, 119-120); 35 (98); Flo. No. 666; Jesal. Nos. 247, 292, 336, 509 and 516, JHA. 64; Kaira B Nos. 81; 161; KB. 1 (58); Kiel. II. No. 73; Limdi. Nos. 549; 867; 868, 982, 1160, 1217, 1288, 1361, 1514, 1540, 1603, 1630; 1640, 1653; 1655; 1751; PAP. 40 (15); 76 (18); PAPR. 15 (18); PAPS. 68 (70); PAZB. 3 (12); Pet. I. No. 232; I. A. pp. 10; 31; 59; 72; 73; 95; Pet. III. A. pp. 8; 28; Pet. IV. No. 1167; Pet. V. Nos. 608; 641; Pet. V. A. p. 67; 147; Pet. VI. Nos. 626; 640;

SA. Nos. 132; 1517; 1729; 1830; Samb. Nos. 221, 223; 228; Strass. p. 307; Surat. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; VA. I (1; 15); Vel. Nos. 1793-94; 1815; Weber. No. 1965.

(1) Tikā called Bodhadipikā composed in Sam. 1365, by Jinaprabhasūri, pupil of Jinasimhasūri of the Kharatara Gaccha.

Baroda. No. 675; Bhand. VI. Nos. 1068-69; Chani. No. 631; DA. 41 (115); DB. 24 (81; 119-120); 35 (98); Kath. No. 1228; PAP. 40 (15); PAPR. 15 (18); PAPS. 68 (70); PAZB. 3 (12); Pet. III. A. p. 230; IV. No. 1167; IV. A. p. 67; Pet. V. A. p. 147; Pet. VI. No. 626; SA. Nos. 1729; 1830; VA. 1 (1; 15); Vel. No. 1794.

- (2) Tikā by Govindacārya (Be:--Praņipatya jinam Sāntim). Būh. II. No. 266; DA. 41 (116-120); DB. 24 (81, 84); Flo. No. 666; Weber II. No. 1965.
- (3) Tikā by Harşakirti, pupil of Candrakirti of the Nagapuriya Tapa Gaecha. Kāira B. No. 81; also see Saptastavana-Tika.
- (4) Vrtti with Chandolakṣaṇa. (This is perhaps Jinaprabha's Tika.) KB. 1 (58); DB. 24 (89, 90); JG. p. 317.
- (5) Tika by Jayasekhara (This is probably Ajitasantistava of Jayasekhara.) BO. p. 57; JHA, 64; SA, No. 132.
- (6) Vrtti or Avacūri Anon. Agra. Nos. 3209; 3214; Bengal. No. 6651; DA. 41 (121-129); DB. 24 (83-84); Limdi. No. 645; Kaira B. No. 161; SA. No. 1517; Strass. p. 307.
- (II) अजितदास्तिस्तव in Sanskrit, composed in Sam. 1651 in imitation of Nandisena's hymn by Santicandragani, pupil of Sakalacandra of the Tapa Gaecha. Pet. I. A. p. 72; VB. 2 (7-8).
- (III) अजितशान्तिस्तव (Virahankita) in 42 stanzas. JA. 106 (6-7).

(IV) अजितशान्तिस्तव by Viragaṇi; see Laghu Ajitastava.

अजीवकल्पाकीर्णक in 45 Gathas. This is one of the minor Prakīrņakas. DA. 27 (36-37); JG. p. 62; Kap. Nos. 365-368; Limdi. No. 525; PAP. 23 (37); PAZA. 5(17); PAZB. 23 (27); Pet. III. A. p. 217; SA. No. 98; Surat 1 (98).

अज्ञातोञ्च्छकुलक See Ajnatonchagrahanakulaka.

ed with the commentary of Anandavijava by the JAS. Bhavnagar (Series No. 17), Sam. 1969. DB. 35 (208), JG. p. 148; 195, PAP. 79 (59), Surat 1.

(1) Vrtti by Anandavijayagaņi. DB 35 (208); JG. p. 148; 195; PAP. 79 (57).

अञ्चलगच्छीयपद्वावली of Bhāvasāgarasūri of the Ancala Gaccha. DB. 8 (11); Surat 1, 6.

ээчацыный (Gram. 1000) a refutation of the peculiar religious dectrines of the Añcala Gaccha, composed in Sain. 1480, by Harsabhūsaṇagaṇi, pupil of Harsasena of the Tapā Gaccha. Kiel. Il. No. 360 (This ms. seems to have been written by the author himself—Pra. No. 941); PAP. 31 (16); PAPR. 18 (50); 21 (23); PAPS. 80 (80); SA. No. 579.

अञ्चलमतिनराकरण The same as above, by Guṇaratuasūri of the Tapa Gaccha. See Vasontikādiprakaraņa.

अञ्चलमतस्थापन JG. p. 158.

अञ्जनशास्तवन of Viravijaya. JHA, 72.

- (I) अञ्चनाचरित्र Rice. p. 300.
- (II) **সন্তন্ত্রি** by Brahma Jina; See Hanumaccaritra.
- (I) अञ्चनापवनंजयनाटक of Hastimalla. AK. No. 35; KO. No. 137; Mysore II. p. 145; Rice, p. 304; SRA. Nos. 35; 380.
- **(II) প্রস্তনাধ্যন বিষয়েন হিন্তু** Arhaddasa. SG. No. 1613.
  - अञ्चनासुन्दरीकथा in Apabhrainsa. l'atan Catalogue, l. p. 184 ( quo. ).

अञ्चनासुन्द्रीकथानक in 303 Ślokas, by Puṇyasāgaragaṇi, pupil of Jinahamsa of the Kharatara Gaccha. Buh. II. Nos. 329-330, Weber. II. No. 1997.

अक्षनासुन्दरिकारत in 503 Prakrit Gāthās, composed at Jesalmir in Sam. 1407, by Gunasamrddhimahattarā, pupil of Jinacandra Sūri. DC p. 49 (quo.).

अतिचारआस्त्रोचना Strass. No. 433a.

(1) **अति वारसूज** (Begins:— Namo Cauvisae titthayaraṇa) of Vangādhika Śramaṇa. It it also called Srāddhayaśyakasūtra. Mitra. IX. pp. 166; 167.

(1) Tīkā called Sukhabodhikā composed in Sain 1628. Mitra, IX. p. 166. (Be:— Srīmadvīrajinin natvā).

- (II) अतिचारसूत्र (Grain, 83) of Vijayacandrasūri. PAS, 11.
- (III) अतिचारसूत्र (Be: Năṇammi damsaṇammiya.

  Bengal No. 7318; Pet. I. A. p. 58;

  III. A. p. 14; Vel. Nos. 1829-1830.

  This is also called Pañcavidhācāra.
- (IV) **新行司代表第** Anon. DA. 26 (23); Surat 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11.

(1) Vrtti. DA. 26 (23).

अतिचारघटाष्ट्रक Buli. II. No. 267.

अतिचारपायश्चित्त (P. p. 260.

- (1) Magaawka composed in Sain. 1282 at Palanpur by Pürnabhadragani, pupil of Jinapati. It is in Sanskrit and is based on Sthānanga, Bhagavatī and Rsistava. DC. p. 2 (quo.), No. 10 (2); Jesal. No. 109.
- (II) अतिमुक्तचरित composed in Sann. 1428(1) by Dharmeghosa, pupil of Sālibhadra of the Añcala Gaccha. This also is in Sanskrit. Jesal. No. 4.
- (III) अतिमुक्तचरित Anon. Bhand. VL No. 1292; Kundi. No. 347.

अतिशयपञ्चाशिका by Raivardhana of the Aficala Gaccha. See Jinatisayapañcasika.

अतिशयस्तवन in 13 Gathās. JA. No. 106 (5).

अतीतानागवर्तमानस्तवन Pet. V. No. 925.

अञ्चलकरत्ति of Jinesvara. See Rucitadandakastuti.

अध्यात्मकभेद Bhand. VI. No. 992 (28).

अध्यात्मकमञ्ज्ञातिण्ड in four chapters containing about 200 Slokas in all, on Jain Philosophy by Rājamalla Kavi. It is published in the MDG. Series, No. 35 (pp. 241–362), Bombay, Sain. 1993. Bhand. V. No. 1034; Pet. IV. No. 1395 (MS. d. Sain. 1663) = IV. A. p. 131 (quo); SG. No. 1164.

अध्यात्मकिका Jesal. No. 1531.

/ अध्यात्मकल्प्ड्रम (also called Dharmaśuddhi and Śāntarasabhāvanā (S. V.) by Munisundarasūri of the Tapā Gaccha. It is in 16 chapters. See Vel. No. 1665. It is published in 'Prakaraṇaratnākara', Vol. II by Bhimsi Manek, Bombay; Also with extracts from Dhanavijayagaṇi's commentary, at the N. S. Press, Bombay, 1906 and in the JDPS. Series, Bhavanagar, 1909; as also by Mansukhbhai Bhagubhai, Ahmedabad, 1916.

Agra. Nos. 1010-1014; BK. Nos. 63; 227; Chani. Nos. 53; 276; DA 40 (6-8; 10-14); 75 (1); DB. 23 (51-57); Flo. No. 572; Jesal. No. 575; JHA. 46; JHB. 46; Kiel. H. No. 361; Kundi. No. 35; Limdi. Nos. 719; 762; 838; 1015; 1279; Mitra. VIII. p. 150; PAP. 37 (61-62); 9 (14); PAPR. 18 (22); PAPS. 46 (14-15); 66 (32); 67 (52); Pet. IV. No. 1168; SA. Nos. 445; 1653; 1762; SB 2 (111); VB. 2 (5); VC. 1 (10; 15; 19); Surat 1, 3, 4, 5, 6, 11.

(1) Tikā called Adhyātmakalpalatā composed in Sain 1674, by Ratnacandragaṇi, pupil of Sānticandra Vācaka of the Tapā Gaccha. In the colophon, the author mentions the following as his own works:—
(1) Pradyumnacaritra; (2) Samyak-

tvasaptatitika called Samyaktvaratnaprakāsa, (3) Hitopadesa; (4) Snātrtikā; (5) Bhaktāmaratikā; (6) Kalyāņamandiratikā; (7) Devāhprabhostotratikā; (8) Dharmastavatikā; (8) Rşabhavīrastavatīkā; (10) Kṛpārasakošatikā, (11) Naisadhakāvyatīkā, (12) Raghuvaniśakāvyatīkā—Pra. No. 666. Bhand IV. Nos. 1072-73; Chami. No. 53; DB 23 (53-54); Jesal. No. 575; Kiel. II. No. 361 (Ms. d. Sain. 1683); Kundi No. 35; PAP. 9 (14); PAPR. 18 (22), PAPS. 57 (15); PRA. No. 666 (dated Sam. 1682); Samb. No. 410; VC. 1 (10; 15; 19).

- (2) Tikā called Adhirohanī by Dhanavijayagani, pupil of Kalyānavijayagani, pupil of Kalyānavijayagani, of the Tapā Gaccha. Bhand. VI. No. 1071; BK. Nos. 63; 227; DA. 40 (6; 7;); 75 (1); DB. 23 (51-52); JHA. 46; PAPS. 46 (14-15); SA. No. 445; Surat 1 (445), 4; VD. 14 (31).
- (3) Tikā by Vijayasūri. Flo. No.572. This is possibly the same as above,i. e. of Dhanavijayagaņi.
- (4) Tippana Anon. Limdi. No. 762; Agra. No. 1012.
- (5) Bàlāvabodha by Hainsaratna. Pet. IV. No. 1168.

**अध्याक्षमीता** by Devacandra, pupil of Dipacandra of the Karatara G. ccha. This is in old Gujrati. DA. 67 (26-28); JHA. No. 46; JHB. No. 55; Lindi. Nos. 1820; 1990; 2484; 3317; 3412; Pet. VI. No. 542; Surat 1, 3, 5, 7, 8.

- (1) Secure Action by Somadeva, a Digambara writer. Bhand. V. No. 1035; Bt. No. 395; PAS. 426; SG. No. 2003. This is published in the MDG. Series, No. 13, Bombay, Sam. 1975.
  - (1) Tikā composed by Dharmasuri pupil of Svarnanandi, for Somesena (foll. 117. Be:- Gurum pranamya lokesam).

The com. was composed at Vatapalli in Gujrat.—(f. Patan Cat. I. p. 171 (quo.) Bt. No. 395, PAS. No. 426.

- (2) Tippana anon. SG. No. 2003.
- (3) Tika by Subhacandra. JG. p. 87.
- (II) अध्यात्मतराङ्गणी by Amrtacandra. See Samayasāratīkā No. 3.
- (I) अध्यात्मपराक्षा by Yaśovijaya, pupil of Nayavijaya of the Tapā Gaccha. See also Adhyātmamataparīkṣā which is probably the same as this. Bhand. VI. No. 1074; VC. 1 (1); VD. 1 (18); 3 (15).
  - (1) Tikā Svopajna. Bhand. VI. No. 1074; VC 1 (1); VD 1 (18); 3 (15).
- (П) अध्यातमपरीक्षा Anon. DB. 23 (45).

अध्यात्मप्रवीप Agra. No. 1020; DB 22 (121; 122); SA. No. 538; Surat 1 (532).

अध्यात्मप्रकोध Agra. No. 1019.

- Nos. 1021-1024; Baroda. No. 2172; Buh. IV. No. 119; DB. 23 (47); Pet. IV. No. 1169; Pet. IV. A. p. 67; Surat 1, 5, 6.
  - (1) Tika Svopajna. Agra. No. 1021-1024; Baroda. No. 2172; Buh. IV. No. 119; DB. 23 (47); Kath. Nos. 1220-1221; Pet. IV. No. 1169 = IV. A. p. 67.

अध्यात्मविन्दुद्वात्रिशिका JB. 130; same as above.

- ✓ अध्यात्मस्तपरीक्षा of Yaśovijaya, pupil of Nayavijaya of the Tapā Gaccha, in 182 Gāthās. Published in Prakaraṇaratnākara, Vol. II, by Bhimsi Manek, Bombay and with the Svopajūatikā in the DLP. Series, No. 5, Bombay, 1911. Bik. No. 1623; SA. Nos. 323; 336; Surat 1, 3, 6. See also Adhyātmaparīkṣā which is probably not different.
  - (1) Svopajnatikā. Bik. No. 1623; Hariss. Nos. 57; 264; SA. Nos. 323, 336; Surat 1, 3, 6.

अध्यात्मि SB. 2 ( 29 ).

अध्यात्मविद्योपनिषद् of Hemacandra. See Yogaśāstraprakāśa.

vijayagaņi of the Tapā Gaccha. It is divided into seven books containing 17 chapters in all and a total of 948 Slokas. It is published in Prakaraņaratnākara, Vol. I, by Bhimsi Manek, Bombay, and with Gainbhiravijaya's com. by the JDPS., Bhavangar (Series No. 25) 1915. Agra. Nos 1025-1026; Bhand. VI. No. 1075; 1076 (Sain. 1705); BK. No. 409; DB. 32 (42-44); Hansa No. 54; PAP. 27 (54); SA. Nos. 73; 885; 2990; 3055; VB. 1 (35); VC. 1 (11); VD. 1 (6, 13); Surat 1 (73), 3, 4, 5, 6, 7, 8.

(1) Tīkā composed in Sani. 1953 by Gambhīravijayagaņi Agra. No. 1026; BK. Nos. 409; Hanisa No. 54; SB. 2 (26); Surat 1, 5.

अध्यात्मसारोद्धार Surat 8.

अध्यात्माद्यक of Vādirāja. CMB. Nos. 150; 157; SG. No. 960. It is published in the MDG. Series, No. 13, Bombay, Sain. 1975.

Series, Bhavnagar, Sam. 1965. Also in the Srutajñāna Amidhārā, p. 47ff. Bombay, 1936. DB. 23 (48-49); PAPS. 64 (20); 67 (27); SA. No. 241; Surat 1, 3, 4.

अनगारधमामृत See Dharmāmrta of Āsādhara, of which this is the second part.

Sarvilla of Dinakarasena. Mentioned by Dhavala in his Harivamsa Purāna and by Simhasena in his Adipurāna. Cf. Allahabad Uni. Studies, L. p. 167; and Jaina Hitaisi, Vol. 13, p. 107.

अनक्सिकादिकथा JG. p. 247.

आमक्त व्यापा in 300 stanzas. VA. 1 (23).

अनन्तकीर्तिकथानक Agra. No. 1595; DB. 31 (62); JG. p. 247. It is in Prakrit.

अनस्तचतुर्देशीपूजाकथा Bengal. No. 7155; Pet. VI. No. 673.

अनन्तचतुर्वशीवतपूजा by Brahma Śāntīdāsa. PR. 240. See Anantavratodyāpana.

(I) अमन्तनाथचरिक of Hemacandra. This is a part of the Trisastisalakāpurusacuritra.

(II) अनन्तनाथचरित्र (पूजाप्टक) in Prakrit, composed in Sam. 1216, by Nemicandrusūri, pupil of Āmmdeva. Bt. No. 251 (Gāthās 1200), Patan Cat. I. Intro p. 59, (য়৽ 1800).

(III) अनक्तनाथचरित्र Auon. Buh. IV. No. 238; र्टी. p. 241.

अनन्तनाथपुराण of Vasavasena. List (S.J.).

अनन्तनाथपूजा composed in Sain. 1630, by Guṇacandra, pupil of Yasaḥkīrti, pupil of Ratnakurti of the Sarasvati Gaccha. AD. No. 76; List (S.J.); Pet. IV. A. p. 132 = IV. No. 1396; V. No. 919; VI. p. 142, No. 85; SG. No. 58.

(1) अनन्तनाथस्तव in Pk. by Devabhadrasūri, in 21 Stanzas, Patan Cat. I. p. 259.

(II) अनन्तनाथस्तव Bengal, No. 6813.

अनन्तवतकथा of Śrutasāgara. Kath. No. 1136.

अनन्तव्रतकथानक in Apabhrainsa. See Allahabad Uni. Studies, I. p. 181.

अनन्तवतविधानकथा Bhand, VI. No. 992.

(I) अनन्तवतोद्यापन of Gunacandra. See Anantanathapūjā., Nayumandi I, Delhi

(II) अनन्तव्रतोद्यापन of Candrakirti. Idar. 74.

(III) अनन्तव्रतोद्यापन of Dharmacandra List (Phaltan).

(IV) अनन्तव्रते। ज्ञापन of Narāyana. Idar. 74 (2 copies); 162.

(V) अमन्तवतोद्यापन of Ratnacandra Bhattaraka. A

(VI) अनम्तक्रतीद्यापन of Santidasa. Idar. 74 (2 copies), 167, 170, 177-78, PR. 240.

अनर्धराध्यनाहक of Murari ( Non-Jain ).

(1) Tippana by Jinaharsagani of the Tapa Gaccha (Gram. 3355). PAP. 27 (27); Patan Cat. I. Intro. p. 52

(2) Tippaņa called Rahasyādarśa by Devaprabha (Gram. 7100). Bt. No. 548 (1); Patan Cat. I. p. 301 (quo.).

(3) Tippaņa by Naracandrasūri of the Harşapuriya Gaccha (Gram. 2450). This commentary is mentioned by Rāja-śekhara in his Nyāyakandalīṭīkā; cf. Pet. III. A. p. 274, v. 15. Bhand IV. A. p. 16; Bt. No. 548 (2); DC. p. 25; Jesal. No. 818; Kiel. II Nos. 238, 239; Kundi. No. 203; PAZB. 1 (23); 5 (2) SA. No. 2008.

अनर्थन्ण्डपरिहारकुलक JG. p. 195.

अनागततीर्थंकरस्तवन Surat. 11.

अनाथमुनिकथा Pet. V. No. 610.

अनाथिसन्धि in Apabhranisa, by Jinsprabha. Patan Cat. p. 268 (quo.).

अनिह्कारिका Anon. Limdi. Nos 1036; 1276; 1317.

(1) Tikā (anon.) Limdi. Nos. 1036; 1317.

(2) Vivarana by Kṣamāmāṇikya. Pet. IV. No. 478.

(3) Vivarana by Harşakırti, composed in Sain. 1633. JG. p. 306.

अनिद्स्यराम्तकारिका of Vijayavimala, pupil of Ānandavimala of the Tapā Gaccha. This belongs to the Jainendravyākarana. Chani. No. 578; PAPS, 68 (102-dated Sain. 1628); PRA, No. 192.

> (1) Avacuri Svopajna. PAPS, 68 (102-dated Sani, 1628); PRA. No. 192.

Sienakulaka. It contains 22 Prakrit stanzas (Be:-Niśāvirāme). Pet. V. No. 826; V. A. p. 54; 137; SA. No. 696.

अविस्वपश्चाशत of Padmanandi. Chani. No. 195,

Limdi, Nos. 586; 610; Pet. IV. Nos. 1442–1443.

अनित्यभावना Agra. No. 874.

√अनुसरीपपातिकस्त्र is the ninth Aign. See I. A. Vol. 20 p. 21ff. It is published with Abhevadeva's commentary by Rai Bahadur Dhanapatasiniha, Calcutta, 1875 and by the Agamodaya Samiti, Surat, 1920; The text is published also by the JAS, Bhavingar, 1921. It is translated into English by L. D. Barnett, 1907. It is recently edited with introduction and notes, by P. L. Vaidya, Poona, 1932. Agra. Nos. 125-137; AM. Nos. 63; 93; 100; 251; 290; 352; Bengal, Nos. 4160; 7612; Bhand. III. No. 411; VI. No. 1077; Bik. No. 1580; BO. p. 57; Bah. IV. No. 121, DA. 9 (42-52, 60-62); DB. 3 (17-19); Jesal. Nos. 210; 301, 1094, 1643, 1749, JB, 83, 122; 130, JHB. 9 (4 copies); KB. 2 (2); 3 (4); Limdi. Nos. 31; 81; 152; 157; 169, 258, 268, 316, 317, 356, 377, 399-401; 419-420; 474; Mitra, VIII. p. 227; PAP. 7 (3; 8; 10; 27); PAPS. 13(6); 15(1-10); PAZB: 4(2); Pet. I. A. p. 36; III. A. p. 73; SA. No. 7; Samb. Nos. 60, 317; SB. 1 (21); Strass p. 397; Surat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11; VC. 1 (4); VD. 1 (1; 26); Vel. Nos. 1383-87; Weber, H. Nos. 1810-11; 1813-14.

(1) Tika by Abhayadevasuri. Agra. No. 129; Bik. No. 1580; Bod. No. 1338; Buh. I. No. 55; IV. No. 121; 164; DA. 9 (42 to 44); DB. 3 (17); JB. 86, 89; JHB. 9; KB. 2 (2); 3 (4); Keil. III. No. 144; Kundi. No. 30; 34; Limdi. Nos. 313; 352-53; PAP. 7 (3; 8; 10; 27); PAPS. 13 (6); 15 (5-10); PAZB. 4 (2); Pet. I. A. p. 36; III. A. p. 73; 146; IV. No. 1206; SA. No. 7; Samb. No. 111; SB. 1 (21); Strass. p. 397; Surat 1, 2, 3,

5, 8, 9, 11; V('. 1 (4); VI). 1 (1; 26); Weber. II. Nos. 1810-14.

(2) Tippaņa Limdi. No. 169.

अनुभवस्ति सम्बद्धात्रिशिका of Bhadragupta. JG. p. 366.

अनुभागवन्ध Pet. V. No. 768.

अनुभूतिसञ्ज्ञसारस्वतस्तवन Limdi. Nos 864; 1688.

/अनुयोगद्वारसूत्र is one of the five Milasütras. See for contents etc., I. A. Vol. 21, p. 301ff. It is published with the commentary Hemacandra by Rai Bahauur Dhanapatisimha, Calcatta, 1880, and by the D. L. P. Fund, Bombay, 1915–16, and also by Agamodaya Samiti, Bombay, 1924. Agra-Nos. 416; 418-420; AM. 12; 32; 96; 108; 125; 263; Bland V. No. 1162; VI. No. 1078; Bik. No. 1581; Buh. IV. No 122; DA. 27 (32 to 35); DB. 13 (8-9), DC p. 5; 22; DL p 22; JA. 103 (1); JB. 11, 200; 241; 248; 275; Jesil. Nos. 54; 184; 185; 223; 544; 545; 938; 983; 1025; 1603; 1606; JHA. 20 (5c), KB. 3 (8), Limdi. Nos. 331; 457; Mitra. VIII, p 158; IX, pp. 99; 100; PAP 69 (15-21); PAS. Nos. 12; 101; 197; PAPM. 36; PAPR. 8 (16); 11 (8); PAPS. 20 (2-6); 25(21); 37(15); 76(3); PAZA, 6 (7); PAZB, 9 (9; 10); Pet. III. A. p. 186; SA. Nos. 61; 83; 881; 1706; 1720; 1732; 2035; Surat, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Tapa. 17; VA. 1 (2, 10); VB. 1 (6, 8, 11, 13), VC. 1 (7), 2 (3), Vel. No. 1388; Weber, II. No. 1897-1900.

(1) Cūrņi by Jinadasgaņi Mahattara. Agra. No. 417; DB. 13 (4); DC. p. 17; DI. p. 22; JA. 95 (4); 103 (2); Jesal. No. 54; Kundi. No 68; Lindi. No. 28; PAP-69 (19); PAPM. 36; PAPR. 8 (16); 11 (8); PAPS. 37 (15); 76 (3); PAS. No. 12; 101; 197; Patan Cat I. p. 150; PAZA. 6 (7); PAZB. 9 (10); Pet III. A. p.

185, V. A. p. 51, VB. 1 (11), Surat. 1 (1720).

(2) Tīkā by Bhavaviraha Haribhadra, pupil of Jinabhaṭa. DC. p. 22; DI. p. 22; Jesal. Nos. 184; 223; Kundi. 163; SA. Nos. 1732; 2035; 2734; Surat. 1, 3, 5, 6, 7, 8.

(3) Ţīkā by Hemacandra, pupil of Abhayadeva of the Harsapuriya Gaccha. (Be:-- samyaksurendra Grani 5700). AM. 32; 263; Bhand. III. No. 412; VL No. 1078; Bik. No. 1581; DA. 27 (27-29); DB 13 (1-2); DC p 4; JA. 57 (2), Jesal. No. 545, 938, JHA. 20 (2c), Kath. No. 1230, Kiel. III. No. 1; Kundi. No. 128; Limdi. Nos. 252-253; Mitra. VIII. p. 158; PAP. 69 (16, 18, 20, 21), PAPM. 36, PAPS. 20 (6); 25 (21); PAZB. 9(9); Pet. III. A. p. 36 (quo.); III. No. 572; IV. No. 1170; V. A. p. 52, No. 543; SA. Nos. 61, 881; 1706; Swat. 1, 3, 5, 8, 11; Tapa. 17; VA. 1 (2; 10); **VB.** 1 (6, 8; 13), VC 1 (7), 2 (3), Vel. No. 1388; Weber. II. Nos. 1899; 1900.

(4) Tika Anon. Agra. No. 418; Bhand. V. No. 1162; DB. 13 (3); DC. p. 13; Jesal. Nos. 1025; 1603; 1606; KB. 3 (8); SA. Nos. 83; 1720; Samb. 63, 174.

अनुयोगविधि AM 249, Vel. No. 1831. अनुव्रतविधि also called Śrāvakadharma in Prakrit. (Be:- namiūņa bhuvana.)

DC. p. 35 (dated Sain. 1169). পর্বার্থনাক্তর্যন্তক in 25 Gāthās by Municandra. JG. p. 205; Patan Cat. I. p. 131.

अञ्चानविधि in Prakrit (Grain. 1016; Be:--namiūņa tiloyaguru). Flo. No. 573; . JA. 41 (21); Pet. I. A. p. 33; III. No. 641, V. A. p. 63.

अवेककल्पविचार Surat. I ( 1802).

अनेकशास्त्राच्या Bhand. III. No. 413 (ms. dated Sam. 1461).

. , ) अने

Haribhadra. It is published with the Svopajña commentary in YJG. Series, Bhavnagar, (No. 40), Vir Sain. 2436—2439. Agra. Nos. 2412—2413; Baroda. No. 2708; Bhand. IV. No. 251; Bt. No. 362; DB. 38 (73—74); Hamsa. No. 770; JB. 135; 138; KB. 1 (22); KN. 7; PAP. 24 (32); 27 (47); PAZB. 8 (1); 11 (17); 18 (20); 23 (17); Pet. III. A. p. 191; VL. No. 544; SA. Nos. 33; 236; 282; 419; SB. 2 (145); VC. 1 (19); Surat. 1 (236, 419), 4, 6.

(1) Vrtti Svopajna. (Gran. 8250-Bt. No. 362).

Bt. No. 362; DB. 38 (73-74); PAP. 24 (32); 27 (47); PAZB. 8 (1); 11 (17); 18 (20); SA. No. 282.

(2) Vṛttiṭippana by Municandra, pupil of Devasūri. (Be:-- śeṣamatamatiśayānā\* Grani. 2000).

Baroda, No. 2708; Bt. No. 362; Buh. IV. No. 262; DC. p. 36 (ms. d. Sam. 1171); DI. p. 25; Hamsa, Nos. 1; 364; JA, 110 (22); Kiel, II. No. 362; Kundi, 131; PAZB, 18 (20); Pet. III. A. p. 194; SA, No. 236; VC. 1 (19); Strass, p. 383; Surat, 1 (33; 236; 491) 4, 6.

(3) Tika by Yajnadevamuni. KN. 7; Yajnadeva is probably only the scribe. For a scribe called Yaksadevamuni, see Pet. III. A. p. 192. Very probably KN. 7 was copied from the ms. of our text mentioned by Pet. III. A. p. 191-192.

(4) Vrtti. Anon. KB. 1 (22); VL No. 544; SA. No. 282; SB. 2 (145).

अनेकान्सवार्थयेश in Sanskrit prose by Haribhadra, pupil of Jinabhadra. It is published by the Hemacandrasabhā, Patan, 1919 (Series, No. 3). Agra. Nos. 2414; 2415; Chani. No. 583; DB. 20 (19);

J.... 2

PAP. 79 (72); PAPR. 15 (1); SA. No. 344; VB. 1 (49); Surat. 1; 11. (1) Tippana. Surat. 1 (344); 11.

अनेकान्तव्यवस्थापना by Yasovijayagani of the Tapā Gaccha. JG. p. 84.—Patta. I. p. 107.

अनेकार्यध्वनिमञ्जरी of Hemacandra (?). It is probably Anekārthasangraha.

Bhand. V. No. 1337; KB. 1 (33); Limdi. No. 1270; Surat. 1; 11; VD. 1 (17).

अनेकार्थनाममाला composed in Sain. 1702 by Vinayasăgarasūrī of the Añcala Gaccha.

JG. p. 309; Kath. No. 1576 = PRA. 803.

अनेकार्थरत्नकोश See Anekärthanamamala.

अनेकार्थस्यवस्था (Jainatarka). KB. 3 (82). The ms. has only two folios.

্ৰ अनेकार्थसंग्रह of Hemacandra; it is a supplement to his Abhidhānacintāmaņi (s. v.) It is edited with Mahendra's commentary by Zacharia, Bombay, 1893. Also published in the 'Abhidhānasaringraha,' Vol. II at the N. S. Press, Bombay, Sake 1818, by the Mahāvīra Jaina Sabhā, Cambay. Agra. Nos. 2767-2769; Bendall. Nos. 405-406; Bengal No. 748; Bhand. III. No. 414, VI. Nos. 1352, 1353, Bik. No. 568; Bod. No. 1111; Buh. IV. No. 263; (hani. No. 82; DA. 64 (43-46; 49; 51; 52; 53); DB. 37 (13 to 15); Hamsa Nos. 4; 183; 1131; 1172; Hultzsch. III. No. 1912; L.O. Nos. 1010-1013; Jesal. Nos. 178; 950; Kath. No. 1348; KB. 3 (27, 66); Kiel. I. No. 2, Limdi. No. 634, Mitra. IV. No. 1587, PAP. 42 (12), PAPR. 21 (9), PAPS 49 (29), Patan. Cat. L. p. 94, 105, 305, 387, 388; PAZB 1 (22), Pet. I. No. 233, SA. No. 92, SB. 2 (161); Surat. 1, 6, 7, 8, 9; VB. I (28-30); VD. 1 (12; 14; 15; Vel. No. 92.

(1) Kairavākarakaumudi composed

by Mahendrasūri, pupil of the author, and attributed to his guru, the author. Agra. No. 2767; Bhand. VI. Nos. 1352-1354; Buh. VI. No. 702; DA. 64 (44-45); DB. 37 (11-12); DC. p. 9. No. 77; pp. 14; 20; Jesal. Nos. 178; 950; Kundi. Nos. 82; 128; 134; 224; KB. 3 (27); PAP. 42 (12); PAPS. 49 (29); Patan. Cat. I. p. 281; PAZB. 1 (22); Pet. I. No. 234; VD. 1 (15); Surat 1 (92, 2308), 6, 8, 9.

- (2) Upasargavrtti by Siddhicandragani of the Tapā Gaccha. (Grani. 2225). Chani. No. 82; PAPR. 21(9); VD. 1(14).
  - (3) Paryāya. KB. 3 (66).
- (4) Avacuri or Tika. Anon. DB. 37 (13-14); Bengal. No. 7999; Bhand. VI. No. 1354.

अन्तकास्त्रप्रकीर्णक This is another name of Aturapratyāklıyāna.

अन्तकृद्शासूत्र is the 8th Anga of the Jaina Agama. For contents, see I. A. Vol. 20, p. 19. It is published with Abhayadeva's commentary by Ray Bahadur Dhanapatisimha, at Calcutta, 1875 and at Surat, by the Agamodaya Samiti, Bombay, 1920, (Series No. 23). It is translated into English by Barnett, 1907. The text is also recentley dited with introduction and notes, by Dr. P. L. Vaidya, Poona, 1932. Agra. Nos. 112-116; 118-124; AM. 23; 98; 106; 119; 151; 225; 285; 290; 391; Bengal. Nos. 2540; 7582; Bhand VI. No. 1079; Bik. Nos. 1628; 1630; BO. p. 57; BSC. No. 463; Cal. X. p. 3; DA. 9 (30 to 41; 59 to 60; 69); DB. 3 (13-16); DC. p. 42; Flo. No. 505; JB. Nos. 81; 88; 110-116; Jesal. Nos. 208; 211; 415; 571; 855; 907; JHA. 6 (4c.); 11 (3c.); 29; JHB. 9 (2c.); KB. 2 (2); 3 (4); Lindi. Nos. 31; 76; 80; 148; 171; 198; 269; 354; 355; 436; 453;

Mitra. VIII, p. 227; PAP. 49 (1-3; 6-13); PAPS. 14 (1-17); PAZB. 4 (2); Peter. III. A. p. 73; 146; SA. Nos. 2511; 2550; 2717; Samb. Nos. 37, 60, 170, 362, 366, 406; SB. 1 (21); Strass. p. 397; VA. 1 (7); VB. 1 (3-5); VD. 1 (2; 11; 19); Vel. Nos. 1389-93; Weber. II, Nos. 1806-08; Surat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11.

## (1) Tīkā by Abhayadevasūri.

Agra. Nos. 116; 117; AM. 106; Bik. No. 1629; Bod. No. 1338; Buh. I. No. 55; IV. Nos. 121; 164; DA. 9 (27; 28; 29; 57; 58); DB. 3 (13-14); Flo. No. 505; Hamsa. No. 1159; JB. 85, 86; Jesal. Nos. 208; 415; JHB. 9; KB. 2(2); 3(4); Kiel. III. No. 144; Kundi. No. 38; Limdi. Nos. 198; 313; Mitra. VIII. p. 227; PAP. 49(1); PAPS. 13(6); 14(17); PAZB. 4(2); Pet. III. A. p. 73; IV. No. 1206; SA. Nos. 7; 1507; SB. 1(21); Surat. 1, 2, 11; Strass. p. 397; VA. 1(7); VB. 1(3-5); VD. 1(2; 11; 19); Weber. II. Nos. 1806-08.

अन्तकृष्ण्यतक Pet. V. No. 925.

/ Section of 81 moral stories in prose. It is also called Vinodakathasanigraha. It was composed by Rajasekhara, pupil of Sritilaka of the Harsapuriya Caccha. Its Gujrati translation is published by the JDPS., Bhavnagar, Sani. 1978. The text is published at Bombay, 1918 (W. S.). Baroda. Nos. 2706; 2974, Bhand. V. No. 1320; Buh IV. No. 21; DA. 51 (6; 9); Hamsa. No. 1273; Kaira. A. 66 (ms. d. Sani. 1540), Keith. No. 62; Limdi. No. 58 (1-8); SA. No. 113; Tapa. No. 322; Weber. II. No. 1998. Also cf. Kathāsanigraha and Kathāsāra of Rājasekhara.

- (I) अन्तरहृक्था in Sanskrit. Limdi. No. 58.
- (II) अन्तरकृष्ण of Dharmaghosasuri. See Samabhāvasata.

अन्तरकृतुम्बपऋविंशति by Merutungasūri. JHB. 47. अन्तरकृत्रवोध in Prakrit. JG. p. 168.

अन्तरक्रास in Apabhrramsa by Jinaprabha. Patan Cat. I. p. 270.

अन्तरङ्खिवाह in Apabhranisa by Jinaprabha. Patan Cat. I. p. 273.

- (I) अन्तरक्षसिक in Prakrit, of Dharmaprabhasuri. See Next. PAPS. Palm ms. 16 (dated Sam. 1311).
- (II) अन्तरक्षाच्य in 9 chapters, of Ratnaprabha, pupil of Dharmaprabha. It is in Apabhranisa verse (Grain. 206). Baroda. No. 6118; Pet. V. A. p. 127 (dated Sain. 1362). Also, see Patan Cat. I. p. 402. Perhaps the two Antarangasandhis are identical.

अन्तरास्तवन Bengal, No. 7196.

अन्तरिक्षपार्श्वनाथादिस्तोत्र Agra. No. 3217; Limdi. No. 1521.

अन्तर्गणदीपिका of Vānararşi (Vimalavijaya) of the Tapā Gaccha. DB. 36 (36).

अन्धकारभाववाद् of Bhuvanasundara See Mahāvidyāvidambana.

अञ्चपूर्णास्तोत्र Pet. VI. No. 575.

असायउञ्च्छ See Ajnatonechagruhanakulaka. PAP. 79 (57).

(1) Tikā Svopajňa. PAP. 79 (57).

अक्रिकाचार्यपुष्यचूलकथा by Munivijaya, pupil of Amaravijaya. Agra. No. 1594; Pet. III. A. p. 213.

अन्यमतसार in Sk. by Nemicandra—SG. No. 2759 (foll. 56).

अन्ययोगस्यव च्छेद्द्वात्रिशिका of Hemacandra. This is the second part of a hymn in praise of Jina. The first part is called Ayogavyavacchedadvātrinisikā and contains an easy exposition of the doctrines of Jainism. The second part i. e. the present one, contains a refutation of the doctrins of the Non-Jain systems. The work with its commentary, the Syādvādamaniari, is edited in B. S. Series by Prof.

A. B. Dhruva, Bombay, 1933. Both are also published by Motilal Ladhaji, Poona, Vir Sain. 2452 and by Bhairavdas Jethmal, Bikaner, Vir Sain. 2453 and in the Chowkhamba SK. Series, A. D. 1900. The Syādvādamañjarī is even published with Hindi Translation in RJS., Series, Bombay, 1910 A. D. (2nd ed. 1935 A.D.) and with Gujrati Translation by Hiralal Hamsaraja, Jamnagar 1930 A. D. Fach part of the hynn contains 32 stanzas as the name shows.

AK. Nos. 926-27; Buh. IV. No. 286; Chani. Nos. 425; 556; DA. 39 (10); 41 (265), 66 (64-69), DB. 39 (11-12); Hultz. III. No. 1771; JHA. 70; Kath. No. 1375; KB. 1 (56); 3 (86); 7 (9); Mitra. IV. No. 1502; PAP. 21 (20), 24 (3) 27 (37), 78 (8); PAPR. 15 (2), PAPS. 34 (1), 54 (19), PAS. No. 149 (dated Sain. 1357); PAZB. 6 (19), 10 (13), 11 (4), Pet. I. No. 363; III. A. p. 206; IV. A. p. 125 (= No. 1382) V. Nos. 612; 726; 911; VI. No. 655; SA. No. 186; SB. 2 (149); VA. 17 (39-40), VB. 34 (9), Vel. No. 1699, Weber. II. Nos. 1970-71.

(1) Tikā called Syādvādamañjarī composed in Saka 1214, by Mallisena, pupil of Udayaprabhasūri of the Nāgendra Gaccha.

Agra. Nos. 2556-2558; AK. Nos. 926-27; Baroda. No. 11900; Bengal. Nos. 589; 7995; (P. p. 713; (hani. Nos. 425; 556; DA. 66 (64-69); DB. 39 (11-12); Hultz. HI. No. 1771; JA. 110 (18); KB. 1 (56); 3 (86); 7 (9); Kiel. H. No. 413; Mitra. IV. No. 1502; Limdi. Nos. 684; 914; 1183; PAP. 21 (20); 24 (3); 27 (37); 78 (8); PAPR. 15 (2); PAPS. 34 (1); 54 (19); PAS. No. 149 (dated Sani. 1357); PAZB. 6 (19); 10 (13); 11 (4); Pet. I. No 363; III. A. p.

206; IV. A. p. 125 = No. 1382; V. No. 911; VI. No. 655; SB. 2 (149); Surat. 1, 2, 4, 5; VA 17 (39-40); VB. 34 (9); Vel. No. 1699; Weber. II. Nos. 1970-71.

(2) Tīkā called Syādvādamanjūṣā by Yaśōvijaya. This is on Malliṣeṇa's com.—JG. p. 108.

(3) Tīkā by Vānararşi (Vijayavimala) of the Tapā Gaccha. SA. No. 186.

अन्योक्तिमुक्तायस्ति Composed in Sam. 1736, by Hamsavijayagani, pupil of Vijayānandasūri. It contains 640 SK. Ślokas. BK. No. 1795; DB. 23. (81), JG. p. 340; Pet. IV. No 1171; Samb. No. 468.

अन्योक्तिशतक of Darśanavijayagani. Published by Harilal Hansaraja, Janmagar, 1913 ( W. S. ).

अन्योपदेश KO. 151.

अपरजयमाङा Bhand. VI. No. 1003 (16).

(I) अपवर्गनाममाला by Jinabhadra, pupil of Jinapriya, Jinadatta and Jinavallabha Sūris of the Kharatara Gaccha. DC. p. 45; PRA. No. 458; JG. p. 309;

(II) अपवर्गनाममाञ्चा by Jinacandrasūri. Chani. No. 396. Perhaps the same as above.

अपराज्यक्षण्डन by Kirticandra (Grain, 100). JG. p. 84.

अपराज्यनिराकरण Surat. 1 (913), JG. p. 84., JHA.

अपापाबृहत्कल्प See Dipālikākalpa.

अपौरुषेयदेवनिराकरण by Yasodeva (Grain. 511). JG. p. 84.

अपुनर्वन्धद्वात्रिंशिका of Paramananda. Mitra. X. p. 104.

अभक्ष्यद्वात्रिंशिका JG. p. 148.

अभक्ष्यविचारचतुर्विशिका of Siddhasenasuri. DA. 60 (219).

अभयकुलक JG. p. 195.

(1), 54 (19); PAS. No. 149 (dated 11) अभयक्षमारचरित्र composed in Sain. 1312 (acc., Sain. 1357); PAZB. 6 (19); 10 (i3); to BK. Note) by Candratilaka, pupil of 11 (4); Pet. I. No 363; III. A. p. Jineśvarasūri of the Kharatara Gaccha.

He was taught the Vidyānanda Vyākaraņa by Sūraprabha, who lived in Sam. 1285. It contains 9 cantos and is written in Sanskrit. It is published in two parts by the JAS., Bhavnagar, 1917. BK. No. 1925; DC. p. 4, No. 14; DI. p. 49, f. N., Hamsa. Nos. 222; 1479; Jesal. Nos. 1310 (palm); 1350 (palm); 1353 (palm); PAPR. 19 (5).

(II) अभयकुमारचरित्र of Sakalakirti. MHB. 8.

(III) अभयकुमारचरित्र (Sanskrit; metrical) Anon. Agra. No. 1413; Jesal. Nos. 1691; 1717; Surat 1, 5.

अभयदेवप्रवस्थ (foll. 4 only ) J(f. p. 213.

अमयप्रका in 57 Ślokas. JA. 106 (14).

अभयशतक in 123 Gāthās. SA, No. 227.

अभयक्रीकथा 207 Gāthās. Patan Cat. I. p. 378.

अभवसिंहकथा (Gram. 138) JG. p. 247. Hamsa. No. 1550. In Sanskrit.

্ৰসমন্ত্ৰভাক in 9 Gāthās; published in Prakaraņamālā, Ahmedabad, 1909. DB. 35 (189); SA. No. 603; Surat. 8.

/ अभिषानिबन्तामणिनाममाठा is the famous Lexicon of Hemacandra. It consists of six Kāṇḍas. Anekarthasangraha (s. v.) and Nighaṇtuśeṣa are supplements of this. It is critically edited by Vijayadharmasuri in YJG. Series, No. 41, Bhavnagar, Vir San. 2446. It is also published in 'Abhidhānasangraha,' Vol. II, at N. S. Press Bombay, Saka 1818, by the Mahavira Jain Sabha, Cambay.

Agra. Nos. 2770-2795; AL. Nos. 798-802; Bendall. Nos. 399-404; Bengal. Nos. 1733; 6614; 7224; 7458; Bhand. I. No. 87; IV. Nos. 252-254; V. No. 1335; VI. Nos. 1355-1357; Bik. Nos. 566-67; 1663; BK. No. 1821; BO. pp. 23; 28; 53; Bod. Nos. 1107-1109; Buh. H. No. 395; III. No. 180; IV. No. 264; VIII. No. 1; BSC. Nos. 475-76; CC. I. p. 24; II.

p. 5; III. p. 6; Chani. No. 75; CP. p.641; DA. 63 (87-90); 64 (1-37; 39-41); 76 (91-92); DB. 37 (9-10); Hamsa. Nos. 738, 907, 930, 978, 1085, 1179, 1311; I. O. Nos. 1004-1009; JA. 14 (1); 94 (1); Jesal. Nos. 1539; 1549; 1882; JHA. 59 (2c.); 67; JHB. 44 (4c.); Kaira A. 95; 148; Kath. No. 1349; KB. 1 (33;41); 3 (27;29; 72); 5 ( 36 ); Kiel. II. No. 272; III. No. 139; Limdi. Nos. 788; 874; 1323; 1325; 1327-29; 1378; 1393; 1572-73; 1581; 1597; Mitra. VII. p. 262; IX. p. 148; X. p. 151; PAP. 15 (15); 18 (26); 23 (20); 40 (51); PAPR. 6 (4), PAZA. 7 (8); Pet. II. No. 283; III. A. p. 53; 109; SA. Nos. 28; 261; 1528; Samb. Nos. 123; 408; Surat. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; Tera. Nos. 19-20; VA. 1(3); 9(55); 18 (20; 33); VB. 1 (15; 17; 45); 41 (20; 25-26; 40); VC. 8 (13); 15 (20); VD. 7 (18); 8(8); 9(8); 15(20); Vel. No. 94; Weber, H. Nos. 1699–1702.

- (1) Tika Svopajna. Bendall. No. 404; Bengal. Nos. 6614; 7224; 7458; Bhand. VI. No. 1356; Buh. II. No. 369; DA. 63 (88-89); DB. 37 (1-2); JA. 14 (1); 94 (1); JHA. 59 (2c.); JHB. 44; KB. 1 (41); 5 (36); Limdi. Nos. 788; 1378; 1581; Mitra VIII. p. 263; PAP. 15 (15); 18 (26); PAZA. 7 (8); Pet. III. A. p. 109; 154; SA. No. 28; VA. 1 (3); 9 (55); 18 (20; 23; VB. 41 (20; 25; 26; 40); VC. 8 (13); 15 (20); VD. 7 (18).
  - (2) Tikā by Kuśalasāgara. CP. p. 641.
- (3) Tikā called Vyutpattiratuakara composed in Sain. 1686, by Devasagaragani, pupil of Ravicandra of the Añcala Gaecha, during the Spiritual reign of Kalyāṇasāgarasūri.

Bhand, V. No. 1336; VI. No. 1357; BK. No. 1820; BO. pp. 28; 53; Buh. IV.

No. 264; DC. p. 61; Hamsa. No. 1333; KB. 1 (33); 3 (27; 72); PRA. No. 1120; Pet. I. No. 338; Weber. II. No. 1700.

(4) Tikā by Bhānucandragani of the Tapā Gaccha who lived in the time of Akabar. Mitra. X. p. 151.

(5) Tikā called Sāroddhāra composed in Sain. 1667, by Srīvallabhagaṇi, pupil of Jhanavimala, pupil of Bhānumeru etc., of the Kharatara Gaccha, during the Spiritual reign of Jinasimhasūri. AF. No. 194; Bendall. No. 403; Bhand. IV. No. 252; pp. 126 and 438-39; Chani. No. 75; DA. 63 (87-88); DB. 37 (3-5); Kiel. H. No. 272; Hf. No. 139; PAP. 23 (20); 40 (51); PAPR. 6 (4); SA. No. 1528; VD. 15 (20).

(6) Avacūri by Sādhuratna. VD. 8(8); 9 (8).

(7) Tika called Durgapadaprabodha (possibly same as Saroddhāra of Srīvallabhagani). KB. 3 (29).

(8) Tikā Anon. Agra. Nos. 2785; 2790; 2792; DB. 37 (6-7); DC. p. 28; CP. p. 641; Mitra. IX. p. 148; Sumt. 1, 2, 4, 9.

(I) **अभिधानचिन्तामणिनाममालाबीजक** composed in Sain, 1661, by Śubhavijayagani, pupil of Hīravijayasari, of the Tapa Gaccha, PRA, No. 268.

(II) अभिषानिष्यत्तार्माणनामभाञ्चाबीजक by Devavimalagani. PRA. No. 1221 (No. 10).

( III ) अभिधानचिन्तार्माणनाममालाबीजक Anon. Pet. I. No. 238.

अभिधानचिन्तामणिनाममालाप्रताकावली Bhand, V. No. 1352.

अभिधानरत्नमाला in Sanskrit by Năgavarman, Agra. No. 2797; AK. No. 23.

**अमिनन्दजिनस्तव** Bengal, Nos. 6671; 7165.

(1) अभिनन्दस्यामि चरित्र in Sanskrit. Bt. No. 229.

( II ) अभिनन्दस्याभिषरित्र in Prakrit. Bt. No. 230.

(I) সমিবক্ষিমি of Āśādhara. See Bṛhacchāntikābhigeka.

(Ⅱ) अभिषेकविधि Anon. SG. No. 80.

अममस्वामिचरित्र composed in Sam. 1252 by Muniratnasīri, pupil of Samudraghosasūri, pupil of Dharmaghosasuri, who founded a Gaccha in his own name. In the introduction, the author mentions the following books and authors:— Jinabhadragani Ksamāsramaņa; Umāsvāti Vācaka; Siddhasena Divākara; Haribhadra (Mahattarāputra); Bhadrakirti; Siddharsi, author of Upamitibhavaprapanca; Pālittasūri, author of Tarangavatī; Mānatungasuri and Devabhadrasuri who lived at the Courts of Kings Satavahana and Bhoja respectively; Hemacandra, author of Trisastisalaka; Candraprabha, author Darsanasuddhi; and Dhanapāla, author of Tilakamañjari.

JA. 91 (2) = Pet. III. A. p. 90 ff.

अमरकोशटीका called Kriyākalāpa by Āśādhara. CPI. p. 36.

अमरतरक्त composed in Sain. 1697 by Kalyāṇa. PRA. No. 494.

अमरतेजचरित्र in Sanskrit verse. JG. p. 220.

अमरतेजाधर्मबुद्धिमन्त्रिकथा See Papubuddhidharmabuddhikatha. DA. 50 (72).

अमरदत्त्तिम्ञानन्दचरित्र by Bhāvacandra. It is published by Hiralal Hamsaraj, Janmagar, 1924 (W. S.).

अमरसारनीतिमन्थ Idar. 98.

अमरसुन्दरीचरित्र Surat. 9.

अमररेतनकुमारचरित्र Kath. No. 1350 ; KN. 28.

अमरसेनिशानन्दकथा Samb. No. 460.

(1) अमरसेनवज्रसेनकथानक Kath. No. 1351 (dated Sani. 1658); PAP. 12 (46).

(II) अमरतेनवज्रसेनकथानक Agra. Nos. 1596-1597'; Limdi. No. 814; Surat. 11.

अमरसेनयजसेनचरित्र composed by Matinandanagani, pupil of Dharmacandragani of the Kharatara Gaccha. PAP. 12 (20).

अमरसेनवजसेनादिकथावृशक DA. 50 (75-76); Limdi. No. 814.

अमृततरिक्की of Yasovijaya See Nayopadeśatika.

(I) Sugarafila of Amrtanandi. See Alankarasam-graha.

y Padmaprabha Muladharideva in his com. on Niyamasara; JH. Vol. 14, p. 19. AK. No. 34; Mud. 163; 251. It is in Sanskrit and is published in the MIXI. Series, No. 21, Bombay, Sun. 1979.

अमोधवृत्ति KO. 165. See Śabdanuśāsana of Sākatayana.

Published at Ahmedalad, 1923 (W. S.).

Baroda. No. 2713; Bik. No. 1461;
Chani. No. 431; CP. p. 621; DA. 49
(53-54); DB. 31 (22); Hamsa. No.
534; JHA. 52; JHB. 32; Kaira. B.
18; KB. 3 (55); Mitra. IX. p. 135;
PAP. 50 (17-18); 72 (88); PAPR.
21 (10); PAPS. 60 (57); 77 (6);
Pet. III. No. 573; V. No. 616; SA.
Nos. 40; 368; VD. 1 (5).

अञ्चडकथानक by Sundarakasūri (probably Amarasundara; see Ambadacaritra) Bengal. No. 3044.

- Pandita. It is published by Hiralal Hamsaraj, Jamnagar, 1910; translated into English by Dr. Crause in 'Indische Novellen', Leipzig, 1922. Baroda. No. 2141; Bengal. No. 3044; Bhand. V. No. 1256; DB. 31 (21); PAP. 27 (19); PRA. No. 1173; SA. No. 135; Surat-1, 5, 6, 11.
- (II) अञ्चलकारित्र composed in Sain. 1599 by Harsa-samudra Vācaka. PAP. 62 (16).
- (III) अम्बद्धचरित्र by Jayameru. PAPS. 62 (27-dated Sam. 1571).
- (IV) अम्बद्धारिक Anon. Kaira. A. 115; KB. 2 (11); SA. No. 1853.

अध्यकारतोत्र DB. 24 (148).

(75-76); saulusus significatiof Hemacandra. This is the first part of the author's hymn called Dvätrinisaddvätrinisikä, the second part being called Anyayogavyavacchedadvätrinisikä. It is published in Kavyamala VII. p. 104, and also in the RJS. (2nd) edition of the Syadvädamañjari, Bombay, 1935. DB. 22 (85); Jesal. No. 421; SA. No. 782.

atalasa composed by Śrīvallabha Pāthaka, pupil of Jūānavimala Upādhyāya of the Kharatara Gaecha. It was composed together with its Vrtti during the Spiritual reign of Jinacandrasūrī, successor of Jinamāṇikyasuri of the Kharatara Gaecha.

Buh. IV. No. 226 = PRA. No. 879.

(1) Vrtti Svopajna. Buh. IV. No. 226.

- (I) अरनाथचरित्र in Sanskrit. Bt. No. 262.
- (II) अरनाथचरित्र in Prakrit. Bt. No. 261. अरमहिमुनिसुवतपूजा of Āsādhara. Idar. 178.
- (I) अस्टिनेमिचरित्र in 13 chapters, composed in Sam. 1668, by Śrivijayagani of the Tapā Gaccha. Bod. No. 1401.
- (II) अरिष्ठनेमिचरित्र (Grain, 1300) composed in Sain, 1233 by Ratnaprabhasuri, See Neminathacaritra, PAS, No. 452.

अरिष्टनेमिपुराणसंग्रह See Harivainsa Purāṇa of Jinasena. Strass. p. 298.

अरिहन्तकेवलिन् Bhand. VI. No. 1080.

अरिहन्तवाणी with Tikā. Bengal. No. 7129.

Hemacandrasūri. Bhand. VI. No. 1358 = PRA. No. 1047; Surat. 1, 3.

अर्चनपद्धति Anon. SA. No. 1997.

अर्जुनपताकायन्त्रविधि Pet. IV. No. 1173.

अर्थकल्पलता by Jinaprabhasūri. VB. 1 ( 36 ).

अर्थकाण्ड A work on Astrology by Durgadeva (Grain, 600). Pet. III. A. p. 241; Surat. 1, 3.

अर्थतस्वप्रकरण by Hemācārya (Grain, 1900). VB.

अर्थदीपिका of Ratnasekhara. This is the author's commentary on Śraddhapratikramaņasūtra.

अर्थानेयुंक्ति SB. 2 (96); Surat. 5.

y अर्थरत्नावकी also called Astalaksi, in Sanskrit, composed in Sam. 1646, (1649?) by Samayasundara Upādhyāya of the Kharatara Gaocha and pupil of Sakalacandra Upādhyaya. It is published in the D. L. P. Series, No. 81, Surat. 1933. The work consists of an eightfold interpretation of a single line i. e. Rajano dadate saukbyam.

Bhand. IV. No. 255; BK. No. 1120; Kath. No. 1353; PAPR. 15(6); Pet. IV. No. 1174; IV. A. p. 68; SA. No. 501. Surat. 1 (501 and one more copy).

अर्थसिद्धिपताका VA. 1 (14).

अर्थाङङ्कारवर्णन by Narendraprabha. JG. p. 314. See Alankāramahodadhi.

अर्धकथानक by Vārāṇasīdāsa. Bengal. No. 7176.

अर्द्धन्यतिष्ठा of Appayyārya. See Jinendrakalyaṇabhyudaya.

अहंत्प्रतिष्ठासार in Sanskrit, of Kaumarasena. Mud. 139.

भहेत्प्रतिष्ठासारसंग्रह also called Nemicandrasanhită or Pratisthătilaka of Nemicandra, who is different from the author of the Gomattasăra. Our Nemicandra was a layman, and probably lived in the 16th century of the Vikrama era; JH. 12. pp. 195–198. It is published with a Marathi gloss, at Sholapur. It is in Sanskrit and contains 12 chapters. CMB. 202; Hum. 17; 206; KO. Nos. 185; 200; Mud. 710; Mysore. II. p. 282; III. p. 179; Padma. 70; Strass. pp. 298; 307 (under the last name).

Sutras in all. It is published in the MDG. Series, No. 21, Bombay, Sam. 1979.

अर्हत्प्रवचनमाध्य Pet. I. A. p. 103.

(I) **সর্বনার্কনাম** of Devavijaya. See Arhannāmasahasrasamuccaya. (II) अर्द्वत्यसम्बद्धाः Annon Buh. II. No. 286 (composed in Sani. 1977: Be:-- yan mürdhni); Kaira B. 78; Limdi. No. 930.

अर्हतस्तव of Siddhasena. Pet. III. A. p. 328.

अर्हतस्त्रति of Padmanandī. Limdi. No. 610.

(I) अहस्तोत्र of Asadhara. AK. No. 36.

(1) Ţikā Svopajňa. AK. No. 36.

(II) अर्बत्स्तोत्र Anon. AK. Nos. 37-44; Bengal. No. 7311.

अर्हदमिषेकविधि in Sanskrit. JG. p. 153.

अर्द्रवालोचन Pet. IV. Nos. 1442-1443.

अदंद्गीता See Tatvagītā.

अर्हदेवमहाभिषेकविधि Pet. V. No. 925.

अर्द्धकृतिविधान of Āśādhara. Idar. 192; SG. No. 1369.

अहंद्रिकासे is another name of Vicāraṣaṭtriinsikā of Gajasāra. AM. 244.

अर्हेश्वमस्कार्स्तोत्र composed in Sain. 1731, by Vinayavijaya, pupil of Kirtivijaya of the Tapā Gaccha. PRA. No. 272.

- (I) अहंबामसहस्त्रभुष्य in 118 Sanskrit stanzas by Hemacandra. It is published by Sarabhai Navab, in his Jainastotrasandoha, I. p. 1-13, Ahmedabad, 1932. Agra. Nos. 3218-3221.
- (II) अर्हशामसहस्रसमुख्य composed in Sam. 1658 by Devavijayagaņi, pupil of Munivijayagaņi and of Kalyāṇavijayagaṇi of the Tapā Gaccha. Chani. No. 183; DA. 41 (195-199); DB. 24 (115); Limdi. Nos. 651; 930; PRA. Nos. 408; 1144; VA. 1 (13). Also see Jinasahasranāmastotra IV.
  - (1) Tîkā Svopajña composed in Sain. 1698 i. e. forty years after the composition of the text. This Vṛtti was examined by Vinayavijaya, pupil of Kirtivijaya of the Tapā Gaccha, in Sain. 1699. Chani. No. 183 = PRA. Nos. 408; 1144.

y staffa of Hemacandra (Gram. 1408). It is published with a Gujrati translation at Alumedahad, 1906; see Winternitz, Geschichte, III. p. 530. BO. p. 61; Chani.:

No. 536; Hamsa. No. 340; PAPR. 18 (27); SA. No. 489; Surat. 2.

stort by Lesabhatilaka (?) Buh. II. No. 397. This is nothing but Hemacandra's Dvyaśra-yakavya, with the com. of Abhayatilaka-gani.

असङ्खारचन्द्रिका Surat. 1 (2380).

अख्रहारचिन्तामणि of Ajitasena. KO. 125; 128; 133; Mysore. I. p. 42; II. p. 156; Rice. p. 304; SRA. 147; 196; 325.

(1) Ţīkā. Mysore II. p. 156.

अस्त्रहारचुडामणि of Hemacandra. See Kāvyānuśāsana of Hemacandra.

अलहारचूर्णि Surat. I (1789), 5.

असङ्कारतिलक of Vāgbhaṭa. See Kāvyānuśásana of Vāgbhaṭa.

अलक्षारवर्षण (Grain. 134; Be:-- sundarapaavinnāsain.) in Prākrta.

DC. p. 24; DI. p. 62 (dated Sam. 1161); Jesal. No. 824.

Series, No. 11. Chani. No. 231; Limbdi. No. 1322; PAZB. 23 (4; ms. dated Sain. 1504); SA. No. 790.

अस्ट्रारमहोद्दां composed by Narendraprabhasūri of the Maladhārī Gaccha; of Pet. III. A. p. 275, v. 16. PAPS. 72 (20). Both text and commentary are being edited by Pandit L. B. Gandhi for the Gak. O. Series, Baroda.

> (1) Svopajňa Vrtti. Composed in Sain. 1280 by Narendraprabha Bt. No. 494.

अल्ह्यारशेखर of Māṇikyadeva. Bhu. VI. Nos. 234; 235. This is really the work of Keśava Miśra who composed it at the request of Māṇikyacandra. It is non-Jain.

अख्द्वारसंबद्ध of Amrtanandin. It contains 6 chapters which resp. treat of Varnaganavicāra, Sabdārthanirņaya, Rasavarņana, Netrbhedanirņaya, Alankāranirņaya and Gunanirnaya.—PR. 4. AD. 20; Hebru. 18; 71; Hum. 19; Idar. 98; MHB. 18; Mud. 3; 101; 176; 399; 509; Padma. 95. 99.

अङ्कारसार of Bhāvadevasūri, a descendant of. Kālikācārya. It is in 8 chapters; cf Patan Cat. I. Intro. p. 48. BK. Nos. 48; 1149; PRA. Nos. 1077; 1139.

अल्पत्वबहुत्वगार्भेतमहावीरस्तवन by Samayasundaragaṇi of the Kharatara Gaccha.

(1) Avacuri Svopajna. Both pubshed in the JAS. Series, Bhavnagar, No. 19, Sain. 1970.

Same as Aradhanā. Bengal. No. 6958; 7531; VB. 2 (13).

अल्पत्वबहुत्वमकरण PAPS, 56 (4), 65 (30), Surat. 1, 4, 5, 6, 11.

(1) Avacūrņi (Gram. 165). PAPL. 3 (11).

**अल्पत्वबहुत्वमहादण्डक** DA. 59 (85-86).

अस्पत्वबहुत्वविचारगर्भितमहावीरस्तवन Bengal. No. 6720.

अल्पबद्धत्वविचारणा Surat. 1, 4.

(1) Tikā. Surat. 1, 4.

अल्पातिशयप्रतिपादनश्लोकश्यास्या (Kalikācaryakathā). JA: 106 (16-foll 27; Gram. 370).

असुकृतभावना AM. 243.

अवन्ति कुमालकथा in 119 Gáthas.—Patan Cat. I. p. 405.

अवन्तिसुकुमास्रसन्धि तस्ति p. 247.

अवस्थाकुलक by Jinadattasuri. Jesal. No. 409.

अध्ययद्वित (a portion of Siddhasabdarnava of Sahajakirti). Bhand. V. No. 1359.

अध्ययार्थ Limdi. No. 1706.

अस्यामिवाव JG. p. 87.

अशोक चन्द्रचुपतिकथानक Flo. No. 741.

अशोच्याधिकार Bengal. No. 6992.

अष्टकवार्तिकात् of Yasovijayagani, pupil of Nayavijayagani of the Tapā Gaccha.

J.....3

DB. 23 (36-40); Hamsa. Nos. 524; 1251; see Jñānasāra.

- (1) Vrtti by Devacandra. DB. 23 (36); Hanisa. No. 1251.
- (I) MENTALUI the same as above, of Yasovijaya, pupil of Nayavijayagani. This is published with Haribhadra's Astaka by the Agamodaya Samiti, Surat, 1918. Kaira B. 191; SB. 2 (72).
  - (1) Tika Svopajňa. SB. 2 (72).
  - (2) Tika composed in Sain. 1958 by Ganibhīravijayagaņi. BK. No. 415.
- (II) अञ्चलप्रकरण of Haribhadra. This contains 32 Astakas in all. They are published with a Gujarati commentary by Bhimsi Manek Bombay, 1900; and with Jinesvara's Sk. commentary by Manasukha Bhagubhai, Ahmedabad, Sain. 1968. The text alone is published in the JDPS. Series, No. 15, Bhaynagar, Sain 1968. It is also published together with Yasovijava's Astakas by the Agmodaya Samiti, Surat, 1918. Agra. Nos. 1973-1974; Baroda. No. 2715; Bengal. No. 7081; BK. No. 39; Buh. II. No. 151; DA. 40 (4-5), DB. 23 (34-35), Jesal No. 403; JHB. 52; Limdi. No. 1228; FAZB. 15 (1); PAS. No. 396; Pet. III. A. p. 309; VI. No. 545; SA. Nos. 346; 495; 768; 1603; 1670; Samb. 32; SB, 2 (86; 93); VB. 1 (4); VC. 1 (14); VD. 1 (21); Surat. 1, 5.
  - (1) Tikā by Jineśvarasūri composed in San. 1080. The Tikā was corrected by Abhayadevasūri according to a note in PAZB. List. Hence in many lists, it is ascribed to Abhayadeva himself. Agra. Nos. 1973-1974; Braoda. No. 2715; BK. No. 39; Buh. VIII. No. 16 (ms. dated San. 1494); DB. 23 (34-35); Hamsa. Nos. 375, 510, 622; JHB. 52 (ms. d. 1272); Limdi. No. 1228; PAS No. 386; PAZB. 15 (1); Pet. III. A. p.

309; VI. No. 545; SA. Nos. 495; 1670; SB. 2 (86, 93); Surat. 1, 5; VB. 1 (4); VD. 1 (21).

अहकर्मचूर्णिपूजा of Jāanabhūṣaṇa. CP. p. 260.

अष्टकर्ममक्तिविचार DA. 54 ( 58-61 ).

अष्टकर्मविपाकग्रन्थ (Kathayukta) of Śubhaśilagaṇi. DB. 32 (31).

अष्टकवर्गरेखा JG. p. 351.

अष्टद्विस्वाध्याय of Yasovijaya, pupil of Nayavijaya of the Tapā Gaccha. DA. 76 (104), VB. (38).

अष्टपञ्चाशतस्तुति of Somaprabhācarya. Chani. No. 332; PAP. 9 (32); PAPR. 21 (5).

(1) Tıkā by Somatilakasūri. Chani. No. 332; PAP. 9 (32); PAPR. 21 (5).

अष्टपद Bengal. No. 6778.

अष्टपविज्ञनस्तवन DA. 60 ( 186-187 ).

अष्टपदी of Carukirti. This is another name of Gitavitaraga (s. v.).

- (I) Vyākhyāna by Paṇḍitācārya. Rice, p. 318-
- (I) **अहमकारपूजाकथा** Anon. Bengal. Nos. 6960, 7017; 7019; 7680; 7701; 7724; VA. 1 (28); VB. 1 (18); 2 (1; 15). Also see Pūjāṣṭaka.
- (II) **अद्यकारपूजाकथा** from Vijayacandrakevalicaritra of Candrarsimahattara. Limdi. Nos. 1234, 1536, 1755.
- (ІП) **медалец (**Grain. 1000) in Prākṛta. PAP. 61 (48). Also see Pūjāṣṭaka.

अष्टप्रकारपूजागार्भेतस्तव Limdi. No. 1550.

अष्टप्रकाशपुजाहक Limdi. No. 820.

अ**द्ययचनमातृकाकथा** JG. p. 265 (Grain. 800).

अष्टप्रयचनमातृकाप्रकरण in 28 (lāthās. DA. 60 (222 ms. dated Sari. 1600).

সমস্ব of Kundakundācārya. The 8 Prābhṛtas are— Darśana (36 Gāthās), Sūtra (27G.), (āritra (44 G.), Bodha (62 G.), Bhāva (163 G.), Mokṣa (106 G.), Linga (22 G.), and Sila (40 G.). They are published by Jaycand Chavda, Bombay, Vir. Sam. 2450. The first six, with the com. of Śrutasāgara are published in the MDG. series, No. 17, Bombay, Sam. 1917. Buh. VI. No. 562; DLB. 9; Kath. No. 1045; Strass. p. 298; Tera. 6; 18; 22, 23. See also Satprābhrta.

(I) Tikā. Keth. No. 1045.

अष्टमाचामयपार्श्वस्तुति KB. 1 (30).

अञ्चनप्रकाश in 250 Ślokas by Siddhasenakavi. VC. 12 (10).

अष्टमहाप्रातिहार्यादि Bengal. No. 7291.

সন্ত্রনীস্কুতক by Padmasāgara ( Gram. 1200 ). VB. 2 ( 9 ; 16 ).

अद्यमीपाक्षिकविचार Limdi. No. 1904.

अहस्रभार्थी is another name of Artharatnavali.

अहस्त्री See Artharatnávali of Samayasundara.

अष्टविधपूजन See Astaprakārapūjā and Pūjāstaka. Pet. V. No. 925.

अष्टविषवर्णनसंवादन by Amṛtavijayagaṇi. Bengal. 6722.

अह्रशती of Akalankadeva. This is a commentary on Devägamastotra. See under it.

(I) **知题研究** of Vidyānanda. This is also a commentary of the Devāgamastotra. See under it.

(II) अष्टसहस्री of Yaśovijayagaņi. SA. No. 908; Surat. 1 (317, 908).

अहस्त्रीवर्णनसंबोधन of Amṛtavijayagaṇi. Bengal. No. 6862.

अष्ट्रसरणस्तात्र of Jinadattasūri. Chani. No. 278. (1) Ṭikā by Merumuni. Chani. No. 278.

अहस्यप्रभाष्य by Jinapāla. JG. p. 354. अहारहरूप of Vāgbhaṭa, a non-Jain author.

(1) Tikā called Dyotim by Aśādhara. This is mentioned in the author's Praśasti to his Jinayajñakalpa; compare SGR. II. p. 68; CPI. p. 36; Pet. II. Intro. p. 86, foot—note. No Ms. of this is so far available.

अहाद्वोपाख्यान in Sanskrit by Pandit Medhāvin. List (S. J.).

अहार्शकथा of Sakalakirti. Idar. 95 (dated Sami-1522).

अष्टादशदोषपारणा Bengal. No. 7100.

अष्टाव्हाद्वीपपूजा of Subhacandra. Idar. 76.

अष्टावराष्ट्रीपवताचापन of Somadatta. Idar. 162.

अहादशस्तर्थों of Somasundara, pupil of Devasundarasuri of the Tapā Gaccha. This stotra is also called Yuşmadasmadastādašastavī, since in it, all forms of these pronouns i. e. yuşmat and asmat are used. The date of the composition of this Stotra is Sam. 1497, cf. Vel. No. 1795.

Baroda, No. 3045; BO. p. 61; Chani. No. 609; Hamsa, No. 397; JG. p. 288; PAP. 40 (26); Pet. V. No. 608; PRA. No. 1248 (No. 65); Surat. 11; Vel. No. 1795.

(1) Avacuri by Somadeva, pupil of Somasundara, the author.

Baroda, No. 3045; PAP, 40 (26); Surat, 11; Vel. No. 1795.

(2) Avacuri. Anon. Chami. No. 609; probably the same as above.

अष्टाभ्यायीकाशिकान्यास See Kasikāvivaraņa-Panjikā. I. O. No. 603.

अष्टाध्यायीकाशिकाविवरणपश्चिका See Kāsikāvivaraņa— Pañjikā. I. (). No. 603.

अष्टापदिजनस्तवन DA. 60 ( 186-187 ).

(1) Avacuri. DA. 60 (186).

अष्टावक्रमधरण SA. No. 1757. This is possibly a non-Jain work.

अष्टावकप्रभोत्तर DA. 66 (87).

अष्टाविंदातिमहोत्सव Bengal. No. 7288.

अष्टाविशतिलिबिधस्तव Bengal. No. 7534.

अष्टाहिकाच्या of Anantahamasagani. Bhand. V. Nos. 1257-58.

(I) अहाहिकाच्याच्याच composed in Sain 1860, by Kṣamākalyāṇa, pupil of Amṛtadharma of the Kharatara Gaccha. Bik. No. 1503; Cal. X. p. 71; JHB. 35; Mitra. IX. p. 8; Pet. V. No. 617; SA. No. 1791; Surat. 1, 2, 5, 7; Vel. No. 1832.

(II) अष्टाहिकाच्याच्यान Anon. Agra. Nos. 1684 to 1690; DA. 60 (314-315); Flo. No. 574; KN. 39; SA. Nos. 44; 1620; 1741.

अष्टाविकउद्यापन of Devendrakirti List.

- (I) SETTEMENT OF Harisena. Kath. No. 1137; Pet. III. No. 469.
- (II) 知识保存本知 of Surendrakirti. Pet. VI. p. 142, No. 86.
- (I) METERAGIN of Kanakakirti. List. (S. J.)
- (II) अष्टाह्मिकपूजा of Sumatisāgara. Sci. No. 48. अष्टाह्मिकपूजाजयमाला Anon. Strass. p. 299.
- (1) **अद्याह्मकल्याल्यान** of Bhāvaprabhasūri. BK. No. 844; DA. 73 (14-15).
- (II) अष्टाह्मिकव्याख्यान of Vijayalakşmisüri. SA. No. 44; Surat. 1, 2, 7.
- (I) **अ盟議布**嘉南**ः ur q sillar i dar**. 78 (4 copies); 124 (dated Sain. 1582); Kath. No. 1138.
- (II) **MEIRARATION OF Rathamandin** Idar. 124; 162.
- (III) अष्टाह्मिक व्यतोद्यापनपूजाविधि (Anon.) CP. p. 623.

अप्टोत्तरीर्यमाला Limdi. No. 2992.

अष्टोत्तरीवृशा Limdi. No. 1440.

अद्योत्तरीवृत्ति of Mahendrasinhasūri. SA. No. 436; see below.

- अष्टोत्तरीस्तव of Mahendrasūri of the Añcala Gacchalt is in Prākrta. Buh. IV. No. 225 = PRA. No. 878.
  - (1) Avacūri by Jayakesarisūri of the same Gaccha. Buh. IV. No. 225=PRA. No. 878.
- (I) **अष्टोत्तरीकात्रविधि** Bengal. No. 6668; Limdi. No. 628; SA. No. 886.
- (II) **अहोत्तरीकाश्रविध** (also called Vṛddhasnātravidhi). DA. 38 (75-80); DB. 22 (39 -40); SA. No. 436.
  - (1) Vrtti. SA. No. 436.

अ**ष्ट्री प्रत्याच्यानानि** Buh, IV. No. 123.

(1) Bhāsya by Kulamandamsūri. Buh. IV. No. 123.

अस्तिनास्तिविवेकोपनिषद् DB. 39 ( 47 ).

अस्याध्यायनियुक्ति Pet. L Nos. 273; 306. This is a part of the Avasyakaniryukti.

সন্থিক (Nidhānādiparijnāna ) DB. 24 (240). সন্ধিমান্বৰ্णন DA. 60 (225).

अहिंसाहक of Haribhadrasūri. This is one of his 32 Astakas. See Astaprakarana No. II. DA. 59 (166-168); DB. 35 (157-159); SA. No. 351.

(1) Avacuri. Anon. DB. 35 (157). आकाशपञ्चमीकथा Bengal. No. 7155. आकाशवाणीहेतुमस्सूत्र (Grain. 136). VA. 2 (5). आक्यानप्रक्रिया (Uttarārdha only). JB. 547. आक्यातवात् VA. 3 (6)

- (1) Tikā by Siddhicandragaņi (Gran. 1200). VA. 3 (6).
- সাধ্যারবৃদ্ধি (Kātantrīya) by Merutungasūri of the Añcala Gaccha. See Kātantravyākaraņa. Bhand. VI. No. 1360; PAP. 41 (21); 79 (8); PAPL. 6 (6-7); PAPR. 18 (39).
  - (1) Țippana Svopajña. PAPL. 6 (6-7), PAPR. 18 (89).
- भारतानमणिकोद्या of Nemicandrasūri (known as Devendragaņi before his Dīkṣā), pupil of Amradevasūri, pupil of Uddyotanasūri of the Bṛhad Gaochs. See Vel. No. 1639. It consists of 41 chapters. JA. 65 (1), Pet. III. A. p. 78; VA. 15 (12).
  - (1) Tikā (Grain. 14000) composed in Sain. 1190 by Āmradevasūri, pupil of of Nemicandra, the author of the text. JA. 65 (1); Pet. III A. p. 78; VA. 15 (12).
- आगमआहोत्तरी of Abhayadevasūri. It is published by Balabhai Khushalbhai, Ahmedabad. Bhand. VI. No. 1082; PAPS. 45 (21); 66 (127); 81 (15); SA. Nos. 734; 1999; VA. 3 (9).
  - (1) Tikā. Anon. No. 734.

न्या मार्टि मिनि का निर्मित का न

अगापमार्वितिहा - अग्रात मं पम १४६ कि. मं. १४७ ० रे प कि मि मि मि मि मे मे में लेपा भाषात्र मुख्य विद्या में से धमि नी पूर्ण

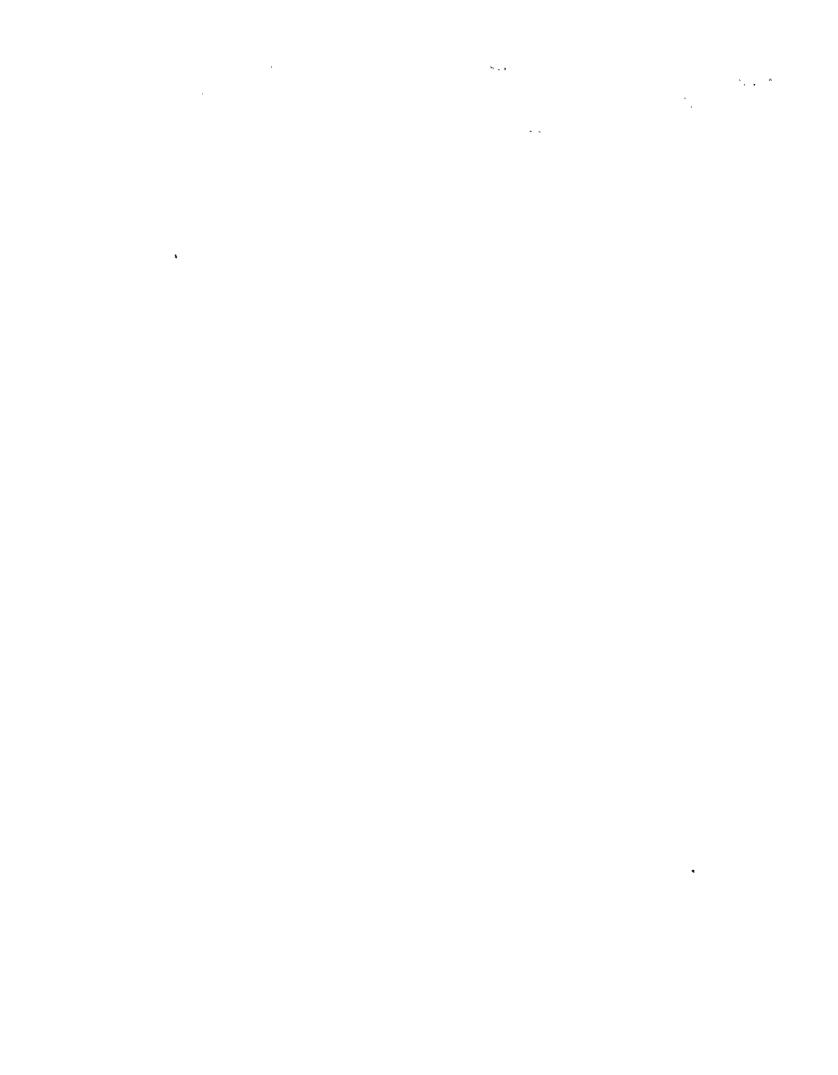

अगनात्रापं समी (अभा) के भन्यत्र निर्माण कार्यान कार्या प्रमान कार्यान माणा कार्या प्रमान कार्या प्रमान कार्या कार्या

आहित्य गां दे था- ४० महाः केरी अपमेशी, आतम संवीध्य दान्य- वर्ष रह्यू अष्मेश, अमिर्गेडा, अष्ठु, प्रमानम शास्त्री मी विश्नेष्ठे, आकाशपंचारी क्या- पालीपात मित्री प० इन्तर, १७ ५२, पंचानमेगी, उदली

आगमगुणस्तवन by Uttamavijaya. Surat. 1 (3082). आगमनिर्णय of Vidyānandin. KO. 143.

मागमशातिपक्षनिराकरण in Sanskrit (Grain. 1243); PAPR. 2 (1); Surat. 1 (295), 5.

आगमप्रतिपक्षिनराकरणचर्चा perhaps the same as above. DA. 20 (38, 86); PAP. 23 (19); SA. No. 296.

आगमप्रमाण Surat. 5.

**आयमप्ररूपणस्वाध्याय** of Mänavijayagaṇi (foll. 30). VB. 3 (16).

आगमयोगविधि JHA: 44.

आगमसंग्रह Rice. p. 508.

- (I) आगमसार of Viracandra. Mud. 386; 409.
- (II) आगमसार called Aradhanāsamuccaya, by Ravicandra. It is in 246 Sanskrit Āryās. Strass. p. 298.
- (III) आगमसार Anon. Bengal. No. 6959; KB. 1 (53-foll. 69; 62); 2(15); 5(32); Surat. 1, 2, 3.
- ्ञागमसाराद्वार composed in Sain. 1894 by Devacandra. It is published by Premachand Dulsukhbhai, Padra, Sain. 1967, and also in the Prakaranaratnakara Pt. I, by Bhimsi Manek, Bombay.

Agra. Nos. 783-787; Bengal. Nos. 6617; 7543; Bub. III. No. 82; DA. 67 (20-25); JHA. 46 (4e.); JHB 25 (3e.); KB. 3 (57); KN 10; PRA. No. 849; VB. 3 (45).

आगमस्तव of Jinaprabha. Bk. No. 485; PAP>. 66 (154).

(1) Avacuri. BK. No. 485.

आगमस्थापना SA. No. 1761.

✓ आगमिकवस्तुविचारसारप्रकरण in 86 Gāthās, hence often called Ṣadaśiti (Be:- nicchinnamohapāsani.), composed by Jinavallabhagani of the Kharatara Gaccha. It is published with the commentary of Malayagiri in the JAS. Series, No. 52, Bhavnagar, Sani. 1972.

Bengal. Nos. 7446, 7611; Bod. No.

- 1358 (4); Buh. VI. No. 775; Chani. No. 124; D(\(\text{P}\), 34; Hamsa. No. 1117; JA. 105 (6); 106 (1): Jesal. Nos. 101; 169; 764; 1215; 1284; KB. 3 (20); Kiel. II. No. 55; 77; III. No. 148; Kundi. No. 59; 105; 128; Limdi. No. 1288; PAP. 11 (29); PAPM. 63 (6); PAPR. 5 (14); PAPS. 69 (92); PAS. 255; PAZB. 12 (13); Pet. I. A. p. 28; 66; 99; I. No. 346; V. No. 768; V. A. p. 70; 105; 106; VI. No. 652; SA. Nos. 1217; 2031; VB. 37 (35; 37).
- (1) Tikā by Jinavallabhagaņi. Kiel.II. No. 55; PAPS. 69 (92).
- (2) Vṛtti in Prakrta (Be:—siripāsajiṇam namium) composed by the author's pupil Rāmadevagani in Sain. 1173 (Grain. 805). (£ Bhand. IV. p. 152. Bt. No. 102; Dt. p. 45, No. 5 (dated Sain 1246. This is the oldest paper ms.); Jesal. No. 764; Kundi. Nos. 59; 105; Samb. No. 12; ct. Patan Cat. I. p. 388.
- (3) Vṛtti (Be:— natvā jinain vidhāsye: Grain. 850) composed in Sain. 1172 at Ahnilvad, by Haribhadra, pupil of Jinadeva of the Bṛhad Gaccha. Bt. No. 112; Buh VI. No. 775; DC. p. 26, No. 224; p. 35, No. 276 (3); JA. 96 (12); Jesal. Nos. 101; 169; Kundi. No. 128; Patan Cat. I. p. 21 (quo.); Pet. I. A. p. 199; PAZB. 12 (13).
- (4) Tikā by Malayagiri (Gram. 2410) Be:-- praņamya siddhi). Bod. No. 1358; Bt. No. 103; Kiel. III. No. 148; PAP. 11 (29); PAPR. 5 (14); PAS. No. 255; (cf. Patan Cat. I. p. 22; 43); SA. 2031; VB. 37 (35; 37).
- (5) Vṛtti by Yasobhadrasiri (Grain. 1672), pupil of Dharmasuri, pupil of Dhanesvara, pupil of Sdabhadra of the Candrakula-Patan Cat. 1. p. 395. Bt. No. 109; PAPM. 63 (6); Patan Cat. I.

p. 395 (quo.).

(6) Vivaraņa by Meruvācaka. JG. p. 117 (foll. 32).

(7) Tīkā. Anon. Bengal. No. 6806; Jesal. No. 1215, 1284; JG. p. 117; KB, 3 (20); Pet. V. A. p. 105; (Be:-agamikavastu); Samb. No. 34.

आगमोद्धारगाथा also called Āgamoddhārasaptati, in 71 Gāthās. JG. p. 143 ; Limdi. No. 1288.

आगारसंस्थामाथा Bengal. Nos. 7164, 7560.

आवरणाइतिक (Satapadipurvapakearupa) Bt. No. 162.

आचरणोपन्यास Pet. V. No. 619 (foll. 9; ms. dated Sam. 1711).

आचारदिनकर (Gram. 12500) composed in Sam. 1463 (according to DB. List), by Vardhamanasūri, pupil of Jayānandasūri of the Candra Gaccha. It is published in two parts in the Kharatara Gaccha Granthamāla (No. 2), Lalbag, Bombay 1922.

Baroda. No. 2719; Bhand. V. No. 1164; Bik. No. 1579; Buh. IV. No. 126; Chani. No. 322; DB. 17 (6; 26); 22 (45); JHA. 40 (2c.); 73; KB. 1 (15); Kiel. H. No. 363; Mitra. VIII. p. 69; PAP. 56 (9); PAPR. 7 (12); PAPS. 52 (3); Surat. 1, 4, 5; SB. 2 (30-32); Tapa. 35; VC. 1 (21).

(1) आखारपदीप in Sanskrit (Grain, 4065), composed in Sam. 1516 by Ratnasekhara, pupil of Munisundarasūri of the Tapā Gaccha. It contains 5 chapters. It is published by Ramacandra Dinanath, Bomhay, Sam. 1958 and also by Somchand Panachand for the Jainodaya Sabha, Kheda. It is again published in the DLP. Series, No. 71, Bombay, 1927. BK. No. 2:5; BO. p. 57; Buh. IV. No. 127; Chani. No. 733; DA. 32 (14-17); 74 (33); DB. 16 (26-28); JHA 37; Kaira A. 20; PAP. 18 (16); 45 (21; 26); 64 (3); PAPS. 34 (12); 45 (12); 46 (33); 71 (6; 7); Pet.

III. No. 575; VI. No. 548; VI. A. p. 39 (quotation); PRA. No. 1219 (No. 10); SA. No. 496; Surat. 1, 6, 8; VA. 2 (18).

(II) आचारप्रतीप by Hīravijayasūri (?). This is probably the same as above. VC. 1. (12);

( III ) आचारमदीप Anon. KB. 3 ( 81 ).

आचारमार्गप्रवहण by Saitānka ( Śīlānka ). This is probably Śīlanka's com. on Ācārānga-sūtra. BO. p. 57.

(I) आचारविधि in Sanskrit. (Be:—sa śrivirajino jiyat. foll. 172). Pet. I. A. 90 (dated Sam. 1352).

(II) Multialu in Prakrta containing 21 chapters (Be:-- ayāramayam virain vandiya). DA. 38 (43); JG. p. 148; Weber. IL No. 1929.

(III) आचाराविधि Anon. DA. 38 (44-56).

(IV) आचारविधि by Munisundarasīiri. DB. 22 (30).

(V) आचारविधि by Abhayadevasüri. DB. 22 (31-32).

(VI) **आचारविधि** Anon. DB. 22 (34); see also Sāmācārī (14).

आचारपट्रिशिका of Ratnasekharasīri. VI). 1 (3). आचारसंग्रह of Brahmasuri. See Jinasanhitāsārod-dhāra.

street of Viranandin, pupil of Meghacandra of the Pustaka Gaccha of the Mühasangha. It contains 12 chapters having a total of 1250 Sanskrit Slokas. It is published in the MDG. Series, No. 11, Bombay, Sain. 1974. AD. No. 101; AK. Nos. 50-51; 59-62; Bland. VI. No. (89; CMB. 106; CP. p. 623; Hebru. 63; Kath. Nos. 1046-47; MHB. 24; Mud. 67; 77; 111; 189; PR. 93; 135; Tera. 33-35.

(1) Tippana. Anon. MHB. 24.

(2) Svopajňa Tika in Kanarese in Šaka 1076. Cf. Anekāuta, 1. p. 461.

आचारसारप्रातिपद SG. No. 1328.

MERITARY is the first Anga of the Jain canon. It consists of two parts (Srutaskandhas), the first of which is decidedly earlier than the second and treats of 'the proper conduct' (âcāra) of a Jain monk. The four chapters of the second part are called cülas, i. e., appendices. The first Srutaskandha is edited by W. Schubring, at Leipzig, 1910, and also for the Jaina Sahitya Samsodhaka Samiti, at Poona, 1924. The whole text along with the commentaries of Silanka, Jinahamsa and Parsvacandra and Bhadrabāhu's Niryukti, is published by Ray Dhanpatsinha Bahadur, Calcutta, Sam. 1936. The Agamodaya Samiti, Surat, has also recently (Nos. 5 and 6 of the Series), published it with the Nirvukti and Sīlānka's commentary in Sam. 1972-73. It is translated into English by H. Jacobi, in the S. B. E. Series, Vol. 22. The first Srutaskandha is translated into German by W. Schubring in 'Worte Mahaviras', Leipzig. 1926. Agra. Nos. 1-6; 12-21; AM. 59; 75; 88; 117; 161; 168; 171; 181; 218; 260; 265; 268, 283, 332; 339, 348, 376, 378; 406; AZ. 2(8); Baroda. Nos. 1217; 2721; 6082; Bengal. Nos. 6767; 6891; 7665; Bhand. IV. No. 1084; V. No. 1163; VI. Nos. 1083; 1084; Bik. No. 1620; BO. p. 57; Buh. II. Nos. 152-153; III. Nos. 78-81; Chani. No. 165; DA. 1 (18 to 30), 2 (1-4); DB. 1 (1, 11); DC. p. 42; Flo. Nos. 491-492; JA. 30(1), 99(1); 110(16); JB. 1, 2; 3 (2 copies); Jesal. Nos. 190; 231: 418: 552; 902 904;1179; 1321; 1373, 1376; JHA. 1; 7 (8c.); JHB. 1 (3c.); Kaira A. 21; KB. 3 (74); Kiel. II No. 2; Kundi. Nos. 123; 309; 421; Limdi. Nos. 32; 53; 106; 112; 216; 307; 308; 337; 415; 416; 430; 434; 465; 482; Mitra. IX. pp. 90; 92; 94; 95; PAP. 3 (1-3; 7; 12; 14; 16; 18-20), 20(12,15), 68(14), 72

(5); 79 (16); PAPL 4 (9); PAPR. 1 (16); 21 (6); PAPS. 1 (1-15); 2 (1-7); 3 (1-15); 9 (8); 63 (35); 70 (5); 84 (4); PAS. Nos. 67; 110; 291; 470; PAZA. 1 (1-4); 6 (19); PAZB. 4 (9); 14 (1); 7 (5); 9 (7); Pet. I. A. p. 39; III. A. p. 89; 131; SA. Nos. 391; 515; 1519; 1683; 1781; 2030; 2040; 2655; 2707; VA. 2 (1-17); 3 (1-10); Samb. No. 38; VB. 2 (1-27); 3 (1-5,); VC. 1 (20); 2 (9); Vel. Nos. 1394-97; Weber. II. Nos. 1773-76; Surat. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11.

## (1) Niryukti by Bhadrabāhu in about 367 Gāthās.

AM. 274; 367; Buh. III. No. 80; (palm ms. d. 1348); DA. 1 (20); DB. 1 (7); DC. p. 42; JA. 30 (1); 99 (1); JB. 3 (2 copies); Jesal. Nos. 903; 1321; JHA. 7; JHB. 1; KB. 3 (74); Kiel. II. Nos. 11; 364; Kundi. No. 87; Limdi. Nos. 50; 417; PAP. 3 (16; 18; 20); 20 (15); 68 (14); 72 (5); 79 (16); PAPR. 21 (6); PAPS. 1 (4); 3 (12-14); PAS. Nos. 67; 110; PAZA. 1 (4); 6 (19); PAZB. 14 (1); Pet. III. A. p. 8°; SA. No. 391; 1781; Surat. 1, 5, 6; VA. 3 (10); VB. 3 (22); VC. 2 (9).

- (2) Carni by Jinadāsamahattara (Grain. 8300). [Be:— mangalādini satthāni ].DB. 1 (6); Jesal. No. 552; Kundi. No. 83; PAPR. 1 (16); VA. 3 (1).
- (3) (Turni. Anon. (probably the same as above). Agra. No. 7, Buh. VHI. No. 372; Flo. No. 492; JA. No. 26 (1; dated Sam. 1303); JB. 1-3; Kiel. III. No. 2; [Gram. 8740]; Limdi. Nos. 1; 1765; PAP. 20 (12), PAPR. 1 (16; Gram. 5416); PAPS. 1 (5); 9 (8); PAZA. 1 (3-Gram. 8300); PAZB. 7

- (5-dated Sam. 1486); Pet. III.A. p. 131; SA. No. 1674; Samb. No. 180.
- (4) Tikā by Gandhahastin (Siddhasena, pupil of Bhāsvamin). Not available but mentioned by Śilańka; cf. Anekānta I, p. 219, f. n.
- (5) Tikā composed in Saka 784 by (Gram. 12000). [Be: javati samastavastuparyāya ]. AM. 265; No. 2721; Bengal. Baroda. 2519; Bhand VI. No. 1085; BO. p. 88; Bod No. 1334; Buh. III. No. 79 (palm ms. d. 1348); Chani. No. 165; DA 1 (1-4); DB 1 (1-3); DC: p. 42; Hamsa. Nos. 197; 1376; JA. 30 (2), 99 (1), Jesal. Nos. 190, 231, 902, 1376, JHA. 1, JHB. 1; Kap. No. 13; Keith. No. 29; Kundi. Nos. 123; 309; 412; Mitra. IX. p. 92; 93; PAP. 3 (2, 3, 14, 19); PAPL. 4 (9); PAPS 1 (1, 2, 8, 10; 11, 15); 2 (1-7); 3 (8); 70 (5); PAS. Nos. 291; 470; PAZA. 1 (2); Pet. I. A. p. 39; III. A. p. 89 (quotation); V. No. 621, SA. Nos. 916; 2030; 2040; VA. 2 (10; 15-16); VB. 2(22; 26); 3(5), VD. 1 (4); Weber, H. No. 1776.
- (6) Tīkā called Dīpikā by Ajitadevasūri. Borada. No. 1217; PAPS. 84 (4).
- (7) Vrtti by Abhayadevasuri (Ajitadeva?) VC. 2 (4).
- (8) Vrtti called Dīpikā (Gram. 9225) composed in Sam. 1582, by Jinahanisa, pupil and successor of Jinasamudrasūri of the Kharatara Gaccha. Baroda. No. 6082; BO. p. 57; Buh. II. No. 154; BSC. No. 449; DA. 1 (5-6); DB. 1 (4-5); Hamsa. No. 1576; JA. 110 (10); Jesal. No. 1179; JHA. 1; Mitra. IX. p. 95; PAP. 3 (1;12); PAPS. 1 (9); 3 (7; 10); PAZB. 4 (9); Pet. I. No. 2Z7 (dated Sam. 1612); IV. No. 1175=IV. A. p. 73 (quotation); V. No. 620; SA. Nos. 1683; 2650;

- VA. 2 (17); 3 (2); VB. 2 (24, 27), 3 (1), VC 1 (20).
- (9) Tikā called Tatvāvagamā, composed in Sain. 1596, by Laksmīkallolagani, pupil of Harsakallola of the Tapā Gaccha. Vel. No. 1397.
- (10) Tīkā called Dīpikā composed by Māṇikyaśekhara, pupil of Merutungasūri of the Añcala Gaccha. This work of Māṇikyaśekhara is mentioned by him in his Praśasti to Āvaśyakaniryukti-Dipikā. PRA. No. 927. But so far no mss. of it are available.
- (11) Avacūri or Tīkā anon:—Agra. Nos. 8-11; Bhand. VI. No. 1083-1084; IV. No. 1084; DC. p. 13; Samb. No. 49.
- (12) Bālāvabodha by Pārśvacandra, pupil of Sādhuratnasūri. AM. 117; 260; 283; 339; AZ. 2(8); DA. 1(8-16); DB. 1(8-9); Kaira A. 21; Kap. No. 4; 5; Limdi. Nos. 112; 337; PAP. 3(7): PAPS. 1(13-14); 63(55).
- (13) Paryāya or a brief explanation in other words. Kap. Nos. 23-27.
- (II) MURITIEN also called Mūlācāra, of Vattera-kācārya, usually known as Kundakunda. It is in 12 Adhyāvas. The text is published by Manoharlal Shastri, Bombay, AD. 1919 and also in the MDG. Series, Nos. 19, 23 with the Sarvārthasiddhi of Vasunandin, in Bombay, Sain. 1977–1980. AD. Nos. 135; 113; Buh. VI. Nos. 656–57; (P. p. 681; Idar. 31 (2 copies); JB. 76; Mud. 201; Pet. II. No. 264; 273 = II. A. p. 134 (quotation); IV. No. 1397; SG. Nos. 7; 2278; Tera-Nos. 1–5.
  - (1) Tikā called Sarvarthasiddhi (Grain, 12500) by Vasunandin, CP, p. 681; Hebru, 4; Kath. No. 1120; Pet. II. Nos. 264; 273 = II. A. p. 134 (quotation); IV. No. 1397; Rice. p. 312; SRA, 43; Tera, 1-5.

- (2) Tikā by Meghacandra. Mud. 201.
- (3) Pradipa by Sakalakīrti. This seems to be an independent work containing 12 chapters; cf. SGR. V. p. 52ff. AD, Nos. 135; 143; Bengal. No. 1470; CP. p. 681; Idar. 31 (2 copies); Idar A. 3 (2 copies); Kath. No. 1119; Lal. 125; Pet. III. No. 546; SG. No. 730; SRA, 283; 374.
- (4) Tikā by Medhāvin Bengal. No. 1521; this is probably a ms. of Vasunandin's commentary. Medhavin or Miha, pupil of Jinacandra had composed a Praśasti in Sain. 1516 for a ms. of Vasunandin's com, which was caused to be written by Padmasiniha and presented to Narasiniha in that year. Cf. Pet. H. A. pp. 136–141. The Bengal ms. is obviously very closely related to this Ms. This Prašasti is also published along with the Sarvarthasiddhi of Vasunandin in the MDG, edition (Nos. 19 and 23) as it was found in both the mss.used for it.

\*\*Significant by Caritrasundaragani, pupil of Ratnasimha. It is in six chapters containing 264 Slokas It is published in his Laghu-Prakaranasangraha by Bhimsi Manek, Bomboy, 1903, and also by JAS. Bhavnagar, Sain. 1982, and by T. P. Doshi, Ahmedabad, A. D. 1895. Agra. Nos. 875-876; BK. Nos. 531; 1334; Bengal No. 7167; Bhand V. No. 1165; DA. 32 (18-21); Kaira B. 60; KB. 2(9); PAPS. 48 (108); 65 (61); 69 (90); Surat. 1 (2539), 2, 5, 8; VA. 3 (8); VB. 3 (17); VD. 2 (3).

आचार्यगतिमाश्चित्य आलापक in Prākṛta. Limdi. No. 1450.

**आचार्यगुण** Bengal. No. 7353.

आचार्यप्रातिष्ठाविधि in Prakṛta, Patan Cat. I. p. (foll, 7).

(I) आचार्यभक्ति (Anon.) Bhand. VI. No. 992. J.... 4 (II) आचार्यभक्ति in Prākrta. AK. Nos. 47; 48; 52-58.

आचार्यकानविधि VI). 2 (2).

**आञ्चलिकप्रतिक्रमण** in Prakrta. Limdi, No. 1135. **आञ्चलिकमनखण्डन** DB. 20 ( 55 ).

**आञ्चलिकमतविचार** DB. 20 ( 54 ).

आञ्चलिकयतिष्रतिक्रमण in Prākṛṭa. Limdi. No. 1520. आञ्चलिकश्राद्धसामाचारी JG. p. 155 ( foll. 55 ).

आतुरप्रस्थास्थानप्रकीर्णक also called Antakalaprakarnaka It consists of 84 Gathās. Published by Balabhai Kakalbhai, Ahmedabad, Sum. 1962. It is also published along with 3 other Prakūrņakas by JDPS. Bhavanagar, Sani. 1966, and with 9 others, by the Agamodaya Samiti, Bombay, Sani. 1983.

> Agra. Nos. 442-445; AM, 126; 223; Bengal, No. 6911; Bhand, VI. No. 1468; Bik. No. 1583 , BK. No. 528 ; BO. p. 57; Buh. III. No. 76; IV. Nos. 124-125; DA. 27 (36-40; 42-46; 70-73); DB. 13 (22-23; 48); Flo. No. 524; Hamsa, Nos. 19, 158, 842, 929, 984; JA. 96 (6); 105 (1); 106 (4); 107 (9); Limdi. No. 930; 951; 1093; 1140; 1220; 1288; 1707; Mitra. X. p. 12; PAZB, 4 (41); Pet. I. A.p. 53; 71; 102; Hl. A. p. 13; No. 645; V. A. p. 106; VI. No. 579; PRA. Nos. 205; 299; SA. Nos. 157; 1526; 1914: Surat. 1, 2, 4, 7, 10, 11; VC. 2 (8); Vel. No. 1398; Weber, H. No. 1865; 1870 (2); 1871.

- (1) Vivarana by Gunaratnasuri of the Tapa Gaccha. PAZB, 4 (11); Pet. I. No. 261; SA, No. 1914.
- (2) Avacīri by Dharmaghoşasuri. DB. 13 (22); Hamsa No. 476. This is very probably the Avacīri by Bhavanatunga. See next.
  - (3) Avacuri by Bhuvanatunga, pupil Mahendra, pupil of Dharmaghosasuri the Aŭcala Gaccha (Gram. 420).

BK. No. 528; Bt. No. 43; Buh. IV. No. 124 = (PRA. No. 866); Flo. No. 524; Pet. III. No. 645; V. No. 622: PRA. No. 299.

- (4) Avacuri by Mahendra, pupil of Dharmaghosa. Very probably the same as above. SA. No. 157.
- (5) Tikā by Somasundarasūri (of the Tapā Gaccha?). This is based on Bhuvanatunga's Avacūri. DB. 13 (23); PRA. No. 205.
- (6) Tikā by Hemacandragaņi (?Grain. 700). VC. 2 (8).
- (7) Avacuri. Anon. Agra. No. 444;Limdi. No. 1418. Pet. I. No. 261.

आत्मकुलक of Jayasekharasūri. VA. 2 ( 11 ).

- (I) आत्मस्याति is the name of Amrtacandra's commentary on Samayasāra of Kundakundācārya.
- (II) आत्मक्याति in Sanskrit by Yasovijaya of the Tapā Gaecha. Patta. l. p. 107.

आत्मगर्होस्तवन Bhand, VI. No. 1086.

आत्मचिन्तामणि Surat. 1, 8.

आत्मज्ञान ( Foll. 49 ). JG. p. 109.

आत्मज्ञानविषयाशिक्षाशत by Hainsaraja. BO. p. 57. आत्मतत्त्वचिन्ताभावनाचूलिका Ratnasinhasiiri. Limdi. No. 955.

**आत्मतत्वविचार** (24 stanzas) by Ratnasinihasūri. Surat. 1, 2, 4, 7, 9.

आत्मनित्यत्वासिद्धि SA. No. 1242.

J आत्मनिन्दादातक Published by JDPS., Bhavangar.

- (1) आत्मनिन्दाहक Published in Kavyamālā, Guccha 7, Bombay, N. S. Press.
- (II) **आस्मिनि-कृष्टिक** Bengal. No. 6747; DA. 37(43); Surat. 1, 7.
- आत्मपरीक्षा (See Āptaparīkṣā) by Vidyānanda. Chani. No. 137.
- J জন্মেমনীম by Kumārakavi. PR. 141; SA. No. 586. Published in the Chumilal Jain Granthamālā, No. 7, 1917.
- J সান্দেগৰীৰ composed in Sain. 1833 by Jinalabha, pupil of Jinabhaktisūri of the Kharatara

Gaccha. Published by JAS. Bhavnagar, Sain. 1966, and also by Hiralal Hainsaraj, Janmagar, 1914. Agra. Nos. 877-883; Bengal. No. 3045; Bin. IV. No. 128; JHA. 46; Kaira A. 6; KB. 3 (14; 55); 5 (12); 7 (8); KN. 16; Lindi. No. 562; Mitra. IX. p. 6; Pet. III. A. p. 314 (quotation); VI. Nos. 549-550; SA. No. 310; Surat. 1, 2, 4, 5.

(1) Vrtti. Agra. No. 878.

आत्माबन्द्र SB. 2 ( 29 ).

(I) आत्मबोधकुलक of Jayasekhara. JHA. 33, JHB. 27 (3c.).

Pet. V. No. 803; VA. 2 (11).

- (II) **आत्मबोधकुलक** (Gathās 43) Anon. DB. **35** (168).
- (111) **आत्मबोधकुलक** (Be:— sainsārammi asāre ). See Ekonatrinisatibhāvanā.

आत्मबोधप्रकरण (foll. 256) Bik. No. 1582.

आत्मवाद in Sanskrit. CMB, 162; SG, No. 1769. आत्मविचार DB, 21 ( 26-27 ).

आत्मशिक्षाप्रकरण in 162 Gathas composed by Sakalacandragani, pupil of Vijayadanasuri of the Tapa Gaccha. It is otherwise called Srutasyada. Agra. No. 879; DB. 35 (207); PRA. No. 655; SA. No. 690; Surat. 1, 9.

आत्मशिक्षाशतक DA. 60 (33); Kath. No. 1178; SB. 2 (91).

**आत्मशुद्धिकुलक** JG, p. 196.

- (I) आत्मसंबोधन by Jāānabhūsaņa. It is in Sanskrit. SG. No. 1988.
- (II) आत्मसंबोधन in Prakṛta. SG. No. 2720.
- (1) आत्मसंबोधनकुरुक in 21 Gathas (Be:—uvasaggo kahahuhta). Pet. V. A. p. 137.
- (II) **आत्मसंबोधनऊक i**n Apabhranisa (Be :—mokkhamukkhe ) by Jinaprabha.—Patan (at. I. p. 263.
- ( III ) आत्मसंबोधनकुरुक in 43 Gathas by Bhuvanatunga.—Patan Cat. I. p. 403.

आत्मसंवाद DB. 20 ( 35 ).

**आत्मस्वरूप** of Akalankadeva. See Svariipasambodhanapancavimiati. Lal. 136.

Saraffagora (in 30 Gathas) by Ratnasinihasuri, Limdi, No. 955.

आत्महितशिक्षा Surat. 8, 10.

आत्महितोपवृश्चकक in 32 Karikās by Ratnasuri, pupil of Dharmasuri. Pet. V. No. 803 = PRA. No. 1008.

आत्महितोपेदेशतस्य in 56 Gathās, composed in Sain. 1249 by Ratnasinihasuri, Limdi, No. 955.

आत्महितोपदेशस्याय Bengal. Nos. 6920 ; 7217.

J(I) MRHIGHTHAT of Gunabhadra, pupil of Jinasena. It contains 270 Sanskrit Slokas. It is published in the Sanatana Jaina Granthamālā, No. 1, Bombay, 1905. Also in MDG. Series, No. 1, p. 55ff. and also by Chaganlal Bakalivala, Bombay, Hirabag. It is also edited with the commentary and English translation etc., by J. L. Jaini, in the Sacred Books of the Jainas, No. 7, Arrah, 1928.

AD. Nos. 105; 145; AK. Nos. 63-65; Bhand. V. No. 1036; VI. No. 990; BO. p. 29; Bod. No. 1375; CP. p. 623; DLB. 12; Hebru. 7: 10; Hum. 36; 41; Idar. 37 (6 copies); KO. 4; 100. Mud. 16; 71; 87; 102; Padma 21; Pet. I. A. p. 63; IV. No. 1398; V. No. 921; PR. 89; 90; Rice. p. 308; Tera. 10-19; 36-43; Vel. No. 1560.

(1) Tika by Prabbācandra, Bhand,
 V. No. 1036; Kath No. 1180; Rice,
 p. 308; Tera, 36.

Pārśvanāga. It contains 77 Kārikas and is in Sanskrit. It is published with a Hindi translation by Setalmand Nabar, Calcutta, Sani. 1931. It is also published at Ahmedabad, 1928 (W. S.) Chani. No. 342; DA. 31 (35); 39 (6); DB. 22 (125-26); 35 (173); JA. 79(1); 105 (1); 106 (4); Jesal. Nos. 362; 600; JHA. 65; JHB. 47; Kath. No. 1179;

Kiel. II. No. 365; Limdi. Nos. 545;
1288; 1701; PAPS. 65 (21); PAS.
No. 393; Pet. III. No. 648; III. A. p.
9. (quotation); PRA. No. 1265 (No. 67); Samb. No. 13.

(III) आत्मानुशासन Anon. Agra. No. 885; Bengal. No. 1170; PAS. No. 29; Pet. III. A. p. 49 (foll. 4 only).

(1) Tikā in Sanskrit. PAS. No. 29.

आत्मानुशासनकुळक composed in Sain. 1249 at Ahnilvad, in 56 Prākṛṭa verses by Ratnasinhasūri. DB. 35 (172); JG. p. 206; JSS. I. Intro. p. 29.

आत्मानुशासनाविकुलक Anon. DB. 35 ( 172 ).

आत्मानुशास्तिकुरुक by Ratuasimhasūri. It contains 25 Sanskrit verses. Limdi. Nos. 955; Pet. V. No. 803.

आत्मावबोध by Devaprabhasuri of the Maladhāri Gaccha. Bt. No. 614.

आत्मावबोधकुलक by Jayaśekharasūri. PAPS, 81(1). आत्मोच्छेदनमानु by Cidānauda. - Surat. 2.

आत्मोपदेशभावना in 12 Gathas. JA. 105 (1), आत्मोपदेशमाला JG, p. 169.

आविजिनवेदानोद्धार DB. 35 (48: 19; 80); SA. No. 1905.

आदिश्वित्यमंदेशना also called Rṣabhadeśənā, in five Ullasas, by Somamaṇḍana, pupil of Munisumdarasūri of the Tapā Gaccha. Baroda. No. 3001; DB. 35 (46-47); Surat. 1; VC. 3 (18); Also see Rṣabhadeśanā.

(1) आदिशिजनस्तवन by Rajasekharasuri of the Maladhari Gaecha (Be:— nrpatinabhi.). Mitra, IX. p. 196.

(II) आदि जिनस्तवन by Lävanyasamaya Jesal No. 440.

(III) **आदिक्तिनस्तवन** by Yasovijayagani of the Tapā Gaccha. Patta. I. p. 107.

(IV) **आदिजिनस्तवन** Anon. Bengal. No. 7740; Limdi. No. 3324.

आविजिनस्तति in 51 Gathas. JG. p. 273

- आदिजिनस्तोत्र by Harsacandrasini. JG. p. 273; KC-12.
- (I) आदित्यव्रतकथा composed by Srutasāgara, pupil of Vidyānandin of the Sarasvati Gaccha. PRA. No. 1240 (No. 36).
- (II) आदित्यव्रतकचा Agra. No. 1589.
- (1) Micraniture of Kesavasena. Idar. 73.
- (II) **आदित्यव्रतोद्यापन** of Jayasāgara. Idar. 73 : 162.
- (III) आदित्यवतोद्यापन by Devendrakīrti. Idar. (2 copies).
- (IV) आदित्यव्रतोद्यापन by Yasahkirti Idar. 73.
- I. No. 238. This is the Yugadidevastotra. In the last stanza, Munisundara, Laksmisagara and Subhasundara of the Tapa Gaccha are mentioned. PRA. No. 969.
  - (1) Avacūri, Pet. I. No. 238. This is really a Tabā in Gujarati by Candra-dharmagaņi in Sam. 1633.
- (I) **आহিনাথভাবে** in Sanskrit by Amaracandrasūri. Jesal. No. 1597; JG. p. 238.
- (II) आदिनाथचरित्र in Prakrta, composed in Sain. 1160 by Vardhamana, pupil of Abhayadevasüri (Grain. 11000). It is divided into five cantos and describes the l-fe of the 1st Turthanikara. Chani- No. 32; DC. p. 42 (cf. DI. p. 45): Jesal No. 152; Kundi No. 363; PAP. 11 (3); PAPM. 41 (ms. dated Sain. 1289); Patan Cat. I. p. 350 (quo.).
- (III) आदिनाथचरित्र composed in Sain. 1471 by Vinayacandra. DB. 25 (5;6); SA. No. 50: Surat. 1, 9.
- (IV) surficient the first book of the Trisastisalaka of Hemacandra. It is translated
  into English by Dr. Miss H. Johnson, and
  published in the Gack. O. Series, No. 51,
  Baroda, 1931. BK. No. 173; JA. 60
  (12): 110 (21); KB. 1 (56); PAP.
  14 (5); 20 (4); 60 (2; 13; 14);

- 62 (4), 63 (1, 12), PAPL 1 (6), SA. No. 456, VA. 3 (5), VC. 3 (17, 18). See also Resolved evacarities of Hemacandra.
- (V) आदिनाथचरित्र Anon. Agra. No. 1418; DA. 50 (102).

आदिनाथजगमाथस्तुति JG. p. 273.

आदिनाथजयमाला Bhand. VI. No. 992 ( 20 ).

- (I) आदिनाथदेशना by Munisundara. VA. 2 (6).
- (II) आदिनाथदेशना Anon. Agra. Nos. 886-888, Bhand. V. No. 1259; JG. p. 169; Surat. 1, 4, 11; VA. 2 (7).

(1) Vrtti. JG. p. 169.

आदिनाथदेशनशातक JG. p. 208.

(I) आविनाथदेशनोद्धार in 88 Gathas (Be:-- sainsare natthi).

Bah. II. No. 202; Limid. Nos. 674; 930; 1153; VB. 3 (44); Vel. No. 1563a.

(II) आहिनाथदेशनोद्धार Anon. Probably the same as above. AM. 204; DA. 60 (90-95); DB. 35 (48; 49); Flo No. 661; Jesal. No. 868; VB. 3 (46).

आदिनाथदेशनोद्धारशतक See Adinathadesanoddhara (I).

- (I) anianagam in 20 cantos by Sakalakuti, a Digambara writer. AD. No. 69; Bhand. VI. No. 1042; CP. p. 624; Hum. 156; Idar. 1 (2 copies); 88 (4 copies); 89 (2 copies); 95; Idar. A. 21 (3 copies); 53; 54 (2 copies); 58; 64; 65; Lal. 200; 223; 394; 405; Pet. II. No. 265; SRA. 374: Tera. 26-27. For further references also see Reabladevacaritra and Vrsabhanathacaritra, which are but other names of this work.
- (II) आदिनाथपुराण (see Vṛṣabhanāthapuraṇa) by Candrakirti. CP. p. 623.
- (III) आदिनायपुराण by Santidasa. Kath. No. 1048.
- (1) आदिनाथफान also called Pañcakalyāṇaka (s. v.) in Sanskrit, by Jñānabhūṣaṇa. (P. p. 624; Idar. 117; 118; List (S. J.), SG. No. 2559.

- ( II ) **आदिनाथफाग** in Apabhramsa, by Puspadanta-List ( S. J. ).
- (ПІ) आविनाधफान in Prākṛta, by Sridatta. List (S. J.).
- Harşanandanagani, pupil of Samayasundara of the Kharatara Gaccha. Bhand. V. No. 1260 = PRA. No. 1037. The ms. is dated Sam. 1683.

आदिनाथशतक SG. No. 1500.

- आदिनाथस्तवन Anon. Bengal. No. 7050; JHA. 65. (1) Avacuri by Vijayatilaka. JHA.65.
- (I) आदिनाथस्तोत्र of Mānatunga. This is another name of Bhaktāmara, according to S. G.
- (11) आविनाथस्तोत्र Anon. DA. 40 (71); Jesal. No. 1912; VC. 1 (6).
- (III) **आदिनाथस्तात्र** in 13 Sanskrit Kārikās by Dharmasūri. Lindi No. 1730.
- √(1) **आविपुराण** of Jinasena I, pupil of Virasena of the Sena Sangha. This is the first part of the author's Mahāpurāṇa. It consists of chapters I to 42. To this a Cülikā consisting of chapters 43-47 was added by the author's pupil Gamabhadra. The second part called Uttarapurana was also composed by Gunabhadra; el. Bhand, IV. p. 118 ff The whole of the Mah qurana is published in the Syndyada Grantham da, Indore, Sain. 1973-75; for an analysis by Glassenapp, see testgabe for Jacobi Bonn, 1926, p. 3516. AD Nos. 5:14;138; Bengal, No. 1498; Bhand, IV No. 288; VI. No. 1043; Bod. No. 1389; CP. p. 624; Hebru, 10; Hum. 6; 63; 158; 159; 200; 209; Idar. 1; Kath. No. 1147; KO. 51; List; (S. J.): MHB. 55; Mad. 728; 754-756; Padma. 8; Rice. p. 312; 314; Strass. p. 298; Tera 1-3; 5.
  - (1) Tippana by Prabhācandra, Bengal.
     No. 1491; Buh. VI. No. 563; List (S. J.);
     Rice. p. 314; SRA, 256; Tera. 5.
    - (2) Mangalatikā by Mānikyavarņin.

- This is a com. on the Mangalasloka. CP. p. 624.
- (3) Tīkā by Bhattāraka Lalitakīrti, pupil of Jatākīrti of the Kāsthāsangha, composed in AD. 1827; cf. Strass. p. 299. List (Dehli Panch. Mandir; S. J.); Mud. 728; Strass. p. 299.
- (4) Tippan by Anantabramhacārin. Hebru. 10.
- (5) Tikā Anon. CP. p. 680; SG. No. 1303.
- (6) Tippana by Harişena. SG. No. 2343.
- (II) आदिपुराण of Dharmakirti. Idar. 95. -
- (III) **आदिपुराण** of Puspadanta in Apabhranisa.

  This is the first part of his Mahāpurāṇa
  Now published in the MDG. Series,
  Bombay, 1937 and edited by Dr. P. L.
  Vaidya. Kath. Nos. 1139-1140; Lal.
  10, 48; SG. No. 993; Tera. 4; 7; 8.
  Also see Mahāpurāṇa and Uttarapurāṇa.
- (IV) आदिपुराण of Pampakavi. It is in Kanarese. Hebru, 60: 88; Hum. 9: 30; 95; 194; 256; SG, No. 1231
- ( **\ ) आदिपुराण** of Mallişena. List. ( Śravan Belgula ).
- (VI) **आदिपुराण** of Lalitakert. Mud. 728. According to List, this is but a commentary on Jinasena's Adipurana.
- (VII) आत्रिपुराण of Sakalakirti. See Adinath-
  - (VIII) santagriu of Sinihasena, alias Raidhū. The work in Apabhranisa is otherwise called Meghesvaracaritra and was composed for one Khemaraj. Svayambhū, Caturmukha and Puspadanta are mentioned in it; see Allahabad Uni. Studies, I. p. 174-175 and J. H. Vol. 13, p. 103-106.
  - (IX) **आविद्याण** Auon. CMB. 61, 85; 89; SG. No. 1252; Tera. 9-13.
    - (1) Tippana. SG. No. 1303.
  - (I) आकृष्यरचरित्र of Hemacandra. See Adinatha-caritra,

(II) आर्विश्वरचरित्र of Vinayacundra. See Adināthacaritra.

आदीश्वरस्तवन by Jinasamudra, pupil of Jinacandra of the Kharatara Gaccha. Jesal. No. 487. **आवीम्बरस्तवन** Bengal, No. 7096.

आदौनेमिस्ते। A Limdi. Nos. 765 : 860 ; 1615 : 1744.

√ आध्यात्मिकमतखण्डन is a defence of the Kevalimukti, by Yasovijayagani, pupil of Nayavijavagani of the Tara Gaccha. This is published in No. 13 of the JDPS. Series, Bhavnagar, Sain. 1965. PAPR. 1 (12).

(1) Svopajňavrtti. PAPR. 1 (12).

आध्यात्मिकमतपरीक्षा by Yasovijaya, pupil of Nayavijaya of the Tapa Gaccha. Chani. No. 200.

(1) Svopajňavrtti. Chani. No. 200. आनन्द्धनचतुर्विद्यातिका of Anandaghara.

> BK. No. 1131; KB. 1 (37; 41); Pet. V. No. (23.

raja. CP. p. 625.

आनन्द्पबद्धलेख of Vinayavijaya. BK. No. 1102. **आनम्दश्रावकाविधि** of Hemakerti VB. 3 (29).

**आनन्दश्रावकसन्धि** Bengal, Nos. 7093 : 7294.

आनन्द्सन्धि of Vinayaemdra, pupil of Ratnasimhasuri. PAP, 37 (51).

आनन्द्समुच्चय is a big work of Jain philosopy. Bt. Nes. 614-612; JG, p. 110.

आनन्यसिद्धि BO. p. 57. Is this Anandasandin?

आनन्दसुन्दरकाच्य contuming the lives of the ten Stavakas composed during the spiritual reign of Sumatisadhu, successor of Laksmisagarasari of the Taya Gaccha, by Sarvavijayagani of the same Gaccha at the request of Javada, an officer at the Court of Gusuddin Khilji of Malwa. The work is also called Daśaśravakacarita. and is in Sanskrit. Baroda, Nos. 2225; 2726; BK, No. 260; BO, p. 29; DB. 19 (8-9): Kaira A, 84; PAP, 61 (20): Pet. V. No. 625 = V. A. p. 199 (quotation); PRA. No. 329; 574 (dated Sam. 1551): SA. No. 361,

आनन्त्रविभावक चरित This is not the same as above. This is in Magadhi. Pet. IV. No. 1176. **आनुपूर्वीप्रकरण** JG. p. 132.

आमपरीक्षा of Vidyānanda. It consists of 124 Sanskrit stanzas generally based on the Both text and com-Aptamimāmsā. mentary are published in the Sanatana Jaina Granthamālā, Benares, A. D. 1913 and also in the Digamber J. Grantha Bhandara Series, Benares, Sain. 1982. CP. p. 625; Strass. p. 299.

> (1) Alamkrti of Vidyānanda, CP. p. 625; Strass. p. 299; Weber H. No. 1952.

भाप्तमीमांसा See Devägamastotra.

্ৰান্তৰ্মণ in 64 Sanskrit Slokas. Published in the MDG. Series, No. 21, Bombay, Sam. 1979.

आमन्द्धामस्तोत्र containining 47 stanzas by Shinha- श्रे आभाणशतक of Dhanavijayagani, pupil of Kalyānavijayagani. Published by the Agamodaya Samiti Series, No. 49, Bombay, 1927. Agra. No. 1816; DB. 22 (77); JG. p. 108.

> आमयात्राप्रवस्थ caused to be composed by Bappa-Bhand, V. No. 1261. bhatti.

> आयज्ञानतिस्रक in 750 Gathas according to Bt. No. 557, composed by Vosaribhatta, pupil of Damanandin, at Ahnilvad. It is an astrological work divided into 25 chapters; of JH. Vol. 14, p. 162. Bhand. V. No. 1137 (dated Sain. 1441); 1138; Bt. No. 557: Pet. III. No. 470.

> > (1) Svopajňa Tikā. (Grain. 1200). Bhand. V. No. 1138; Pet. III. No. 470.

आयतत्त्वराजव्ह्यम of Rajavallabha. Idar. 82.

**आयप्रश्न** JG. p. 346.

**आयस्त्राव (** Gram. 19**5 )**. Bt. No. 558.

(1) Vrtti (Grani. 1600). Bt. No. 558.

आयुविचार in 34 stanzas, by Somadevasuri. 1 (1856), 7.

आयुर्वेदमहोदिष of Susena. CC. I. p. 52, II. p. 10. But is he a Jain author? cf. JG. p. 359.

्र आरम्भिस् also called Pancavimarsa, composed during the ministership of Vastupala, by Udayaprabha, pupil of Vijayasena of the Năgendra Gaccha. It contains 5 chapters and is published with Hemahamsa's commentary by the 'Jain Sāsana' Press, Bhavnagar. Agra. Nos. 2997-2999; Bendall. No. 485; Bengal. Nos. 7026; 7606; Bhand. V. No. 1338; BO. p. 29; Buh. II. No. 399; 410; Chani. No. 990; DA. 67 (30-32; 76); DB. 24 (155-159); JHA. 59 (2c.); Kath. No. 1354; KB. 3 (69); PAP. 73 (17); 79 (46); PAPR. 3(6); PAPS. 49 (22); PR. 32; PRA No. 1229; SA. Nos. 108; 210; SB. 2 (165); Surat 1, 6, 11; VB. 3 (7; 15; 42; 43); VC. 1 (17); Weber II. No. 1741.

- (1) Tīkā called Sudhīśṛṅgāra composed at Āsāpallī in Sain. 1514, by Hemahansa, pupil of Ratnaśekharasūri of the Tapā Gaccha. Bendall. No. 485; BO. p. 29; Buh. II. No. 399; Chani. No. 990; DA. 67 (30; 31; 32; 76); DB. 24 (155-156); Hamsa. Nos. 623, 1667, 1724; JHA. 59: PAP. 73 (17); PAPR. 3 (6); PAPS. 49 (22); PRA. No. 1229; SA. No. 210; Surat. 1, 6, 11; VC. 1 (17); Weber. II. No. 1741.
- (2) Tikā. Anon. probably the same as above. Bhand. V. No. 1338; KB. 3 (69); SB. 2 (165).

## र् आराधकविराधकचतुर्भङ्गीप्रकरण of Yasovijaya.

- (1) Tikā Svopajāa. Published by the JAS. Bhavnagar, (Series No. 55), Sain. 1973 (W. S. ).
- (I) आराधना by Abheyasūri. See Arādhanākulaka.
- (11) **आराधना** by Ajitadevasūri, pupil of Maheśvarasūri of the Candra Gaccha. PAPS. 84 (7).
- (III) आराधना in Sanskrit by Amitagati, pupil of

- Mādhavasena, pupil of Nemişeņa. CMB. 143; SG. No. 1000 (ms. d. 1568).
- (IV) आराधना composed by Nayanandin in the Apabhranisa language. This is mentioned in the Bhavisyadattakathā of Dhanapāla; see Allahabad University Studies, I. p. 173. Borada, No. 6122.
- (V) survisat also called Bhagavati Ārādhanā or Mulārādhana is a work in 8 chapters containing 2150 Gathās in all and dealing with the four Ārādhanās namely Durśana, Jūāna, Caraṇa and Tapa, composed by Sivācārya, also called Sivakoti, who mentions Jinanandin, Sarvagupta and Mitranandin as his preceptors. This work is mentioned by Jinasena in his Adipuraṇa; cf. CPI, pp. 19-20. This Sivakoti is different from his namesake, the author of Ratnamāla (s. v.). Ārādhanā, with the commentary of Sadasukha is published at Kolhapur, Śake 1831.

Agra. No. 1121; Bhand VI. No. 1024; CMB, 46; DC, p. 32 — Lal. 127; Kath. Nos. 1112, 1114; 1115; Pet. VI. No. 679 (dated Sain. 1416); VI. A. p. 54 (quotation); SG. Nos. 1163; 1266; Strass. p. 298; Tera. 1-4.

- (1) Tika called Šrīvijayodaya, by Aparājita, pupil of Baladeva, pupil of Candranandin. Bhand. VI. No. 1024; Kath. Nos. 1114; 1115; SG. No. 1163; Strass. p.298.
- (2) Tika called Darpana by Aśādhara.
   CP. p. 682; (CPL p. 36); SG. Nos.
   1266; 2419; 2718.
- (3) Tikā called Pañjika. Anon. Pet.
  V. No. 679. (ms. d. Sain. 1416); = VI.
  A. p. 54 (quotation).
- (4) Tīkā by Sivaji Dāruņa, pupil of Dilasukha. Kath. No. 1113.
- (5) Tikā by Nandi Gaņi (?)--VB. 26 (1).
  - (6) Tikā called Maraņakaraņdikā by

- Amitagati. SG. No. 2640; SGR. V. p. 69.
- (VI) SITUAT (see Srāvakārādhanā) composed in Sam. 1667 by Samayasundara, pupil of Sakalacandra of the Kharatara Gaccha. JHB. 60.
- J(VII) आराधना (Prakirnaka) usually known as Paryantārādhanā, by Somasūri. It con tains 70 Gāthās and is published along with other Prakīrņakas by Balabhai Kakalbhai, Ahmedabad, Sain. 1962. Agra. Nos. 469-477; Bhand. VI. Nos. 1199-1200; Buh. II. No. 155; Cal. X. No. 75; DA. 60 (105-121; 124; 126; 127; 130), DB. 35 (53-54; 57-61); Flo. No. 576; JA. 105 (1); JHA. 44; Limdi. Nos. 70; 973; 1141; 1249; 1391; 1415; 1455; 1568; Pet. III. A. p. 214; V. A. p. 68; 106; SA. Nos 127; 1937; Samb. Nos. 216, 217; 333; Strass. p. 433e; Surat. 11; VC, 13 (27); Vel. Nos. 1834-35.
  - (1) Tikā by Vinayavijayagaņi. SA. No. 127.
  - (2) Tīkā composed in Sam. 1649, by Vinayasundaragaņi. DB. 35 (53-54).
  - (VIII) SILTERIA (Grain. 551) composed in Sain. 1592. Anon. Limdi. No. 2182.
  - (IX) आराधना (Be:— paṇamiya narindadevindavandiyari). Mitra X. p. 22.
- datta, pupil of Mallibhūsana, Śrutasāgara and Sinhanandin. The work consists of four chapters and is a metrical adaptation of a similar work in prose by Prabhācandra, a spiritual descendant of Kundakundācārya. It contains over a hundred stories to illustrate the efficacy of the various religious acts. It is published in three parts with Hindi translation at the Jainamitra Karyalaya, Hirabag, Bombay, Vir Sam. 2440. AD. No. 155; Bhand. VI. No. 1044; CP. p. 626; Idar. 92

- (dated Sam. 1609); Kath. Nos. 1141; 1142; Lal. 2; 120; MHB. 47; Pet. III. Nos. 471; 472; IV. Nos. 1405; 1406 = IV. A. p. 139 (quotation; ms. dated Sam. 1614); SG. No. 32; Strass. p. 298.
- (II) आराजनाकथाकोश (Grain. 2049) of Prabhācandra. This is possibly the original of Bramhanemidatta's work. CP. p. 625; PR. 122 (ms. dated Sain. 1638).
- (III) आराधनाकथाकोश in Sanskrit, by Sinhanandin. List (S. J. )
- (IV) **সাংখিলাওথাকীয়** in Prakṛṭa by Chatrasena.! List (S. J.)
- (V) **आराधनाकथाकोरा** by Bramhadeva Bramhacărin. In Sanskrit. List (S. J. and Śravan Belgula).
- (VI) आराधनाकथाकोश of Ratnakīrti. List (Delhi Panchayati Mandir).
- (VII) आराधनाकथाकोश Anon. Tera. 28-32.
- आराधनाकवच in 70 Gāthās. JA. 107 (9).
- (1) 知刊知事委告 in 85 Gāthās by Abhayadevasūri, pupil of Jineśvarasūri. (Be:-- aloyaṇovayārām). DB. 43 (30); JA. 107 (9); Pet. I. A. pp. 17; 84 (quotations).
- (II) **आराधनाकुलक** (Be:— dāṇāicauvviha). Pet. I. A. p. 84. This is also called Samārādhanākulaka.
- (III) **আহাঘনাক্তক** Pet. III. A. p. 24. This contains 69 Gāthās.
- (IV) आराधनाकुळक (Be: -- savvari bhante pāṇāi). in 17 Gāthās. Pet. V. A. p. 156. Also see Paryantārādhanākulaka.
- आराधनानियुक्ति is mentioned in Vatteraka's Mulācāra, V. 279.
- आराजनापञ्चक containing 339 Gāthās ( Be:-- maṇi-rahakumārasāhū ): Patan Cat. I. p. 303 (quo.) and p. 391-92; Pet. I. A. p. 65.
- (I) आराजनापसाका containing 990 Gāthās was composed in San. 1078 by Virabhadra; cf. Bt. No. 49. It is regarded as a Prakīrņaka. It contains many Gāthās from

the Bhaktaparijña, Pindaniryukti and other works; cf. JH. 14, pp. 76-77. Agra. Nos. 458-459; AM. 216; Hamsa. Nos. 224; 1043; Jesal. No. 1829; JB. 64; PAP. 79 (40); Pet. IV. No. 1178 = IV. A. p. 74 (quotation); VI. No. 579; SA. No. 578; Surat. 4, 9; VB. 2 (21); 3 (22; 23; 25-28; 31).

(II) satisfications Anon. Perhaps the same as above. JH. 14, p. 77-78 mentions one anonymous Ārādhanāpatākā containing 930 Gāthās and beginning 'paṇamiranamiranarinda'. In the 1st Gāthā it is called 'paryantārādhanā'. Perhaps it is the same as Ārādhanā IX above. Bhand. V. No. 1039; DA. 27 (83-89); DB. 13 (49-50); Flo. No. 577; JB. 124; Kath. No. 1231.

आराधनाप्रकीर्णक see Ārādhanā (VII). It is given as one of the Prakīrņakas. Pet. VI No. 579.

आराधनारत by Devabhadra. See Samvegarangaśālā No. II.

आराषनाविष Bhand. VI. No. 1087.

आराधनाविधिकुलक JG. p. 196.

(1) Vṛtti (Grain. 121). JG. p. 196. आराधनाशास्त्र Kiel. H. No. 71; VB. 31 (16).

(1) आराधनासप्ततिका by Kulaprabha. Pet. III. A. p. 12.

(II) आराधनासप्ततिका Anon. JA. 106 (4); probably the same as above.

आराधनासमुख्य see Ārādhanāsāra No. IV by Ravicandra. Strass. p. 298.

(I) **आराधनासार** by Jayasekharasūri. Flo. No. 575; Limdi. No. 761.

and who composed his Darsanasāra in Sam. 990. This work consists of 115 Gāthās; cf. Pet. III. Intro. p. 22. Both text and commentary are published in MDG. series, No. 6, Bombay, Sam. 1973. AD. No. 159; AK. Nos. 74; 75; Bhand. VI. No. 992 (31); CMB. 83; J.....5

CP. p. 626; DA. 60 (123); Idar. 41 (3 copies); 170; 207; Idar. A. 17; Mud. 189; 719; 780; Pet. V. No. 923; VI. No. 690.

(1) Tīkā (Gram. 2200) by Ratnakīrti, pupil of Kṣemakīrti of the Māthura Sangha. The commentary quotes Jñānārņava of Subhacandra (Gāthās 55, 77), Paramātmaprakāśa and Samayasāra; PR. 21.

(2) Țikā. Probably the same. Pet. V. No. 923.

(III) आराधनासार by Nagasena. Rice. p. 320.

(IV) आराचनासार by Ravicandra. Mud. 719.

( V ) आराधनासार by Lokācārya. CP. p. 626.

( V1 ) आराधनासार ( Be :-- annānamohadalanī ) PR. 198.

आशास्त्र in Sanskrit, also called Paramasukhadvātrimšikā, as it contains 32 stanzas. Buh. I. No. 45; Limdi. No. 729; PAS. No. 37; Pet. VI. p. 141, No. 75. (1) Tikā. PAS. No. 37.

आराधनास्तव Anon. Bengal. No. 6926.

आराधनास्वरूप Pet. V. No. 924.

(1) Ţikā. Pet. V. No. 924.

आरामनम्बन्ध in 605 stanzas in Sanskrit. Agra. No. 1600; DB. 31 (98-99); KB. 2 (9); Limdi. No. 701; Vel. No. 1701; Weber. II. No. 1996 (b).

(I) आरामशोबाकथा (metrical; Gram. 500) composed in Sam. 1537, by Jinaharşasuri, pupil and successor of Jinasundara, successor of Jinasagara of the Kharatara Gaccha. It is in Sanskrit. JG. p. 221; Kaira B. 134 (dated Sam. 1652); Limdi. No. 701; PRA. No. 1172.

(II) आरामशोभाकथा (Gram. 420) by Malayahamsagani. JG. p. 248, PAP. 30 (6, 9).

(III) आरामानाच्या Anon. Agra. No. 1601; Bhand. VI. No. 1293; DA. 50 (134); DB. 31 (100); Lindi. No. 681; Pet. I. No. 239; V. Nos. 626; 852; VA. 15 (5).

आरामशोसाचरित्र of Jinaharsa. See Ārāmašobhā-kathā.

(I) সাহীয়ন্ত্রিকামাণি on Medicine, by Pandit Damodara. AD. No. 54.

(II) आरोग्यिक्तामाण by Viálakīrti. Hebru. 69. आर्मेक्सगरकथा Anon. Agra. No. 1598; DB. 31 (57); Patan Cat. L. p. 153 (vv. 159 in PK.) p. 405 (vv. 170 in PK).

आर्युक्तगरस्त्र of Pārśvacandrasūri. VB. 3 (37). आर्यामाथा Bhand. V. No. 1339.

आर्याचाढाकथानक DB. 31 (44).

- (I) STETUR of Kulamandana. See Vicărasangraha of Kulamandana.
- (II) आखापक Anon. VA. 2 (13). Also see Siddhantalapaka.

(1) Cūrņi. VA. 2 (13).

भारतापकस्वकप See Jambucarita.

It is in Sanskrit Prose and is published in the Sanstana Jaina Granthamālā, No. 1, Bombay, 1920 and also in the MDG. Series, No. 16, Bombay, 1920. It is sometimes called Nayacakra; cf. JH. Vol. 14, p. 306. For information, cf. Pet. III. Intro. p. 22; Vel. No. 1561.

AD. No. 62; Agra. No. 790; Bengal. No. 1762; Bhand. V. Nos. 1040; 1041; BO. p. 72; Buh. VI. No. 694; CMB. 20; 52; 116; 120; CP. p. 626; DA. 67 (2-6); 75 (30); DLB. 25; Idar. 136 (5 copies); Kath. No. 1173; PAP. 24 (5); PAPR. 7 (7); PAPS. 45 (38); 66 (99); SA. Nos. 417; 753; 1998; SB. 2 (27-28); Surat. 11; Tera. 14-25; 49; 50; VB. 19 (14); VD. 14 (7); Vel. No. 1561.

(II) आखायपदात by Ksamākalyāņa, pupil of Amrtadharma. Surat. 1, 2.

**अम्बोकरम्बाहरपञ्चमी** by Vijayagani. Buh II. No. 156.

- (I) आक्रीयमा in 33 Sanskrit Kārikās by Padmanandin. Limdi. No. 586.
- (II) आसीचना (Gram. 175) Anon. Limdi. Nos. 807; 1312; It is in Prākṛta.

(1) Tikā. Limdi. No. 807.

(III) आहोचना also called Daivasika Pratikramaņa, by Gautama. Pet. III. No. 576; IV. No. 1179; V. Nos. 627; 628; 986; Tera. 24; Vel. No. 1836.

> (1) Tikā by Prabhacandra Pāṇḍita. Tera. 24; Vel. No. 1836.

आलोचनाकुलक JG. p. 196.

आस्त्रोचनातपीदानाटिप्पन DB 22 ( 12 ).

आहोचनावामाटिप्पन by Bhuvanaratna. Chani. No. 62.

आलोचनापट See Alocanavidhana.

आलोचनापवसंग्रह Bt. No. 641.

आस्रोचनामायश्चित्ताविषि by Kşamākalyāṇa, of the Kharatara Gaccha. KB. 1 (53).

आहोचनारत्नाकर of Vijayagani. JG. p. 148. आहोचनाविचार in Sanskrit. Limdi. No. 583.

(I) आह्यानाविधान by Prthvicandrasuri, pupil of Yasobhadra. DB. 22 (11).

(II) आह्रोचनविद्यान Anon. Bengal. Nos. 6866; 7091; Bhand. V. No. 1166; Bt. No. 641; JG. p. 148; Pet. V. A. p. 105.

(1) आलोच गाविषि by Kşamākalyāṇa. JHA. 51 (2 c.). See Ālocanāprāyaścittavidhi.

(II) आसोचनाविधि DA. 39 (57; 74-97); DB. 22 (9-10).

आङोचनास्तद (Be:— śreyaḥ śriyāmaṅgalakeli) by Ratnākarasūri. Bengal. No. 6962; Mitra. VIII. p. 177.

(1) Vrtti Anon. Mitra. VIII. p. 177.

आविकामकरण SA. No. 668-

(1) Avacuri. SA. No. 668.

आवस्यककथासंबद्ध DA. 23 (12); DB. 30 (37); PAP. 68 (3).

आवश्यकानिर्द्धकिकथा Weber. II. No. 2010.

DB. 11 (8), JB. 86; Kath. No. 1232,

Limdi. Nos. 425; 2566; PAP. 75 (60); PRA. No. 407.

(1) Bālāvabodha composed in Sam. 1514, by Samvegadevagaņi, pupil of Somasundarasūri of the Tapā Gaccha. Chani. No. 816; DA. 24 (10, 11, 12); DB. 11 (8); JB. 86; Kath. No. 1232; Limdi. No. 2566; PAP. 75 (60); PRA. No. 407.

(2) Vivarana. Limdi. No. 425.

आवश्यकप्रकारण Kiel. II. No. 77.

सावस्थकविधि Bod. No. 1351; Kath. No. 1233; KB. 4 (1).

आवश्यकविधित्रकरण in 40 Gāthā. DB 35 (209). आवश्यकवृष्युद्धार An extract from some commentary on the Āvasyakasūtra. SA No. 2037.

आवश्यकसंप्रहणी JG. p. 32.

आवश्यकसप्ताति See Pākṣikasaptati.

্ৰাৰ্থকন্ত্ৰ usually known as Şadāvasyakasūtra, is a collection of texts required to be repeated at the daily performance of the six Avasyakas, namely compulsory duties i.e. Caturvimsatistava, Kāyotsarga, Guruyan-Samayika, Pratikramana and dana, Pratyākhyāna. See Vel. Nos. 1529-31. For a different order, see Kapadia, Descriptive Catalogue, vol. XVII. pt. III. p. 133ff. Text with Gujarati translation published by Bhimsi Manek, Bombay 1906. The text with Niryukti and Malayagiri's commentary on it, is published by the Agamodaya Samiti, Bombay, 1928; 1932 and with the Nirvukti and Haribhadra's commentary on it by the same Samiti, in Nos. 1, 2, 3 and 4 of their Series, Bombay, 1916-17, Hemacandra's Pradesavyākhyā en Haribhadra's commentary along with Candrasuri's Tippana on it is published in the DLP. Series, No. 53, Bombay, 1920. See also Srāddhapratikramanasutra. The Visesāvasyakabhāsya with Hemacandra's commentary on it is published in the YJG. Series, Benares, Vir. Saria. 2427-2441.

Agra. Nos. 211-216; 228, 233, 234; AM. 145; 242; 264, 364; Baroda. Nos. 1762; 2114; 2170, 2442, 2730; 2916; Bhand. VI. Nos. 1090; 1091; Bengal. No. 6624; Bik. No. 1584; BK. Nos. 1; 143; 174; 184; Buh. II. Nos. 157; 242; III. Nos. 83-85; IV. Nos. 132, 133; Cal. X. No. 19; Chani. Nos. 145, 420; DA. 14 (41); 23 (1-11; 13-14); 24(1-8; 13-20); 25(9-17); 26 (1-50; 86-88); 74 (6-8); DB. 10(1-14); 11(1-10); 12(4-16);DC. p. 24; Flo. Nos. 544; 545; Hamsa. Nos. 1050, 1119; 1663, 1755; JB. 75; 77-80; 84-88; Jesal. No. 9; 87, 126, 159, 191, 235, 236, 416, 452-454, 546, 806, 822, 898, 905, 921, 947, 963, 974, 978, 995, 1030, 1031; 1586; 1720; 1727; JHB. 16 (10c.); Kaira A. 81; 138; 153; Kath. No. 1131, KB. 1(5), 2(6), 3(7-9; 45), KN. 6; Kundi. Nos. 41; 140; 235; 312; 324; Limdi, Nos. 77; 95; 101; 121; 159; 180; 231; 281; 286; 303; 348, 349; 359; 391, 425, 451, 497, 508; 509; 512; 804; 1065; 1632; 2011; Mitra. IX. p. 106; 107; X. p. 15, PAP. 3 (21), 5 (1-25), 16 (1-26), 22 (1-2), 52 (1-13); 56 (19), 61 (1-27); 65 (1-2); PAPL. 1 (14-18), PAPM. 4, 22, 39; PAPR. 16 (8), 20 (9), 42; PAPS. 28 (1), 33 (11); 38 (4), 40 (10), 44 (5), 47 (1-4), 51 (10), 54 (21), 56 (17), 60(6), 65(8-10), 70(1-4), 76 (15), 77 (4), PAS. Nos. 321, 439, PAZA. 5 (20–22); 13, PAZB. 3 (16); 4(13); 6(27); 9(1); 15; (5); 23 (14); 24Pet. I. A. pp. 3; 6; V. No. 631; 871; PRA. Nos. 195; 511; 551; 651, 691, 756; 927; 1086, 1158; 1210; 1338; SA. Nos. 245; 424; 432; 460; 787; 874; 1521, 1595; 1625, 1629; 1662, 1691; 1694; 1784; 2535, 2682-2770, 2865; Samb. Nos. 5, 178, SB. 1 (40-42); Surat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; VA. 2 (1-14); 3 (1-7); 18 (1-14); VB. 2 (1-38); 3 (1-36); 27 (1-2); VC. 1 (1-18); 2 (1-6); VD. 1 (1-28); 2 (1-8); Vel. Nos. 1488; 1529-1537; Weber. II. Nos. 1912-14.

(1) Niryukti of Bhadrabāhu in 2550 Gāthās, for the division of these, see Kap. No. 1002. These Gathas include many supplementary Gathas described by the commentators as the Mulabhasya Gathas, to distinguish them from the Visesavasyakabhāsya, for the threefold nature of the Niryuktis, cf. A. M. Ghatage, I. H. Q. XII, 270. AM. 10; 200; Baroda. Nos. 1762; 2730; Bhand. IV. No. 256; VI. Nos. 1091-92; Bengal. No. 6624; BK. Nos. 1; 174; BO. p.29; Bod. No. 1350; Buh. IV. No. 129, 131; 134, VIII. No. 373: DA. 14 (41); 23 (1-10), 24 (4, 5, 13-30); 74(6), DB. 10 (9-10); 11 (4-5; 9-10); 12 (47); DC. p. 33; JA. 12 (2); 35 (1), 60 (2), 105 (1); 110 (15); JB. 75, 77-80, 85, 86; Jesal. Nos. 126; 191; 235; 236; 416; **453**; **546**; **898**; **904**; **947**, **978**; **995**; 1030; 1586; 1727; 1790; JHB. 16 (2c.); Kaira A. 81; 138; Kap. Nos-1002-1074; 1080-1087; KB. 1 (5); 2(6); 3(8; 9; 45); Keith. No. 50; Kiel. II. Nos. 366; 367; KN. 6; Kundi. Nos. 2; 69; 144; 172; 192; 235; 290. 309; 310; 324; 331; 552; Limdi. Nos. 142; 262; 294; 450; 476; 519; Mitra. IX. p. 107; X. p. 15; PAP. 16 (1-26); 22 (2); 52 (4; 5; 13); 56 (19); 61 (5; 27); PAPL. 1 (14); PAPM. 4; 22; 39; PAPS. 28 (1); 33 (11); 40 (10); 47 (1-4); 51 (10); 70 (3); 76 (5); PAS. No. 321; PAZA. 5 (20); PAZB. 3 (16); 9 (1); 15 (24); 22 (5); 24 (6); Pet. I. No. 240; III. A. p. 24;

25; 31; 32; 127; 142; 154; 183; 202; 217; IV. Nos. 1180-1181; V. A. p. 68; No. 629; PRA. Nos. 551; 651; 756; 927, 1158; 1210; 1338; SA. Nos. 245; 1629; 1662; 1691; 1694; 1784; 2653, 2654, 2739; SB. 1 (40-42); Strass. p. 162; 203; Surat. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11; Tapa. 2; 3; 4, 45; 135; VA. 2 (12); 3 (4, 7)), VB. 2 (23; 25; 28, 29; 31, 34-35, 37-38); 3 (10, 12; 13, 20); VC. 1 (18); 2 (6), VD. 1 (27; 28), 2 (7, 8); Vel. Nos. 1488, 1537; Weber. II. Nos. 1912-14.

(2) Niryukti-Tikā called Sisyahitā or Brhadvrtti (Gram. 12000; Be :- pranipatya Jinavarendram), by Haribhadra, son of Mahattarā Yākinī and pupil of Jinadatta and Jinabhata. In this commentary the author speaks of a bigger Vrtti of his own, on the Sutra; but this is not available. Even to Hemacandra this was not available. AM. 328; Bengal. No. 6624; Bhand. VI. No. 1091; Buh. IV. Nos. 131; 134; DA. 23 (1-9); DB. 10 (9-10); 12 (47); DC. p. 9, No. 42; p. 20, No. 173; Hamsa. No. 32; JA. 15 (1, 2), 28 (1 dated Sam. 1294); 38 (1); JB. 79; Jesal. Nos. 191; 236; 453; 898; 905; 947, 978, 995, 1030; 1586; JHA. 26, 28; JHB. 16 (2c); Kap. Nos. 1070-1078; KB. 1(5); 2(6); 3(9); Kiel. II. No. 366; Kundi. Nos. 2, 144, 172; 192; 310; 331; 552; Limdi. Nos. 77; 359; Mitra. IX. p. 107; X. p. 15, PAP. 52 (1; 2; 10; 12), PAPM. 22, 39; PAPS 28 (1); 40 (10), 70 (3), 76 (15); PAZA. 5 (20); Pet. III. A. p. 118; 154; 202 (quotation); IV. No. 1181; SA. Nos. 424; 432; 874, Samb. Nos. 50, 398, 446, SB. 1 (40-41); Strass. pp. 163; 317, 378, 398; Surat. 1, 2; Tapa. 2; 3; VB. 2 (23; 28; 31); 3(10; 20); VD. 1 (28), 2(7); Weber, IL No. 1914.

- (3) Niryukti-Tikā-Sisya-hitā-Vrtti composed in Sari. 1122 by Namisādhu, pupil of Sālibhadrasūri. It is based on No. 2 and is only on the Pratikramanasūtra. This com. is now published in the Vijayadānasurīśvara Granthamālā No 9, Surat, 1939. BK. No. 143; DC. p. 18, No. 162 (1); p. 24, No. 217 (quotation), DI. pp. 20; 84; Jesal. No. 822; PAZB. 6 (27); Pet. III. Intro. p. 13; PRA. No. 1086, SA. No. 816.
- (4) Niryukti-Ţikā by Malayagiri (Gram. 18000, Be:-pātu nah pāršvanāthasya). AM. 10; 354; BK. No. 1; Bhand. V. No. 1168, Buh. IV. No. 131; DA. 23 (10); DC. pp. 9; 10; 18; 40; 43; DI. p. 20; Hamsa. Nos. 500, 501; JB 80; Jesal. Nos. 235; 921; JHA. 28; Kap. No. 1080 (quo.); Kundi. Nos. 235; 309; 324; PAP. 3 (21); PAPM. 4 (dated Sam. 1226; extremely worn out); PRA. No. 651 (dated Sam. 1489); SA. Nos. 106, 1625; 1765; 2659; 2688; VB. 2 (25); VC. 1 (18); VD. 1 (27); 2 (8).
- (5) Niryukti-Avacurni composed in Sain. 1440 by Jnänasägara, pupil of Devasundarasuri of the Tapa Gaccha. This Avacuri is based on Haribhadra's commentary and its Granthagra according to JG. p. 18, is 7885. Bhand. VI. No. 1092; Bod. No. 1350; DA. 24 (18); DB. 11 (4-5); Hamsa. No. 895; JHA. 27 (3c.); 28 (2c.); Kap. Nos. 1092; 1093; Kiel. II. No. 367; Limdi. No. 231; PAP. 16 (1; 10; 11; 15; 17; 18; 26); PAPL 1 (14); PAPS. 33 (11); 51 (10); PAZB. 3 (16); Pet. III. No. 577; IV. No. 1183; PRA. No. 1210 (No. 40 dated Sam. 1530); SA. Nos. 245; 1629; VB. 2 (35; 37); VC. 2 (6).
- (6) Niryukti-Avacurni by Somasundara. Pet. III. No. 640.

- (7) Niryuktidīpikā (Grani. 11750) composed (in sam 1471-Hamsa) by Māṇīkyaśekhara, pupil of Merutungasūri of the Aficala Gaccha. In this commentary the author mentions his commentaries, all called Dipikās, on Ācārānga, Uttarādhyayana, Oghaniryukti, Daśavaikālika, Navatatva and Pindaniryukti. Buh. VIII. No. 373; Hamsa. Nos. 55, 766, 787; PRA. No. 927; VA. 3 (4).
- (8) Niryukti-Avacūri composed in Sani. 1540 by Subhavardhanagaņi (foll. 126). DA. 74 (6).
- (9) Niryukticurni or Vrtti Anon. Agra. Nos. 219, 222, 223; 224; Bhand. IV. No. 256; V. No. 1167; Buh. IV. No. 129; Hamsa. No. 339 (au. Jinaprabha); JA. 12 (2, Gram. 10000); Jesal. No. 416; JHA. 27 (ms. d. 1605); Kap. Nos. 1087-1091; 1094; 1095; 1097; 1098; PAP. 22 (2); PAPR. 20 (9); 42 (Grain, 18000); PAS. No. 321; PAZA. 5 (21, Grain. 20482); PAZB. 15 (17, Grain. 18000); Pet. A. pp. 142; 183; SA. 1629;Strass. p. 399; Tapa. 4; 135.
- (10) Nirynkti-Avacūrņi composed in Sari. 1500 by Dhīrasundara, pupil of Amarasundaragaņi, pupil of Somasundarasūri of the Tapā Gaccha. The Vṛtti is based on those of Haribhadra, Hemacandra and Jñānasāgara. PRA. No. 756.
- (11) Niryukti—(?) Cūrni (Grain. 13600) composed by Jinadāsagaņimahattara. Bt. No. 30; DB. 11 (1; 2); JA. 3 (1); JB. 84; Jesal. No. 126; JG. p.18; VA. 2 (1; 14); VB. 3 (36); SA.No. 3418.
- (12) Cūrņi composed in Sam. 1183, by Vijayasimha, pupil of Sāntisūri, pupil of Nemicandra. (This seems to be on

Srāddha<sup>o</sup>) See Srāddhapratikramaṇasūtra. DA. 25 ( 17 ).

- (13) Niryukti-(?) Cūrni or Prākṛtavṛtti by Yaśodeva. Chani. No. 145 (Gram. 2100); PAPR. 16 (8).
- (14) Visesāvasyakabhāsya of Jinabhadragani. See Sāmayikasūtra.
- (15) Laghuvrtti (Gram. 12325) composed in Sam. 1296 by Tilakācārya, pupil of Sivaprabhasuri, pupil of Cakresvara of the Candra Gaccha. This seems to be in two versions; the smaller called Gamanikā (Be: -- érīvīrajinavarendram) consists of only 200 Granthas; cf. Kap. The bigger one (Be :- devah No. 974. śrinābhisunuh ) extends over Gramthas; see Kap. No. 1031. AM. 342; Baroda. No. 2442; Bhand. V No. 1169; VI. No. 1089; BO. p. 72; Buh. III. No. 136; Chani. No. 420; DA. 26 (1-3, 19; 86-88), DB. 10 (13-14), DC. p. 9; 40; Hamsa. Nos. 70, 1202; JA. 81 (1); Jesal. Nos. 87, 454, 963, 974, 1031; JHA. 26; 27; Kap. Nos. 974; 975; 1081-1086; Kaira. A. 153; KB. 3 (7), Kundi. Nos. 140; 310; Mitra. X. p. 16; PAP. 22 (1); 52 (3); PAPS. 65 (8), 70 (4), 77 (4), PAS. No. 439, PAZB. 4 (13); 23 (14); Pet. I. No. 231, I. A. p. 6, IV. A. p. 74 (quotation) = No. 1182; V. No. 630; VI. No. 597; SA. Nos. 460; 1595; Samb. No. 397; VA. 2(8), VB. 2 (30, 33), 3 (2, 5, 9, 30).
- (16) Pradeśavyākhyā or Tippana by Hemacandra, pupil of Abhayadeva of the Maladhāri Gaccha. This is a commentary on Hāribhadri, see No. 2 (Be:-jagttritayamākramya). AM. 13; Buh. IV. No. 130; DB. 10 (11; 12), Hamsa. Nos. 9; 45; JA. 95 (2); Jesal. Nos. 159; 806 (both palm); 9; 452; Kiel. III. No. 140; Kundi. Nos. 41; 312; Limdi. No. 6; FAP. 52 (7);

- PAPS. 38 (4); 44 (5); PAZA. 5 (22); PAZB. 9 (2); 15 (5); 24 (5); Pet L A. p. 3 (dated Sam. 1297); HL A. p. 19; SA. No. 787; Samb. No. 399; VA. 18 (14).
- (17) Pradeśavyākhyātippana composed in Sam. 1122, by Candrasūri, pupil of Hemacandra of the Maladhāri Gaccha. Jesal. Nos. 9; 452; PAZA. 5 (22); PAZB. 9 (2); 15 (5); 24 (5); Pet. L. A. p. 4 (dated Sam. 1297); III. Intro. p. 14; VA. 18 (14).
- (18) Ţīkā called Srāvakanusthānavidhi or Vandāruvrtti from its initial words, composed by Devendra, pupil of Jagaccandra of the Tapa Gaccha. The author quotes several Gathas from Caityavandana and Guruvandana Bhāsyas and gives the various Kathas in illustration of the performance of the six duties, in a metrical form. Agra. Nos. 231; 232; 235; AM. 74; 97; 264; Baroda. Nos. 2114; 2170; 2916; Bhand. IV. No. 196; V. No. 1235; Bik. No. 1523; Buh. VI. Nos. 676; 769; Chani. Nos. 487, 721, DA. 25 (9-16), 26 (17); 74 (7; 8); JA. 111 (15); KN. 9; Kaira. A. 95; Kaira. B. 6; Kap. Nos. 975-987; Kiel. II. No. 405; Limdi. Nos. 66, 208, 284, 285; Mitra. VIII. A. p. 194; PAP. 2(19); 3(22); 5(6; 8; 9), 6(25); 23(56, 76), 25(7; 32); 55(5); 59(25); 72(32);PAPL. 1 (22); PAPS. 26 (3); (17); 48(54, 55); 53(32); (12); 61 (17); 71 (8); PAZB. 24 (12); Pet. L. A. p. 58; IV. No. 1347; PRA. No. 552 (dated Sam. 1508); SA. No. 1543; Surat. 1, 2, 5; VB. 32 (6); VD. 12(18); Vel. Nos. 1532; 1533.
- (19) Laghuvrtti by Kulaprabha. JA. 84 (2); Pet. III. A. pp. 31; 32.
  - (20) Vrtti by Rājavallabha, pupil of

Mahitilaka. Mitra. X. p. 50 (quotation); PAP. 5, (25 dated Sari. 1626).

- (21) Vyākhyā composed in Sam. 1697 by Hitaruci, pupil of Udayaruci, pupil of Vijayasinhasūri of the Tapā Gaccha. FRA. No. 195.
- (22) Vrtti called Dipikā (Gram. 12795). PAP. 65 (1).
- (23) Vrtti Anon. Agra. Nos. 225; 228-230; Bik. No. 1748; Bengal. No. 2555; DB. 11 (3); DC. p. 13; Flo. Nos. 544; 545; Kap. Nos. 989-993; Kiel. II. No. 405; PAP. 65 (2 Grain. 2454); Pet. II. No. 300; III. No. 473; Surat. 1, 2, 5, 6, 7, 8; VB. 27 (2); Vel. No. 1534.
- 5 (24) Tikā (Gujrati) composed in Sain. 1411 by Taruṇaprabhasuri, pupil of Jinacandrasūri of the Kharatara Gaccha. Extracts from this are published by Jinavijaya in his Prācina Gujarāti-Gadyasandarbha, Ahmedabad. Bhand. V. No. 1234; Kap. No. 988; BK. No. 184; KB. 3 (45); Limdi. No. 104 = PRA. No. 691.
- (25) Bālāvabodha (Gujrati) composed in Sam. 1521 (acc. to PAPS) by Hemahamsagani, pupil of Jayacandra, Munisundara etc., of the Tapā Gaccha. JHB. 16; PAP. 5 (13 dated Sam. 1608); PAPS. 54 (21); 56 (17); 60 (6), Pet. V. No. 872; PRA. Nos 511; 1014.
- (26) Bālāvabodha (Gujrati) composed in Sam. 1525, by Merusundara, pupil of Ratnamūrtigaņi at the command of Jinacandrasūri of the Kharatara Gaccha. This is based on Taruņaprabha's Ţikā. Vel. No. 1535.
- (27) Bālāvabodha (Gujarati). Anon. Composed before Sam. 1455. Vel. No. 1536 (dated Sam. 1455). Also cf. Kap. Nos. 995, 996; 998; 999; 1001.

(28) Bālāvabodhasankṣepārtha (Gujarrati) composed by Mahīsāgara, pupil of Jayakesarisūri (Sam. 1498) of the Aficala Gaccha. AM. 413. See Şadāvasyakavidhi. Alsb see Caityavandanasūtra, Śrāddhapratikramaņa, Sādhupratikrāmaņa, and Pratyākhyānasūtra.

(29) Vişamapadaparyāya. Kap. Nos. 1101; 1102.

आवस्यकस्थविरावाल DA. 24 (9).

आवस्यकस्यकप in 317 Gāthās by an unknown author. Patan Cat. I. p. 101.

आविलमत्याख्यान Buh. II. No. 158.

आज्ञातना Pet. L Nos. 273; 306; Surat. 1; 11.

आशीषांचाचे of Brahmasūri in Senskrit. SRA. 248. आधर्यगोगमालाद्वात्त of Guṇākara. See Yogaratnamālāvrtti.

आध्रमलक्षण MHB. 36.

आपादकथानक DB. 31 (44).

आसालिकाविचार DA. 37 (40).

आसरीकल्प DB. 46 ( 20 ) ; JG. p. 364 , Surat. 7.

- (1) **आसर्विभक्षी** in Sanskrit (foll, 193). S(t. No<sup>\*</sup> 1993.
- (II) आक्रवंत्रिमकी of Srutamuni in 63 Gāthās. It is published in MDG. Series, No. 20, Bombay, Sain. 1978. See Tribhangisara. CP. p. 626; Kath. No. 1234; Tera. 11.
- (III) आ **報本情知 af** in 208 Gāthās. Anon. Strass. p. 299.

(1) Tīkā. Anon. Strass. p. 299.

आकाववर्णन AK. Nos. 77; 79.

आभाषानाति in Prākṛta by Prabhācandra. Hum. 47; 109; Mud. 674.

आहारकोष DA. 60 (233-234), SA. Nos. 1812, 1953.

इतिहाससञ्जय JG. p. 213.

देशकारिकक्षा by Ratnasekharasuri of the Maladhāri Gaccha. DB. 31 (40).

- vegeauqui by Visvabhüsanabhattāraka. AD. No. 145, Bengal. No. 1467, CP. p. 626, Pet. III. No. 474; SG. No. 1755.
- (I) इम्ब्रध्वजविषाम by Subhacandra. PR. 116 (foll 151).
- (II) इन्द्रध्यजिवधान Anon. AD. No. 44.

इन्द्रस्तव of Siddhasena ; See Sakrastava.

- ratnakara, Vol. IV, by Bhimsi Manek, Bombay. Agra. Nos. 1818–1825; Bhand. VI. No. 1093; BK. No. 231; BO. p. 57; Buh. I. No. 46; II. No. 269; DA. 60 (80–89; 91–92; 94); DB. 35 (48; 50; 75–80); Hamsa. Nos. 7, 1548; Kath. No. 1235; Limdi. Nos. 674; 766; 930; 1014; 1153; Pet. V. No. 632; PRA. Nos. 223; 279; SA. Nos. 1606, 1931; 2914; Surat. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11; VB. 2 (40); Vel. Nos. 1562–64.
  - (1) Tīkā composed in Sain. 1664 by Guṇavinaya, pupil of Jayasoma Upādhyāya of the Kharatara Gaccha. BK. No. 231; DA. 60 (80); DB. 35 (76-77); Hamsa. No. 7; PRA. Nos. 223; 279.

इन्द्रियशतक perhaps the same as above.

Bhand. V. No. 1170; Limdi. No. 579; SA. No. 1648.

- हलाचीपुनक्या in Prākṛta. JG. p. 248 (a Patan manuscript).
- इस्रादुर्गऋषभजिनस्तोत्र by Somasundarasuri. Chani. No. 95.
- 1(I) and an of Pujyapada. It is published with the commentary of Asadhara in MDG. Series, No. 13, Bombay, Sam. 1975 and also in the Digambar Jain Grantha Bhandar Series, No. I. Benares, Sam. 1982. Agra. Nos. 889-890; Bhand. V. No. 1042; Hum. 149; Idar. 84; Kath. No. 1050; Mud. 31; 119; 198.
  - (1) Svopajňa Ţikā. This is a brief commentary explaining mainly the

- Sangati of each stanza, probably composed by Pūjyapāda himself. It is incorporated and explained in Āśādhara's commentary: cf. Upādhye, ABORI. XIII. p. 86.
- (2) Tıkā by Āśādhara. This is mentioned in his Praśasti to Jinayajñakalpa by Āśādhara; cf. SGR. II. p. 68. Idar. 84.
- (3) Tıkā by Meghacandra. Mud. 31; 198.
- (II) **इहोपवेश** of Keśava(?) Mud. 652.
- (Ш) इद्योपदेश Anon. AK. Nos. 81; 82; Pet. IV. No. 1177; V. No. 925.
  - (1) Tika Anon. Pet. V. No. 925.

## इष्टोपदेशमाला JHA. 41.

- (1) Vrtti by Vinayacandra. JHA. 41.
- J(I) देशीपिकावद्विशिका composed by Dharmasāgaragaṇi, pupil of Hīravijayasūri of the Tapā Gaccha. It is published in the Agamodaya Samiti Series, No. 49, Bombay, 1927. Agra. Nos. 1 28-1929; Bub. IV. No. 135; DA. 60 (135); DB. 35 (114, 115); JG. p. 139; Kiel. II. No. 368; SA. No. 488; VA. 18 (8).
  - (1) Svopajňa Vrtti. BO. p. 61; DA. 60 (135); Kiel II. No. 368; SA. No. 488; VA. 18 (8); VC. 14 (43).
  - (2) Vrtti by Bhānucandra(?). VC. 14 (43).
  - (II) taiquanuguanuguanu composed in Sam. 1640 (1644-JG.) by Jayasoma, pupil of Jinacandrasūri of the Kharatara Gaccha. This was probably a reply to Dhamasāgara's work. BK. No. 791; DB. 35 (113); JG. p. 139; Hamsa. No. 586; PAP. 21 (16), PRA. No. 345.
    - (1) Svopajňa Vrtti. BK. No. 791;
      DB. 35 (113); JG. p. 139; PAP. 21
      (16); PRA. No. 345; SA. No. 488.
  - iaivians in 8 Gathas. DB 35 (170); SA. No. 1058.

Limdi. No. 851; Weber. II. No. 1999. This last is edited and translated into German by Weber, 1884.

(VI) उत्तमकुमारचरित्र Anon. Perhaps the same. Agra. Nos. 1415-1417, 1419, 1605-1607; Bengal. Nos. 6644, 7555; DB. 31 (8); Kath. No. 1318; Limdi. No. 1659.

उसम्बरित्र See Uttamakumāracaritra.

उत्तमपुरुषकुलक in 14 Prākṛta Gāthās by Hematilakasūri. Limdi. No. 930.

(I) sategate of Guṇabhadra. This is the second part of the (Triṣaṣṭilakṣaṇa) Mahāpurāṇa, the first part being Adipurāṇa. See Triṣaṣṭilakṣaṇamahāpurāṇasaṅgraha. AD. No. 6; AK. Nos. 99-100; CMB. 140; Hebru. 26; Hum. 6; 54; 62; 70; 94; Idar. 2 (3 copies); 3 (3 c.); 4; 5; Idar. A. 2 (3 copies); 9; 10; Lal. 75; MHB. 56; Mud. 501; 516; 522; 527; 529; Padma. 12; PR. 124; 202; SG. Nos. 1304-05; SRA. 118; 163; 246; Strass. p. 300.

(II) surgum of Puspadanta. This is the second part of the author's Mahāpurāṇa, the first part being Adipurāṇa. Uttarapurāṇa contains 64 sandhis or chapters. The whole poem is written in the Apabhramśa language. CP. p. 627; Lal. 35; 67; SG. No. 1262. See also Adipurāṇa and Mahāpurāṇa of Puspadanta.

(III) उत्तरपुराण of Sakalakirti. Lal. 347.

of 36 chapters. It is a sort of religious poem, wherein we find 'many sayings which excel in aptitude of comparison, or pithiness of language'; cf. Winternitz, History, II. p. 467. It is edited with a critical introduction and notes by Jarl Charpentier, Uppsala, 1922 and translated into English by H. Jacobi, in SBE. Series Vol. 45. It is also published with the com. of Laksmivallabha, in the Agamasangraha, Calcutta, Sam. 1936, with

that of Jayakirti (in Gujarati), by Hiralal Hamsaraja, Jamnagar, 1909; with the Niryukti and the commentary Santisuri in the DLP. Series, Nos. 33, 36; 41; Bombay, 1919-17; with that of Bhavavijaya, by the JAS., Bhavnagar, Sam. 1974; and with that of Kamalasamyama in the YJG. Series, No. 46, Bhavnagar, 1927. Also recently published with Nemicandra's Sukhabodha in the Atmavallabha Granthāvali, at Valad, Ahmedabad, 1937. Agra. Nos. 363-370, 372-383; 385; 387-391; 395-400; AM. 55, 56, 85, 99, 108, 135, 175, 198, 202, 209; 236, 240, 257, 312; 326; 347; 358; 410; Baroda. Nos. 2731; 2733; 2735; 11803; Bengal. Nos. 2608; 4318; 6641; 7197; 7636; Bhand. IV. Nos. 259, 261; V. No. 1171; VI. Nos. 1094-1098; Bik. Nos. 1534; 1593; BK. Nos. 85; 209; 388; Buh. II. Nos. 159; 160; 162; III. Nos. 86; 89; Cal. X. No. 12; Chani. Nos. 756, 925; DA. 21 (34-38), 22 (12 to 21); 74 (1-2); DB. 9 (16-18); Flo. Nos. 541-542; Hamsa. Nos. 969 (pictures), 1280, JA. 7 (2), 110(8); JB. 92-99, Jesal. Nos. 893; 900, 940; 1591; 1592; 1600; 1621; 1694, 1721; JHA. 22 (8 c.); 23 (7 c.); 24 (2 c.); JHB. 17 (5); 18 (2 c.); 19 (4 c.); Kaira. A. 29; Kaira. B. 122; Kap. Nos. 646-649; 653-661, 664-671; 674-679; 679; Kath. No. 1320; KB. 1 (4), 3 (7, 78; 79), Keith. No. 48, Kiel. II. Nos. 2, 3; 4, III. No. 3, KN. 2, Kundi. Nos. 208, 294, 323, 395; Limdi. Nos. 5, 17, 104, 111; 120, 135, 136, 137, 163, 178, 179; 184, 185, 186, 211, 212; 213; 214, 223; 224; 225, 226; 239; 251, 271; 291, 292; 293, 304; 306, 336; 343, 344; 362; 374, 375, 387; 393; 396, 409; 421; 433, 439; 452; 453; 458, 459; 460; 480; 481; 491; 496,

- 1101; Mitra, VIII. p. 154; PAP. 20 (1-9); 29 (1-13); 55 (1-19); 56 ( 21); 58 (1-26); PAPL 7 (52); PAPM. 11; 13; PAPR. 23(1); PAPS. 23 (13), 26 (2), 27 (11), 28 (2); 29 (1, 2); 30 (2); 35 (4), 37 (11, 24), 40(5), 42(4-7), 76(12);84 (3); PAS. Nos. 189; 200, 281; 454; PAZA. 3 (18-22), PAZB. 7 (4), 9 (5); 15 (15), Pet. I. A. pp. 41, 83; III. A. pp. 27; 71, 77, 176, V. Nos. 633; 635; V. A. p. 50; PRA. Nos. 416; 431; 438; 621; 668; 696; 1183; 1246 (No. 39); 1272 (No. 9 = Pet. III. A.p. 87);1273 (No. 9 with pictures.); SA. Nos. 4; 5; 6; 66; 180; 521; 550; 876; 1510, 1524; 1559, 1571; 1574, 1594, **1626**; **1632**; **1703**; **1795**; **1977**; 2023', Samb. Nos. 105; 150, 166; 319; 441.; Strass. p. 302.; Surat. 1, 2, 3, 4; 5, 6, 7, 8, 9; VA. 3, 4, VB. 4, 5; 6, VC. 3 (1-13), Vel. Nos. 1399-1416; Weber. II. Nos. 1901–1910.
- (1) Niryukti by Bhadrabāhu in 607 Prākṛta Gāthas. Baroda. No. 2731; Bhand. VI. No. 1094; DB. 8 (7-8); Kap. Nos. 681, 682.; Kundi. No. 7; PAP. 20 (9); 55 (16; 18); PAPS. 37 (11); 76 (12); PAZA. 3 (20); PAZB. 15 (15); Pet. V. A. p. 50; SA. Nos. 550; 1632; 2075; Strass. p. 373; Surat. 1, 2.; VB. 4 (37; 48); 5 (4); VC. 3 (13).
- (2) Cūrņi by Govāliyāmahattarāsisya (Gram. 5850). DC. p. 34, No. 270; DI. p. 23; Jesal. No. 893; JG. p. 36; Kundi. No. 50; PAP. 58 (21); PAPR. 23 (1); PAPS. 37 (24); PAZA. 3 (19); PAZB. 7 (4); 9 (5); 391; PRA. No. 438; Samb. No. 391; Surat. 1 (5); VB. 4 (19).
- (3) Tīkā called Śisyahitā composed by Śāntyācārya Vādivetāla of the Thārāpadra Gaccha (Granthāgra 16000). AM.

- 358; Baroda. No. 2735; Bhand. IV. No. 258; (cf. IV. pp. 129; 440 for information); BK. No. 209; DA. 20 (1); DB. 9 (1); DC. p. 9; 38; Hamsa. Nos. 6; 1142; 1203; JA. 27 (1); Jesal. No. 900; Kundi. Nos. 208; 294; PAP. 20 (7); 55 (2; 8); 58 (2); PAPS. 26 (2); 28 (2); 29 (1); 37 (4); PAS. Nos. 189; 200; 454; Pet. III. A. p. 63; V. A. p. 50 (dated Sam. 1343); SA. Nos. 6; 521; 876; 1574; 1626; 1703; Strass. p. 202; Surat. 5; VB. 4 (8); 6 (12); Weber. II. Nos. 1907-1910 (dated Sam. 1307).
- (4) Sukhabodhā (Gram. 14000) composed in Sani. 1129 by Nemicandrasūri, called Devendragaņi before Dīkṣā, pupil of Amradeva, pupil of Uddyotanasuri of the Brhad Gaccha. This is based on Säntyācārya's commentary; cf. Bhand. IV. p. 129, 441 ff. AM. 135, 257; Baroda. Nos. 2733; 11803; Bengal. Nos. 2542; 2566; 6634; Bhand. IV. No. 260; VI. No. 1098; Bod. No. 1347; Buh. II. No. 164; III. Nos. 87; 88; DA 22 (1; 2); DB. 9 (4); DC. p. 12; 22; 43; DI. p. 23; Hamsa. Nos. 772; 960; 1268; Flo. No. 541; JA. 9 (1 with pictures); 10 (1 with pictures); 16 (1); 85 (1); JB. 92; 95; 96; 97; Jesal. No 1592; Kap. Nos. 653-663; Kiel. II. No. 5; III. Nos. 3; 4; Kundi. No. 395; Limdi. Nos. 5; 239; 251; 291; 387; Mitra. VIII. p. 154; PAP. 29(6); 55; (5; 9; 13); PAPM. 11; PAPS; 29(2); 40(5); 42(4-6); Patan Cat. I. p. 217-18; PAZA. 3 (18); Pet. I. A. p. 41; III. A. pp. 71; 77; 86; IV. No. 1186; V. No. 635; PRA. Nos. 1272 (6)=JA. 9 (1); 1273 (9)=JA. 9(2)—this is dated Sam. 1352; with pictures; SA. Nos. 4; 1510; Strass. p; 315; Surat. 5; VA. 3 (18-19); 4. (7); VB. 4 (10; 11; 20; 38); VC. 3 (6; 10); Vel. No. 1413.

- (5) Avacūri composed in Samvat 1441 by Jūānasāgarasūri, pupil of Devasundarasūri of the Tapa gaccha. Chani. No. 925; DA. 21 (20; 22); Flo. No. 542; PAPL. 7 (52); Pet. II. No. 284 (dated Sam. 1414! obviously 1441 and this too is the date of composition and not of the ms. See Kap. No. 688 for quotations etc.).
- (6) Vṛtti composed by Vinayahanisa, pupil of Mahimaratna, during the spiritual reign of Bhāvasāgarasūri of the Añcala Gaceha (Sain. 1567-1581). DA. 74 (2); JHA. 23; PRA. No. 1183; Vel. No. 1416.
- (7) Tikā composed in Sam. 1552, by Kirtivallabhagaņi, pupil of Siddhānta-sāgarasūri, when the latter was at the head of the Añcsla Gaccha. DA. 20 (8-10); Kap. No. 665 (quo.); Pet. IV. No. 1187=IV. A. p. 76 (quotation).
- (8) Vrtti composed in Sain. 1554 at Jesalmer, by Kamalasaniyama Upādhyāya, pupil of Jinabhadrasūri of the Kharatara Gaccha. BK. No. 85; Chani. No. 756; Hamsa. No. 710; JHA. 22; 24; JHB. 17; KB. 3 (7); PAPS. 23 (13); PRA. Nos. 668; 1246 (No. 39); SA. No. 1571; VB, 6 (22).
- (9) Laghu Vrtti composed in Sain 1550 by Taporatna Vācaka during the reign of Jinasamudrasūri of the Kharatara Gaccha. It was corrected by Tejorāja. Limdi. No. 5; PRA. Nos. 416; 696; Surat. 1, 8, 9.
- (10) Tikā called Dipikā composed by Maņikyašekharasūri, pupil of Merutungasūri of the Aŭcala Gaccha. No ms. of the Vrtti is so far available. But the Vrtti is mentioned by the author himself in his Prašasti to Avašyaka-Niryukti-Dīpikā. See the same.—PRA. No. 927.
- (11) Tikā by Ajitadevasūri, pupil of Mahesvarasūri of the Candra Gaccha.

- PAPS. 84 (3; dated Sam. 1629).
- (12) Cūrņi by Guņasekhara, pupil of Vimalacandra, pupil of Śrīcandra, pupil of Prabhānanda, pupil of Devabhadra, pupil of Abhayadeva (Navāngavṛttikāra). SA. No. 1524.
- (13) Dipikā by Laksmivallabha, pupil of Laksmikirtı of the Kharatara Gaccha (Ksemašākhā). AM. 236; Bengal. No. 2591; Bhand. VI. No. 1095; Bik. No. 1534; DB. 9(3); Hamsa. No. 76; Jesal. No. 940; JG. p. 38; JHB. 17; Kap. No. 671 (quo.); KB. 1 (4); KN. 2; Kundi. No. 323; PRA. No. 431; SA. Nos. 1559; 2526; 2558; Surat. 1, 9.
- (14) Vrtti (Grain. 16255) composed in Sain. 1689 (1679 of JG. p. 36 is a mistake) by Bhāvavijayagaṇi, pupil of Munivimalasūri of the Tapā Gaccha. AM. 56; 310; BK. No. 388; Bhand. VI. No. 1097; DA. 20 (2-5); 21 (1-2); DB. 9 (2); Hamsa. No. 1308; Kaira. A. 29; Kap. No. 670; PAP. 29 (11); PAPS. 30 (2); 35 (4); 42 (7); PRA. No. 621 (dated Sain. 1697); SA. Nos. 180; 1594; Stass. p. 416; Surat. 1, 3, 5, 7; VC 3 (2; 4; 7); Vel. Nos. 1414; 1415 (quotations).
- (15) Tīkā by Harşanandanagaņi, pupil of Samayasundaragaņi of the Kharatara Gaecha. DB. 21 (1); KB. 3 (79).
- (16) Tīkā called Makaranda composed iņ Sani. 1750 by Dharmamandira Upādhyāya. Limdi. No. 375.
- (17) Tīkā (Gram. 8500) by Udayasāgara of the Ancalika Gaccha in Sam. 1546. JG. p. 38.
- (18) Tikā called Dipikā composed in Sam. 1637 (Gram. 10707). JG. p. 38; SA. No. 358.
  - (19) Dipikā by Harşakula. JG. p. 38.
  - (20) Tika by Amradevesuri, pupil of

- Uddyotanssuri of the Candra Gaccha. This is probably Nemicandra's Sukhabodhā (No. 4). DA. 20 (6-8).
- (21) Vṛtti (Gram. 18295) by Śāntibhadrācārya. This is probably the same as Śāntyācārya's Vṛtti (No. 3). PAZA. 3 (22).
- (22) Vṛtti called Dipikā (Gram. 11000). PAP. 55 (19); 58 (3, 20, 23).
- (23) Vrtti (Grani. 8670). PAPS, 27 (11).
- (24) Vṛtti called Dipikā (Be:- sriutta-rādhyayanasya kiñcidarthaḥ kathāśca.). Buh. III. No. 89; Kap. No. 672 (quo.); 673; Weber. II. No. 1905 (dated Sain. 1643).
- (25) Tikā by Municandrasūri (Grain. 14000). PAPS. 42 (6); VB. 5 (7).
- (26) Avacūri by Jnānasīlagaņi (Gram. 3600). VB. 5 (20).
  - (27) Brhadvrtti. Anon. PAPM. 13.
- (28) Akṣarārthalavaleśa. AM. 347; Bhand. IV. No. 261; Kath. No. 1320 (dated Sam. 1621).
- (29) Avacuri composed in Sam. 1488. JHA. 23 (ms. dated Sam. 1491).
- (30) Avacuri or Tikā. Anon. Agra. Nos. 372; 376; 383; 386; 387; Bik. Nos. 1593; 1777; BO. p. 57; Bod. Nos. 1348-49; DA. 21 (10-19; 21; 23-26); 74 (1-2); DB. 9 (5; 6; 9-12); DC. No. 1; Hamsa. Nos. 1049; 1189; 1281; JA. 111 (8); JB. 93, 94; 96-99; Jesal. Nos. 1591; 1592; 1600; 1694; 1721; Kaira. B. 122; Kap. Nos. 666-669; 674; 677; 685-687; 689-691; KB. 3 (8); Keith. No. 49; Limdi. Nos. 94; 186 (dated Sam. 1622); 212 (dated Sam. 1590); 224 (dated Sam. 1503-Gram. 2000); 271 (Gram. 11267); 362; PAP. 29(1; 5; 13); 58 (1; 14; 15; 17; 26); Pet. V. No. 634; PRA. No. 622 (dated Sam.

- 1643); SA. Nos. 1632; 1795; Samb. No. 392; Surat. 1, 2, 4, 5, 7, 9; VA. 4 (4; 13); VB. 5 (10-12); Weber. II. Nos. 1902-1904.
- (31) Gităni composed in Sain. 1675 by Mahimasimha, Cal. X. No. 13.
- (32) Svādbyāya composed in Sami 1599 by Brahmarşi (in Gujrati). Limd; Nos. 2143; 2608 (dated Sam. 1599). 2716; 3105.
- (33) Stabaka by Megharājā Vācaka. Limdi. Nos. 163; 178; 185; 393. 480.
- (34) Stabaka by Ajitacandrasūri. Limdi. No. 1101.
  - (35) Svādhyāya by Rājasīla. Limdi. No. 2245: PAP. 56 (21).
  - (36) Svādhyāya by Udayavijaya. VA; 4 (3).
- (37) Stabaka by Nagarsigani. PAP. 29 (2 dated Sam. 1655).
- (I) **SACTEMENT COMPOSED IN SAME 1657** by Padmasāgaragaņi, pupil of Vimalasāgaragaņi of the Tapā Gaccha (Be:— praņamya śrimahāviram). Chani. No. 818; DA. 21 (5-9); Hamsa. No. 1690; JHA. 23; Kaira. A. 75; Kap. No. 684; Kiel. I. No. 8; Limdi. No 422; Mitra. VIII. p. 240; IX. p. 81; PAPS. 30 (7); 62 (37); Pet. I. No. 245; Vel. No. 1703.
- (II) उत्तराध्ययनसूत्रकथा by Vijayasena. Probably the same as above. Bengal. Nos. 2563; 2581; 4159.
- (III) उत्तराध्ययनसूत्रकथा by Puṇyanandanagaṇi of the Tapă Gaccha. JG. p. 38.
- (IV) उत्तराध्ययनसूत्रकथा Anon.

Agra. Nos. 393; 1602-1604; Bhand. VI. No. 1295 (dated Sam. 1520); Bod. No. 1346; Buh. II. No. 161; Kap. Nos. 693-697; Kath. No. 1319 (dated Sam. 1552); PAP. 58 (6; 7; 9; 10); PAPS. 30 (12 dated Sam. 1584); VB. 4 (13).

उत्तराध्ययमस्य कथासंक्षेप Anon. Buh. II. No. 163, Kath. No. 1321; VA. 3 (16).

उत्तराध्ययनसूत्रकथासंग्रह by Munisundarasisya ( Śubhasila? ). DA. 21 ( 7-9; one of these dated Sam. 1560).

उत्तराध्ययनसूत्रहहान्त Vel. No. 1417.

उत्तराध्ययनसञ्ज्ञात्रुवृत्तिगतकथा PAP. 29 (9; dated Sam. 1541).

उत्तराध्ययनसूत्रवृत्तिमाकृतकथा in Sam. 1641. KB. 3 (7).

उत्तराध्ययनसूत्रवृत्तिसंस्कृतकथा KB. 5 ( 29 ).

उत्तराध्ययनसूत्रार्थकथा See Uttarādhyanasītrakathā.

उत्पादासिक्क on Jain Philosophy, composed in Sain. 1207, by Candrasena, pupil of the famous Hemacandra, author of the Siddhahema etc., and of Pradyumnasūri. Agra. No. 1122; JA. 111 (2); Pet. III. A. p. 209 (quotation).

(1) Svopajňa Tikā. Agra. No. 1122. JA. 111 (2); Pet. III. A. p. 209 (quotation).

उत्सर्गापवादवयनैकान्तोपनिषत् DB. 17 (16; 28); Hamsa. No. 514.

उत्सवभणाञ्चिका Buh. VIII. No. 423.

उत्साहकुछक JG. p. 197.

or Gurutattvasiddhi. See under Gurutatvapradipa or Gurutattvasiddhi. See under Gurutatvapradipa, and Gurutattvasiddhi for additional mss. Buh. VIII. No. 378; Chani. No. 133; CP. p. 637; DA. 32 (23); DB. 16 (38; 39); Kiel. III. No. 141; PAPR. 15 (33); PAZB. 3 (9); PRA. No. 555; SA. No. 335; SG. No. 1642.

(1) Tīkā. Chani. No. 153.

ctices and doctrines of the followers of the Kharatara Gaccha composed in Sam. 1617, by Dharmasāgaragani, pupil of Vijayadānasūri of the Tapā Gaccha. The work is known otherwise as Austrikamatotsūtrodghātana. Bhand. VI. No. 1117; Bik. No. 1730; Buh. IV. No. 136 (This

is Guṇavinaya's work and not of Dharma sāgara—PRA. No. 868); Chani. Nos. 182, 714; DA. 36 (49); DB. 20 (36-37); PAPR. 3 (5); PAPS. 80 (72); PRA. No. 366; SA. No. 680; SB. 2 (93).

(I) Dīpikā Svopajňā. Bhand. VI. No. 1117; Chani. Nos. 182; 714; DA. 36 (49); DB. 20 (36-37); PAPR. 3 (5); PAPS. 80 (72); PRA. No 366; SB. 2 (93).

उत्स्वपदोत्घाटनकुलक by Jinapati. Hamsa. No. 135; Surat. 1 (52, 679).

by Guṇavinaya, pupil of Jayasoma Upādhyāya of the Kharatara Gaccha. It was composed in Sam. 1665 at Navanagar, at the advice of Jinasinihasūri. BK. No. 1794; Buh. IV. No. 136 (PRA. No. 868); DC. p. 58 (DI. p. 29); Hamsa. No. 863.

उद्यक्तिम्ही of Nemicandra. See Tribhangīsāra. Mud. 112; Tera. 14.

उद्यदीपिका on answering astrological questions, by Meghavijayagaṇi, pupil of Kṛpāvijayagaṇi of the Tapā Gaccha.

Agra. No. 3002; Bhand. V. No. 1340; Surat. 1 (1225).

उत्यनराजचरित्र DB. 31 ( 41-42 ).

उदयराग AK. Nos. 101-105.

उदायनन्पप्रवन्ध Limdi. No. 1280.

उदायनराजकथा Agra. No. 1608; JG. p. 248.

उदायनराजचरित्र in Sanskrit verse. JG. p. 221.

उद्वारजलवर्णन also called Küpajalajnāna by Camuņḍarāya. AK. No. 106.

उद्योतपञ्चमीकथा Bhand. V. No. 1172.

(1) Ţīkā by Kanakakuśala. Bhand. No. 1172.

उपकेशमच्छपद्वावस्त्री KB. 3 ( 62 ).

उपदेशकथाटीका JB. 131 (foll. 155).

उपवेशकन्यकी by Āsaḍa, son of Kaṭukarāja of the Bhillamāla family. It contains 125 Gāthās and was composed at the advice of Abhayadevasūri, successor of Bhadre
évara, successor of Devendrasūri of the Candra Gaccha; cf. Pet. V. A. p. 47.

Agra. No. 920; BK. No. 244; Chani. No. 98; JB. 137; Jesal. No. 685; Kundi. Nos. 205; 288; Limdi. No. 704; PAP. 57 (27); PAPL. 7(6); PAPM. 6; 15; PAPR. 8 (15); PAPS. 66 (58); 74 (11); PAS. Nos. 25; 318; 382; Patan Cat. I. pp. 102, 191; 406, 409; Pet. V. A. p. 42 (quotation); SB. 2 (38); Surat. 1; 5.

- (1) Tikā (Gram. 7600) composed by Balacandrasuri, pupil and successor of Haribhadrasuri, successor of Abhayadevasuri, who was the Guru of Asada. It was composed at the request of Asada's son, Jaitrasimha. Pradyumna, pupil of Kanakaprabha of the Devānanda Gacha, and Padmacandra, successor and pupil of Dhanesvarasuri of the Brhad Gaccha assisted in the composition. Agra. No. 920; BK. No. 244; Chani. No. 98; Jesal. No. 685; Kiel. II. No. 6; Kundi. Nos. 205; 288; PAP. 50 (27); PAPM. 6; 15 (dated Sam. 1296); PAPR. 8 (15); PAS. Nos. 215; 318; 382; Patan Cat. I. pp. 159; 215; 314, 329 (quo.); Pet. V. A. p. 42ff (dated Sam. 1296 = PAPM. 15); SB. 2 (38).
- (I) उपदेशकाणिका by Udayaprabhadeva. Buh. III. No. 90 (dated Sam. 1691). This is probably Udayaprabhadeva's commentary on Upadesamālā of Dharmadāsagaṇi. See Upadesamālā.
- (II) उपवेशकाणिका Anon. SB. 2 (33). Perhaps the same as above.
- paddhati, in four chapters. Pet. III. A. p. 228; Surat. 7.
- Hiralal Hamsaraj, Jamnagar, 1918, and also by the JDPS., Bhavnagar, Sam. 1978

- (1) उपनेशकक in 33 Gāthās by Municandrasūri. Limdi. No. 955 (2 copies); Pet. V. No. 803.
- (II) उपदेशकुलक in 22 Gathas by Devendra Sadhu. Pet. III. A. p. 10.
- (III) उपदेशकुलक in Apabhramsa, by Devasuri. Limdi. No. 955.
- (IV) ব্যক্তক (See Atmahitopadeśatattva) of Ratnasimhasūri in 26 Gāthās. Limdi. No. 955.
- (V) उपवेशकुरुक DC. p. 35, No. 280 (3). See Jīvopadeśakulaka.
- (VI) उपदेशकुलक by Nemikumāra. See Jivopālambha.
- (VII) उपवेशकुलक in Prakṛta. Patan Cat. I. pp. 24, 99, 130, 133, 307, 409.

उपवेशकोश in Prakrta. SA. No. 1645.

उपवेशगार्भेतस्तवन Limdi. No. 2928.

उपवेशाग्रन्थ (Gram. 1666) by Somadharmagani, pupil of Cāritraratnagani of the Tapa Gaccha. PAP. 77 (14).

उपवेशांच-तामाण composed in Sam. 1436 by Jayaśekharasūri, pupil of Mahendraprabhasūri of the Ancala Gaccha. It consists of 540 Gāthās, and is published with the comby Hiralal Hamsaraj, Jamnagar, 1919.

Agra. No. 891; Bhand. IV. No. 262; p. 442 (quotation); VI. No. 1099; DA. 60 (96-97); DB. 35 (51-52); JB. 105; JG. p. 170; Limdi. No. 56; PAP. 41 (35); 65 (7); PAPL. 2 (2); PAPS. 34 (8-10); PAZB. 13 (10); Pet. V. No. 645 = V. A. p. 201 (quotation); SA. Nos. 416; 1541; SB. 2 (35; 37); Surat. 1, 2, 5, 8; VB. 6 (6); VC. 2 (12); Vel. No. 1565.

(1) Svopajfia Tikā. (Gram. 12064), composed in Sam. 1436. Bhand. IV. No. 262; p. 442 (quotation); DA. 60 (96-97); DB. 35 (51; 52); Hamsa. No. 51; JB. 105; Kath. No. 1236; Limdi. No. 56; PAP. 41 (35); 65 (7); PAPL. 2 (2); PAPS. 34 (8); PAZB.

13 (10); Pet. II. No. 285; SA. Nos. 416; 1541; SB. 2 (35; 37); VB. 6 (6); VC. 2 (12); Vel. No. 1565.

- (2) Avacūri Svopajňa, composed in the same year (Gram. 4305). JG. p. 170.
- (3) Vrtti by Merutunga. JG. p. 170 (foll. 260).
- (4) Avacuri. Limdi. No. 600 (Gram. 1164).

उपदेशिकिन्तामधिप्रकरण in Prākṛta, composed in Sain. 1277 (Gram. 450; foll. 12; a worn out copy). PAP. 65 (16).

Tagain (Gram. 3300) composed by Ratnamandira, pupil of Nandiratna Gaṇi, pupil of Somasundarasūri of the Tapā Gaccha. It is also called Dharmopadesatarangiṇi and is published in the YJG. Series, No. 26, Benares, Vir San. 2437. AM. 64; Bhand. VI. Nos. 1100 (dated San. 1519) 1101; BK. Nos. 780; 1937; BO. p. 57; DA. 38 (21; 22); DB. 21 (51; 52); Flo. No. 743; Hamsa. No. 56; JB. 138; JG. p. 170; PAP. 57 (25); 68 (7); PAZB. 24 (1); PRA. No. 1321; SA. Nos. 328; 1566; SB. 2 (51; 76); Surat. 1, 5, 7, 11; Tapa. 111; VD. 3 (1).

उपवेशपव in 1040 Prākṛta Gāthās composed by Haribhadra, son of Mahattarā Yākini. The text with Municandra's commentary is published by Jainadharmavidyāprasārakavarga, Palitana, 1909, and by Lalchand Nandlal, Kothipol, Baroda, in the Muktikamal Jina Mohanamālā (No. 19), Vir Sam. 2449. Agra. No. 902. AM. 30; Baroda. No. 2736; Buh. VI. No. 786; DB. 17 (1-3); DC. pp. 20; 34; 36; JA. 79 (I); Jessl. Nos. 942; 945; 1598; Kiel. III. No. 142; Kundi. Nos. 192; 299; PAP. 9 (3; 7; 15); 45 (16); PAPR. 19 (3); Patan Cat. I. pp. 52; 118; PAZB. 12 (2); 22 (3); Pet. L.A. p. 17; III. A. p. 46 (quotation); IV. No. 1188; SA. Nos. 104; 299; 1702; SB. 2 (34; 96); Surat. 1, 4, 5, 7, 8; VC. 2 (16; 18).

- (I) Tīkā (Be: —vande devanarendra) composed in Sam. 1055 by Vardhamānasūri. The Praśasti of this Tīkā was composed by Pārśvilagani and its first copy written by Amradeva (Gram. 6413). DC. p. 6; 7 (quotation; dated Sam. 1212 & 1193); Hamsa. No. 17; Jesal. Nos. 942 (dated Sam. 1193) = DC. p. 7; 945 (dated Sam. 1212)=DC. p. 6; Kundi. Nos. 192, 299. SA. No. 299.
- (2) Vyākhyā (Be:-yasyopadeśapada) composed in Sam. 1174 by Municandra, with the assistance of Rāmacandragaņi (--DB. PAP.). (Gram. 14000.) AM. 30; Baroda. No. 2736; DB. 17 (1; 2); Hamsa. No. 1461; Kiel. III. No. 142; PAP. 9 (15); 45 (16); PAPR. 19 (3); PAZB. 12 (2); 22 (3), SA. Nos. 104; 1702; Surat. 1, 4, 5, 7, 8. VC. 2 (16); (3) Tīkā Anon. DC. p. 36 (No. 283); Jesal. No. 1598; Pet. IV. No. 1188; SB. 2 (34; 96).

उपवेदापञ्चाशिका of Municandra. JG. p. 205.

उपदेशपकरण Bhand. V. No. 1173.

successor of Vijayasaubhagya of the Anandasūrišākhā of the Tapa Gaccha. The work is in Sanskrit and consists of 24 chapters called 'pillars'. It was composed in Sam. 1843. Published in 4 parts (series Nos. 33-36), by JDPS, Bhavnagar, 1914-1923. Baroda. No. 4741; BK. Nos. 14; 325; Buh. II. Nos. 166-168; Kaira. A. 51; 105; Kaira. B. 3; 188; Kiel. II. No. 71; Pet. IV. Nos. 1189-1199; V. No. 636; SA. No. 527; Surat. 1 (527), 3, 5, 7.

(1) Svopajňa Vrtti. Bhand. V. No. 1262 (only on chs. IV and V); BK. No. 14; Buh. H. No. 167.

- उपनेशनकरी Pet. VI. No. 552 (dated Sam. 1617).
- (I) separation in Sanskrit. JG. p. 172; PAS. No. 18.
- (II) उपदेशवाधिवास्त्रा In Prākṛta. It contains 25, Gāthās. Patan Cat. I. p. 144.
- उपदेशमणिमाञ्चाञ्चलक of Jinesvara. Pet. V. No. 826.

## उपवेशसन्दिर Surat. 1.

(I) उपनेशासा in 542 Gāthās by Dharmadāsagaņi (Be:-namiūņa jiņavarinde.). Text published by JDPS., Bhavnagar, A. D. 1915 and also by Ranchodlal Gangarm, Ahmedabad, Sani. 1934. Also by Hiralal Hansaraj, Jamnagar, with Rāmavijaya's commentary; Siddharsi's commentary is also published by Hiralal Hansraj. Compare Winternitz, History, II. pp. 560-**561.** Agra. Nos. 892-900; 903-919; AM. 178; 235; 276; 346; 363; 337; 389; 408; Baroda. Nos. 2051; 2108; 2737; Bengal. Nos. 6644; 7179; Bhand. III. No. 415; IV. No. 263; Vl. Nos. 1102-1105; Bik. No. 1616; BK. Nos. 213; 719; BO, p. 29; 57; Buh. II. Nos. 169-170; Cal. X. Nos. 84; 91; 92; Chani, No. 898; DA. 33 (1, 8, 14, 15, 17, 18, 23-32, 36-37), 74 (28-29); DB. 18 (33-34): Hamsa. Nos. 548; 861; 1746; Flo. Nos. 744; 745; JA. 13(1); 31 (6): 60 (11); 96 (6), 105 (1, 4, 6); 106 (1, 2, 7,); Jesal. Nos. 16 (palm); 1456; 1593; JHA. 36; Kaira. A. 3; Kaira. B. 96; Kath. No. 1237; KB. 3 (40); Kiel. II. Nos. 73; 74; III. No. 5; Kundi. Nos. 193; 230; 298; 318; 322; 331; Limdi. Nos. 635; 648; 649, 656; 748, 797; 825, 947; 968, 1102; 1128; 1129; 1130; 1204; 1283; 1303; 1368; 1420; 1423; 1424; 1538; 1587; 1607; 1702, 1717, Mitra. VIII. p. 142; IX. p. 155; X. pp. 33; 34; 46; PAP. 11; 43; 57 (1-32), PAPL. 2 (11; 13), PAPM. 11, 17; 40; PAPS.

- 57 (9); PAS. Nos. 51; 151; 354; PAZA. 8 (7; 10); PAZB. 13 (1-9); PRA. Nos. 178; 260; 415; 716; Pet. I. A. pp. 9; 13; 45; 55; 61; 64; 71; 90; 95; 103; III. A. pp. 24; 27; 165; 172; 184; V. Nos. 369; 637; 639; 640; V. A. pp. 54; 80; 93; 95; 106; PRA. Nos. 178; 250; 415; 716; 1274; SA. Nos. 391; 762; 1520; 1558; 1589; 1701; 1935; Samb. Nos. 113; 162; 321; 335; 336; 417; Surat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; VB. 4 (9; 16); 6 (1-21); VC. 2 (17); VD. 3 (7); Vel. Nos. 1566-1571; Weber. II. Nos. 2003; 2004.
- (1) Vrtti (Heyopādeyā) by Siddharsi, pupil of Durgasvāmin (Gram. 9500). See also No. (21) below. AM. 180; Baroda. No. 2108; Bengal. No. 2602; Bhand. IV. No. 263: VI. No. 1105; Bod. No. 1407; DA. 33 (3, 4; 9); DB. 18 (23; 24); DC. pp. 1; 13; 31; 34; 36; 51; JA. 58(1); 68(1); 84 (1); Jesal. No. 1593; Kath. No. 1238; Kundi. Nos. 298; 322; 331; Limdi. No. 1283; Mitra. X. p. 34; PAP. 11 (33); 43 (23); 57 (26); PAPL 2 (11; 13); PAPM. 17 (ms. dated Sain. 1298); 40 (ms. dated Sain. 1331); PAS. No. 51; Patan (at. I. pp. 209; 283; 349; 391; PAZA, 8 (7; 10); Pet. III. A. pp. 25; 130; 172; 184; V. No. 639; V. A. pp. 56; 57; SA. No. 319; Samb. No. 428; Strass. p. 306; Surat. 1, 3, 6, 7, 9; VB. **4** (16); 6 (1; 21).
- (2) Prākṛṭa Vṛṭṭi composed in Sani. 913 by Jayasiniha, pupil of Kṛṣṇarṣi. Bt. No. 170.
- (3) Vrtti called Doghatti (cf. DC. p. 15; Bt. No. 174; so called probably owing to the words in the first verse) composed in Sain. 1238 by Ratnaprabhasuri, pupil of Devasuri of the Brhad

- Gaecha (Grain. 11550). Bt. No. 174; DC. p. 15; Hamsa. No. 1388; JA. 13 (1); Jesal. No. 16 (palm); KB. 3 (40); Kiel. III. No. 5; Kundi. No. 318; PAPM. 11 (dated Sain. 1394; a paper manuscript. This is possibly the earliest paper ms.); PAS. No. 151 (dated Sain. 1293); Patan Cat. I. p. 206ff; 323; PAZB. 13 (1; 9); Pet. III. A. p. 165 (quotation); V. A. p. 123; (dated Sain. 1394; quotation); PRA. No. 1274 (2); SA. No. 178; Vel. No. 1571.
- (4) Kathānakas added to Siddharşi's commentary by Vardhamānasūri. Bt. No. 172; Pet. III. A. p. 172 (dated Sann. 1291); V. A. p. 57 (dated Sann. 1294).
- (5) Tikā called Karņikā (Be:— arhanis tanotu; Grani. 12274) composed in Sari. 1299 by Udayaprabla, pupil of Vijayasena of the Nāgendra Gaccha. Baroda. No. 2051; Bhand. VI. No. 1103; BK. No. 213; Bt. No. 173; Buh. HI. No. 90; DB. 18 (21); Flo. No. 744; Jesal. No. 1456; Kiel. H. No. 369; Kundi. No. 230; PAS. No. 354; Patan Cat. I. p. 235 (quo.); Surat. 5; VB. 4 (9).
- ( 6 ) Tika by Paramananda. Kundi, No. 193.
- (7) Tikā by Guņakirti. BO p. 29 (ms. dated Sain. 1663; foll. 62).
- (8) Vitti by Somadharmagani, pupil of Caritraratnagani of the Tapa Gaecha. JHB, 26; PAP, 57 (24).
- (9) Avacuri by Amaraprabhasuri of the Brhadgaccha. BK. No. 719; DA. 33 (5); PAP. 57 (23).
- (10) Avacūri by Dharmanandanagaņi.
  Buh. IV. No. 137 (dated Sain. 1599);
  I)A. 33 (6;7); Flo. No. 745; PAP. 11
  (5; dated Sain. 1537).

- (11) Avacūri by Jayasekhara. It iš also called Paryāya (Grani. 1500-PAP.) Kaira. B. 96; PAP. 57 (19; 32); Weber. H. No. 2003.
- (12) Avacuri composed at Srilāsa in Sain. 1529; Anon. SA. No. 1520.
- (13) Bālāvabodha composed in Sani. 1485, by Somasundarasūri. pupil of Devasundarasūri of the Tapā Gaccha. DA. 33 (19-21); Hamsa. Nos. 1517, 1518; JHA. 36, JHB. 26; Limdi. Nos. 825; 1420; PRA. No. 178; Mitra. X. p. 155.
- (14.) Tikā composed in Sam. 1781 by Rāmavijayagaņi, pupil of Sumativijayagaņi of the Tapā Gaccha. (Grain. 7600). Baroda. No. 2737; BO. p. 29; DA. 74 (28-29); Hamsa. Nos. 249, 383, 614; Kaira. A. 3; Limidi. Nos. 797; 1423; PRA. Nos. 260; 415; SA. No. 1588; Surat. 1, 6, 9.
- (15) Bālavabodha composed in Sain. 1713 by Vrddhivijaya, pupil of Satyavijayagani of the Tapā Gaccha Chani. No. 898; Limdi. No. 635; PRA. No. 716; PAPS. 57 (9).
- (16) Tika Anon (Be:— śreyaskarani kāmita.). Mitra. X. p. 33.
- (17) Avacuri or Tikā Anon. Bengal. No. 6644; DB. 18 (25-28), JA. 60 (1); Limdi. Nos. 69, 591, 748, 968; Pet. I. No. 246; IV. No. 1200, V. A. p. 164, V. No. 638; SA. No. 1558, VB. 6 (8); VC. 2 (17); VD. 3 (7).
- (18) Balavabodha composed in Sani-1546. PAP. 57 (11).
- (19) Vārtārūpāntara composed by Merusundara, pupil of Ratnamūrti of the Kharatara Gaccha. Vel. No. 1570.
- (20) Vivaraņa by Sarvānanda. JG. p. 171 (foll. 124); cf. Patan Cat. I. p. 392.
- (21) Laghuvrtti by Siddharsi. (Gram. 4170). JG. p. 171.

- (22) Avacuri composed in Sam. 1518 by Amaracandragani. JG. p 172. This is a mistake. See Pet. V. Index, p. v. and V. A. p. 164. Amaracandra was only a scribe.
- (II) उपनेशमाजा by Hemacandra (Be:—siddhamakamma). See Puspamälä.
- (III) उपनेशमाला In 542 Gāthās by Jinadāsagaņi. Chani. No. 180; Limdi. No. 1587; PAPS. 68 (149).
- (IV) उपवेशमाङा in 542 Gathas (Be:-- suyadevayan ca vande). Is this Jinadasa's work? Pet. I. A. p. 25.
- उपदेशमाञ्चादाविद्वति This is a commentary on one of the Gathas of Dharmadasa's Upadesamala (Be:-dasassa mulajalam), interpreting it in one hundred ways, composed in Sam. 1605 by Udayadharma, pupil of Lavanyadharma. DA. 74 (45); SA. No. 826. See JG. p. 172.
- (I) उपदेशमालाकथा (Be:-praṇamya gurupādábjam.) Bik. No. 1532.
- (II) उपवेशमालाकथा by Kunjaravimala, pupil of Kesaravimalagani. SA. No. 1897.
- (III) उपवेशमाञ्चाकथासमास in Prakṛta, composed in Sain. 1204 by Jinabhadramuni, papil of Sālibhadra. JG. p. 172; Patan Cat. I. p. 90 (quo.); Pet. I. A. p. 83.
- (IV) उपदेशमालाकथा Anon. JHB. 26; SA. No. 973.

उपदेशमाळायन्त्र DA. 33 ( 68 ).

उपदेशमाळाशकुनावळी JG. p. 354.

- (I) उपरेशास्त्रकाशां 26 Gäthäs by Padmajineśvarasūri. CP. p. 627; Hamsa. No. 1264; JG. p. 172; JHB. 46; PAP. 37 (109; dated Sam. 1588).
  - (1) Tika by Devabhadra. JG. p. 172.
- (II) **344914-4919** very probably the same as above. Agra. Nos. 922-925; DA. 60(190-198); DB. 35 (62-69); Flo. No. 580; KB. 1 (8); Limdi. Nos. 930; 1246; 1434; Pet. I. A. p. 71; V. A. p.

- 120 (dated Sam. 1515); SA. No. 1936;
  Samb. No. 106; Surat. 1, 5, 7, 8, 9, 11.
  (1) Tikā by Devabhadra. Pet. I. A. p. 71.
- (I) उपवेशस्त्वमाञ्चा in Prākṛta by Jineśvarasūri. PAPR. 8 (1).
- ( II ) उपवेशास्त्रमाला (Ber-uvaesarayaṇakose). Mitra. X. p. 34.
- ( III ) उपदेशस्त्रमान्छा in Prākṛta by Thakkara Kavi. SG. No. 2083.
- (IV) उपवेशरत्नमाला of Dharmabhūṣaṇa. SRA. 88.
- (V) उपदेशस्त्रमाला by Raidhū Kavi. SG. No. 1759. It is in the Apabhramsa language.
- (VI) उपदेशरत्नमाला in 18 chapters composed in e Sain. 1627, by Sakalabhūşaņa, papil of Subhacandra, pupil of Vijayakirti of the Sarasvatī Gaccha. It is in Sanskrit and its Granthagram is 3100. It contains moral advice for laymen and hence is Satkarmopadeśaratnamālā. also called AD. Nos. 68, 129; Bhand. V. No. 1043; Buh. VI. No. 568; CMB. 68; 87; CP. p. 628; Hum. 252; Idar. 13 (6 copies; one dated Sain 1627); Kath. No. 1240; Pet. I. A. pp. 57; 63; 83; 92; III. No. 475; IV-No. 1400 = IV. A p. 133 (quotation); PR. 1; Rice. p. 312; SG. No. 629: Tera. 147-150; Strass. p. 300; Weber. II. No. 2008.
- (VII) उपवेशरत्नमाला Anon. JHB. 46; Kath. No. 1239, Surat. 1 (2247); VA. 3 (24).
- उपदेशरत्नमालाकुलक in 25 Gāthās. Limdi. No. 1663.
- (I) उपदेशराजार in three chapters, called Tatas, which are further divided into Anisas and Tarangas, composed by Munisundarasuri, pupil of Somasundarasuri of the Tapa Gaccha. In this Prakrta work, Adhyātmakalpadruma, Saivamukhavajrasuci and Sandehasannuccaya are quoted. It is published by the Jaina Dharmavidyāprasaraka Varga, Palitana, Sain. 1964, also in the Lalan Niketan Jain Grantha-

mālā, Bhatade, Sihore, Kathiavad and also in the DLP. Series, Bombay, 1922. (Series No. 21).

Agra. No. 921; Baroda. Nos. 2738; 2739; Bhand. V. No. 1263; VI. No. 1106; Buh. II. No. 172; Chani. No. 310; DA. 32 (1-7); 74 (30); DB. 15 (12); Hamsa. No. 372; JG. p. 172; JHA. 41; Kaira. A. 28; KB. 1 (63); PAP. 9 (1): 45 (15): 64 (16; 21); PAPS. 38 (6); 50 (1); 79 (1); SA. No. 208; SB. 2 (33: 38); Strass. p. 438; Surat. 1, 2, 5; VB. 4 (41); 6 (24); VC. 2 (13; 17); Vel. No. 1572.

- (1) Svopajňa Vrtti in Sanskrit (Gram. 7675). Baroda. No. 2738; 2739; Bhand. V. No. 1263; VI. Nos. 1106; Buh. II No. 172; Chani. No. 310; DA. 32 (1-7); 74 (30); DB. 15 (2); Kaira. A. 28; KB. 1 (63); PAP. 9 (1); 45 (15); 64 (16; 21); PAPS. 38 (6); 50 (1); 79 (1); SB. 2 (33; 38), VB. 4 (41); 6 (24); VC. 2 (13; 17); Vel. No. 1572.
- (II) उपवेशरत्नाकर also called Srāvakācāra in 4375 Ślokas, composed by Vidyābhūṣaṇa, pupil of Visvasenabhaṭtāraka of the Kāṣṭhā Saṅgha. It is in Sanskrit. CMB. 5; 36; 86; CP. p. 628; SG. Nos. 1704; 2466.
- (1) उपवेशारसायन in 25 Prakṛta stanzas- Patan Cat. I. p. 131.
- '(II) उपदेशरसायन in 80 stanzas by Jinadattasūri. It is also called Dharmarasāyana. It is published with com. in the Apabhrainśa-kāvyatrayi, No. 37, Gaek. O. Series, Baroda, 1927. Baroda, Nos. 716; 717; Patan Cat. Lp. 193; PAZB, 12 (14); PRA. No. 1203
  - (1) Tika by Jinapāla Upādhyāya, Baroda. Nos. 716; 717; PAZB. 12 (14): PRA. No. 1203.
- उपनेशरसाङ in Sanskrit, containing 52 chapters, is based on Upadesatarangini, Caturvimsati-

prabandha etc. See Vel. No. 1573.

BO. p. 58; Buh. VI. No. 704; KB. 3 (62); 8 (4); Kiel. III. No. 143; Pet. III. No. 580; IV. No. 1203; Surat. 1, 8; Vel. No. 1573.

- of the Tapā Gaccha. It is published with the commentary by Mansukhabhai Bhagubhai, Ahmedabad, 1911. Hamsa. No. 518; JG. pp. 103; 173; Kundi. No. 155; Pet. VI. p. 141, No. 67; SA. No. 330; SB. 2 (38); VC. 3 (1).
  - (1) Vrtti Svopajna (Gram. 3700). Hamsa. No. 518; JG. pp. 103, 178; Kundi. No. 155; Pet. VI. p. 141, No. 67; SA. No. 1707; SB. 2 (38); VC. 3 (1).
- (II) उपदेशरहस्य (Gram. 500). JG. pp. 173; 265 (this is in Sanskirt).
- dhavimala (Vijayavimala), pupil of Vimalakīrti of the Tapā Gaccha. It is published in the DLP. Series, No. 28, Bombay, 1915. Chani. No. 284; JG. pp. 173, 209; PAPR. 16 (6); PRA. No. 658; SA. No. 392.
  - (I) Vrtti. JG. pp. 173; 208.
- (II) उपवेदाशतक by Darsanasāgaragaņi. Pet. VI. No. 553.
- (III) **उपदेशशतक** of Merutunga. See Dharmopadeśaśataka. Buh. II. No. 271; Surat. 1, 2, 6.
- (1V) বৰ্ষ্যানক Anon. Agrs. No. 1826; DA. 39 (6).
- उपदेशशतार्थ (Grein. 100) VA. 4 (2). (1) Vrtti. Agra. No. 1826.
- उपदेशसंबद by Jayasundarasuri. Agra. No. 926; Chani. No. 365; JG. p. 174, JHB. 46; Surat. 8.
- five chapters, containing 75 stories illustrative of moral [precepts. It] was

composed in Sam. 1503 (J. G.'s 1603 is a mistake ) by Somadharmagani, pupil of Caritraratnagani, pupil of Somasundarasūri of the Tapā Gaocha. Another name of the work is Grhasthadharmopadeśa. See Bik. No.1471. It is published by the JAS. Bhavnagar, (series No. 33), Sam 1971. Agra. No. 1874; Bik. No. 1478; BK. No. 245; Buh. IV. No. 138; Chani. No. 509; DA. 38 (20); DB. 21 (49; 50); Hamsa. No. 1493; JG. p. 173; KB. 3 (16); KN. 25; PAPR. 20 (10); PAZB. 8 (6); Pet. IV. No. 1204 = IV. A. p. 77 (quotation); PRA. No. 869; SA. No. 426; VA. 4 (6); Surat. 1, 5.

(1) Vrtti Svopajña. DA. 38 (20).

- (II) उपदेशसारिका by Kşemarāja of the Kharatara Gaccha. It is published with the Svopajña Tīkā by JDPS., (series No. 37), Bhavnagar, 1917; Gujrathi Translation published by the same body, Sani. 1976. BK. No. 245; DB. 21 (49; 50); SA. No. 426.
  - (1) Tīkā (Gram. 7975) composed in Sam. 1547 by Kṣemarāja of the Kharatara Gaccha himself. BK. No. 245; JG. p. 173; SA. No. 426.
    - (2) Tīkā Anon. DB. 21 (49; 50).
- (I) उपनेशसार in Präkṛta by Devabhadra. Patan Cat. I. p. 119 (quotation).
- (II) **उपदेशसार** Anon. Agra. No. 927; Bhand. V. No. 1264; BK. No. 323; DA. 74 (31); Hamsa. No. 512; JG. p. 174 (foll. 306); KB. 1 (41); SA. No. 18; SB. 2 (35); Surat. 1, 2, 5.
  - Tīkā Anon. BK. No. 323; Hamsa. No. 512; SA. No. 512.
- (III) उपवेशसार Anon. JG. p. 174 (foll. 33 only), perhaps the same as above.
- (IV) उपदेशसार in Prākṛta, also called Dharmavidhi (Be: dhammamahā).
  - (1) Vṛtti by Jayasimhs sūri; compare Patan Cat. I. p. 249.

dra. It consists of 161 Prākṛta Gāthās and is published with Marathi and Hindi explanations by Jaychand Shravane, Nagpur, 1898. CP. p. 628; Tera. 11.

उपवेशस्वरूप Anon. JHA. 41.

Gathas by Municandra.
Limdi. No. 955. Published in Prakaraṇasamuccaya, Indore, 1923. Patan
Cat. I. pp. 130: 131: 132.

उपधानिनराकरणसन्धि JG. p. 158.

- (I) उपधानपञ्चाज्ञक is one of the 19 Pañcāśaka's of Haribhadrasūri; see Pañcāśakasūtra. KN. 15; cf. Pet. I. A. p. 16.
- (II) उपधानपञ्चाकक by Abhayadevasūri. This is probably the commentary of Abhayadeva on Upadhānapañcāśaka of Haribhadra. Pet. III. A. p. 45.

उपधानपौषधविशेषविधि by C kreśvarasūri, JG, p. 153.

उपधानप्रकरण by Manadevasūri. Chani. No. 96; SA. No. 591.

उपधानस्यक्तप by Devasuri. Bt. No. 169.

उपधानाविधि Anon.

DA. 39 (27; 47; 48; 49; 51; 52); DB. 22 (19, 20; 21; 25); Hamsa. Nos. 418; 1082; 1099; 1146; 1276; 1289; JG. p. 153; Kaira. B. 110; Pet. V. No. 632; SA. Nos. 221; 636; 1988; Strass. p. 433b; Surat. 1, 4, 5, 7, 9; VB. 4 (13); 6 (10); VC. 2 (20).

उपधानस्तवन by Samayasundara. Hamsa. No. 417; SA. No. 745.

उपधानस्तोञ्ज of Vinyavijayagani of the Tapă Gaccha-Bengal. No. 7625; DB. 45 (50; 51); SA. No. 745; Surat. 1, 4, 5, 7.

Siddharsi, pupil of Dürgasvamin. Edited by Peterson and Jacobi in the Bibliotheca Indica Series, 1899–1914. It is also published in the DLP. Series, No. 46, Bombay, 1918, 1920. German Transla-

J tion by W. Kirfel (Bks. I-III) is 1924 (Indische published. Leipzig. Erzahler, X).

Bengal. Nos. 2552; 2556; 2562; Jesal. Nos. 1609; 1723; JHA. 55; KB. 1 (35); 3 (78), Kiel. II. No. 7; Mitra. IX. p. 82; PAPS. 38 (11); 47 (20); 59 (2); PAPS, 14 (palm ms. dated Sam. 1261); PAS. No. 461; Pet. III. A. p. 147; V. No. 614; VI. p. 141, No. 68; SA. No. 890; SB. 2 (36; 83); Strass p. 395; Surat. 1, 7; VA. 3 (14); VB. 6 (14); VC. 2 (14); Vel. No. 1704.

उपमितिभवप्रपञ्जाकथासाराद्वार composed in 1298 by Devendra, pupil of Candrasuri of the Candra Gaecha. It contains 8 Prastavas (Grain. 5730). Bt. No. 319; Chani. No. 22; Hamsa. Nos. 515, 776; PAPR. 23 (3); PAS. Nos. 2, 89; (See Patan Cat. I. p. 50); PAZB. 12 (3); Pet. VI. No. 554 = VI. A. p. 40ff (quotation); SA. No. 515; Surat. 1, 5.

उपमितिमवपपञ्चाकथोद्धार by Hamsaratna (foll. 82). DA. 30 (8).

उपमितिसवप्रयञ्जानामसमुद्यय (Grain, 1460), composed by Vardhamāna, the famous Guru of Jinesvara and Buddhisāgara Suris, and who officiated at the dedication of a temple on Mount Abu in Sain. 1088; cf. Pet. III. Intro. p. 30. Bt. No. 318; Pet. III. A. p. 1 = JA 95 (9).

उपमितिभवषपञ्चाद्धार (गद्य ) by Devasuri at the request of Vimalacandragani (Grain, 2328). Bt. No. 317; JG. p. 174; Patan Cat. L. p. 186 (quotation).

उपरामश्रेणिस्वरूप DA.~54 (.56).

उपश्रुतिद्वार in Prakrts. Patan Cat. I. p. 81.

उपश्रतिशक्तम Bengal, No. 6952.

उपसर्ग Pet. I. Nos. 273; 306.

उपसर्गमण्डन composed in Sam. 1492 by Mandana Kavi. It is on the prepositions; see Patan Cat. I. Intro. p. 50. PAZB. 23 (6, dated Sam. 1504; 24); SA. No. 906.

उपसगहरमभावकथा of Jinasuri. See Upasargaharastavana-Tikā No. 4.

Bhand. VI. No. 1107; DA. 30 (5-7); अयुसर्गहरस्तवन of Bhadrabahu in 5 Prākrta stanzas-It is published with the com. of Dvija Pārśvadevagani in the DLP. Series, No. 80, Bombay, 1932 and also in the same Series, No. 81, with the commentaries of Jinaprabha, Siddhicandra and Harsakirti. It is also published with the com. of Pürnacandra, in the Sāradāvijayagranthamala, Bhavnagar, 1921 and at pp. 67-76 of Jainstotrasaridoha, part I, Ahmedahad, 1932, where however, the commentator is said to be ('andrācārya and not Pürnacandra.

> Agra, Nos. 3222-3223; Bengal Nos. 7417; 7707; Bhahd. VI. Nos. 1108-1109; Bik. No. 1535; Bod. No. 1387 (1); Buh. II. No. 272; DA. 41 (99-108; 113):75(13); DB. 24(70-75); 35 (98); Hamsa. Nos. 108; 181; 875; 1426; JB. 88; Kath. Nos. 1229; 1241; KN. 12; Limdi Nos. 1028; 1374; 1616; 1630; PAPS, 60 (14); 64 (37); PAZB. 3 (12); Pet. I. Nos. 232, 247; IV. No. 1205; V. No. 643; VI. Nos. 575: 640; PRA. No. 263; SA. No. 726; Strass. p. 300; Surat. 1, 5, 11; Vel. No. 1812.

- (1) Tikā by Dvija Pārsvadevagaņi. DA. 41 (104-108); Pet. IV. No. 1205 =IV. A. p. 78 (quotation from the ms. dated Sain. 1597. Be :- dharanendrain namaskrtya ).
- (2) Tika composed in Sain. 1365 by Jinaprabhasuri, pupil of Jinasimhasuri of the Kharatara Gaccha. Bhand. VI. Nos. 1108-1109; DA. 75 (13); DB. 24 (73); 35 (98); Kath. Nos. 1229; 1241, KN. 12, PAZB. 3 (12); PRA. No. 263.

- (3) Tikā by Jayasāgaragaņi. JG. p. 274; Pet. I. No. 232.
- (4) Tīkā containing Kathās composed by Jinasūra, pupil of Sudhābhūṣaṇa of the Tāpā Gaccha. DA. 41 (99; 100; 101-dated Sam. 1546; 102-dated Sam. 1539; 103); PAPS. 60 (14), 64 (37).
- (5) Tikā by Pūrņacandrācārya. Buh. II. No. 272; DB. 24 (74); SA. No. 726. It was composed with the help of Candrasenakṣamāśramaṇa, and also with that of the work called Vidyānuvāda.
- (6) Tīkā by Siddhicandra. Published in DLP. Series, No. 81.
- (7) Laghuvṛtti (Grain 850). JG. p. 274.
- (8) Tikā Anon. Bengal. No. 7440; DA. 41 (113); JB. 88; Surat. 1, 8.
- (9) Laghuvrtti by Candrācārya (Be :- namaskṛtya param brahma). Published in JSS. I. A. p. 67.

उपसर्गहरस्तोत्र by Sadvara (?) Kiel I. No. 9. This is really a ms. of com. No. 4 of Upasargaharastotra.

उपस्थानविधि by Sivanidhānagani. JHB. 51. उपाध्यायगुण Bengal. No. 7353. उपाध्यायपदोपस्थान Bengal. No. 7447. उपाध्यायपदोपस्थान JG. p. 343.

Canon. It is in 10 chapters as the name signifies and contains the lives of ten Jain laymen. It is edited and translated into English in the Bibliotheca Indica Series by Hoernle, Calcutta, 1885–88; It is also edited with Abhayadeva's commentary for Ray Bahadur Dhanapatisinha, Calcutta, 1876 and in the Agamodaya Samiti Series, No. 28, Bombay, 1920. For a metrical version of this Sutra, see Vardhamānadesanā (III). The text of the Sutra with introduction etc., is recently edited by Dr. P. L. Vaidya,

Poons, 1930. Its Gujrati Translation by D. B. Kalelkar with an introduction is published in the Punjabhai Jain Granthamālā, No. 4, Ahmedabad, 1931.

Agra. Nos. 95 to 100; 102; 103; 106 to 111; AM. 34; 68; 278; 370; Bengal. Nos. 7142; 7169; Bhand. III. No. 416; VI. No. 1110; Bik. Nos. 1533; BSC Nos. 478; 479; Buh II. Nos. 173; 174; Chani. Nos. 71; 534; 535; 893; DA. 9 (7, 8, 11-26, 53-56), DB. 3(9-12); JA. 105 (I); 110 (12-14); JB. 30 (2 copies); JHA, 6; 11 (3 c.); JHB. 9; Kaira. A. 61; KB. 1(4); 3 (4); Kundi. Nos. 28; 81; 95; 284; 375; Limdi, Nos. 31; 139; 188; 259; 266; 311; 312; 314; 315; 376; 504; Mitra. VIII. p. 222; PAP. 59 (1-4; 6-7; 10; 13; 15-20; 22-24); PAPS. 13 (1-15); PAZB. 4 (2; 16; 19); Pet. I. A. p. 36; III. A. pp. 73; 146; Samb. Nos. 60; 75; SB. 1 (21); Strass. p. 397; Surat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; VB. 4 (43; 41); 5 (26-29), 6 (17); VC. 2 (19); VD. 3 (9; 11); Vel. No. 1118-1421; Weber, 11. Nos. 1798-1804.

(1) Vivarana composed in Sain. 1117 by Abhayadevasuri. AM, 34; 68; Bengal, No. 7142; Bik. No. 1583; Bod. No. 1338; BSC, Nos. 478; 714; Buh. I. No. 55; II. No. 174; IV. No. 164; Chani. No. 71, DA. 9 (9-13; 53; 55); DB. 3 (9; 10); DC. pp. 1; 13; 42; JA. 110 (14), JB. 30 (2 copies); Kaira. A. 64; KB. 1 (4); 3 (4); Keith. No. 33; Kiel. III. No. 144; Kundi. Nos. 28, 84; 95; 284; 375; Limdi. Nos. 51; 313; 352; 353; Mitra. VIII. p. 222; PAP. 59 (1; 3; 6, 17; 22), PAPS. 13 (1-6), PAZB. 4 (2), Pet. 1 A. p. 36; III. A. p. 73, IV. No. 1206; Samb. No. 192; SB. 1 (21); Strass. p. 397; Surat. 1, 5, 7, 11; VB. 4 (43, 44), 5

- (26-29); 6 (17); VC. 2 (19); VD. 3 (9; 11); Weber, II. Nos. 1802-1804.
- (2) Curni. DC. p. 42 (No. 333) ms. dated Sam. 1186), Kundi. No. 385; Surat. 1 (1213).
- (3) Cūrṇi (Be:— jassa payanabapahābhara.) composed in Sain. 1275 by Pūrṇabhadra, pupil of Jinapati of the Kharatara Gaccha. This however, seems to be an independent work based on the Upāsakadaśāsūtra. DC. p. 3, Dl. p. 17; perhaps this is the same as Anandādidaśaśrāvakacaritra. Also see below.
- (4) Vrtti, Anon. Agra. Nos. 99-105;Bengal. No. 7142; Bik. No. 1776.
- (5) Stabaka composed in sam. 1693 by Harşavallabha Upādhyāya. PAPS. 13 (7).
- (6) Stabaka by Vivekaharisa Upā-dhyāya. Chani. No. 193 (dated Sani. 1610).
- उपासकद्शाकथा in Prākṛta (Be:- jassa payanaha) composed in Sani. 1275 by Pūrṇabhadragaṇi, pupil of Jinapati. DC. p. 3; DI. p. 17.
- उपासकपथ Buh. II. No. 173. This is Upāsakadasāsūtra.
- उपासकप्रतिमाधिवरण JG. p. 153.
- **Squaration 62** Sanskrit stanzas by Padmanandin. AK. Nos. 107; 108; CP. p. 628; Limdi. Nos. 586; 610; Mud. 147; 175; 416; 430; 686; 708; 725.
- (1) **उपायकाचार** by Amitagati. See Śravakacāra. Mud. 95; 193; 345; 645.
- (II) surement of Pujyapāda in about 103 stanzas. Published by Kallapa Nitve, Kolhapur, 1940; cf. also, JH. Vol. 15, p. 362ff. CP. p. 628; Hum. 116; Idar. 39 (3 copies); 170; Idar. A. 22; Mud. 220; 345; 416; PR. 192.
  - (III) उपासकाचार in 33 stanzas by Prabhācandra Bhaṭṭāraka. CP. p. 629; Idar. 39; PR. 227.

- (IV) **Squarters** by Sakalakirti. See Dharmapraśnottara. Bengal. Nos. 6619; 6646.
- (V) उपासकाचार Anon. PR. 41; SA. No. 40. (Be:- nāpākṛtāni).
- उपासकाचारहोहकसूत्र by Laksmicandra. Bhand. VI. No. 992 (dated Sani. 1599); Idar. 33.
- Moradabad, Sain. 1966. Bhand. V. No. 1044; VI. No. 993; CMB. 42; Idar. 39; Lal. 31; 36; Pet. IV. No. 1401 = IV. A. p. 136 (quotation).
  - (II) surantuan of Samantabhadra, also known as the Ratnakaraṇḍaka Śrāvakācāra (Be:-- namaḥ śrīvardhamānāya). See Ratnakaraṇḍaka Śrāvakācāra, for editions etc. Bengal. No. 1474; Bhand. VI. No. 994; Buh. VI. No. 569; Idar. 39; Kath. Nos. 1051; 1052; Pet. III. No. 476; IV. No. 1402 = IV. A. p. 137 (quotation); VI. p. 142, No. 87; SG. No. 1641.
    - (1) Tikā by Prabhācandra. Bengal. No. 1533, Bhand. VI. No. 994; Buh. VI. No. 569; CP. p. 629; Idar. 39; Kath. No. 1052; Pet. IV. A. p. 137 (quotation); SG. No. 1641.
- (III) उपासकाश्ययन Anon. Lal. 49; 54; PR. 45; (Be:— namadamaramadimandala). It is in Sanskrit.
  - (1) Tikā Anon. Lal. 54.
- ड्वांद्वातिवर्गक्त of Bhadrabahu. DB. 13 (63), Pet. I. Nos. 273; 306,
- उर्वशीनाममास्रा in Sanskrit by Siromaņi. SG. No. 2108.
- (I) उद्गानस्य In Sanskrit. Limdi. No. 1568. This ms. contains only 41 stanzas.
- (II) **semen** of Govinda. JG. p. 364.
- उद्वासिकस्तोत्र is a hymn in Prākṛta in praise of Ajita and Santi Jinas in 17 stanzas and hence also called Ajitasāntistava (Laghu); composed by Jinavallabhasūri of the Kha-

उपदेशस्तमाला- रह्य दुव

ratara Gaccha. Bhand. VI. No. 1069; Jesal. No. 337; JG. p. 288; Kath. Nos. 1229; 1241; PAZB. 3 (12); Pet. I. No. 232; I. A. p. 102 (quotation); PRA. Nos. 263; 350; Surat. 1 (57); Weber. II. No. 1965.

- (1) Tikā composed in Sani. 1322 by Dharmatilaka, pupil of Jineśvarasuri of the Kharatara Gaccha. Lakṣmītilaka helped in the composition. Bhand. VI. No. 1069; JG. p. 288; Kath. Nos. 1229; 1241; PAZB. 3 (12); Pet. I. No. 232; PRA. Nos. 263; 350; Surat. 1 (57); Weber. II. No. 1965 (quotation).
- (2) Tīkā by Guṇavinaya, pupil of Jayasoma. JG. p. 288.
- Găthas composed by Abhayacandra Upadhyaya, pupil of Anandaraja of the Kharatara Caccha. Vel. No. 299 (dated Sani. 1557).
- उद्धयारियं (Iṣukārikam) Prakaraṇam. This seems to be a chapter from some Āgama (Uttarā-dhyana?). It contains 53 stanzas or sections and Legins: 'deva bhavittāṇo pure. Pet. III. A. p. 218.

कनोदिकादितप Pet. V. A. p. 52.

ऋजुपाइस्याक्षरणप्रक्रिया of Sahajakirti. See Siddhasabdārņava.

भतुचर्चा in 34 Sanskrit stanzas by Lakşmanotsava. Limdi. No. 1496.

Rjuprājūavyākaraņaprakriyā of Sahajakīrti, pupil of Hemanandanagaņi of the Kharatara Gaccha. See Siddhasabdārņava. KN. 48.

महसंदार of Kālidāsa.

(1) Vṛtti by Amarakirti Bhand. VI. No. 372, Bik. No. 1542.

**च्छित्रमावस्तोत्र** CP. p. 629.

- (I) कार्यमाजिनस्ताति in Apabhranisa. Patan Cat. I. pp. 44, 45, 267, 269, 412.
- ( II ) ক্লবমাজিলহন্তানি See Reabhadevastavana. J....8

कार्यमञ्जिनमञ्ज्ञाति by Jinasena. Pet. IV. No. 1403.

- (I) RANGERICA of Hemacandra. See Adinathacaritra of Hemacandra. Limdi. No. 841; PAPL. 1 (6); VC. 3 (17-18).
- ( II ) ऋषभदेवचरित्र by Vinayacandra. See Adināthacaritra ( III ).
- (III) ऋषभदेवजरित्र in Prākṛta composed in Sani. 1160 by Vardhamānasūri, pupil of Abhayadevasūri. See Ādināthacaritra (II). Chani. No. 32; Jesal. No. 152; PAP. 14(3); PAPM. 41 (dated Sani. 1289); PAS. No. 462; (cf. Patan Cat. I. pp. 169; 350 (quo.); 364); Pet. V. A. p. 81 = (PAPM. 41) quotation.
- (IV) क्रयभदेवचरित्र of Vāgbhata, son of Nemikumāra. This is mentioned in the author's Kāvyānuśāsana.
- (V) ऋषभदेवचरित्र in Sanskrit, in 20 cantos by Sakalakīrti, pupil of Padmanandin (Grain. 4628). Buh. VI. No. 570; Pet. IV. No. 1404=IV. A. p. 138 (quotation). Also see Ādināthacaritra and Vrsbhanāthacaritra.
- (VI) ऋषभदेवचरित्र in Prakṛta, by Bhuvanatuṅga. It contains 323 Gāthas and is also called Dharmopadeśaśataka. Patan Cat. I. p. 62 (quotation).
- (VII) ऋषभदेवचरित्र Anon. PAZB. 3 (1 Gram. 11000): SG. No. 2464; Surat. 1, 5.
- क्ष्यमवेवगर्भितसिद्धाचलस्तोत्र Limili. No. 1738; Surat. 1 (2926), 5.

ऋषमदेवधवलप्रबन्ध Surat. 8.

- ऋषभदेवनिर्वाणानन्दनाटक in Sanskrit by Keśavasena. SG. No. 2477.
- (1) ऋषभदेवस्तवन (Vicaragarbhita) Flo. No. 668.
- (11) ऋषभदेवस्तवन in 13 Sanskrit Kärikās. Limdi. No. 1166.
- (III) ऋषभदेवस्तवन Anon. Bengal. Nos. 6705; 6725; 7265; 7117; Limdi. No. 1737; PAPR. 21 (29).
  - (1) Tikā by Candradharmagaņi. PAPR. 21 (29).

- ऋषमदेवस्तोत्र by Vijayatilaka Upādhyāya of the Kharatara Gaccha. JHB. 47; Mitra. III. p. 101; PAPR. 16 (5).
- (I) ऋषभेदेशना composed by Somamandanagani, pupil of Munisundarasūri of the Tapā Gaccha (see Yugadidevadeśana and Ādijinadharmadeśana). Baroda. No. 3001; Surat. 1.
- (II) ऋषभदेशना by Munisundarasuri; probably the same as above. VC 3 (18).
- (III) ऋषभदेशना Anon. SA. No. 904.

ऋषभनाथचरित्र See Reabhadevacaritra.

- 🗸 ऋषभपञ्चाशिका also called Dhanapalapañcāsikā, composed by Dhanapāla Kavi, brother of Sobhanamuni. It is in Prākṛta and is published in Kāvyamālī, VII. p. 124. It is edited and translated into German by Klatt, in ZDMG., Vol. 33. p 445. ff. It is also published by the JDPS; Bhavnagar, with a commentary and Gujrati explanation. It is again recently edited by Prof. H.R. Kapadia in the DLP. Series, No. 83, Bombay. Agra. Nos. 1902 to 1907; 1909 to 1915; Baroda, No. 2828; Bhand, IV. No. 1111; BK. Nos. 342; 363; Bod. No. 1381 (2); Bt. No. 129; Buh, HI, No. 148; Chani. No. 539; DA. 60 (17-22); DB. No. 574, JG. p. 281; JA. 107 (6); Kiel II. No. 73; Limdi. Nos. 1218; 1344; Mitra. IX. p. 171; PAP. 19 (44); 37 (12); 45 (7); PAPS. 43 (8); 45 (19; 41); PAS. No. 418; (cf. Patan Cat. I. pp. 30, 129, 159, 177, 300, 302, 305, 440); Pet. I. A. pp. 85; 92; III. A. p. 28; V. No. 646; VI. No. 626; SA. Nos. 539; 880; 1649; Samb. Nos. 29; 231; Surat. 1, 5, 7, 8, 11; VD. 11 (23); Weber, H. No. 1966.
  - (1) Tika by Prabhānanda, papil of Devabhadra (JG. p. 281). Baroda. No. 8828; Bhand. VI. No. 1111; BK. No. 342; Bt. No. 129; Chaui. No. 539; DB.

- 35 (95); PAP. 45 (7); PAS. No. 418; cf. Patan Cat. I. p. 159 (quo.); SA. No. 539; Surat. 1, 5, 7.
- (2) Vivaraņa by Nemicandragaņi. BK. No. 363; DA. 60 (17;18); DB. 35 (97); JG. p. 281; PAP. 19 (44); 37 (12); PAS. (cf. Patan Cat. I. p. 385; quotation).
- (3) Tikā Anon (Be:--natvā jimen-dravīram). Mitra, IX. p. 171.
- (4) Avacuri by Mahimerugani, DB, 35 (96).
- (5) Avacūri by Dharmaśekhara. Buh.HI. No. 148; DB. 35 (99); JG. p. 281;PAPS. 43 (8); 45 (19).
- (6) Avacūri. Anon. Agra. Nos. 1910; 1911; DA. 60 (19); DB. 35 (98); Flo. No. 667; JG. p. 281; Weber. H. No. 1966.
- (7) Tabā composed in Sain 1744 by Jitavimala. PAPS, 45 (41).

अवभगितम्बर्भात्र in Sanskrit, modelled after the Sivamahimnastotra of the Hindus. It was composed by Ratnasekharasūri of the Tapa Gaccha. Published in Prakaraṇaratnākara, Vol. II, by Bhimsi Manek, Bombay. SA. No. 1768.

35 (95-101); Flo. No. 667; Hamsa. No. 574; JG. p. 281; JA. 107 (6); Kiel. H. No. 73; Limdi. Nos. 1218; Santicandra Vacaka, pupil of Sakalacandra 1344; Mitra. 1X. p. 171; PAP. 19 (44); 37 (12); 45 (7); PAPS. 43 (8); 45 (19; 41); PAS. No. 418; (cf. Patan Cat. I. pp. 30, 129, 159, 177, 300, 302, 305, 440); Pet. I. A. pp. 85; 92; HI. A. p. 28; V. No. 646; VI. No. 626; SA. Nos. 539; 880; 1649; Samb. Nos. 29; 231; Surat. 1, 5, 7, 8, 11; VD. 11 (23); Weber. H. No. 1966.

अध्यक्षक composed in Sani. 1656 by Hemavijaya, pupil of Kamalavijayagani of the Tapā Gaccha. It was corrected by Lābhavijaya Paṇḍita. Agra. No. 1827; AZ. 3 (1); Kath. No. 1242 (dated Sam. 1656); PRA. No. 783; SA. No. 1507.

ऋषभशतकुलक BO. p. 58.

क्रवमस्तव JG. p 274.

- (1) Avacuri (Gram. 194) by Vijayatilaka of the Kharatara Gaccha. JG. p. 274.
- (II) ऋषभस्तुति by Jinasena. JG. p. 274.
- (I) ऋषभस्तोत्र in 60 Gāthās by Padmanandin. Limdi. No. 610; Pet. IV. Nos. 1442-43.
- (II) ऋषभस्तेत्र by Pramodasāgura. Baroda. No. 4702.
- (III) ऋषभस्तोत्र (Bhaktāmarapādapūrtirūpa) Limdi. No. 930.
- (IV) ऋषभस्तात्र by Laksmisāgara (Be:— deulālankārahara). DB. 24 (117; 118).
- (V) ऋषभस्तात्र by Jinavallabha. JG. p. 274.
- (VI) 報望中表記 Anon. PAPR. 21 (29).
  - (1) Tikā by Candradharmagaņi (Grani, 300). PAPR, 21 (29).
- **ऋषभादिपञ्चतिर्धालधुचीरत्र** by Merutungo. DB. 27 (14).

ऋषभाष्ट्रक AK. No. 110.

ऋषभेाह्यासकाव्य JG. p. 329.

- ऋषिवत्ताकथा Anon. Agra. No. 1609; DA. 50 (127); DB. 31 (141:142;144); JG p. 248 (Grain 2827); JHB. 33; Limdi. No. 772 (Grain. 442; Sanskrit); KN. 11; Patan Cat. I. p. 168 (in 451 Sanskrit verses).
- (I) ক্ষমিব্রাম্বির in 1194 Sanskrit Ślokas divided into four (258, 278, 540 and 118 Ślo.) chapters (Be:-śrimannamanareśa.). AM. 76. Anonymous.
- ऋषिदत्ताचरित्र by Guṇapāla. It is in Prākṛta (Grain. 1550). Bhand. VI. No. 1296; Kiel. II. No. 8 (dated Sain. 1264? 1288?); cf. Bt. No. 343.

काषिक्सापुराण Bik. No. 1511. ऋषिक्सासत्याक्यान BO. p. 58.

- मिषिताकीर्णक It is in 45 chapters (Grain. 815), written in Präkrta. It is published at Indore, 1927. Agra. No. 482; Chani. No. 49; DB. 13 (42); Hamsa. No. 535; PAP. 39 (26); PAPS. 46 (20); PAZA. 2 (20); PAZB. 9 (30); 22 (7); 23 (12); SA. No. 544; Surat. 1, 5, 11.
  - (1) Niryulti, now not available, cf. W. Schubring, Lehre der Jains, p. 83. This is also mentioned as Bhadrabāhu's work in Rajašekhara's Prabandhakoša.
- (I) ऋषिमण्डलपूजा by Gunanandin. CMB. 179; CP. p. 629; Idar. 76 (11 copies, one dated Sain. 1627); 83 (2 copies); 162; 169 (2 copies); Idar. A. 43 (5 copies); SG. Nos. 72; 2157; 2161.
- (II) ऋषिमण्डलपूजा by Vidyabhüsana. SG. No. 71.
- (III) ऋषिमण्डलपूजा by Gautama. Pet. V. No. 925. See Rsimandalastotra.
- (IV) ऋषिमण्डलपूजा Anon. KN. 41.

ऋषिमण्डलपूजास्तोत्र Bhand. VI. No. 1003 ( 32 ). ऋषिमण्डलप्रकरण See Rsimandalastotra. ऋषिमण्डलसूत्र See Rsimandalastotra.

- (I) 來何中國表表者 (Be:— rṣimaṇḍala ) in Prākṛta containing 271 Gathas. Bt. No. 212.
  - (1) Vrtti (Grain. 4614). Bt. No. 213.
- (II) ऋषिमण्डलस्तव by Merutungasüri. It consists of 70 Kärikas in Sanskrit. Bt. No. 211.
- (III) अधिमण्डलस्तव by Rsipāli (?) Kath. No. 1243. (1) Tīkā. Anon. Kath. No. 1243.
- (I) \*\*RONGESTAIN\*\* also called Maharsikula or Maharsigunasanstava is a Stotra of 208 Prākrta Gathās composed by Dharmaghoṣasūri, in honour of the older Rsis of Jainism; for details of contents based on Padmamandira's commentary, compare Bhand. IV. pp. 130-138 (Be:-bhattibhara). Stanzas 155-208 of this Stotra are published in the Appendix to Jacobi's edition of the Paris

- sistaparvan. The whole with Avacuri is Jalso published in Jainastotrasandoha, I. p. 273, by S. Navab, Ahmadabad, 1932. Agra. Nos. 3225-3231; Baroda. Nos. 2087; 3001; Bengal. Nos. 4324; 7084; 7532; 7630; Bhand. IV. No. 264; VI. No. 1112; Buh. II. No. 176; III Nos. 92; 93; IV. No. 139; VI. No. 571; Cal. X. No. 27; Chani. No. 428; DA. 57 (1-27); DB. 24 (140-142); 33 (52-60); JA. 60 (11); 106 (2, 3, 5,); JB. 106; JHA. 38 (2c.), JHB. 31 (2c.), KB. 2 (9), Kiel- III. No. 145; Limdi. Nos. 523; 567; 632; 930; 958; 1131, 1132, 1202;1205;1414;1453;1509;1510; PAP. 5 (31); PAPL. 3 (33); PAPS. 57 (2); PAS. No. 131; Pet. I. A. pp. 93; 94; 96; III. A. pp. 28; 31; IV. No. 1211; V. Nos. 648; 649; VI. No. 555; PRA. No. 497; SA. Nos. 534; 659; 764; 771; 880; Samb. Nos. 298; 328; Surat. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11; VA, 4 (16-18); VB. 29 (22-24); 30 (1, 2, 12, 25); Vel. Nos. 1796; 1797.
  - (1) Bṛḥadvṛṭti in Prākṛṭa; for the only incomplete palm ms., cf. Patan Cat. L. p. 118 (folios 293).
- (2) Vṛtti composed by Subhavardhanagaṇi, pupil of Sādhuvijayagaṇi, during the reign of Hemavimalasūri, successor of Sumatisādhusūri of the Tapā Gaccha (Gram. 18000). AM. 329; Bengal. No. 2593; Bhand. V. No. 1265; DB. 33 (52; 53); Hamsa. No. 947; Kiel. III. No. 146; PAPS. 57 (2); Pet. IV. No. 1209=IV. A. p. 78 (quotation); V. No. 650; SA. Nos. 534; 1264; Surat. 1, 5; VA. 4 (18); VB. 30 (2); Vel. No. 1797.
- (3) Tīkā called Prabhātavyākhyā-paddhati, composed in Sain. 1704, by Harsanandana, pupil of Samayasundara Upādhyāya of the Kharatara Gaccha (Gram. 42000). DA. 57 (4; 5); DB. 33 (54) Hamsa. No. 1246; Pet. IV.

- No. 1208, V. No. 651; VL No. 556; SA. No. 880; Weber. II. No. 1974.
- (4) Tikā composed in Sam. 1553, by Padmamandiragaņi, pupil of Guņaratna Acārya, during the reign of Jinasamudrasūri of the Kharatara Gaccha (Gram. 7590). Baroda. Nos. 2087; 3004; Bengal. No. 7469; Bhand. IV. No. 264 = IV. pp. 443-446 (quotation); VI. No. 1112; Buh. IV. No. 140; Chani. No. 428; DA. 57 (1); Hamsa. No. 615; JHA 38 (2c.); JHB. 31; Pet. IV. No. 1210; VB. 29 (22; 23; 24).
- (5) Vrtti by Bhuvanatunga, pupil of Mahendrasūri of the Ancala Gaccha (Grain, 4000). DC, p. 14; DI, p. 54; JG, p. 175.
- (6) Vrtti by Jinasāgarasūri of the Kharatara Gaccha. JG. p. 175 (foll. 361).
- (7) Vrtti by Kirtiratna. JG. p. 175 (foll. 135).
- (8) Vrtti by Silaratna. VB. 29 (23); 30 (1).
- (9) Cūrņi by Laksmisūri. VB. 30 (12; 25).
- (10) Tīkā Anon. Agra. Nos. 929; 3231; DB. 33 (55; 56); JB. 106; JG. p. 175; KB. 2 (9); Limdi. No. 1202; PAP. 5 (31 Gram. 7590); PAS. No. 131; Pet. IV. No. 1211; SA. Nos. 659; 764; Surat. 1, 9.
- (11) Bālāvabodha composed in samı 1670 by Śrutasāgaragani, pupil of Dharmasāgara Upādhyāya of the Tapā Gaccha. PRA. No. 497.
- (II) \*\*\*\*Rentaria in Sankrit by Prabhācandra.

  Mud. 456.
- (III) **अधिमण्डलस्तोत्र** of Mallisena. Mud. 595. In Sanskrit.
- (IV) ऋषिमण्डलस्तोत्र of Gautama. Buh. II. No. 273; Pet. V. No. 925; PR. 240.
- (V) ऋषिमण्डलस्तोत्र Anon. in 76 Sanskrit stanzas.

tunga's Reimandalastava.

(VI) ऋषिमण्डलस्तीच in 98 Sanskrit stanzas. Limdi. No. 1509.

(VII) ऋषिमण्डलस्तोत्र of Simhatilaka. JIIA. 73.

(VIII) ऋषिमण्डलस्तोत्र Anon. in Sanskrit. Limdi. Nos. 567, 632.

ऋषिमण्डलस्तोत्रगतकथा DB 31 ( 121 ).

पक्रिशिहाडियस्तवन Bengal. No. 7668.

पकत्वभावनादशक of Padmanandin, in Sanskrit.

Limdi. No. 610: Pet. IV. Nos. 1442; 1443.

प्रकरवसमति of Padmanundin also called Ekatvāsīti, in Sanskrit. AK. No. 111; DB. 22 (146); Limdi. Nos. 586; 610; Mud. (many copies); Pet. IV. Nos. 1442; 1443.

पकत्यासाति of Padmanandin. See Ekatvasaptati.

एकस्परतिचतुद्धय is a hymn consisting of a single stanza capable of four interpretations. composed by Somatilakasuri, pupil of Somaprabhasiri of the Tapā Gaecha. Pet. III. A. p. 310.

> (1) Svopajňa Tika. Pet. III. A. p. 310.

एकविंशतिकियाग्रुप्तकाच्य  $\mathrm{DA}$ . 41 ( 182 ).

पकविश्वतिद्वार्त्रिशिका See Dyatrinisdyātrinisikā (1).

पकविरातिस्थानप्रकरण of Siddhasenasuri. It is also called Catuhsasti from the number of Gāthās it usually contains, i. e. 64. Agra. No. 1125; Buh. II. Nos. 177; 178; Cal. X. No. 23; DA. 59 (151-165); DB. 35 (33-36); Hamsa, Nos. 1194; 1738; JA. 79 (1); 105 (1); 106 (1); Jesal. Nos. 483; 1125; 1191; 1460; Kath. No. 1244; Limdi. Nos. 605; 631; 930; 1003; 1288; 1546; Mitra. VIII. p. 176; PAP. 76 (152); PAPS. 48 (42; 43); Pet. I. A. pp. 31; 45; 61; 67; III. A. p. 48; SA. Nos. 601; 720; 2904; Samb. No. 251; Strass. p. 300; Surat. 1, 2, 5, 6, 7, 11; VB. 6 (46); Vel. No. 1574.

(1) Avacuri. BO. p. 58; JG. p. 138.

Limdi. No. 1510. This is perhaps Meru-Jinasamhitā by Ekasandhi. CP. p. 630; Rice. p. 314.

एकसाम्धसंहिता the same as above.

**एकसमयक्रानदर्शनवाद** JG. p. 84.

- ( I ) एकाक्षरनाममाना explaining the different meanings of the single letters of the Sanskrit alphabet, by Amaracandra, pupil of Jinadattasuri of the Vayada Gaccha. Bhand. V. No. 1337; SA. No. 698.
- (II) एकाक्षरनाममाला by Visvasambhu, in 115 Sanskrit stanzas. DB. 37 (32); DC. p. 57; VD. 3 (14).
- (III) एकाक्षरनाममाला in 50 Sanskrit stanzas, by Sudhākalasa, pupil of Rājasekharasūri of the Harsapuriya Gaccha. It is published in No. 87 of D. L. P. Series, Surat, 1933, It explains the different senses ascribed to single letters of the Sanskrit alphabet. Bhand. V. No. 1341; VI. No. 1351; Chani. Nos. 804; 826; DB. 37 (33); Hamsa, Nos. 1454; 1455; L.O. No. 1045; Kath. No. 1348; PAPS. 73 (29; 30), SA. No. 681; VD. 1 (8); Weber, II. No. 1702.
- ा (IV) **एकाक्षरनाममाला** Anon. Bik. No. 162**5** ; JG. p. 310; Kath. No. 1349; SA. No. 1967; Strass, p. 300; Surat. 9; VD. 3 (13).

एकाक्षरानेषण्ड by Hemacandrasuri of the Maladhari Gaccha. CP. p. 330; Surat. 1 (981).

एकादशगणधरचारित्र (Grain, 6500, ) by Devamati Upādhyāya of the Kharatara Gaccha. Bt. No. 298.

एकावशद्वारानिबद्धोपदेश Bland. VI. No. 1113.

पकावशीयहणाविधि Bengal. No. 7683.

एकादर्शानिणयगभितपार्श्वस्तवन by Jinasamudrasuri, successor of Jinacandrasuri of the Kharatara Gaccha. Jesal No. 1143

पकावशीव द्धस्तवन Bengal No. 6836.

पकावशीवतकथानक It contains 137 Gathas in Prakrta. Vel. No. 1837.

पकाव्यावन in Sanskrit by Yasahkirti. Idar. 75 ( 2 copies ).

पकावशीस्त्रति BK. No. 1471.

(1) Tīkā by Kṣamākalyāṇa. BK. No. 1471.

bhadra; ef. ABORI. XI. p. 152; XV. p. 86. In this work, Siddhasena, Pūjyapāda, Samantabhadra and Bhattācārya are quoted. See below Ekāntamatakhandana, which is the same as this.

unicana by Laksmana (Laksmahara). KO. 149; Striss, p 300. It is a commentary on a single stanza beginning with 'nityadyckäntahetor', showing how the Hetu proving the existence of a creator is shown to be fallacious by the different Jain writers; for the stanza, cf. ABORI. XV. p. 84. The same as above.

## पकार्थनामार्थरत्नमाला DA. 64 ( 61 ).

Juniauxi of Vādirajasīri. It consists of 26
Sanskrit Slokas. The text only is published in Kavyamāla, VII. p. 17, Bombay, 1926 (4th edition). AD. No. 138; Agra. No. 3224; AK. Nos. 112-118; Bhand. VI. No. 992; Buh. VI. No. 572; CP. p. 630; Flo. No. 670; Idar. 85 (4 copies); Kath. Nos. 1053; 1054; Pet. IV. No. 1440; VI. No. 690; p. 143, No. 94; SG. Nos. 103; 104; 577; 2204.

- Svopajňa Tikā, Flo. No 670; Idar.
   (4 copies); Pet. III. No. 177.
- (2) Tika by Srutasāgara, Bub. VI. No. 572.
- (3) Tika Anon. Kath. No. 1053; S6.No. 2204.

एकीमायवतीचापन of Jagatkerti. List.

एकेन्द्रियादिषद्कायगाथा Bengal. No. 7501.

पकोनिर्त्रिशतिभावना otherwise called Atmabodhakulaka is a collection of 29 Prakrta Gathas. See Atmabodhakulaka. DA 57 (64; 65); Limdi. No. 930; Pet. I. A. p. 91; V. A. p. 111; Vel. No. 1564.

पकोनविंशतिकायोत्सर्गदोष in Prākṛta. Limdi. No. 2837.

- (I) पेन्द्रस्ताति Anon. SA. No. 542.
- (II) प्रदेशका by Yaśovijaya, pupil of Nayavijaya of the Tapā Gaccha; these are the Caturviniśati Jinastutis (beginning with aindravratānata). They are published in the Agamodaya Samiti Series, No. 51, (Appendix), Surat, 1930. Pattāvali. I. p. 107.

প আহানিযুঁকি in 1164 Gathas by Bhadrabahusvāmin. It treats of discipline and is sometimes classed as a Mulasatra. It is published with the commentary of Dronacarya and the Bhāsya of an unknown author in the Agamodaya Samiti Series, No. 17, Bombay, 1919. Agra. Nos. 404-409; AZ. 3 (12); Bhand III. No. 417; BK. No. 1926; Bod. No. 1356; Buh. III. Nos. 94; 95; VII. No. 17; Chani. No. 716; DA. 14 (44); 22 (22-38); DB. 10 (1-6); DC. pp. 15; 16; JA, 90 (1), 96 (2); Jesal. Nos. 805; 807: 908; JHA. 20; JHB. 15 (2c.); Kaira. B. 15; 38; Kiel, H. No. 9; III. No. 147; Kundi. Nos. 101; 137; 233; 274; Limdi. Nos. 46: 117; 140: 177; Mitra. X. pp. 13; 14; PAP. 20 (13); 60 (15; 16); 61 (1:2:4-8:10:22-26:29:30:32:33; 35-37; 39; 42); PAPM. 8; 61 (6) this is a good palm ms. dated Sain. 1154; 62 (6) also a good palm ms. dated Ssni. 1181; PAPS. (5-11); 53(5); 71(13); 76(4;5); 77 (17); PAZA, 6 (3; 4); 9 (31); PAZB. 7 (1); 10 (12); 15 (11); 21 (22); 23 (15; 16); Pet. I. A. p. 97; I. Nos. 273; 306; III. A. p. 52; IV. Nos. 1212; 1213; IV. A. p. 79; V. A. pp. 29; 32; 109; V. No. 652; SA. Nos. 423, 479; 498; 1572;

श्रम्बावत्मी कृतक्षमा भनम्बान कीर्म त्रा वंभी की के शास्त्र भंडण प्रच व द्य

- 1723; 2565; 2703; SB. 1 (47); Samb. Nos. 2, 266, 400; Surat. 1, 2, 6, 11; Tapa. 18; VB. 6 (28-35; 38-45); VC. 3 (16); Vel. No. 1422; Weber. II. Nos. 1871; 1922; 1923; 1924; 1925.
- (1) Bhāṣya Anon. (Grain. 2570). DC. p.17 (dated Sain. 1490); DI. p.22; Kundi. Nos. 101; 137; PAPS. 45 (5); PAZB. 7 (1; dated Sain. 1490); Samb. No. 401.
- (2) Vrtti by Malayagiri (Grani. 8850). Bt. No. 25 (4); Hamsa. No. 360; JG. p. 40; PAPM. 8 (a good palm ms.).
- (3) Avacūri (Grain. 6825) composed in Sain. 1149 by Droṇasūri or Droṇācārya. Bhand. V. No. 1175; Bod. No. 1356; Chani. No. 716; DA. 22 (22; 34); DB. 10 (1; 2); DC. pp. 17; 18; 41; Jesal. Nos. 805; 807; Kundi. Nos. 233; 274; Limdi. Nos. 46; 117; Mitra. X. p. 14; PAPS. 53 (5); 76 (4; 5); PAZA. 6 (4); Pet. IV. No. 1212 (ms. dated Sain. 1436) = IV. A. p. 79 (quotation); V. A. p. 32; SA. No. 423; VC. 3 (16); Surat. 1, 2, 11; Weber. II. Nos. 1924; 1925.
- (4) Avacūri composed in Sain. 1439 by Jūānasāgara, pupil of Devasundarasūri of the Tapa Gaccha. AZ. 3 (12), Bhand. VI. No. 1115 (dated Sain. 1439); 1116; BK. No. 1926; Bod. No. 1356; Buh. VII. No. 18; DA. 22 (23; 24; 27; 30; 37); DB. 10 (3; 4); Hamsa. Nos. 83; 873; JHB. 15; Kiel. III. No. 147; PAP. 61 (6; 24; 25; 33); PAPS. 77 (17); VB. 6 (28; 29; 31); Weber. II. No. 1925.
- (5) Dīpikā of Maņikyasekharasūri, pupil of Merutungasūri of the Ancala Gaccha. This Dīpikā is mentioned by the author in his Prasasti to his Āvasyakaniryukti-Dīpikā (s. v.). PRA. No. 927; PAPS.

- 47 (9; dated Sain. 1506; Grain. 5700).
- (6) Uddhāra by Guṇaratnasūri. It consists of 140 Gāthas extracted from the text itself. Vel. No. 1422.
- (7) Uddhāra (Anon.) in 177 Gathas. PAP. 61 (28).
- (8) Avacūri by Prajnāsigara. Buh, VII. No. 18. This is a mistake. The author is Jūānasāgara. PRA. No. 915.
- (9) Avacūri. Anon. Limdi. No. 141; PAPS. 47 (10); Pet. II. No. 286 (dated Sam. 1313); IV. No. 1214; Samb. No. 25; Strass. p. 309.
- (10) Tikā. Anon. Very probably all the following are mss. of (3). PAP. 61 (1; 2; 10 Grain. 8285); PAPS. 47 (11) Grain. 7570; 71 (13) Grain. 6500; PAZB. 23 (16) Grain. 8285; Samb. No. 402.
- (11) Tika. Anon. Agra. Nos. 405; 407; Bhand. III. No. 417; VI. No. 1114; DA. 22 (25; 26; 28; 29; 31-36); DC. p. t5 (dated Sain. 1487); Kaira. B. 15; 38; PAP. 60 (16); 61 (22); SA. Nos. 498; 1572; SB. 1 (47); Tapa. 18.

**ओषसामाचारी** ( Gram. 1500 ) JG. p. 155.

- (I) 新帝 (Grammar; Grain, 415) by Somaprabhasīri, PAPR, 21 (16). The Auktikas are a sort of Prakṛta into Sanskrit Dictionaries.
- (11) 新術布 (Grammar, Gram, 550) by Kulamandana, composed in Sam. 1450. JG. p. 306. See Mugdhāvahodha.
- (III) 新術布 by Jinacandra. JG. p. 306.
- (IV) **新**市森 Anon. Bt. No. 454; Surat. 5; VA. 3 (17).

औत्पत्तिक्यादिहहान्त SA. No. 2627.

औदार्यचिन्तामणि is the name of a commentary by Srutasagara on his own Prakrta Vyakarana. According to some, it is the name of the Vyakarana itself. Srutasagara

was the pupil of Vidyānandin, pupil of Devendrakīrti. (Y. J. H. Vol. 15, pp. 154, 155. The work consists of six chapters, out of which the first three are printed at Vizagapattam. Compare Upadhye, ABORI. XIII. pp. 52-43. CP. p. 630; SG. Nos. 1770; 2420; SRB. 202.

बीर्वातिकसूत्र is the first Upanga. It is edited with Introduction and Glossary by E. Leumann, Leipzig, 1883. It is also published with Abhayadeya's commentary in the Agamasangraha, Calcutta, 1880 and by the Agamodaya Samiti, (Series No. 7), Bombay, 1916. It is in two parts and deals with the retribution of good and evil deeds. Agra. Nos. 156: 157; 159; 160; 161; AM. 87; 116; 123; 139; 140; 252; 277; 320; 401; Bengal. Nos. 4168; 6749; 7628; Bik. No. 1536; Buh. II. No. 175; Chani. No. 338; DA. 11 (12 to 29); 73 (4); DB. 4 (14-20); Flo. No. 513; JA. 19 (1); JHA. 12 (4c.); JHB. 11 (6c.); KB. 2 (1); Kiel. II. No. 72; Kundi. Nos 31; 67; 171; Limdi. Nos. 144; 227; 228; **244**; 325; 3:6; 378; 404; 3414; PAP. 7 (6; 7; 18-21; 35); PAPL. 4 (13); PAPS. 18 (1-12); PAZA. 3 (2); PAZB. 4(8; 12); Pet. III. A. p. **5**9; PRA. No. 1160; SA. Nos. 528; 899; 1714; 1819; 2548; 2721; 2958; Samb. Nos 57, 326; SB. 1 (25); Surat. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; VA. 3 (20); 4(1), VB. 4(18; 21, 23; 31); 5 (3;14); VC. 2(21); 3(8;11,12); Vel. Nos. 1423-1425; Weber. II. Nos. **1824-**1828.

(1) Vṛtti composed in Sain. 1115 by Abhayadevasūri (Grain. 3135). Agra. No. 158; AM. 320; Bengal. Nos. 2594; 6749; 7628; Bik. No. 1536 (dated Sain. 1115?); 1738; BO. p. 72; Buh. II. No. 175; III. No. 91; IV. No. 141; Chani. No. 338; DA. 11 (1-9); 73 (4); DB. 4 (14-16); DC.

p. 43; Flo. No. 513; Hamsa. Nos. 14; 59; 386; 1171; 1181; JA. 19(2); JHA. 12; JHB. 11(2c.); KB. 2(1); Keith. No. 40; Kiel. II. No. 72; Kundi. Nos. 31; 67; 171; Limdi. Nos. 229; 379; 513; PAP. 7(6; 7-dated Sam. 1204; 18-21; 35); PAPL. 4(13); PAPS. 18(5; 6; 10; 11; 12); PAZA. 3(2); PAZB. 4(8; 12); Pet. III. A. p. 59; III. No. 581; PRA. No. 1160; SA. Nos. 528; 899; 914; 1714; 2548; Samb. Nos. 58, 283; SB. 1(25), VB. 4(18; 21; 23; 31); 5(3; 14); VC. 2(21); 3(8; 11; 12); Weber. II. Nos. 1824-1828.

- (2) Stabaka by Pārśvacandra. JHA. 11 (2c.); Limdi. Nos. 244; 404.
- (3) Stabuka by Rājacandra. DA. 11 (10).

औषधसर्पादिमन्त्राः SA. No. 666.

**औषधिनाममाला** JG. p. 310.

औषधोपचाराः SA. No. 1873.

औद्दिकमतोत्स्वदीिषका of Dharmasagara, Hamsa, No. 24; JG, p. 158. See below.

औष्ट्रिकमतोत्सूत्रोद्घादनकुलक by Dharmasågara Upādhyāya. See Utsütrakhaṇdana. JG. p. 158.

कङ्कालयरसाध्याय See Rasadhyāya.

कञ्चनभ्रेष्ठचादिकथा  ${
m JG.~p.~248.}$ 

कण्टकोद्धार JG. p. 81.

कण्डकसंयमस्थानादिविचार SA. No. 303.

कतिचित्पदार्थविचार by Rannacandra Upādhyāya. BK. No. 1840.

- (1) **করিবিন্নিবার** by Somasundara. DA. 37 (13; 52).
- (II) कतिचित्रिचार Anon. Limdi. Nos. 858; 1180. কথাকন্তান্তিনী JHB. 33.
- (I) कथाकारा of Jinesvara containing 30 Gathas only. Limdi. No. 1288. This is perhaps a part of Kathakośa (III).
- (II) कथाकोश of Jinarāja (=Jineśvara?), pupil of Vardhamānasūri, possibly the same as

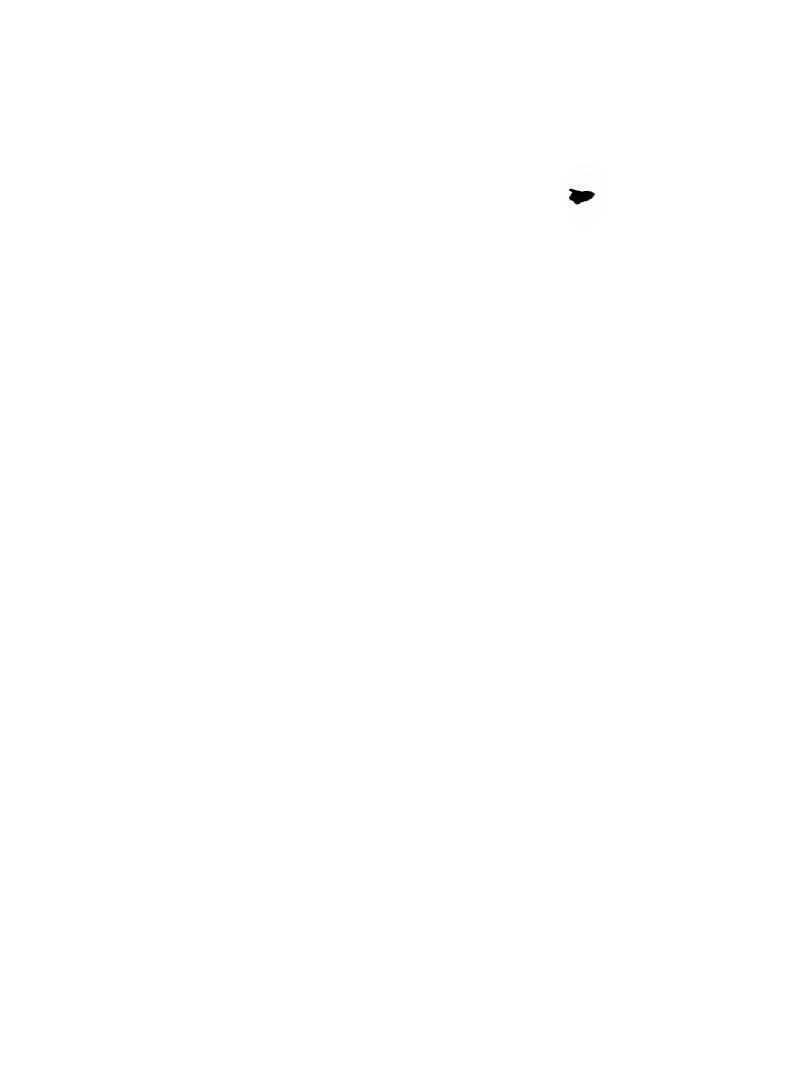

मानाश्चा - श्रीचतु , कापत्रेश मानाभेगे, नकतु नामानामी - का मायाण मानेश, मामान द्शासी

## Collections of Manuscription

1, 9, 16, 18, 20, 21, 30, 31, 34, 38, 40, 43, 50, 55, 59, 70, 81, 91, 102, 103, 111, 119.

above. Jesal. Nos. 408 (Grain. 75); 733.

- (III) कथाके हा also known as the Kathānakakośa consisting of 239 Prakrta Gāthās of an unknown author. Bt. No. 216; Jesal. Nos. 408; 733; Limdi. No. 1288; PAP. 40 (9); PAS. No. 412; SA. Nos. 396; 2042; Sunat. 1, 2, 5, 10, 11.
  - (1) Vṛtti composed by Jineśvarasūri, pupil of Vardhamānasūri in Sam. 1108 (Gram. 6000). Bt. No. 216; Jesal. Nos 408; 733; PAP. 10 (9); PAS. No. 512 (ms. dated Sam 1166); SA. Nos 396; 937; 2042; Surat. 1, 2, 5, 10, 11.
- (IV) कथाकाश by Vardhamāna; see Śakunaratnāvali.
- べ(V) **新知新**和 A collection of 27 tales, the first of which is Dhanadakathā. In Sanskrit. Cal-X. No. 56. The author of the collection is unknown. This Kathākośa is translated into English by C. H. Tawney, and published in the Oriental Translation Fund, New Series, London, 1895.
- (VI) कथाकोश by Candrakirti, (P.p. 631.
- (VII) 新知訊 (Gram. 12500) in Sanskrit composed in Saka 853 or Sam. 989 during the reign of King Vijayapāla, by Hariseņa, pupil of Bharatasena, pupil of Srīdharaseņa, pupil of Mauni Bhaṭṭāraka. It contains about 157 stories. See Brhatkathakośa. Compare JH. Vol. 14, p. 216; Bhand. VI. No. 1049; Kath. No. 1159; SG. No. 2395 (foll. 267).
- (VIII) कथाकोश of Sinhasūri, AK. No. 539.
- (IX) কথাকার of Harişena, pupil of Vajrasena See Karpuraprakara.
- (X) कथाकोश of Devabladra. See Kathāratnakośa.
- (XI) কথাকীয়া of Brahma Nemidatta. See Arādhanākathākośa.
- (XII) कथाकोश of Śubhaśila. See Bharateśvaravṛtti.
- (XIII) कथाकोश called Kalpamañjarī by Jayatilakasūri of the Agama Gaccha (Gram. 290).

- DA. 51 (33); JG. p. 267; PAP. 75 (54).
- (XIV) कथाकोश of Srutasāgara. CP. p. 630. See Vratakathākośa of Śrutasāgara.
- (XV) authu composed in the Apabhransa language, in 53 Sandhis, during the reign of King Mülarāja of Ahnilvad (941–996 A.D.), by Śrīcandra, pupil of Vīracandra, pupil of Guṇākarakīrti in the line of Kundakundācārya. CP. p. 630; SG. No. 2465; cf. CPI. p. 50 and Allahabad University Studies, L. p. 171.
- (NVI) कथाकाश Anonymous. Agra. No. 1648;
  Bengal. Nos. 1456; 6620; 6623;
  Bhand. V. Nos. 1266; 1267; 1268
  (Prākrṛṭa); 1269; VI. No. 1297;
  Bik. No. 1490 (Be:-- yāni duṣṭaduritani. foll. 88); BSC. No. 718 (Gadya);
  719 (Padya); DB. 30 (38-40); Idar.
  A. 29; JB. 117; Kath. Nos. 1322;
  1523; 1324; KB. 1 (35); Limdi. No. 1795; Pet. III. No. 478 (dated Sain. 1591); SB. 2 (40).
- (XVII) कथाकोश of Sakalakirti. SG. No. 2424; also see SGR. IV. p. 81.
- (XVIII) कथाकोश of Padmanandın in Sanskrit SG. No. 2566.
- कथायन्थ JG. p. 266. The ms. is a palm ms. of Patan and is said to be very important.

कथाचृडस्थूलभद्रचारेत्र (Gadya) KB. 3 ( 15 ).

कथाद्वात्रिका of Paramananda. Mitra. X. p. 140.

- (I) कथानककोश Jineśvarusūri. See Kathākośa (III). SA. No. 396 (foll. 87); 2042 (foll. 28).
- (II) कथानककोश in 140 Prākṛta Gāthās with a Sanskrit commentary by Vinayacandra. Patan Cat. I. p. 42 (dated Sain, 1166).
- कथातुकमणिका JG. p. 265; 266; PAS. No. 412 (palm ms. dated Sani. 1166).

कथाप्रवन्ध KB. 5 ( 31 ), JG. p. 266.

कथामणिकोश of Nemicandra. See Akhyānamaņikośa of Nemicandra. Bt. No. 217.

J.....9

- √कथामहोद्धि is a collection of 157 stories (a list will be found at Pet. III. A. p. 316ff.) based on the Karpūraprakara of Harisena. It was composed in Sam. 1504, by Somacandragani, pupil of Ratnaśekharasūri of the Tapā Gaccha. It is published, along with the Karpūraprakara, by Hiralal Hamsaraj, Jammagar, 1916. Baroda. No. 3002; BO. p. 29; DA. 40 (19; 20); DB. 23 (62-67); 30 (42); JHB. 33 (2c.); Kaira. B. 114; PAPS. 48 (36); Pet. III. A. p. 316; SA. No. 1466; Vel. No. 1705; Weber. II. No. 2015.
- posed in Sain. 1158 by Devabhadrasūri, pupil of Sumativācaka and Prasannacandrasūri, at Baroch. Bt. No. 219; JA. 93 (1, dated Sain. 1286)=Pet. III. A. p. 134 (full quotations). In this work the author refers to his other works i. e. Paršvanāthacaritra and Sainvegarangašālā Arādhanā.

## कथारत्नकोशसूचि DB. 30 (44).

- (I) **autramit** containing 15 Tarangas, composed at the request of Vastupāla, by Naracandrasūri, pupil of Devaprabhasūri of the Maladhāri Gaccha. Bt. No. 348; DA. 51 (8; 26); (DI. p. 32); JG. p. 266; PAS. No. 381 (A palm ms. dated Sam. 1319; on pp. 163-164, there are pictures); cf. Patan Cat. I. p. 14 (quotation).
- (II) कथारत्नसागर probably the same as above.

  JB. 128; JG. p. 266 (Grain. 2091).
- (I) कथारत्नाकर of Uttamarşi in two chapters. It is also called Dharmakathāratnākaroddhāra, or Kathāratnākaroddhāra (Gram. 5500).

  Pet. IV. No. 1216=IV. A. p. 80 (quotation); V. No. 633.
- (II) **स्थारत्नाकर** in 10 Tarangas containing 258 stories (Gram. 6435), composed in Sam. 1657 by Hemavijayagani, pupil of Kamalavijayagani of the Tapa Gaccha.

It is translated into German by J. Hertel, Munchen, 1920. The text is published by Hiralal Hamsaraj, Jamnagar, 1911. It is written in an elaborate Sanskrit prose. Cf. Winternitz History, II. p. 544.

Baroda. Nos. 2747; 2748; Bhand. V. No. 1270; BK. No. 1966; BO. p. 29; DC. p. 57; JG. p. 266; Hamsa. No. 1034; PAP. 45 (37); SA. No. 1034; Weber. H. No. 2016.

- (III) कथारत्नाकर Anon. KB. 1 (58; 59); 3 (56); PAPM. 20; VD. 4 (8).
- (I) कथावली of Bhadresvara (Gram. 23800). It is in Prākṛta prose. Baroda. No. 13148; Bt. No. 285; PAS. No. 361; (also 72?); cf. Patan Cat. I. p. 244 (quotation).
- (II) salar probably the same as above (Grain. 12600). PAS. No. 72 (a good copy dated Sain. 1497).
- (III) कथावली of Śrutasāgara. See Vratakathākośa of Śrutasāgara. AD. No. 166; CP. p. 630.

**कथाशतक** BK. No. 913.

- कथासंक्षेपोपंदशमाला of Dharmānandasūri. Bhand. V. No. 1571.
  - (1) Tīkā by Sarvānandācārya (foll. 235). Bhand. V. No. 1271 (dated Sam. 1562).
- (I) कथासंग्रह of Hemācārya. VA. 4 (22).
- (II) कथासंग्रह of Rajasekhara (Gram. 2400). Possibly the same as Antarakathāsanigraha. Bhand. VI. No. 1298 (dated Sam. 1539); PAP. 62 (5).
- (III) 新知時起度 of Anandasundara (Is it Anandasundara of Sarvavijaya?). JG. p. 267 (Grain. 3500); PAP. 40 (3; dated Sain. 1652).
- (IV) कथासंबद्ध containing Stambhanapārśva, Ghada, Bharatacakrin, Akhu, Pādalipta and other Kathās. Limdi. No. 530.
- ( V ) **कथासंबद्ध** of Sarvasundara , see Hamsarājavatsarājacaritra.

#### (VI) कथासंबद्ध Anon.

Agra. Nos. 1610-1616; Bhand. V. No. 1272 (dated Sain. 1524); Buh. II. No. 335; III. No. 170; DB. 30 (38); Hamsa. Nos. 671, 1669; JB. 115; 122; JG. p. 267 (3 copies; Grain. 1255, 1400 and 1653); JHB. 33; Kath. Nos. 1325; 1326; Limdi. Nos. 1429; 1561 (dated Sain. 1648); PAPS. (palm) 20 (dated Sain. 1398); Patan Cat. I. pp. 378; 405; SA. Nos. 671; 1668.

कथासंचय JG. p. 267.

कथासार by Rājaśekharasūri (Antarakathāsanigraha?). Bhand. V. No. 1273 (dated San. 1497).

A sauges of a Vidyadhara prince in 16 chapters, containing 4000 Prakrta Gāthās; it was composed in Sani. 1095, by Dhaneśvaramuni, pupil of Buddhisāgarasūri and Jineśvarasūri, pupils of Vardhamānasūri. It is edited with notes by Muni Shri Raj Vijayaji, Benares, 1916. It is also published in the Abhayadevasūri Grantbamālā, Bikaner. Its Gujrati translation is published by the JDPS., Bhavnagar, Sani. 1915. Bt. No. 331; Chani. Nos. 27; 518; DB. 31 (133; 134); PAPR. 23 (6); see Sarasundaricaritra.

कथोद्धार of Dharmasekhara. Bhand. No. 1299.

कदम्बपुराण of Chandrasāgara. This is perhaps in Kanarese, SRB, 245.

कनकरथकथा (Bhaktadanopari) in Sanskrit, Hamsa. No. 1603; JG. p. 248; Limdi, Nos. 541 (dated Sain, 1489), 852; 930; SA. No. 1603.

कनकरथचरित्र JG. p. 221 (foll. 67).

कनकलता Bengal. No. 7588.

(I) कनकायतीचरित्र by Jinasuri. See Ripasenacaritra. Buh. II. No. 336 = PRA. No. 838; JG. p. 221.

(II) कनकावतीचरित्र composed in Sain. 1604. PAPS. 48 (140).

- (I) कन्वलीटिप्पन (Nyaya? Upadeśa?) Kiel. II. No. 12.
- (II) कन्वलीटिप्पन by Naracandrasūri. JG. p. 95. See Nyāyakandalī-Tika (2).

कमलपञ्चाशिका (Jinastotra) of Harṣayaśagaṇi. Chani No. 791.

कमलावती चरित्र Kundi. No. 4; Surat. 11.

- (I) ataugaita in Sanskrit composed by Jinedrabhūṣaṇa Bhaṭṭāraka, son of Brahma Harṣaṣāgara, successor of Viśvabhūṣaṇa Bhaṭṭāraka. It contains 4 chapters (and about 900 stanzas) and is a part of Jinendra Purāṇa by the author. List (Mathura, with Mr. Camparama); Pet. IV. No. 1407=IV. Ap. 142 (quotation).
- chapters, composed by Kanakāmara, who mentions Svayambhū and Puspadanta; cf. Allahabad University Studies, I. p. 174. It is edited with translation, introduction, notes etc. in English, by H. L. Jain in the Karanja Jain Series, No. 4, Karanja (Berar), 1934. CP. p. 631, Idar. 119; SG. No. 31.
- (III) करकण्डुचरित्र in Sanskrit by Brahma Nemidatta, pupil of Mallibhasana. List (Deldi Panchayati Mandir.
- (1V) करकण्डुचरित्र in Apabhranisa by Raidhū Kavi. List. (Jaipore).
- ( V ) करकण्डुचारित्र of Sridatta Pandita. List.
- (VI) करकण्डुचरित्र of Prabhācandradeva. Idar. 119.
- (VII) arangaita of Subhacandra, composed with the help of Sakalabhūsana. (P. p. 631; Idar. 119 (2 copies); List (S.J.); Tera. 24; 25.

करणकुत्हल of Bháskarācarya (non-Jain) composed in A. D. 1181.

(1) Tika called Ganakakumudakaumudi composed in Sain. 1678, by Sumatiharsagani, pupil of Harsaratna of the Ancala Gaccha. Bendall. No. 451; BO. p. 19; CC. I. p. 81; H. p. 15; Hamsa.

No. 526; SA. No. 526; Samb. No. 212.

करणदीप VB. 9 ( 35 Gram. 800 ).

करणसप्तात JG. p. 143.

(1) Vrtti. JG. p. 143.

करणानुयोग is the name of Mādhavacandra's commentary on Trilokasāra (s. v.).

करमाहक Limdi. No. 1698.

करहेखाङक्षण in 59 Gäthäs (Be :-vandittä arihante) Cal. X. No. 93.

maya, pupil of Samayaratna of the Tapā Gaccha. It contains 69 Gāthās. BK. No. 895; KB. 1 (67); Limdi No. 930.

करिराजकथा in Sanskrit prose, composed in Sani. 1489. Limdi. Nos. 541; 852; 930.

bhadra; its Gujarathi translation was published at Ahmedabad, A. D. 1886. The text is published by JAS. Bhavanagar (Series No. 56), A. D. 1916. The drama treats of the story of a king Vajrāyudha, who like Sibi of the Hindu mythology, saves a dove from the falcon, by offering his own flesh. Agra. No. 2977; Hamsa. No. 238; JG. p. 336; SA. No. 238.

No. 610; Pet. IV. Nos. 1442; 1443.

**'कर्णशार्दूल** JG. p. 353.

कर्णाटकमणिवर्पण of Nāgārjuna. KO. 180.

कर्णाटकव्याकरण of Nagavarman. AK. No. 122.

- कर्णाटकराड्यादानां in Sanskrit by Akalankadeva, composed in Sake 1526. The grammar has four Pādas and 592 Sūtras; compare Anekānta, I. p. 335.
  - (1) Bhāṣāmanjarī in Sanskrit (s. v.); cf. Anekānta I. p. 335.
  - (2) Mañjarimakaranda in Sanskrit; cf. Anekānta L p. 335.
- (I) कर्णामृतपुराज of Kesavasena (Kṛṣṇajiṣṇu— Bengal ). Bengal No. 1513; Pet. III.

No. 479; V. No. 926; SG. No. 30.

(II) सर्णामृतपुराज of Prabhācandra. List (Phaltan).

कप्रकारकि composed in Sam. 1504, by Yasassoma (Sómacandra). DB. 23 (62-67). See Kathāmahodadhi of Somacandragani.

कर्पूरचक (?) Bhand. VI. No. 1118.

कर्पूरचरित्र in Sanskrit by Vatsarāja. JG. p. 336.

कपूरमकर also called Subhāṣitakośa or Sūktāvalī, is a collection of 172 stanzas in Sanskrit on moral conduct composed by Hari or Harisena, pupil of Vajrasena last stanza, the author refers to his Guru Vajrasena as the author of a Trisastisāra and to himself as the author of a Nemicaritra. Karpuraprakara is published with Jinasāgara's commentary and a Gujrathi translation by Harisankara Kalidas, Ahmedabad, 1901; with the same commentary and Somacandra's Kathāniahodadhi by Hiralal Hamsaraj, Janmagar, 1916; and with the same commentary, by the JDPS., Bhavnagar, Sain. 1975.

Agra. Nos. 1126-1131; Bhand. VI. No. 1362; BK. No. 842; Bod. No. 1414; Buh. II. No. 274; IV. Nos. 266; 267; Chani. No. 525; DA. 40 (15-18; 21-29); 75 (5; 6); DB. 23 (58-61); Hamsa. Nos. 539; 915; Idar. 92; JHA. 48; JHB. 48 (2c.); Kath. No. 1355; Limdi. Nos. 671; 930; 1207; 1696; PAPS. 37 (121); 39 (39); 72 (36); Pet. I. No. 250; IV. No. 1217; SA. No. 430; SB. 2 (95; three copies); SG. No. 2395; Strass. p. 439; Surat. 1, 11; VB. 8 (1); 10 (4; 16); VC. 4 (22); Vel. No. 1798; Weber. II. No. 2014.

(1) Tīkā composed (in Sani. 1551-JG.) by Jinasāgara, pupil of Jinavardhanasūri of the Kharatara Gaccha, probably of the Pippalasākhā of it. See Vel. No. 1798 (Grain. 1260). Bengal. No. 6621; Bhand, VI. No. 1362; Buh. IV.

- No. 267; Chani. No. 525; DA. 75 (5; 6), DB. 23 (59-60); Hamsa. No. 497; JG. p. 176; PAP. 39 (39), SA. No. 430; VB. 8 (1); 10 (4); VC. 4 (22), Vel. No. 1798.
- (2) Vṛtti by Caraṇapramoda, pupil of Jayarāja, pupil of Lakṣmīsāgarasūri of the Tapā Gaccha. DB. 23 (61)
  - (3) Tikā by Harsakula. BK. No. 842.
- (4) Vrtti. Anon. JG. p. 176 (Grain. 1768); SB. 2 (95 three copies), SG. No. 2395, VB. 10 (16).
- (5) Bālāvabodha by Merusundara, pupil of Ratnamūrti of the Kharatara Gaccha. PAP. 37 (121; dated Sani. 1531); 72 (36).
- (8) Stabaka by Dhanavijayagani. Limdi. No. 1207.
- (7) Kathāmahodadhi of Somacandra. See Kathāmahodadhi. DB. 23 (62-67); Hamsa, No. 1466.
- (8) Tīkā by Yaśovijayagaņi. DA. 103 (5, 6); DB. 23 (58).

कर्पूरमञ्जरीनाटक of Rājašekhara ( Non-Jain. ).

- (1) Tikā by Dharmacandra, pupil of Jinasāgarasūri of the Kharatara Gaccha; cf. Vel. No. 1798 for the author's date Bhand. III. Nos. 418; 419; Vel. No. 1281.
- कर्पूरमञ्जरीरास in old Gujrāti, composed in Sain. 1663 by Kanakasundara Upādhyāya. PAP. 63 (22).

The first part of the Gommatasāra or Pancasangraha of Nemicandra Saiddhāntika. The first part of the work is called Jīvakāṇḍa. Karmakāṇḍa contains 972 Gāthās. See Gommatasārā. In this work, the author mentions Abhayanandin, Vīranandin, Indranandin and Kanakanandin as his Gurus. DB. 32 (23); Pet. III. No. 480; VI. No. 657; SG.

- No. 1772; Strass. p. 300; Surat. 1, 4; Vel. No. 1575.
- (1) Tika composed in Sain. 1620 by Sumatikīrti, pupil of Jāānabhūsaņa and a spiritual brother of Subhacandra. CP. p. 631; Pet. VI. No. 657; Tera. 1; Vel. No. 1575 (fragment).
- (1) कर्मक्षयज्ञापन in Sanskrit, by Subhacandra. List (Phaltan).
- (II) कर्मक्षयउद्यापन by Laksmisena. List (Delhi Panchayati Mandir).
- Karmagranthas are called 'old' in contrast with the others of same names composed by Devendrasūri. Sometimes even the older Sataka by Sivasarman is added on to these four. See under Karmavipāka, Karmastava, Bandhasvāmitva and Sadasīti. They are published by the JAS., Bhavanagar (No. 52 of the Series), with a Sanskrit commentary, Sam. 1972. JB. 151; SA. No. 2053.
  - (1) Vrtti. JB. 151.
  - (2) Tippana by Udayaprabha, papil of Yasobhadra. SA. No. 1604.
    - (2) Bhāsya. Anon. SA. No. 2053.
  - (4) Tikā by Malayagiri. VB. 8 (20); 10 (1); VC. 4 (2; 7; 16); VD. 3 (20).
- ( II ) कमैपन्थ of Srimalli Kavi, KB. 1 ( 58 ).
  - (1) Svopajňa Vrtti, KB, 1 (58; foll. 224).
- (III) कर्मग्रन्थ in Sanskrit, of Jayatilakasiri of the Agama Gaecha. It consists of four parts:
  (1) Prakrtiviccheda; (2) Süksmarthasangrähaka; (3) Prakrtisvarüpa and (4)
  Bandhasvāmitva. Baroda. No. 2075; DB. 32 (30); SA No. 38.
- (IV) कर्मबन्ध in Prakṛta, of Devendrasuri, pupil of Jagaccandrasūri of the Tapā Gaccha. It consists of five parts:--(1) Karmavipāka in 60 Gāthas; (2) Karmastava in 34 Gāthās; (3) Bandhasvāmitva in 24

Gāthās; (4) Ṣadasīti in 86 Gāthās; and (5) Ṣataka in 100 Gāthās. To these is often added a sixth Karmagrantha of Candrarsi Mahattara who is an old writer. This last is called Saptatikā and contains 79 Gāthās. See under Saptatikā, and under each of the five names given above. Of these, 1-4 are published with Svopajña Tīkā, by JDPS., Bhavanagar, Sam. 1966-1968 and also in the Muktikamal Jain Mohanamālā, Baroda, Vir. Sam. 2447.

Agra. Nos. 1073 to 1116 (different parts); AM. 196; 288; Bengal. No. 7450; Bhand. IV. No. 265; Vl. Nos. 1119; 1120; 1121; 1125; Bik. No. 1677, BK. No. 699; Buh. II. Nos. 179; VIII. No. 374; Cal. X. No. 94; Chani. No. 547; DA. 52 (15; 16); 53 (1-75); 54(1-55); 76 (22); DB. 32 (9-17; 24-29); JA. 83(1); JIIA. 35; JHB. 30 (6c.); Kath. Nos. 1245; 1246; KB. 3 (52); 5 (9); Kiel. III. No. 148; Limdi. Nos. 518; 578 (Sataka only); 592; 675 (Sataka only); 711; 712; 752; 782; 783; 826; 827; 828; 996; 1088; 1208; 1236; 1350; 1503; 1611; 1613; 1694; Mitra. VIII. p. 53; PAP. 11 (10), PAPL. 7 (20), PAPR. 7 (3); 8 (2); PAPS. 54 (1, 3-6; 14); 56 (3; 5; 13); 59(1; 5; 6-8); 70(1);Pet. I. No. 282; L. A.p. 29; HI. A.p. 70; IV. A. p. 80 = 1V. Nos. 1218; 1219; 1220; PRA. No. 1198; SA. Nos. 10; 1669; 1817; Samb. No. 246; SB. 2 (141;142); VB. 8 (31); 9 (9;11);VC. 4 (10; 12); VD. 4 (2; 15); Vel. Nos. 1576-1586.

(1) Vrtti Svopajňa (Grani, 10137). Bhand. V. No. 1238; VI. Nos. 1120; 1121; Bod. No. 1357; Buh. H. No. 181; VIII. No. 374; Chani. No. 547; DA. 52 (15-16); 53 (1); 76 (22); DB. 32 (9-12); JA. 83 (1); JG. p. 118; Kath. Nos. 1245; 1246; KB.

- 3 (52); 5 (9); Kiel. III. No. 148; Limdi. No. 518; PAP. 11 (10); PAPS. 54 (1); 56 (13); 59 (1); 70 (1); Pet. I. No. 282; L. A. p. 29; III. No. 584; III. A. pp. 70; 176; IV. No. 1220; SA. No. 10; SB. 2 (141; 142); VB. 8 (31); 9 (9; 11); VC. 4 (10; 12); VD. 4 (15); Vel. No. 1584.
- (2) Avacūri composed in Sam. 1459 by Guṇaratnasūri, pupil of Devasundarasūri of the Tapā Gaccha (Gram. 5407). DA. 53 (10); JG. p. 119; PAPR. 8 (2).
- (3) Avacūri by Jūānasāgara. BK. No. 699.
- (4) Avacūri by Munisekhara (Grani. 2958). JG. p. 119.
- (5) Bālāvabodha by Jayasoma. VD. 4(2).
- (6) Avacūri. Anon. DB. 32 (14-17); Kiel. III. No. 149; Limdi. Nos. 713; 1136; PAPL. 7 (20); PAPS. 54 (3; 4; 14); Pet. V. Nos. 656, 657; Weber. II. No. 1930.
- (7) Stabaka composed in Sain 1700 by Śriharsa Vācaka, pupil of Jñānapadya, during the spiritual reign of Jňānaratnasūri. PRA. No. 1198.
  - (8) Stabaka by Jivavijaya. AM. 196.
- (9) Bālāvabodha by Yaśassoma. DA.54 (5, 6); Limdi. No. 1089.
- (10) Bālavabodha by Kalyāṇa of the Katuka Gaccha. Lindi. No. 996.
- (11) Stabaka, Anon. Limdi, Nos. 592; 826; 1208; 1236; 1351; 1537; 1613; 2272.
- (12) Vivar na composed in Sain. 1459 by Kamalasanyama. JG, p. 119. It is only on the Karmastava and its Grain is 150. It is again doubtful whether it is on this or on the older Karmastava.
- (13) Bālāvabodha (on Sataka only) by Maticandra. See Śataka No. II,

- (I) and regards composed in Sam. 1650, by Jayasoma Upādhyāya of the Kharatara Gaccha. Perpaps the same as the next. Baroda. No. 3055 (note).
- (II) कमें चन्द्रचरित्र (Gram. 475) in Sanskrit, composed in Sam. 1655 by Gunavinaya, pupil of Jayasoma of the Kharatara Gaccha. PAPR. 21 (27).
- (III) कर्मचन्त्रचरित्र Anon. KB. 3 (55); KN. 14. कर्मचूरव्रतीचापन Pet. VI. p. 142, No. 88. कर्मचूरव्रता of Vidyābhūsaṇa. CP. p. 631.
- (I) कर्मवहनपूजाविधि of Ratnanandin. Idar 75 (3 copies).
- (II) कर्मवृहनपूजाविधि of Candrakirti. Idar. 75.
- (III) কর্মবৃহ্বপুজাবিখি of Śubhacandra. AD. No. 37.
- (IV) कर्मदृद्धनपूजाविषि Anon. AD. Nos. 72;74; 167; Pet. IV. No. 1408.

कर्मवहनविद्यापन of Somadatta. Idar. 162. कर्मपञ्जविदातिका of Tejasinha. BK. No. 1620. कर्मप्रकाश KB. 3 (38, foll. 30).

्'(1) कर्मप्रकृति of Sivasarman. It contains 415 Gäthäs. It is published with the commentary of Malayagiri and also of Yasovijayagani by the JDPS., Bhavnagar, (Series Nos. 26, 27) and with Malayagiri's commentary alone in the DLP. Series, No. 17, Bombay, 1912. It is again recently published by Khubchand Panacand at Dabhoi, 1937, with the Cūrņi, and the commentaries of Malayagiri and Yasovijaya. Agra. Nos. 1065-1070; Baroda. Nos. 2753; 13167; Bnand. VI. No. 1123; Chani. No. 529; DA. 52 (6-13); DB. 32 (4-8); JA. 45 (1); JB. 129; Jesal. Nos. 105; 1529; 1607; 1693, 1703, 1729, JHA. 34 (2c.); **KB.** 1(44), 3 (16); Kundi. Nos. 122; 306; Limdi. Nos. 524; 1355; Mitra. VIII. pp. 161; 162; PAP. 10 (8); PAPS. 55(5); 58(3), PAPS. (palm) 1; Pet. I. No. 248; I. A. p. 93; III. A. p. 49; V. A. p. 70; VI. No.

- 652; SA. Nos. 165; 203; 462; 1575; 1660, Surat. 1, 5, 6, 7, 9; VA. 4 (23), 5 (4); VB. 7 (3); VC. 4 (8, 9); VD. 4 (10); Vel. No. 1587.
- (1) Cūrņi. Anon. (Gram. 7000). DB. 32 (6; 7); JB. 129; JG. p. 115; SA. No. 1660; Surat. 1 (1852); 9.
- (2) Cūrṇi-Ṭippaṇa or Viśeṣavṛtti composed by Municandra (Grain. 1920 Be:— karmaprakṛtir anekaiḥ). Baroda. No. 13167; DC. p. 20, No. 178; DI. p. 33; JG. p. 115.
- (3) Tikā by Malayagiri (Grain. 8000. Be; praṇamya karmadruma). AM. 58; Chani. No. 529; DA. 52 (7,8); DB. 32 (4;5); JA. 45 (1); JHA. 34 (2c.); KB. 1 (44); Kiel. II. No. 397; Limdi. No. 524; Mitra. VIII. p. 162; PAP. 10 (8); PAPS. 55 (5); PAPS (palm) 1; Pet. I. No. 249; III. A. p. 49; SA. Nos. 203; 1344; Surat. 1, 5, 6; VA. 4 (23); VB. 7 (3); VC. 4 (8,9); Vel. No. 1587.
- (4) Tikā by Nyāyācarya Yaśovijaya, pupil of Nayavijaya of the Tapā Gaccha (Grain. 13000). Baroda. No. 2753; Bhand. VI. No. 1123; Chani. No. 74; DA. 52 (6); PAPS. 58 (3); SA. Nos. 165; 462; 1575; VA. 5 (4); VD. 4 (10).
- (5) Tikā Anon. (Be:--jayati jagahitadama). DC. p. 35, No. 277 (dated Sain. 1222). See Karmaprakṛtisaṅgrahaṇi.
- (6) Tikā. Anon. Agra. Nos. 1066; 1068; DB. 32 (6); Jesal. Nos. 105; 1529; 1607; 1693; 1703; 1729; KB. 3 (16); Kundi. Nos. 122; 306.
- (II) कर्मप्रकृति in 475 Sanskrit Slokas composed by Yaśovijaya, pupil of Nayavijaya of the Tapa Gaccha. AM. 59.
  - (1) Svopajňa Tikä. AM. 59.
- (III) **Transpire** of Nemicandra Saiddhāntika. AD.

  No. 109; Bhand. V. No. 1045; CMB.

  54, CP. p. 632; DA. 52 (14); Hamsa.

No. 1596; Idar. 32 (7 copies); Kath. No. 1055; KB. 3 (46); KO. 69; PAP. 76 (1); Pet. VI. No. 558; PR. 43; SA. No. 1586; SG. Nos. 4; 1333; 1343; 1997; 2024; 2562; Tera. 1 to 15.

- (1) Tikā by Sumatikirti. Tera. 1. This must be the same as Karmaprakṛti No. (5).
  - (2) Tikā. Anon. SG. No. 1333.
- (IV) कर्मश्रक्कित of Reabhanandin. AK. Nos. 130; 131; 132.
- (V) कर्मप्रकृति of Sumatikirti. SG. No. 1376; Tera. 1.
- (VI) कर्मप्रकात of Kanakanandin. It is in Prākṛta. Mud. 24.
- (VII) कर्मप्रकृति of Abhayacandra Saiddhantika. Mud. 102; 147, 526, SG. No. 1409.

(VIII) कर्मप्रकृति VC. 9 (9).

कर्मभक्तातिविचार in Sanskrit. PR. 161.

- कर्मप्रकृतिसंप्रहणी Patan Cat. I. p. 293; Pet. V. A. p. 150.
  - (1) Tikā. Anon. Bhand. VI. No. 1122 (dated Sam. 1560); DC. p. 35 (No. 277; ms. dated Sam. 1222).
- (I) कर्मभागृत of Puspadanta and Bhūtabali. See Mahākarmaprakṛti Prābhrta.
- (П) कर्मभाश्त of Kumārasenadeva. SG. No. 1334. कर्मबन्धभेद Bengal. No. 7437.
- कर्माविचारगर्भितपार्श्वनाथस्तोत्र of Jinacandra, pupil of Jinasimhasūri of the Kharatara Gaccha. Jesal. No. 261; Samb. No. 999.
- vavagayakammakalankam). This is the first of the four or five old Karmagranthas and is also called Brhat or Prācīna Karmavipāka; cf. Bt. Nos. 97-98. It is published in the JAS. Series, No. 52, Bhavnagar, Sain. 1972. Baroda. No. 2140; Bod. No. 1358; DA. 53 (13); DB. 32 (32 to 34); DC. p. 34, JA. 79(1), 96 (14); 105(1;6); 106 (1,2); Jesal. No. 63 (palm); JHA. 34; Kiel. III. No. 148; Lindi. Nos. 784;

- 1288; PAP. 75 (81); PAPL. 5 (11); PAS. Nos. 268, 347; PAZA. 8 (8); Pet. I. A. pp. 27; 34; III. A. pp. 6, 47, V. A. p.70; VI. No. 690, SA. Nos. 1604; 1994; 2050; Samb. No. 79; SG. No. 2688.
- (1) Tīkā by Paramānanda, pupil of Abhayadeva, pupil of Śāntisūri, pupil of Bhadreśvara (Be:-- niśśesakarmodayamegha; Grain. 960). Baroda. No. 2140; Bod. No. 1358; Bt. No. 97; DA. 53 (13); JA. 96 (11); JHA. 34; Kiel. III. No. 148; Patan Cat. I. p. 20 (quotation); PAZA. 8 (8); Pet III. A. p. 6 (quo.); SA. Nos. 1994; 2050.
- (2) Tıkā by Malayagiri. PAS. No. 268.
- (3) Tīkā by Haribhadra, pupil of Jinadeva. PAS. No. 347 (dated Sari. 1288).
- (4) Țikā Anon. (Be:-rāgādivargahantāraii). DC. p. 26 (ms. dated Sain. 1295); p. 34, Nos. 268 (2); 276 (1); Patan Cat. I. p. 22 (ms. dated Sain. 1275).
- (5) Tıkā. Anon. Bengal, No. 7638; DB. 32 (32; 33, 34), Jesal. No. 63 (palm), SA. Nos. 1994; 2050.
- (6) Tippanaka (Grain. 420) by Udayaprabhasūri. Bt. No. 98; JG. p. 116; SA. No. 1604.
- (7) Prācīnabhāṣya. SA. No. 2053 (incomplete).
- (II) कमेरियाक The first of the five books which form the Karmagranthas of Devendrasūri. It is also called Navya Karmavipāka, in contrast with the old one. See Karmagranthasatka. Bengal. No. 7611; Bhand. VI. No. 1124; BO. p. 58; Buh. II. No. 256; DA. 53 (35-43); Kath. No. 1247; Limdi. Nos. 566; 950; 975; 1011; 1089; 2542; Mitra. VIII. pp. 52; 80; Pet. V. No. 655; VI. Nos. 559; 652; Strass. p. 440a.
  - (1) Svopajňa Tikā. Strass. p. 440a.



- (2) Balavabodha by Maticandra, pupil of Gunacandra (Gram. 1465). DA. 53 (37); Mitra. VIII. p. 80.
- (III) 本語句中 of Śubhaśilagaṇi. See Aṣṭakarmavipāka. DB. 32 (31).
- (IV) \*\*\*\*\* of Mallidāsa, pupil of Devarāja, pupil of Padmasāgara, successor of Ksamāsāgara of the Vijaya Gaccha. Baroda. No. 2754; PRA. No. 471.

कर्माविपाककुळक JG. p. 197.

कर्मसप्तिका See Saptatikā.

(1) Țippana of Rămadevagaņi. Jesal. No. 137 (palm ms. dated Sam. 1211).

कर्मसंस्वाधान्यकरण of Devacandra, pupil of Rājaharisa. DB. 32 (42); JG. p. 132.

- (I) कर्मसारकथा (Gram. 1450). JG. p. 249.
- (II) कर्मसारकथा (foll. 13). JG. p. 249.
- ्र कमस्तव in 57 Gāthās by Jinavallabha (Be:-namiuna jinavarinde). This is also called Brhatkarmastava or Prācmakarmastava. It is published with Govinda's Bhāṣya by the JAS., Bhavanagar, (Series, No. 52), Sain. 1972. Baroda. No. 2140 (b); BK. No. 147; Bod. No. 1358, Bt. No. 99, DA. 53 (13); JA. 79 (1); 96 (14); Jesal. Nos. 100; 1671; Kiel. III. No. 148; Limdi. No. 1288; PAPM. 59(4); 65(6;7); PAS. No. 347; (also cf. Patan Cat. L. pp. 45, 53; 58); Pet. I. A. pp. 26; 55 (quotation), III. A. p. 47, SA. No. 1604; Samb. No. 30; Tapa. 331; VA. 4 ( 19 ).
  - (1) Tīkā (Gran. 1090) composed by Govindagaņi, pupil of Devanāga. Baroda. No. 2140 (b); BK. No. 447; Bod. No. 1358; Bt. No. 99; DA. 53 (13); DC. pp. 21; 26; 35; JA. 96 (11); Jesal. No. 100; Kiel. II. No. 42 (dated Sam. 1179); III. No. 148, Limdi. No. 11 (the ms. was corrected by Tejorāja in Sam. 1533); PAPM. 59 (4, dated Sam. 1226); 65 (6 dated

- Sam. 1218); PAS. (cf. Patan Cat. I. p. 19 quo. and 377); Pet. III. A. p. 5; V.A. p. 53 = [PAPM. 65 (6)]; Tapa. 331.
- (2) Bhāsya in Prākrta (Bet-ahiṇa-vagahaṇam bandho) in 25 Gāthās; (Is it of this Karmastava?) JG. p. 116; Pet. V. A. p. 70; PAS. (cf. Patan Cat. pp. 93; 298; 375; 394); Samb.No. 480.
- (3) Bhāṣya. Anon. JG. p. 116; Kiel. III. No. 148; Limdi. Nos. 809; 1288; PAPM. 65 (7; Grain. 245); Patan Cat. I. p. 176.
- (4) Bhasya in 70 Gathas by Mahendra. Putan Cat. I. p. 169.
- (5) Tippana by Udayaprabhasuri (Gram. 292). Bt. No. 100; SA. No. 1604.
- ( 6 ) Cūrņi. Anon. Samb. No. 350 ; VA, 4 (19).
- (7) Tika of Haribhadra, pupil of Jinadeva. JG. p. 116; PAS. No. 347.
- (8) Vivaraņa by Kamalasariyama Upādhyāya, composed in Sari. 1459. Jesal. No. 1671 (dated Sari. 1534); JG. p. 119.
- (II) \*\*\*Tera also known as Navya Karmastava, is the second Karmagrantha of Devendra. See Karmagrantha-Satka of Devendra. Bengal. No. 7611; Cal. X. No. 28; DA. 53 (11; 44 to 50); Limdi. Nos. 809; 1288; 1352; 1648; Pet. V. No. 658; VI. No. 652; Strass. p. 440b; Vel. No. 1580.
  - (1) Svopájňa Tikā. Strass. p. 440b.
  - (2) Vivarana by Kamalasamyama. JG. p. 119. Is it on this or the older Karmastava?
  - (3) Bhasya. Anon. Limdi. Nos. 809; 1288; Pet. VI. No. 652.
  - (4) Bālāvabodha hy Yasahsomagani. DA. 53 (44).

कमोदिवारसार in 152 Gāthās (Be:-sayalantarāyavīram). DC. p. 34; Kiel. II. No. 77; Pet. I. A. p. 100.

कल्यारोपणविधि DB. 22 ( 25 ); Pet. V. No. 927.

कलकोन्सर in Sanskrit. PR. No. 31 (foll. 19).

कलापुन्याकरण See Kātantravyākaraņasūtra.

कडावतीकथा or Kalavaticaritra. Anon. DA. 50 (125), DB. 31 (137, 138), JG. p. 222 (this last is in Sanskrit Ślokas).

not its author as JG. says. He is merely the owner of the ms.; cf. Patan Cat. I. p. 195. JG. p. 222; PAS. No. 380 (dated Sam. 1291; foll. 84); Patan Cat. I. p. 195 (quo.); Surat. 6.

कलिकण्डपार्श्वनाथस्तयन Pet. V. No. 925.

(I) कार्रेड्ड प्राचा by Padmanandin. SG. No. 2177.

(II) किन्द्रिण्डपूजा by Ratnakirti. PR. No. 149.

(III) किन्द्रिण्डपूजा Bhand. VI. No. 1003 (8); SG. No. 67.

काञ्चिष्टस्तवन by Ratnakirti. PR. No. 149.

कल्पियगाष्ट्रक of Harşakirti. Pet. VI. No. 560.

कल्पचर्चा JG. p. 52.

कल्पतकोष by Kesava. Bengal. Nos. 1252; 6626.

कल्पपितिका Kundi. No. 95; SA. No. 2590.

सहयप्रदीप of Jinaprabha. See Tirthakalpa.

medasifen composed in Sain. 1560. DA. 18 (18).

(I) करुपप्रारम्भ (Grani, 50) by Vijayasenasūri. VA. 4 (27).

(II) कल्पप्रारम्भ Anon. Limdi. No. 2407; SA. No. 1915.

कल्पमञ्जरीकथाकीश of Jayatilaka. See Kathākośa (XIII).

कल्परत्नावकी JG. p. 364.

(1) Vrtti. JG. p. 364.

कल्पविशेषचूर्णि Chani. No. 507. See Visesakalpa-

sutra. Also compare Winternitz, History, Vol. II. pp. 462-464. Kiel. III. No. 151. (1) Bhāṣya. AM. 327; Kiel. III. No. 151.

(2) Curni. Kiel. III. No. 151.

कल्पसमर्थन Pet. II. No. 289.

कल्पसागर Bengal. No. 5234.

कल्पसामाचारी Agra. Nos. 529, 538; 539, 568.

(1) Vrtti. Agra. Nos. 538; 539.

1 3

कल्पसिद्धान्तावचूरि KB. 3 ( 21-foll. 45 ).

There also called Paryusanākalpa, ascribed to Bhadrabāhu. It consists of three books called Jinacaritra, Sthavirāvali and Sāmācări, and itself forms the VIIIth section of the Dasasrutaskandhasutra. It is edited with a learned introduction by H. Jacobi, Leipzig, 1879, and is also translated into English by him in the S. B. E. Series, Vol. 22. It is also published with the commentaries of Dharmasagara (in Sani. 1978) and Vinayavijaya and Lakemīvallabha (in Sain. 1975) by the JAS., Bhavnagar, and with Vinayavijaya's commentary in the DLP. Fund Series, Bombay, 1911, 1923. The text with beautiful picture-illustrations is again published by the DLP. Fund (Series No. 82), Bombay, 1933. The text with Jinaprabha's Sandehavişauşadhi (com. No. 8) is published by Hiralal Hanisaraj, Jamnagar, 1913. The text with Kalpadrumakalikā (com. No. 26) is published by Velji Shivji, Mandvi, Bombay, 1918.

Agra. Nos. 484-497; 499; 501-528; 532-536; 540-547; 552-558; 564; 565; 569; 570; AM. 101; 128; 192; 226; 239; 254; 270; 299, 338; 356; 377; 407; Baroda. Nos. 1773; 1793; 2097, 2181; 2199; 2755, 2756, 2759; Bengal. Nos. 2549, 2712, 7627, Bhand. III. Nos. 420; 421, IV. No. 266; V. Nos. 1177 to 1180; VI. Nos.

1126 to 1129; Bik. Nos. 1663; 1757; BK. Nos. 705; 810; 951; BO. p. 60; Bt. No. 37; Bub. II. No. 182-184;194; 255; III. Nos. 96; 100; VI. Nos. 776; 833, VIII. No. 375; Cal. X. Nos. 6-8; 11; Chani. Nos. 458; 459; 494; 731; 900; DA. 15 (1-20); 16; 17; 18 (1-18, 37-48); 73 (11-13; 17-18); DB. 7 (16-19); 8 (1-6); DC. pp. 28; 34; Flo. No. 531; Hamsa. No. 480; **JA.** 25 (3-4), 80 (1); 89 (7-8); 95 (3-6); 106 (11); 108 (6); JB. 57; 58; 59, 63, 65, 69; 71; 75; Jesal. Nos. 15; 183; 829; 853; 948; JHA. 30 (4 c.), JHB. 22 (7 c.); 23 (8 c.); 52; Kaira. A. 13; 113; 145; 157; Kaira. B. 182; Kap. No. 500 (pictures); Kath. Nos. 1248; 1249; KB. 1 (10; 11), 2(7-18); 3(25; 62); 5(7),6 (2; 14); 8 (2); 9 (1); Kiel. II. Nos. 370; 372; KN. 26; 28; Kundi. Nos. 201; 229, 234, 389, Limdi. Nos 89 (with pictures; dated Sain 1538); 93 (with pictures dated Sam. 1500), 95; 96; 97 ( with pictures dated Sain. 1844); 98, 119; 122, 123, 124, 130; 131; **153**; 154; 155; 156; 174; 175; 215; (with pictures, not dated); 233, 238; **255**, **256**; **263**, **272**; **275**, **290**; **305**; 332, 345, 346; 372, 373; 411; 412; 426; 427; 428; 440; 441; 443; 444; **463**; **472**; **483**; **484**; **487**; **488**; **489**; 495; 514; 515; 1100; 1641; 1764; 3411 (with pictures dated Sam. 1514); Mitra. I. No. 1106; VII. p. 97; VIII. pp. 51; 53; 111; 180; IX. p. 1; 149; X. Pp. 229; 244; 263; PAP. 8 (6, 7, 11; 17; 19, 23, 24); 9 (6); 25 (16); 31, (6; 10, 15), 64 (18), PAPL. 3 (42; 43); PAPM. 63 (5); 65 (3); PAPR. 3 (3), PAPS. 27 (5, 8; 10), 31 (1, 2, 4-7); 32(4); 35(12); 39(3; 7; 8); 40(4); 42 (2; 3); 46 (10); 71 (9; 19); PAS. Nos. 221; 226; 414; PAZA. 5 (12);6(17,18);7(1);8(4); PAZB. 9 (27); 15 (4), 20 (1; 2, 3), Pet. I. Nos. 251; 252, 277; 290; 353; I. A. pp. 19; 29; 42; 68; 69; 86; Pet. II. Nos. 287, 288; Pet. III. No. 585, III. A. pp. 20; 51; Pet. IV. Nos. 1222, 1223; IV. A. p. 80; V. Nos. 659-661; V. A. pp. 53; 109; Pet. VI. No. 561; PRA. Nos. 396; 397; 401; 547; 560; 561; 562; 690; 819; 821; 912; 916; 944, 945, 989; 1156, SA. Nos. 23, 153; 176; 204; 207 (pictures), 398, 888, 1592, 1598; 1667, 1685; 1686; 1747, 1799, 2544, 2767, 2768; 2807; 2955;SB.1(50, 63; 64; 65; 66; 67);2(82); Samb. No. 173; Surat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; Tapa. 44; VA. 1 (48); 4 (20, 21; 25, 26), 5 (6; 7; 9; 22); VB. 7 (1, 2, 5; 7); 8 (17; 18, 19); 9 (4); 34 (5, 13); VC. 1 (16); 4 (1, 17) 20; 26), VD. 4(9), 13(12), Vel. Nos. 1426-1451 (Nos. 1429, 1437, 1438 contain pictures and are dated Sam. 1472; 1883; 1685 respectively); Weber, IL Nos. 1882-1890.

- (1) Niryukti by Bhadrabāhu. It contains 68 Gáthās. Bub. VII. No. 19; DB. 7 (29; 32; 33); JA. 25 (3); 106 (11); JG. p. 48; Limdi. No. 598; PAPM. 65 (3); PAPR. 3 (3); PAZA. 5 (12); Pet. L. No. 353; VC. 4 (20); Weber. II. No. 1887.
- (2) Cūrni (Grani. 700). Anon. Agra. No. 498; Bt. No. 37 (2); Kundi.. No. 389.
- (3) Cūrni by Nannasūri. Kundi. No. 234. Is it on the Brhatkalpa?
- (4) Niryukti-Vrtti composed in Sam. 1164. PAPS. 35 (12);
- (5) Pithika by Malayagiri. Jesal. No. 183 (dated Sam. 1378); Surat. 1 (2590), 5.
- (6) Tippanaka by Prthvicandra, pupil of Devasena, pupil of Yasobhadra. (Gram. 640). Bt. No. 37 (4), DB. 7

- (29); DC. p. 15; DI. p. 25, JA. 95 (3; 6); 108 (5, 7); Jesal. No. 15; JG. p. 48, Kiel. III. No. 163; PAPM. 63 (5; dated Sam. 1307); PAS. Nos. 226 (dated Sam. 1292; cf also Patan Cat. I. p. 37), 414; Pet. I. A. p. 69; III. A. pp. 15; 307; SA. Nos. 279; 408; 903; 1797; 2764.
- (7) Durgapadanirukta composed in Sam. 1325, by Vinayacandra, pupil of Ratnasimha, pupil of Municandra (Gram. 418). Agra. No. 503; Bod. No. 1339; JA. 106 (11); Kiel. II. No. 371 (ms. dated Sam. 1590); PAPL. 3 (43); Patan Cat. I. p. 66; PRA. No. 945; Pet. III. A. p. 303 (quotation); SA. Nos. 176; 903; 1592; 1697; Surat. 6.
- (8) Sandehavişauşadhi composed in Sam. 1364 by Jinaprabha, pupil of Jinasimha of the Kharatara Gaccha (Gram, 2268; Be:--dhyātvā śriśrutadevim). Of the following mss., Buh. VI. No. 776, II. No. 213; and Pet. I. No. 353 contain also the Sandehavisausadhi on the Niryukti of the Sutra. Probably most of the other mss. also contain it, as the commentary seems to have been intended both on the Sutra and the Niryukti. Agra, No. 501; Baroda. Nos. 2181; 2759; Bod. No. 1340; Buh. II. No. 213; VI. No. 776; VIII. No. 375; DA. 15 (11); DB. 7 (25, 26); DC. p. 24; JB. 71; 75; Jesal. Nos. 829; 853; Kaira. A. 113; KN. 26; Limdi. No. 64 (dated Sain. 1586); PAP. 9 (6); 25(16); 64(18); PAPL. 3 (42); PAZA. 6(17; 18); 8(4); PAZB. 9 (27); 15 (4); Pet. I. No. 353; SA. No. 153; SB. 2 (82); Surat. 6; VB. 7(1); Weber. II. No. 1887.
- (9) Panjika by Jinasimhasuri (Gram. 3500); probably same as No. (8). SA. No. 153; VA. 4(25); 5(9).

- (10) Avacuri by Jfiānasāgarasūri, composed in Sam. 1443. No ms. is known to me so far. It is mentioned in 'Jain' of 9-1-1948, p. 45.
- (11) Sukhāvabodhavivaraņa in Sanskrit. Composed by Jayasāgarasūri of the Aficala Gaccha. Mentioned in 'Jain' of 9-1-1938, on p. 45.
- (12) Kiraņāvali composed in Sari-1628 by Dharmasagaragani, pupil of Vijayadānasūri of the Tapā Gaccha. Grain. 4814 (Be:-- praṇamya praṇatasesam ). Agra. No. 505; AM. 377; Bengal. No. 2549; Bhand. III. No. 420; V. No. 1177; Buh. H. No. 182; Chani. No. 731; DA. 15 (1-10); DB. 7 (16); Flo. No. 531; JB. 58; 59; 65; Jesal. No 948; JG. p. 50; JHA. 32; Kaira. A. 145; Kundi. Nos. 201; 229; Limdi. Nos. 238; 373; 427 (dated Sam. 1668); 483; Mitra, VIII. p. 53; X. p. 244, PAP. 31 (15); PAPS. 31 (1); 40(4); 43(2;3); PAZA. 7(1); PAZB. 20 (1); Pet. IV. No. 1222; V. No. 661; SA. Nos. 23; 1685; Samb. No. 445; SB. 1 (64); Surat. 1, 5, 6, 7, 9; Tapa. 44; VA. 4 (20; 21; 26), 5 (6; 7), VB. 8 (19); 9, (4); VC. 4 (26), VD. 4 (9); Vel. No. 1439 (quotation; dated Sam. 1674).
- (13) Avacūri composed in Sain. 1644 by Amarakīrti. JHA. 30.
- (14) Kalpalatā composed in Sam. 1671 by Subhavijaya, pupil of Hiravijayasūri of the Tapā Gaccha. Chani. No. 458; PRA. No. 396. It was corrected by Kirtivimala.
- (15) Pradipikā (Gram. 3200) composed in Sam. 1674, during the reign of Vijayadevasūri, by Sanghavijayagaņi, pupil of Vijayasenasūri of the Tapā Gaccha. It was again examined in Sam. 1680 by Dhanavijayagani, pupil of Kalyānavijaya. Bhand, VI. No. 1128

- (dated Sam. 1680); BO. p. 58 (dated Sam. 1680); JG. p. 50; Limdi. No. 440 = PRA. No. 690.
- (16) Dipikā composed in Sam. 1677 Jayavijayagaņi, pupil of Vimalaharsa, pupil of Vijayadānasūri of the Tapā Gaccha, during the reign of Vijayānandasūri (Gram. 3432). The first copy was prepared by Vrddhivijayagaņi. Baroda. No. 2097; Buh. I. No. 47 (dated Sam. 1685); Chani. No. 900; DA. 15 (17-19); DB. 7 (23); JB. 60; Kaira. A. 13; Limdi. No. 233 (dated Sam. 1688); SA. Nos. 398; 1598; SB. 1 (65); Vel. No. 1442 (dated Sam. 1680, u quotation), VB 8 (17; 18).
- (17) Manjari composed in Sain. 1685 by Sahajakirtigani and Srisara, pupils of Hemanandanagani of the Kharatara Gaccha. Baroda. No. 2199; Bhand. III. No. 421, JHA. 32; Kath. No. 1249; KB. 3 (25), 5 (7), 6 (14); Pet. II. No. 288, PRA. Nos. 967, 989; SB. 1 (65); Surat. 1, 5; also cf. Bhand. III. p. 41.
- (18) Dīpikā Siśubodhini composed in Sari. 1698 by Ajitadevasūri of the Pallivāla Gaccha, mentioned in 'Jain' of 9-1-38, at p. 45.
- (19) Kalpalată (Gram 7700) by Samayasundara, pupil of Sakalacandra Upādhyāya of the Kharatura Gaccha. It was composed during the reign of Jinarājasūri of the Kharatara Gaccha, who died in Sam. 1699. Agra. No. 521; AM. 226; Baroda. No. 1773; Bhand. IV. No. 266; VI. No. 1129; DA. 15 (17); DB. 7 (20); JG. p. 50; JHA. 31 (dated Sam. 1669); KB. 1 (10); 3 (62); Kiel. II. No. 372; Limdi. No. 426 (dated Sam. 1701); Mitra. VIII. p. 180, IX. p. 1, PAZB. 20 (3); SB. 1 (50); Surat. 2, 4, 5, 6, 9; Vel. Nos. 1440 ; 1441.

- (20) Subodhika composed in Sam. 1696 by Vinayavijaya, pupil of Kirtivijayagani of the Tapa Gaccha (Gram, 5400). It was composed at the request of Srīvijaya, pupil of Rāmavijaya and corrected by Bhāvavijaya Kiranāvalī (No. 12) and Dipika (No. 16) are sometimes criticised here; cf. Kap. No. 523. Agra. Nos. 509; 512; AM. No. 356, BO. p. 58, Buh. H. No. 255; III. No. 100; DA. 15 (12-15); 73 (11); 101 (11); DB. 7 (17-18), JB. 57; Lindi. No. 174; PAPS. 27 (5), 31 (2), 71 (19), PAZB. 20 (2), Pet. VL No. 561; SA. Nos. 204; 1667; 2640, 2651; SB. 1 (67); Surat. 1, 2, 4, 5; VB. 34 (5; 13); VC. 4(1); VD. 13 (12); Vel. Nos. 1443; 1444 (quotation).
- (21) Kaumudī composed in Sam. 1707 by Sāntisāgara, pupil of Śrutaságara, pupil of Dharmasagara of the Tapā Gaccha (Gram. 3707). Agra. No. 334, Baroda. No. 2755; Bhand. V. No. 1178; Buh. VI. No. 833; Chani. No. 494; DB. 7 (42); PRA. Nos. 401; 912; SB. 1 (66); Surat. 1 (3119), 5.
- (22) Bālāvabodha composed in Sam. 1707, by Budhavijaya, pupil of Śāntivijaya, pupil of Devavijaya of the Tapā Gaccha. Cal. X. No. 11.
- (23) Dānadīpikā (Jāānadīpikā—Kap. No. 530) composed in Sam. 1722 by Dānavijaya, (Jāānavijaya—Kap.), pupil of Sūravijaya, pupil of Kīrtivijayagaņi of the Tapā Gaccha, during the reign of Vijayarājasūri. Būh. II. No. 194; Chani. No. 458; PRA. Nos. 397; 821.
- (24) Dānadīpikā in Sam. 1750, by Dānavijayagaņi of the Tapā Gaccha Mentioned at 'Jain' of 9-1-1938 at p. 45.
  - (25) Kalpabodhini composed in Sam.

1788 by Nyayasagara, pupli of Uttamasagara of the Tapa Gaccha. DB. 7 (24).

- (26) Kalpadrumakalikā (Gram. 4109) composed by Laksmivallabhagani, pupil of Laksmikirti of the Kharatara Gacche, during the reign of Jinasaubhāgyasuri, successor of Jinaharsa, successor of Jinacandra, successor of Jinakusala etc. Jinasaubhāgya became Suri in Sam. 1892. Agra. Nos. 526; 531; Baroda. Nos. . 1793; 2756; Bengal. Nos. 2553; 4333; 6795; 7058; Bhand. VI. No. 1126; Bod. No. 1341; BSC. No. 459; DB. 7 (21); JHA. 31; 68; JHB. 22; 23; 52; KB. 1 (10; 11); 2 (7); 3 (62); 5(7); 6(2); 8(2); 9(1); KN. 28; Kiel. II. No. 370; Mitra. VII. p. 97; X. p 229; Pet. I. No. 252; V. Nos. 659, 660; PRA. No. 944; SB. 1 (63, 65; 67); Surat. 1 (2527) 2, 4, 5, VB. 7 (5).
- (27) Sütrārthaprabodhini composed in Sam. 1954 by Vijayarājendra Süri of the Tristutika Gaccha. Mentioned at p. 45 of 'Jam' of 9-1-39.
- (28) Kalpalatā composed by Guṇavijayagaṇi, pupil of Kamalavijaya, pupil of Amaravijaya, pupil of Śubhavimalagaṇi, of the Lakṣmibhadraśākhā of the (Tapā) Gaccha. PRA. No. 560.
- (29) Dipikā by Vrddhivijaya. This is probably Jayavijaya's commentary (No. 16 above), the first copy of which was written by Vrddhivijaya, cf. Vel. No. 1442. VB. 8 (17).
- (30) Dipikā by Bhāvavijayagaṇi. This probably is Vinayavijaya's commentry (No. 20 above) which was corrected by Bhāvavijayagaṇi; cf. Vel. No. 1443. VB. 8 (18).
- (31) Niryukti-Avacūri by Māṇikyaśekhara Sūri. Buh. VII. No. 19.
- (32) Avacuri composed by Udayasāgara, pupil of Dharmasekhara (Gram.

- 2085) of the Aficala Gaccha. Pet. II. No. 287 (ms. dated Sam. 1633). The date of compositon is given as 'samvatsare fasini candrasaresu purps' at Kap. No. 446. Is it Sam. 1551? His commentary (No. 17.) on the Uttaradhyayanasutra was composed in Sam. 1546.
- (33) Vrtti by Meratungasuri (Gram. 2229). VA. 5 (22).
- (34) Avacūri by Mahimeru Upādbyāya (Gram. 700). JG. p. 50; Limdi. No. 333.
- (35) Laghu-Tikā (Gram. 1000). JG. p. 50.
- (36) Kalpoddyota by Nayavijaya. BK. No. 810.
- (37) Kalpalatäviveka. Kundi. No. 389.
  - (38) Sańksepavyākhyā. KB. 2 (18).
- (39) Niruktanirukti (Gram. 790). JA. 95 (3); 106 (11).
- (40) Tiks or Avacūri. Anon. Agra Nos. 504; 527; 528; 532; 535; Bengal. Nos. 2712; 6779; Buh. II. No. 199; III. No. 98; (dated Sam. 1513); 99; DB. 7 (27; 28); JG. p. 52 (Gram. 2200); JHB. 23; PAPS. 31 (4-7); 32(4); Pet. I. No. 251; IV. No. 1223; VB. 7 (2); VC. 4 (17); Weber. II. No. 1888; 1889.
- (41) Antarvācanā (cf. Vel. No. 1445) is a sort of an indirect commentry. It narrates the legends suggested in the text and explains the ritual connected with the reading of the Kalpasūtra. This one was composed in Sam. 1457 by Gunaratnasūri, pupil of Devasundarasūri of the Tapā Gaccha. PRA. No. 562.
- (42) Antarvācanā composed by Kulamandanasūri. BK. Nos. 705; 951; JG. p. 52; PAP. 8 (11); 31 (6); PAPS. 39 (3, 7, 8); 46 (10; ms. dated Sani. 1574); 71 (9); PRA. No. 547 (ms.

dated Sam. 1485), VB. 1 (48); VC. 1 (16).

- (48) Antarvācanā by Ratnasekhara JG. p. 52 (footnote).
- (44) Antarvācanā by Jinahamsa. JG. p. 52 (footnote).
- (45) Antarvācanikāmnāya, composed during the reign of Jinasagarasuri, successor of Jinasimhasuri of the Kharatara Gaocha (Gram. 3066). Pet I. No. 290.
- (46) Antarvacya by Bhaktilābha, pupil of Ratnacandra. DA. 73 (13); DB. 7 (30; 31); Pet. V. No. 663.
- (47) Antarvācya by Jayasundarasūri. DA. 18 (37-48; 50).
- (48) Antarvācya by Somasundarasuri (Grain. 1800.). JG. p. 52; PAP. 8 (17 dated Sam. 1491; 19; 23; 24).
- (49) Antarvācya. Anon. Agra. Nos. 547 to 551; AM. 143, 254; 299; 373; Bengal. No. 6969; Bhand. IV. No. 267; VI. Nos. 1130; 1131; Bod. Nos. 1342; 1343; Buh. III. Nos. 77; 99; Cal. X. Nos. 6, 7; JB. 63; Kaira. B. 182 (dated Sam. 1650); JG. p. 52; Kath. No. 1250; Limdi. Nos. 273 (dated Sam. 1525); 274; 334 (dated Sam. 1512); 501; Mitra. IX. p. 149; X. p. 263; PAP. 8 (6; 7); Pet. I. No. 253; IV. No. 1224; V. Nos. 662; 663; 664; SA. No. 1686; SB. 1 (66), VB. 7 (7); Vel. Nos. 1445; 1446; 1447; 1448 to 1451; Weber, H. Nos. 1886, 1891; 1892.
- (50) Stabaka by Parsvacandrasuri. 495; SA. No. 1747.
- (51) Stabaka by Ramacandrasuri of the Madahada Gaccha. Limidi. No. 98 ( dated Sam. 1517 ).
- (52) Stabaka composed in Sam. 1625 by Somavimalasuri, pupil of Hemavimala

- 412; PAP. 31 (10), PRA. No. 1136.
- (53) Balavabodha by Kamavijawa, (Ksemavijaya?) in Sam. 1707. DB. 8 (1-8), PAPS. 27 (8, 10).
- (54) Bālāvabodha in Sam. 1707 by Meruvijaya. Kaira. A. 157.
- (55) Stabaka composed in Sam. 1729 by Vidyāvilāsagaņi, pupil of Kamalaharsa of the Kharatara Gaccha. PRA. No. 561.
- (56) Bālāvabodha composed in Sarn. 1733 by Sukhasagara. DB 8 (2); Limdi. No. 255.
- (57) Mārigalikamālā (Bhāṣāṭikā i. e. in Hindi ) composed in Sam. 1763. Cal. X. No. 10.

करगाचार Mitra. VIII. p. 111; Vel. Nos. 1447;

करपान्तकस्तव of Asadhara. Limdi. No. 540.

कल्पाध्ययन or Daśāśrutaskandha. Bengal. No. This is perhaps Kalpasütra. 4158.

करपारम्भ Bhand. V. No. 1179. See Kalpaprarara bha.

कल्पावर्शसिकसूत्र Bt. No. 20. See Nirayavahsutra. (1) Taka in Sam. 1228. Bt. No. 20.

करपावली Bhand. V. No. 1180.

कल्याणकतथविश्वि  $D\Lambda$ , 39 (72).

कस्याणकविधि of Vinayacandra. SG. No. 85.

- (I) कस्याणकस्तवन (25 (fathas), JA. 25 (12); Samb. No. 472.
- (11) कल्याणस्तवम in 35 Kārikās by Asādhara. Limdi. No. 540.
- Limdi. Nos. 122; 123; 131; 175; (1) the limit of Ugraditya. This is a manual of Medicine. Burnell. p. 66a; Mysore. II. p. 179; III. p. 119; Padma. 47; Rice. p. 318; SRA. 35; 231; SRB. 6; 173.
  - (11) **Keniumita** of Kumarasenadeva, AK. No.
- of the Tapa Gaccha. Limdi Nos. 411; (III) \*\*\* (Kaparese) by Citrakavisena.

(IV) metrosives of Püjyapādā. Mud. 242.

Televisis in 51 Gāthās (Be. tittham pavayaṇa.) Bengal. Nos. 7152; 7452;
7690; JA. 106 (1); Pet. I. A. pp. 48;
56; 67; 82; 86. See Pancakalyāṇastuti.

कस्याणमन्त्रिरकायास्तवन by Mallisena. Pet. V. No. 911.

- (I) **कल्याणमन्दिरपादपृतिस्तवन** by Premajī. BK. No. 306.
- (II) कस्याणमन्दिरपादपूर्तिस्तवन by Kāntivijaya. PRA. No. 596.
- (III) कह्याणमन्दिरपादपूर्तिस्तवन composed by Bhāvaprabhasūri in Sam. 1791. See Jainadharmavarasamstavana.
  - Svopajňa Tika in Sam 1791.
     No. 1835.

कल्याणमन्दिरपूजा of Vijayakirti. CP. p. 632.

- (I) कल्यानमञ्ज्ञिताचापन of Devendrakirti. Idar. 162; List.
- (II) कर्याचमन्दिरवतीचापन of Surendrakirti. List. र् कर्याणविष्यक्षीत्र of Siddhasena Divākara, also known as Kumudacandra. It contains 44 stanzas. It is published in the Kāvyamālā, Guccha VII. It is also edited and translated into German by Jacobi in Ind. Stud. Vol. 14, p. 376 ff. It is also edited with the commentaries of Kanakakusala (2) and Mānikyacandra (8) by H. R. Kapadia in the D. L. P. series, No. 79, Bombay, 1932. Agra. Nos. 3236 to 3255; Baroda. No. 2139; Bengal. Nos. 4325; 6768; 7434; 7549; 7690; 7694; Bhand. V. No. 1070; VI. Nos. 992; 1003 (35); Bik. Nos. 1489; 1674; BK. 233; BO. pp. 29, 58, Bod. Nos. 1387 (7); Buh. I. No. 48; III. No. 149; VL Nos. 574; 575; Cal. X. Nos. 29 to 36; Chani. No. 1039; CP. pp. 632; 633; DA. 41 (79 to 96); 75(12), DB. 24 (65-66); Hamsa. Nos. 278; 1255; 1293; JHA. 58 (2 c.); Kaira. B. 56; 72; Kath. - No. 1251; Limdi. Nos. 91; 92; 641;

- 763; 764; 870; 930; 1022; 1023; 1024; 1154; 1155; 1385; 1432; 1569; 1595; 1620; 1692; Mitra. IX. pp. 161, 190; PAP. 39 (40), PAPS. 45 (37; 39); 48 (37; 38; 39); 66 (51), Pet. I. A. p. 93; III. A. p. 227; IV. Nos. 1225; 1226; 1440; V. Nos. 665; 666; VI. Nos. 626; 640; 673; 690; VI. p. 143; No. 94; PRA. Nos. 188; 475; 1242 (No. 38); Samb. Nos. 97; 314; SG. Nos. 2010; 2163; 2306; Strass. p. 300; VB. 8 (16; 21; 28); 9 (32); VC. 4 (15; 18; 19; 34); Vel. Nos. 1799-1801; Weber. II. No. 1968 (a).
- (1) Ţīkā called Vyākhyāleśa (Grani. 555) composed by Harsakirti, pupil of Candrakirti of the Nagapuriya Tapa Gaccha (Be:-śrimatpārśvajinam.). The date of composition as given in JG. p. 275 (Sail 1668) is probably wrong. It should be about 35 years earlier. See Vel. No. 1828, and the Kath. which is dated Sam. 1635. Bengal. No. 6664, BO. p. 58, DA. 4(57; 58), DB. 24 (57; 58; 59); JHA. 58 (2c.); Kath. No. 1252 (dated Sani. 1635); Limdi. Nos. 91; 764; Mitra. IX. p. 190, PAZB. 5 (26), Pet. IV. No. 1225; PRA. No. 784; 1242 (No. 38); Vel. No. 1801.
- (2) Tīkā composed in San. 1652 by Kanakakuśalagani, pupil of Hīravijayasūri of the Tapā Gaccha. (Be:-pranamya pārśva.) Bhand. VI. Nos. 1132; 1133; DA. 75 (12); Kaira. B. 72; Limdi. Nos. 1022; 1023; Pet. V. No. 778; VB. 8 (21); Vel. No. 1800; Weber. II. No. 1968 (a').
- (3) Tikā (Grain. 250) by Gunasāc gara, pupil of Sāgaracandra, pupil of Amaraprabha, a spiritual descendant of Vādi Devasūri. JG. p. 275; Pet. III. A. p. 227 (quotatiou).
  - (4) Tika by Gunaratnasūri, pupil of

Devasundarasuri of the Tapa Gaccha. Bengal. Nos. 7434; 7549; DA. 41 (60 to 63; 68), PAPS. 66 (51).

- (5) Tikā by Puņyasagaragaņi. Pet. V. No. 665.
- (6) Saubhāgyamanjari (Grani, 346). Kiel, I. No. 13 (dated Sam. 1627. Be:-bhāsvadratnagabhastibhib).
- (7) Țikā by Cāritravardhanagaṇi, pupil of Kalyānarāja of the Kharatara Gaccha. Baroda. No. 2139, DA. 41 (56).
- (8) Dīpikā composed in Sun. 1668 (according to PAPS, note), by Maņikyacandra, pupil of Ratnacandra, pupil of Śānticandra of the Tapā Gaccha (Be:raivatādriśiras). BK. No. 233; Chani. No. 1039; DB. 24 (55; 56); PAPS. 48 (38); PRA. No. 188; VB. 8 (28).
- (9) Vṛtti composed in Sain. 1695 by Samayasundara, pupil of Sakalacandra of the Kharatara Gaccha (Be:-- parśvanātham jinam). PRA. No. 475; VB. 8 (16).
- (10) Avacūri by Guṇasenasūri (Guṇaratana? See No. 4). JG. p. 275; PAPS. 48 (37; dated Sam. 1523); SA. No. 1646.
- (11) Tīkā by Devatilaka of the Ukeś. Gaccha. JG. p. 275; PAPS. 45 (39).
- (12) Tikā by Ratnacandra, pupil of Sānticandra of the Tapā Gaccha. This commentary is mentioned by the author himself in his commentary (composed in Sani. 1676,) on Samyaktvasaptatikā. PRA. No. 305. No. mss. are however, known to me.
- (13) Tikā composed in Sani. 1710 by Jinavijayagaņi, pupil of Devavijayagaņi. JG. p. 275; PAPS. 45 (37).
- (14) Vrtti by Jayanandasuri (by Gunaratna?). VB. 9 (32).
- (15) Vrtti by Kamalavijaya. VC. 4 (15, 18; 19).

- (16) Vṛtti by Tapacārya (Digambara. Be:-śrīpārśvajinamanamya.). CP. p. 632; Keith. No. 65; PAP. 39 (40).
- (17) Tīkā. Anon. Agra. No. 3240; Bengal. Nos. 2610; 7679; Kaira. B. 56; Limdi. Nos. 650; 763; 930; 1385; 1650; Pet IV. No. 1226; V. No. 666; Surat. 1, 5; VC. 4 (34).
- (18) Bālāvabodha by Merutunga. Limdi. No. 92.
- (19) Bālāvabodha by Manoharadāsa (Digambara). PAPS. 48 (39).

heयाणमन्दिरस्तोबच्छायास्तवन in 45 Anustubh Slokas, composed by Ratnamuni (Be:-śreyobijamava.) It is published in the DLP. Series No. 79 (p. 250), Bombay, 1932. See also Kalyāṇamandiracchāyāstavana.

Series No. 21, Sani. 1979.

कल्याणाळोचना in 54 Prākṛta Gāthās by Brahma Ajita. Published in the MDG. Series, No. 21, Bombay. Sain, 1979.

कवनहारभक्तीर्णक in 123 Gathās sometimes ascribed to Jinacandra, pupil of Jinesvara. DB. 35 (211); JG. p 66; Patan Cat. 1. p. 374 (quo.), PAZB. 14 (7); Pet. V. A. p. 69; VI. No. 579; Surat. 1 (1237).

कवलवान्द्रायणव्रतीचापन of Yasahkirti. Idar. 73 ( 2 copies ); MHB. 19.

कविकर्णकुण्डल of Cañcarika Kavi. Hebru. 19.

- (1) manager a metrical Dhātupātha accrding to the system of Hemacandra's grammar, composed in imitation of Vopadeva's work by Harsakula, pupil of Hemacumalasuri of the Tapa Gaccha. It is published in the YJG. Suries, No. 12, Bhachagar. DA. 61 (35); VB. 10 (27).
- ( II ) कविकल्पद्रम Anonymous.
  - (1) Vrtti (Grain, 1754). JG. p. 306.
  - (2) Avacuri by Vijavavimale. JG. p. 306.

- J(1) कविकल्पलता (कविज्ञाक्षा) of Devasena, son of Vagbhata, minister of Malwa. It is published in the Bibliotheca Indica Series. Patan Cat. I. Intro. p. 48.
- ( II ) कविकल्पलता (कविज्ञिक्षा ) of Amaracandra. See Kāvya-kalpalata.
- कविकाच्यगर्भचक in 116 stanzas by Samantabhadra-CP. p. 633; see Siddhapriyastotra. It is also called Jiyasataka and Smrtividya.
- J किंदिवर्ण A work in Prakrta on Prakrta metres in five chapters. It is alluded to in Jinaprabha's commentary on Ajitasantistava (in Sani. 1365). The author quotes a stanza from Hemacandra's (handonusasava, and mentions Kumarapala in the illustrations of Ghattā and Kadava. He also quotes Prākrta verses from Jinasinhasūri, Sūraprabhasūri and Tilakasūri. I have edited the work along with its Vrtti from the single manuscript, namely, Kiel. / II. No. 15, in the Annals, BORL, 1935. The author's name is not known.
  - (1) Vrtti Anon. Kiel. H. No. 15. In this commentary three writers on Sanskrit metres i e. Sura, Pingala and Trilocanadasa and two writers on Prakrta meters i. e. Svayambhū and Manoratha, as also the Chandahkandah, a work on Prākrta metre, are mentioned and quoted. The commentary also quotes a verse from Pādaliptasūri.
  - कविग्रह्मकास्य is a commentary on Vopadeva's Kavirahasya, by Ravidharma. JG. p. 329; Patan Cat. I. Intro. p. 54.
    - (1) Svopajňa Vrtti. JG. p. 329; this is perhaps a mistake. According to CC. I. p. 87 Kaviguhya is only another name of Kavirahasya.
  - फवितामवपरिहारवृत्ति JG. p. 315. This is probably the same as Kavimadaparihāra.
  - कविमदणरिहार composed, during the spiritual reign of Hiravijavasuri, by Santicandra, pupil

- of Sakalacandra of the Tapa Gaccha. BK. No. 270; PRA. No. 280.
- (1) Tika Svopajňa. BK. No. 270; PRA. No. 280.
- (1) कविरहस्य treating of Sanskrit roots in 298 stanzas, by Ravidharma. DB. 38 (24); JG. p. 329.
  - (1) Svopajňa Vrtti. DB. 38 (24); JG. p. 329. Also see Kaviguliyakāvya.
- (II) matera Anonymous. (Grain. 400). Very probably the same as above. For other Kavirahasyas compare (C. II. p. 19. VA. 5 (8); VB. 10 (33).
  - (1) Vrtti. VB. 10 (33).
- (1) **新宿宅報** of Jayamangulacārya (Gram. 300). JA. 5 (4); Pet. I. A. p. 78.
- (II) कविशिक्षा of Vinayacandra, pupil of (?) Bappabhatta : cf. Patan Cat. I. Intro. p. 47. Bt. No. 498; JG. p. 315; PAS. No. 296; Patan Cat. I. pp. 47-50 (quo.).
- (III) कविशिक्षा of Amaracandra. See Kāvyakalpalatā.
- कषायप्राभृत in about 236 Gāthās composed by a Digambara writer called Guṇadhara Ācarya.
  - (1) Curnavrtti (Gram [6000) by Yativrsabha, who studied under Nāgahastin and Aryamanksu, both pupils of Gunadhara Acarya.
  - (2) Uccaranavrtti by an unknown author (Grain, 12000).
  - (3) Vrtti by Samakuṇḍa Ācarya (Grain, 6000).
  - (4) Gidamani Vyakhya by Tumbulūracārya.
  - (5) Prakrta Tika (Grain, 60000) by Bappadeva Guru.
  - J (6) Jayadhavala composed in Saka 759, by Vîrasena and Jinasena II (Gram. 60000). It is in mixed Sanskrit, Prākṛta and Kamada. See J. H. Vol. 12. p. 382.

The Dhavalā of Virasena on the Mahā-karmaprakṛti Prābhṛta (also known as the Ṣatkhaṇḍāgama) is now being published by Prof. H. L. Jain at Amaraoti, Berar.

कष्टावली Bengal. No. 6730.

कस्तूरीप्रकर SB. 2 ( 95 ).

- (I) करत्रीपकरण by Somasundara Upadhyaya (Grain, 1000). VB, 9 (26).
- (II) **arta (III art of by Samvega sundara.** BK. No. 279.
- (III) कस्त्रीप्रकरण in 182 Kārikās, composed during the reign of Hīravijayasūri, by Hemavijayagani, pupil of Kamalavijayagani of the Tapā Gaccha. It is published by Bhimsi Manek, Bombay, 1908. Hamsa. No. 144; JG. p. 176; PAP. 19 (89 dated Sam. 1656).
  - (1) Svopajňa Vrtti. JG, p. 176.
  - (1V) **कस्त्रीप्रकरण** of Hemavimalagani (Hemavijaya?). Chani. No. 412.

**काकजङ्घकोकासकथानक** Weber, II. No. 2009.

काकरत JG, pp. 354; 364; Limdi, No. 1484; SA, No. 1904.

काकुत्स्थचरित्र of Vādirajasuri. This is mentioned by the author in his Yaśodharacaritra, 1. 5. But no mss. of it are yet known to me. Cf. Pet. IV. A. p. 163 . . . 7

कागपरीक्षा Bengal, No. (804.

**काञ्चिकपूजा** Buh. VI. No. 576.

कातन्त्रद्ट्याश्रयकाट्य in Sanskrit, Jesal. No. 873 (dated Sani, 1546).

(1) Avaciri. Jesal. No. 873 (dated Sam. 1346).

कातन्त्रप्रयोगसमुख्य ( Grain, 500 ). Bt. No. 460.

**कातन्त्रविश्वमस्त्र** in 21 stanzas (Be :- kasya dhátoh). -Bhand. V. No. 476; Vl. No. 530; Buh. III. No. 36; CC. I. p. 90; CP. p. 634; IO. No. 789; JG. p. 305; PAPS. 69; (61); Pet. V. No. 217; Weber. II. No. 1632.

(1) Tika composed in Sam. 1352, by .

- Jinaprabhasuri, pupil of Jinasimhasuri of the Kharatara Gaccha. DC. p. 48; JG. p. 305.
- (2) Avacuri composed in Sain 1625, by Cāritrasimba, pupil of Matibhadra of the Kharatara Gaccha. BO. p. 58; Buh. III. No. 36; CC. I. p. 90; IO. No. 789; Weber. II. No. 1632.
- (3) Tīkā or Avacuri. Anon. Bhand. VI. No. 530; Pet. V. No. 217 (dated San. 1693).

कातन्त्रज्याकरणसूत्र by Sarvavarman. It is published with Rupamālā Vṛṭṭi by Hiracand Nemicand, Bombay, Sam. 1952 and by Biharilal Kathanera, Bombay, A. D. 1927.

- (1) Vrtti by Durgasinha. CC. I. p. 90; H. p. 17; HI. p. 19; DC. pp. 9; 12; 33; 53; Idar. 145 (2 copies); 149 (5 copies); Jesal. Nos. 117; 272; 765; Kiel. H. No. 44; Kundi. Nos. 67; 110; 206, 328; Pet. IV. A. 14; V. A. p. 41.
- (2) Vṛttivivaraṇapañ jikā (see CC, I. p. 90; H. pp. 17; 192; HI. p. 19) by Trilocanadasa, son of Megha, a non-Jain. Bt. No. 148; DC, pp. 9; 12; 17; 33; 53; IO, No. 748; Jesal. Nos. 117; 272; 765; Kundi. No. 328; Ulwar Catalogue, EX, No. 1127.
- (3) Vrttivivaranapañjikādurgapadaprabodha by Jinaprabodha (alias Prabodhamurti, see DC, p.17), pupil of Jinesvara (Grain, 3161). CC, I. p. 90; DC, p. 17 (dated Sam, 1328); 10. No. 748, Jesal. Nos. 272; 765; JG, p. 305; Kiel. H. No. 44; Kundi, No. 328.
- (4) Sabdasiddhivrtti by Mahādeva, son of Dhuṇḍuka. Kiel. II. No. 60 (palm ms. dated Sam. 1340).
- (5) Daurgasimhadipika (Grain 4000) by Gautama, pupil of Virasimha Upadhyāya. JG. p. 305; Kundi No. 67.
- (6) Balāvabodha composed in Sain. 1444 by Merutingasūri, pupil of Mahen-

draprabha of the Ancala Gaccha. Bhand. VI. No. 1360; CP. p. 714; DA. 61 (68); Hamsa, Nos. 206; 230; Idar. 153; Kundi. No. 19; PAP. 39 (34); 41(21), PAPL, 5 (46); 6 (6, 7, 13): PAPR. 18 (39); PAPS. 72 (21), 80 (90); Samb. No. 44; Vel. No. 22.

- (7) Vistāra by Vardhamāna, priest of King Karnadeva. Was he a Jain? CC. I. p 90; Idar. 149 (dated San. 1453); Kiel, H. No. 278; Mud. 532; SG. No. 1446.
- (8) Riipamālāvrtti by Bhāvasena Traividya, a Digambara writer. AK. Nos. 145 to 151; CC. I. p. 90; II. p. 17; III. p. 19; CMB. 66; 173; CP. pp. 633-635; 662; Idar. 145(4 copies); 149; Hebru. 8,10;46; KO. 159; 164; 168; 169; 170; 171; 174, Mad. 52; 87; 91; 92; 100; Mysore. 1. p. 44; H. p. 169; Padma. 10; 60; 85; 113; Pet. III. No. 248 (dated ) Sain. 1535); Vel. No. 21.
- (9) Kālāpakavisesavyākhyāna (Gram. 325); Bt. No. 453.
- (10) Catuskavrtti-Tippna by Golhana. PAPS. 72 (1); Vel. No. 73.
- (11) Kaumarasarasamuccaya is a metrical commentary (Gram. 3100) based on three earlier commentaries. Bt. No. 455; JG. p. 304.
- (12) Akhyanavriti by Moksesvara, possibly a Non-Jain (Grain. 5804). JG, p. 304. See also CC, L. p. 90.
- (13) Vrtti by Prthvicandrasūri (Gram. 4000). JG. p. 304.
- (14) Vrtti. Anon Bt. No. 449 to 453; pare (C. L. p. 90; II p. 17; III. p. 19.
- कातम्बसंद्रम JG. p., 305 (a palm ms. of foll. 225). Is it Katantravibhramavrtti?
- जातन्त्रोत्तर also called Siddhananda (Vijayananda according to JG. Vidyananda acc. to Bt.), composed by Vijayananda or Vidyā-

nandasūri. It is only upto Samasaprakarana. Bt. No. 461; DC. p. 24, Jesal. Nos. 147; 815 (both palm); JG. p. 305; Kundi. No. 69; Pet. IV. No. 487; IV. A. p. 16 (quotation).

काव्यवरी of Bāṇabhatta, a non-Jain author.

(1) Tikā by Bhānucandra and Siddhicandra of the Tapa Gaccha. CC. I. p. 92. It is published by N. S. Press, Bombay.

कावम्बरीवर्षण of Mandana Mantrin. JG. p. 334. This is the same as the next.

काव्यक्तिमण्डन by Mandana Kavi. It is an epitome of Bana's work, and is published by the Hemacandra Sabhā, Patan, Series No. 8. Chani. No. 230; JG. p. 334; PAZB. 23 (1; dated Suin. 1504); SA. No. 819; Surat. 1, 4, 5, 7.

कामकन्द्रहा Bengal. No. 7033; Surat. 4.

কামঘ্ৰত্ৰত্ব See also Pāpabuddhidharmabuddhikathā; published by Hiralal Hamsaraj, Jamnagar, 1909 and 1922. Agra. No. 1635; Buh. H. No. 276; DB. 31 (68; 69); Limdi. No. 805; Surat. 1, 4, 5, 7, VC, 4 (4).

कामचाण्डालिनीकल्प of Mallisenasuri, pupil of Jinasenasūri. It has 5 Adhikāras. Padma. 36; SRB. 113.

कामरवचरित्र composed in Sain. 1409, by Merutungasuri of the Ancala Gaccha. Published by the Hemacandra Sabha, Series No. 18, Patan, 1928. Hamsa. No. 1473, PRA. No. 315; Surat. 1, 6.

कामधेनुकाव्यकथा JB. 122.

कामप्रदाप of Guṇākara. DB. 23 ( 26 ).

458; 459 ; JG, pp. 304 ; 305 ; also com- √anufeufarenia in 24 Prākrta stanzas. It is published in the JAS, series, (No. 8), Bhavnagar, Sain. 1968. Agra. Nos. 929-931: 3256-3262; Bhand. V. No. 1181; Buh. H. No. 277; Chani. No. 371; DA. 60 (153-169); 76 (53); DB. 35 (137 to 140); Flo. No. 672; Kath, No. 1262,

PAP. 19 (118); PAPS. 80 (30); Pet. V. Nos. 672; 673; SA. No. 630; Surat. 1, 11; VA. 5 (13); VC. 4 (6); VD. 4 (14); Vel. No. 1802.

- (1) Tikā composed by Kulamandanasūri, pupil of Devasundarasūri of the Tapā Gaccha. Bhand. V. No. 1181; Buh. II. No. 277; Chani. No. 371; DA. 60 (153-165); DB. 35 (137-140); Flo. No. 672; Hamsa. Nos. 921; 1068; 1087; PAP. 19 (118); PAPS. 80 (30); SA. No. 630; Surat. 1, 11; VA. 5 (13); VD. 4 (14).
- (2) Tīkā by Ratmasiniha, DA. 104 (53), JG. p. 145.
- (3) Tika. Anon. Agra. No. 929; Hamsa.
  Nos. 1068; 1087; Pet. V. Nos 672;
  673; Strass. p. 432c; Vel. No. 1082.

कायोत्सर्गनिर्युक्ति of Bhadrabāhu in 55 Gathās. JA. 95 (7); Pet I. Nos. 273; 306; I. A. p. 62; V. A. p. 67.

कायोत्सर्गविधि Pet. VI. No. 633.

कारकखण्डन CP. p. 634.

कारकन्यास SA: Nos. 419; 638.

कारकपरीक्षा DA. 63 ( 22 dated Saris 1714 ).

कारकसंबन्ध by Sarabhasanandin, DA, 61 ( 43 ).

कारकसंबन्धोद्योत by Vinasvaranandin. Mysore. II. p. 169.

कारकसमुख्यय See Karakoktisannicaya.

कारकाविवार in Sanskrit. Limdi. No. 920.

- Sain. 1280 by Sriprabha. BO. p. 29; Bt. No. 445; SA. No. 439.
- (1) anticasys quantum are also called Jūānapancamīmāhātmya or Saubhāgyapancamikathā or Varadattagunaman jarīkathā, composed in Sari. 1655 by Kanakakuśala, pupil of Vijayasenasūri of the Tapā Gaccha. It is in Sanskrit. Published by Hiralal Hamsaraj, Jamnagar, 1925-26. Also in the Parvakathāsangraha, I. YJG. Series, No. 16, Benares, Vir. Sani. 2436.

Bhand. VI. No. 1349; Bik. No. 1486; Buh. II. No. 387; Chani. No. 781; CP. p. 713; DA. 60 (266-284), 76 (93); Idar. 108; 124; Jesal. No. 1067; JHA. 56 (2c.); JHB. 35 (2c.); 54; Lindi. Nos. 1018; 1107; 1209; 1380; 1381; 1458; 1517; 1529; 1718; 1720; Mitra. IX. p. 5; PAP. 62 (12); PAPS. 48 (135); 62 (22); 63 (6; 16); 80 (112); PAZA. 11 (8); PRA. No. 1179; SA. No. 242; Tapa. 49; VB. 22 (5; 15; 30); VC. 8 (25; 27); 9 (11); Vel. Nos. 1838; 1839; 1840.

- (II) कार्तिकशुक्रपञ्चमीमाहात्म्यकथा (Gadya). DA. 60 (270; 271); Limdi. No. 1500. Also see Jäänapäñcamīkatha.
- (I) **कार्तिकसौभाग्यपञ्चमीमाहात्म्यकथा** Anon. Bengal. No. 6672; Flo. Nos. 748; 749 (both in 149 stanzas), Surat. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
- (II) कार्तिकसीमाग्यपञ्चमीमाहात्म्यकथा by Manjusuri. BO. p. 58.

keya (cf. for contents etc. Bhand. IV. p. 113). It contains 489 Präkṛta Gāthās and is published by Natha Ranga Gandhi, Bombay and in the Sulabha Jain Granthamālā, Calcutta, 1921. Also see Winteruitz, History, H. p. 577. AD. Nos. 85; 139; 142; Bhand. IV. No. 290; VI. No. 1041; Buh. VI. Nos. 698 699; CMB. 23; 98; 146; CP. p. 634; Kath. Nos. 1217; 1218; Pet. IV. No. 1409; 1500; VI. Nos. 688; 689; 690; PR. No. 86; SG. No. 2469; Strass. p. 300;

(1) Tikā composed in Sain. 1613 by Subhacandra, pupil and successor of Vijayakırti of the Mülasangha. In this commentary, many passages from Brahmadeva's commentary on Dravyasangraha are quoted; cf. ABORL VII. p. 157. AD. Nos. 139; 142; Bhand. IV. No. 290; IV. p. 113; 398 ff.; BO. p. 58; CMB. 146; CP. p. 634; Kath. No. 1217; MHB. 11; Pet. IV. No.

1409 = IV. A. p. 142 (quotation); Strass. p. 300.

कारुकाचार्यकथा See Kālikācaryakathā.

काल्यकविचार in 85 Gathas was composed in Sain. 1267. JG. p. 137; Limdi. No. 930.

काञ्चान in Sanskrit (Grain, 2641). JG. p. 354; VB. 10 (31).

काल्ह्याचिकिका PAZB. 12 (14). See Kālasvarūpakulaka (1).

(1) Tika. PAZB. 12 (14).

कालविचारशतक Kiel. II. No. 77.

कालशतक by Municandrasūri. JG. p. 208; VB. 9 (10).

This enterth in 74 Åryas composed by Dharmaghosa, pupil of Devendra of the Tapa Gaccha. It is published by the JAS., Bhavnagar, Sain. 1968. Agra. Nos. 1875-1880; Baroda. No. 1795; Buh. II. No. 185; Chani. No. 292; DA. 59 (58-71); DB. 34 (94-99); Flo. Nos. 703; 704; JG. p. 143; JHA. 47 (2c.); Limdi. Nos. 930; 1007; 1143; PAP. 21 (14); Pet. I. No. 275; IV. No. 1227; IV. A. p. 82 (quotation); V. No. 667; PR. No. 181; Surat. 1, 2,5. 8, 9, 11; VA. 5 (14); VB. 10 (11); Weber. II. No. 1975.

(1) Avacuri. Anon. Buh. II No. 185: DB, 34 (94; 95); Limdi. Nos. 930; 1143; Weber. II. No. 1975.

- J(1) \*\*NOCARUSTON in 32 Apabhranisa stanzas, by Jinadattasüri. It is published with a commentary in the Apabhranisakāvyatray, No. 37, Gaek. O. Series, Baroda, 1927. Baroda. Nos. 682: 717; DB-35 (98): Jesal. No. 138; Kiel. III. No. 167; PAZB, 12 (14); PRA. No. 957.
  - (1) Vrtti by Jinaprabhasuri, DB, 35 (98).
  - (2) Vivarana by Suraprabha. Baroda. Nos. 682; 717; DI. p. 49; Jesal. No. 138.
    - (3) Vrtti by Jinapála Upadhyaya,

pupil of Jinapati. JG. p. 158.

(4) Vrtti. Anon. PAZB. 12 (14).

(II) कालस्वकपङ्गलक of Dharmaghoșa. See Kālasaptatikā.

कारुस्वकपद्वार्त्रिका of Junadatta. See Kālasvarūpakulaka I.

- Acārya, who transferred the date of the Paryusaṇā festival from the fifth to the fourth of the first half of the month of Bhādrapada. It is usually found at the end of the manuscripts of the Kalpasūtra. But independent copies of it also are not wanting. It exists in many recensions, some of which are in Sanskrit and others in Prākṛta. Almost all these recensions have been carefully examined and analysed by Prof. N. W. Brown in his Story of Kālaka, Washington, 1933.
- (I) missaraiaau (Mara sa sa sa This version is in mixed prose and verse. It is mostly in Prakṛta, with a few stanzas in Sanskrit and Apabhranisa. This is styled as the Long Allonymous Version? by Brown and is edited with English translation from six mss., in the Story of Kalaka, at pp. 36-70. Brown considers this as the oldest version. JA. 107 (2); Pet. I. A. pp. 18, 51; 69; III. A. p. 26; Sangha Bhandar, Patan, Nos. 4 (2; palm ms. dated Sani. 1336); 7 (2; palm ms.); 47 (2; palm ms. dated Sani. 1344). All these are also the mss., of the Kalpasutra.
- (11) anisaluiaun (31 got undir) This version contains about 153 Prakrta stanzas. Sangha Bhandar, Patan, 6 (2). This also is a palm-leaf ms. of the Kalpasütra; cf. Brown, Story of Kalaka, p. 26; also cf. Patan Cat. I. p. 389. Perhaps PAP. 11 (28) is a ms. of this version (ms. dated San. 1490).
- (III) कार्किकाचार्यकथा (उतुङ्कभइसास्त्र) This version is in about 108 Prakrta stanzas. Sanigha

Bhandar, Patan, 58 (2; a palm-leaf

ms.); ef. Brown, p. 27.

(IV) missing a and a contains 85 Prākrta stanzas. Saigha Bhandar, Patan, 2 (2; a palm-leaf ms. of the Kalpasūtra); cf. Brown, p. 28, and Patan Cat. I. p. 388. At Patan Cat. I. p. 261 (quo.), this version is ascribed to Vinayacandra, pupil of Raviprabha, and contains only 78 Prākrta verses. This author had assisted Udayasinha in his commentary on Dharmavidhi in Saii. 1286; cf. Pet. V. A. p. 115.

(V) anicanalaau ( Augent Minhaud) This version is in about 132 Prākṛta stanzas. Saṅgha Bhandar, Patan, 82(1; a palm-leaf ms. of the Kalpasūtra); PAS. 221 (This also is a plam-leaf ms. of the Kalpasūtra); Brown, p. 28. and Patan (at. I. pp. 147 (quotaion); 372; 406; (ms. dated

Sanivat 1377).

(VI) कालिकाचार्यकथा (पडिसिद्धंपि कुणंतो) this version is almost wholly identical with No. (V). JA. 60 (4; a palm-leaf ms. of the Kalpasutra); PRA. No. 1294; cf. Brown, p. 29.

- (VII) 本 ( उत्पत्तिविगम ) The version consists of about 88 Sanskrit stanzas, composed by Vinayacandra, pupil of Ratnasinihasūri and author of Kalpasūtra—ṭīkā (No. 7 m Sani. 1325). Ahmedabad, Lohar Pol Bhandar, 91 (3); PAZB. 21 (33); Sangha Bhandar, Patan, 5 (2; a palm—leaf ms. of the Kalpsūtra); cf. Brown, p. 29, and Patan (at. I. p. 377 (ms. dated Sani 1364).
- (VIII) कालिकाचार्यकथा (पश्चम्यां विदितं पर्व) This version contains 52 Sanskrit Ślokas, which were composed by Maheśvarāsūri of the Pallivāla Gaccha in Sani. 1365, as an appendix to a ms. of the Kalpasūtra written at his advice, in the same year.

JA. 60 (3) = Pet I. A. p. 29 = PRA.No. 1296. Compare Brown, p. 30.

(IX) कालिकाचांयकया ( श्रीसीमन्धरतीर्थेश) This is

the version of the Prabhävakacaritra. It contains 156 Sanskrit stanzas and is printed in the N. S. P. Edition of the Prabhāvakacaritra, at pp. 36-46. Compare Brown, p. 30.

- (X) **This version consists of 67 Sanskrit stanzas.** See Brown, p. 31 (Bhavnagar ms. on paper).
- (XI) कालिकाचार्यकथा (पर्वेदं भाष्ट्रपश्चस्याः) This version contains 74 Sanakrit stanzas, composed in Sain. 1325 by a layman called Pradyumna at the request of Hariprabhasūri, cf. Patan (at. I. p. 151 for quotations etc. PAS. No. 234 (a palm-leaf ms. of the Kalpasūtra).
- (XII) कार्डिकाचार्यकथा (अत्थित्थ भारहे बासे) This version is in about 100 Prākrta staznas, composed by Bhāvadevasūri, who describes himself as a descendant of Kālikācārya himself. This version is edited by Leumann at ZDMG, Vol. 37, p. 493ff., and by Brown, Story of Kālaka, p. 87 ff.

  AM. 206; DA. 18 (19); JA. 89 (8); Jesal. No. 386; Limdi. No. 89 (ms. dated Sain. 1538); 263 (ms. dated Sain. 1481); 930; Pet. J. A. p. 30; RASLondon (ms. dated Sain. 1461, mentioned by Brown).
- (XIII) कालिकाचार्यकथा (नयरीम धरावासे) This version contains 57 Prakrta stanzas composed in Sani. 1389 by Dharmaprabhasūri. Edited by Brown, at Story of Kālaka, p. 92 ff., and also by Leumann at ZDMG., vol. 37, p. 505 ff. Ahmedabad, Lohar Pol Bhandar, 38 (3); (a ms. of the Kalpasūtra); Cambay, Vijayanemisūri Bhandar, 181 (2); PAZB. (19; dated Sain. 1502); for the other European miss., see Brown, p. 93. The following mss. also are very probably of this version:—Limdi. Nos. 332; 598 (dated Sam. 1472); 774; and 930. The two middle ones are illustrated with beautiful pictures.

- (XIV) and an analysis (all all and an analysis of the Kalpasitra in the DLP. Series, No. 18, Bombay, 1914. It is also edited from 11 mss. by Brown, Story of Kälaka, p. 98 ff. See also Buh. II. No. 337. In addition to these 12, I may mention only one more ms., namely, Limdi. No. 153. See also Patan Cat. I. p. 411 No. 3-2.
- (XV) कालिका बार्यकथा (ह्यपिक्णीयपयाचा) This version is in 120 Präkṛta Gāthās. Edited from nine mss. in his Story of Kālaka, p. 71 ff. In addition to these 9 mss., the following Limdi. mss. also seem to contain this version:—Limdi. Nos. 679, 680, 930; cf. also AM. 397; Pet. I. A. p. 17; III. A. p. 225.
- (XVI) कालिकाचार्यकथा (इयपांडणी भी कर्रातस्य) This version is in 105 Prākṛta stanzas and was probably composed by Dharmakirti (afterwards Dharmaghoṣasūri), pupil of Vidyānanda and Devendra Sūris of the Tapā Gaccha. A single ms. of this version is so far known and it is JA. 5 (2). Compare, Brown, p. 33 (No. 15). The information which I have given above and which is not given by Brown was obtained by me from a Prasasti copied out from this ms., for Dr. T. L. Shah, of Baroda, where the following line occurs:— Vidyānandarisinam yo Devindo (ya) Dhammakittidharo.
- (XVII) काविकाचार्यकथा (अवन्तिविसप उञ्जेणीनयरीए)
  This version is from Bhadresvara's Kathāvali. It is in Prakṛta and is written in mixed verse and prose. This is published with an analysis by Brown at Story of Kālaka, pp. 102-107.
- (XVIII) कार्डिकाचार्यकथा (प्रणस्य प्रीसुई) This prose version in Sanskrit was composed by Samayasundara, pupil of Sakalacandra of the Kharatara Gaccha in Sain. 1666.

  It is published along with the Kalpasütra-Kalpalatā in the Jinadattasüri

Pustakoddhāra Fund, Series, Surat, 1939. Besides the two mss. mentioned by Brown, p. 34, the following may be recorded:—Baroda. No. 2994; Bik. No. 1488; BK. No. 1242; Cal. X. No. 57; Chani. No. 913; Kaira. B. 112; PAPS. 48 (93); PRA. Nos. 202; 476.

The following versions, the accuracy of information regarding which cannot be guarranteed, are not used by Prof. Brown in his Story of Kālaka:—

- (XIX) काल्किक्यां कथा in 107 Präkrta Gathas composed in Sain 1566, by Devakallolasüri of the Upakeśa Gaccha. JG. p. 249. It is a manuscript from the Jain Sālā Bhandar, Cambay.
- (XX) कालिकाचार्यकथा by Manikyasūri, PRA. No. 744 (dated Sam. 1646).
- (XXI) कालिकाचार्यकथा by Jinalabhasuri. KN. 19.
- (XXII) कालिकाचार्यकथा in Sanskrit by Kirticandra. JG. p. 249; Pet. I. No. 251.
- (XXIII) काल्किकाचार्यकथा in Sanskrit by a pupil of Vardhamānasūri. Bhand. III. No. 423 (foll. 15).
- (XXIV) कालिकाचार्यकथा by Kulamandana. VD. 4 (17).
- (XXV) कालिकाचार्यकथा by Jinacandrasūri. KN.
- (XXVI) कालिकाचार्यकथा in .119 Prākṛta Gathās by Jayānandasūri. Limdi. No. 124; cf. JG. p. 249.
- (XXVII) काल्किकाचार्यकथा by Rāmacandrasūri. Limdi. No. 98 (dated Sain. 1517).
- (XXVIII) कालिकाचार्यकथा in Sanskrit prose. Pet. IV. No. 1228.
- (XXIX) कालिकाचार्यकथा called Alpātiśayapratipādanaślokavyākhya. JA. 106 (16; Grain 370); JG. p. 249.
- (XXX) कालिकाचार्यकथा of Kamalasamyama (ms. dated Sam. 1567). JHA, 30.
- (XXXI) काहिका वार्यकथा of Laksmivallabla. JHB 31; 35; 54.

(XXXII) कार्डिकाचार्यकथा Anon. Agra. Nos. 544; 1617-1633; Buh. II. No. 337 (this is No. XIV); Bengal. Nos. 7507; 7583; DA. 18 (20-26); 19 (77); 73 (19), DC. pp. 28; 34; Idar. 124; JA. 5 (2; 3); 60 (5); 95 (10); 107 (2); JB. 68; 69, 71; Jesal. Nos. 535; 858; JG. p. 249; JHA. 30 (ms. dated Sam. 1567); Kaira. B. 102; Kath. No. 1248 (Kap. No. 501); Kiel II. No. 14 (Kap. No. 499); 373; Kundi. Nos. 7; 10; 26; 35; Pet. I. A. p. 69; II. No. 287 (Kap. No. 546); IV. Nos. 1228; 1229; V. A. p. 53; Samb. Nos. 27; 85; 115; Surat. 1, 9, 11; Tapa. 29; 30; 31; VB. 8 (2; 22); 9 (31); 10 (2; 3; 29); VD. 4 (20; 24).

(1) Vrtti (Gran. 370). JG. p. 249.

कार्यकल्पस्ता on Rhetoric, is a work in four chapters composed by Amaracandra, pupil of Jinadatta of the Vayada Gaccha, who lived during the reign of King Visaladeva (1243-61); see Bhand. IV. Intro. p. 6. It contains about 452 Sanskrit stanzas and is otherwise called Kavišiksā. In Kavyakalpalata, the author refers to the following works of his own:-Kavyakalpalataparimala and Mañjari, Alankāraprabodin and Chandoratnavali. Agra. Nos. 2834; 2835; 2836; Bhand. III. No. 424; IV. Nos. 268; 269; VI. No. 1363; Bik. No. 598; Buh. II. No. 401; IV. No. 65; VL No. 708; CC. I. p. 101; H. p. 19; HI. p. 22; CP. p. 635; DA. 66 (41-43); DB. 38 (29-31); IO. Nos. 1183-1187; JB. 152; Jesal. Nos. 142; 614, 975; 996; 1017; 1880; JHA. 57 (2 c.); Kaira. A. 45; 53; Kaira. B. 118; 180; Kath. No. 1356; KB. 3 (31), Limdi. No. 909; Mitra. VII. p. 282; PAP. 2 (21); 24 (4); 27(2;55;56); 40(52); 71(5), PAPL. 5 (40); 6 (33); PAPR. 8(3); 12(6); PAPS 34(3), 72 (23); PAZA. 7 (5); Pet. III. No.

589; IV. Nos. 667; 668; VI. No. 327; SA. No. 264; Samb. No. 444; VA. 5 (11; 12; 15; 16); VB. 9 (17; 18; 21; 30); 10 (21); VC. 4 (5); VD. 4 (1); 5 (2); Vel. Nos. 130 to 133.

- (1) Svopajňa Vrtti called Kavišiksa Vrtti (Gram. 3357). Agra. No. 2835; Bhand. III.No.424; IV. No. 269; VI.No. 1363; Bik. No. 598; Buh.IV. No 65; VI. No. 708; CC. I. p. 101; II. p. 19; III. p. 22; CP. p. 635; DA. 66 (41; 42); DB. 38 (29; 30); DC. pp. 22; 38; 57; JB. 152; Jesal. Nos. 142; 996; Kaira. A. 45; Limdi. No. 909; Mitra. VII. p. 282; PAP. 2 (21); 24 (4); 27 (2; 55; 56); 40 (52); 71 (5); PAPL. 5 (40); 6 (33); PAPR. 8 (3); 12 (6); PAPS. 34 (3); 72 (23); PAZA. 7 (5); Pet. IV. No. 668; VI. No. 327; SA. No. 264; Samb. No. 444; VC. 4 (5); VD. 5 (2).
- (2) Svopajňa Vrttiparimala (Gram. 1122); Bt. No. 500; CC. I. p. 101; JG. p. 316; Surat. 1 (264; 265).
- (3) Vṛttimakaranda composed in Sam. 1665 by Subhavijayagaṇi, pupil of Hiravijayasūri of the Tapā Gaccha (Gram. 3196). DC. p. 57; Kaira. A. 45; Pet. VI. No. 327 = VI. A. p. 25; VB. 9 (24; 25).
- (4) Viveka called also Pallavasesa, by Vibudhamandiragani (this is doubtful; JG p. 316; Gram. 10000). DC. pp. 22; 38; Jesal. No. 614 (palm, dated Sam. 1205); JG. p. 316. It begins:— 'yat pallavena vivrtam.'
- (5) Vrtti by Hiravijaya (Gram. 5600). VC. 4 (5). This is probably the same as No. (3).
- (6) Vrtti by Yasovijaya (Gram. 3250). VD. 5 (2).

काष्यकारता भारतार of Amrtadharmagani. KB. 3(66); KN. 48.

कारपञ्चारा of Mammata (Non-jain).

J.....18

- (1) Seńketa composed in A. D. 1160, by Māṇikyacandra, pupil of Sāgaracandra. This is published in the Anandashrin Series, Poona, 1921; also at Mysore, 1922. BO. p. 16; CC. I. p. 102; PAS. Nos. 154; 202; cf. Patan Cat. I. p. 53-54 (quo.); Pet. HI. A. p. 320; Vel. No. 134.
- (2) Tīkā by Jayānandasuri (Gram. 4400). VB. 9 (19).
- (3) Vrtti by Yasovijayagani of the Tapa Gaccha. Patta. l. p. 107.
- (Grain. 3500) by Vijayadevasuri. (This is very probably Subhavijaya's commentary on Kāvyakalpalatā which was composed at the advice of Vijayadevasuri). VB. 9 (24; 25).
- scribes the life of the Pāṇḍavas; cf. Patan Cat. I. Intro. p. 50. Chani. No. 227, PA-ZB. 1 (24; 25 dated Sam. 1504); 23 (25; 29); PRA. No. 1162.
- na Mantrin. It is a poem on Mandana Mantrin. It is published by Hemacandra Sabha, Patan, Series, No. 7. Chani. No. 233; PAZB. 23 (7, dated Sain 1504; 33).

काव्यक्सण ( Grain. 2500 ). JG. p. 316.

काट्यशतार्थी by Somaprabha. SA. No. 505. See Vel. Nos. 1825-27.

काव्यादर्श of Dandin (Non-Jain).

(I) Tikā by Tribhuvanacandra alias Vādisimba. Mitra. III. p. 33.

(1) area of is a work on Rhetoric in 8 chapters, composed by the famous Hemacandra, the preceptor of King Kumārapāla. It appears that the sutras constitute the Kāvyāmsāsana, the Vrtti explaining the sutras is styled Alankāracū damaņi and the commentary which explains the Vrtti is styled Viveka; cf. Vane, Sahityadarpana (2nd ed.), Intro. p. (XIII. Both the Sutras and the commentary are published in the Kāvyamāla Series, Bombay. It is publi-

- shed with Alamkāraciidāmaņi and Vive-ka and with a learned Introduction and notes by Prof. Parikh and Prof. Athavale, at Sri Mahavira Jaina Vidyalaya, Bombay, 1938. BO. p. 57; Buh. IV. No. 265; DB. 38 (39); Kath. No. 1352; kiel. III. No. 153; KO. 127; Limdi. No. 1466; Mysore. II. p. 157; PAP. 24 (16); 27 (40); PAPR. 2 (2); 10 (1); 15 (39); PAPS. 7 (palm ms. dated Sain. 1390); PAZB. 22 (9); Rice. p. 304; SA. No. 182; VD. 1 (20); Vel. Nos. 137, 138.
- (1) Svopajňa Vrtti called Alankāracudāmani (Gram. 2800). Agra. Nos. 2832; 2833; Bik. No. 1460; BO. p. 57; Buh. II. No. 398; IV. No. 265; DB. 38 (39); Kath. No. 1352; Kiel. III. No. 153; KO. 127; Limdi. No. 1466; Mysore. II. p. 157; PAP. 24 (16); 27 (40); PAPR. 2 (2); 10 (1); 15 (39); PAPS. 7 (palm ms. dated Sani. 1390); Patan Cat. I. p. 398; PAZB. 22 (9); Pet. III. No. 571 (dated Sani. 1641); V. A. p. 134; (dated Sani. 1390); Rice. p. 304; SA. No. 182; VD. 1 (20); Vel. Nos. 137; 138.
- (2) Viveka Svopajňa, Agra. Nos. 2832; 2833; Bik. No. 1460; BO. p. 93; PAPR. 2 (2); 10 (1); PAZB. 22 (9); Pet. III. No. 574; VD. 1 (20).
- (3) Yakşamani Vrtti (?), DB, 38 (39).
- (4) Vrtti by Yasovijayagani of the Tapā Gaccha. Mentioned at Pattāvahsannuccaya (Virangam, 1933), Part I, p. 107. No manuscripts are known to me.
- (II) arear and of Vägbhata, son of Nemikumära. This also is a work on Rhetoric. It is divided into tive chapters and is published with the Alankäratilaka in the Kävyamälä Series, Bombay. The author mentions here a Mahākāvya called Raabhacaritra of his own and also a work on Metre called

Chandonussana, written by himself. Neither of these is however, traceable. CC. I. p. 32; DB. 38 (34; 35); IO. No. 1157, Kiel. I. No. 3; PAP. 12 (23); VB. 10 (35), Weber. II. No. 1717.

(1) Svopajna Vttti called Alankāratilaka. CC. I. p. 32; DB. 38 (34; 35); IO. No. 1157; JG. p. 315; Kiel. I. No. 3; VB. 10 (35); Weber. II. No. 1717.

काच्याञ्चाय by Amarakavi. Bt. No. 502. Is it a commentary on Candraloka?

### कारवासकार of Rudrata (non-Jain).

(1) Tippana composed in Sam. 11:5 by Namisadhu, pupil of Salibhadra. For a list of authors quoted by Namisādhu, cf. Kane, Sāhityadarpana (2nd ed.), p. LV. The commentary is published in the Kavyamalā Series, Bombay. Buh. IV. No. 70; CC. I. p. 103; II. p. 20; DI. p. 34; JG. p. 312; Kiel. H. No. 53 (palm ms. dated Sam. 1176); Kundi. Nos. 46; 120; 300; PAZB. 1 (36); 8 (12); Pet. I. No. 159.

(2) Tikā by Aśadharu. CC. I. p. 103; CPI. p. 36.

buddhi. This is a commentary on the well known Kasikā on Panini's Astadhyāyi. BO. p. 94; Buh. VI. Nos. 284-286; CC. I. p. 103; II. p. 23; III. p. 20; Hebru. 29; IO. No. 603; Kiel. III. Nos. 32-34; Mitra. VI. p. 139; Padma. 129; Rice. p. 306; SRA. 55.

(1) Tikā by Mahāmiśra. (C. 11. p. 20.

by Siddhasena. Mysore. II. p. 186.

## काहासक्षयुर्वाविक AD. No. 161.

किरणापरीक्षाकल्प by Siddhasena, pupil of Santisagara. Hamsa. No. 634; SA. No. 211.

> (1) Tikā Anon. Hamsa. No. 634; SA. No. 211.

# किराताञ्जीय of Bharavi (non-Jain.)

- (1) Tikā called Dipikā, composed by Dharmavijayagaņi, pupil of Devavijayagaņi, pupil of Rājavimala of the Tapā Gaccha. DB. 38 (1; 2); JG. p. 334; Mitra. VIII. p. 247; Pet. V. No. 331 (canto I).
- (2) Tīkā composed in Sam. 1613 by Vinayarāma or Vinayasundara, pupil of Ratnākarasūri. Bhand. IV. No. 271; IV. A. pp. 143; 448 (quotation); CC. II. p. 194.
- (3) Tīkā by Rājasundara. VC. 4 (3) Perhaps the same as above.
- (4) Tikā composed in 1603 by Vijavasūri. Chani. No. 902. This is perhaps the same as No. 2 above.

कीर्तिकहोड़ by Bhānucandragaṇi in 300 Ślokas. VB. 10 (13; 14).

कीर्तिकछोलिनी of Hemavijayagani.

Agra. Nos. 2877; 2878; Buh. IV. No. 240; SA. No. 822; VB. 9 (36). It is a eulogy of Vijayasenasūri of the Tapā (iaccha (died Sam. 1671).

Winternitz, Gesch. III. p. 93. Printed in the Bombay Sanskrt Series, 1883. It contains the life of minister Vastupāla of Gujrat. (C. I. p. 108; III. p. 24; Chani. No. 585; Hamsa. No. 629; PAZB. 24 (23); Surat. 3, 9; Vel. No. 1170.

कुण्डकेशर on Astrology. JG. p. 351 (foll. 10 only). कुतकंग्रहनिवृत्तिद्वाभिशिका of Paramananda. Mitra. X. p. 100.

कुन्तलवृंबीकथा in Sanskrit verse. DB. 31 (143); JG. p. 250.

- (I) signification Sanskrit by Vibudhaprabhasuri. Bt. No. 259 (Gram. 5555); JG. p. 242.
- ( II ) **कुन्धुनायचारेब** in Prākṛta. Bt. No. 260.
- (III) कुन्युनायचरित्र Anon. JB. 116 (foll. 103).

कुन्दकुन्द्पञ्चनामकथा List (S. J.)

कुपसकीशिकसङ्ख्याकिरण JG. p. 159. See Pravacanapariksā.

รุงสุ**ลที่จำลาโระน** of Dharmasagaragaṇi. Buh. II. No. 186. See Prayacanaparikṣā.

क्रवेरकथा Limdi. No. 530.

**5 arytın** of Māṇikyasūri. See Nalāyana Mahakavya.

such files such a such a called Hitopadesa, camposed in San. 1677 by Rathacandragani, pupil of Santicandragani of the Tapa Gaccha. This work is mentioned by Rathacandra in the Prasasti to his commentary on Adhyatmakalpadruma. Chani. Nos. 66: 67: DA. 76 (14); DB. 20 (64); JG. p. 159: Hamsa. No. 1084; Limdi. No. 1179; PAPR. 15 (4), PAPS. 65 (85); Surat. 5.

कुमतिउत्थापक KB. 1 (63).

क्रमतिसण्डन KB. 1 (62) ; SA. No. 490.

कुमतिविषयत्तारणजाङ्गुछिमन्त्र the same as Kumatahivisajängulimantra. DB. 20 (64).

**कुमतिशिसामात्रस्थाध्याय** of Mānavijaya. Chani. No. 971; SA. No. 2999.

कुमारतिलक्षकाच्य SB. 2 (162).

कुमारदेवधबन्ध JG. p. 214.

cribing the life of King Kumārapāla and at the same time illustrating the rules of Prākṛta grammar composed by Hemacandra. It is published in the Bombay S. Series, 1900. This poem is really the second part of the Dvyāśrayakāvya composed by Hemacandra, to illustrating Sabdānuśāsana, the first part illustrating Sanskrit grammar being usually known as the Dvyaśrayakāvya (s. v.). Agra, No. 2896.

(II) sancores (Train. 6307), composed in Sain. 1422, by Jaya-

simbasūri, pupil of Mahendrasūri of the Krsnarsi Gaccha. It is published by Hiralal Hamsaraj, Jamnagar, 1915 and by Godiji Jain Upasraya, at Bombay, 1926. See also M. D. Desai, Jaina Sāhityano Itihāsa, p. 440. Bhand. IV. A. pp. 6 and 313 (This is a Patan ms. examined by the author i.e. Dr. Bhandarkar); V. No. 1274; VI. No. 1300; BK. No. 467; DA. 50 (23); DB. 30 (28; 47); Hamsa. No. 357; PAP. 30 (25); 47 (11); 65 (13); PAPR. 15 (5); SA. No. 1775; Surat. 1, 5; VA. 5 (28); VB. 7 (4); VC. 4 (11).

- (III) said (Said) composed in Said. 1487 by (Saidrasundaragani, pupil of Rathasinhasiri. This is published by the JAS. Bhavanagar, (Series No. 57), Said. 1973. Chani. No. 508; JG. p. 213; Kath. No. 1357.
- (IV) कुमारपालचारित्र (कास्य) in mixed prose and verse by Dhanaratna in Sam. 1537; compare Sādhanasamagrī by Muni Jinavijaya p. 32.
- (V) कुमारपालचरित्र (काट्य) by Somavimala. Patan Cat. I. Intro. p. 44.
- (VI) **कुमारपालचरित्र (काट्य**) (metrical) by Somacandragaṇi (Gram. 6300). VB. 8 (15).
- (VII) कुमारपालचरित्र (काट्य)Anon. Agra. Nos. 1420; 1421.
- carya, pupil of Vijayasinihasuri, pupil of Ajitadeva of the Brhad Garcha. The work is also called Jinadharmapratibodha and Hemakumaracaritra. It is published in the Gaek. O. Series No. 14, Baroda, 1920; cf. Winternitz, History, H. p. 570. For a review of its contents, see Alsdorf, Alt und New Indische Studien, Hamburg, 1928, p. 8. A discussion of the Pradyotakathā from this book at Annals, BORI., Vol. II. pp. 1-21. Chani. No. 175; Pet. V. A. pp. 24; 37, PRA. No. 365.

- (II) sarrows affairs in Sanskrit (Gram. 1575).

  Bt. No. 313. This is very probably Somatilaka's work (see below).
- Sanitus vica in Sam. 1424, by Somatilakas vici of the Rudrapalliya Gaccha. It is written in Sanskrit. Buh. VI. No. 709; Chani. No. 390; PRA. Nos. 386; 893.
- V(1) कुमारपास्त्रवरूप composed in Sam. 1492 by Jinamandanagani, pupil of Somasundarasüri of the Tapa Gaccha. It is in Sanskrt prose and verse mixed. It is published by the JAS. Bhavanagar, (Series No. 34), Sam. 1971. Its Gram is 2456. Baroda. No. 2114, Bhand. V. Nos. 1275-76; Chani. No. 25; DA. 50(21): DB. 30 (29; 30); Hamsa. No. 405; Kiel, I. Nos. 18; 19; II. No. 375; Mitra. VIII. p. 33; PAPS. 76 (19); PAS. No. 194; Pet. I. No. 255; III. No. 586; IV. No. 1230; IV. A. p. 82; VI. No. 562; PRA. Nos. 775; 1324; SA. No. 360; Surat. 1, 2, 11; VD. 15 (21); Vel. No. 1708.
- (II) कुमारपालप्रवस्थ of Somatilaka. See Kumārapalapratibodhacarita.
- (III) कुमारपालप्रवन्ध Anon. JHB. 34; PAP. 50 (19 dated Sam. 1464, Gram. 2456); PAS. (cf. Patan Cat. I. pp. 15-17).
- कुमारपालमहाकाट्य see Kumarpālacarita and Kumarapālacaritrakāvya.
- कुमारपुत्रचरित्र Buh. II. No. 339. This is Kürmāputracaritra.
- क्रमारविद्यारभशस्ति by Vardhamānagaṇi, pupil of Hemacandrasūri. Pet. III. A. p. 316. It is in 87 Sanskrit Slokas. No other ms. is known to me.
- Jain temple called Kumāravihāra at Patan built by King Kumarapāla by Rāmacandrasūri, pupil of Hemacandrasūri. This is published with a brief Avacūri by the JDPS, Bhavanagar,

- and also by the JAS. Bhavnagar. Bhand. V. Nos. 1342; 1343; BK. Nos. 31; 1437; 1601; Buh. II. No. 318; DB. 22 (75; 76); 38 (32); Hamsa. Nos. 664; 675; 723; 1525; JG. pp. 210; 289; PAP. 24 (30; ms. dated Sam. 1514); 37 (110); 75 (8; 105); PAPS. 67 (129); PAZA. 10 (22); Pet. III. No. 587; SA. No. 827; VB. 8 (7). See Vihārasataka for other references.
- (1) Vṛtti by Sudhābhūṣaṇa of the Tapa Gaccha. DB. 22 (75); Hamsa. No. 1524.
- (2) Tika by Vibudharaja. BK. No. 31.

### ( I ) कुमारसंभव of Kālidāsa.

- (1) Kumāratatparya by Caritravar-dhanagaņi. (C. I. p. 110; Kiel. II. No. 244.
- (2) Tikā (upto canto 7) by Śrīvijayagaṇi, pupil of Rāmavijayagaṇi of the Tapā Gaccha (Grani, 1200). Bhand. V. No. 336 (dated Sani, 1713); JG. p. 334; PRA. No. 813, VA. 6 (6; 7; 8).
- (3) Tīkā (upto canto 7) by Jinasamudrasūri, successor of Jinacandra, successor of Jinabhadra of the Kharatara Gaecha (Gram. 2728). Bhand. V. No. 337 = PRA. No. 814; VC. 4 (24).
- (4) Avacūri (upto canto 7) composed in Sani. 1574 by Matiratna, pupil of Ksamāmeru, pupil of Matisāgara of the Upakeša Gaccha. Pet. II. Intro. p. 54ff.
- (5) Tika by Dharmakirti (Digambara). Bt. No. 530.
- (6) Vrtti by Kalyāṇasāgara (Grain. 2100). VB. 10 (10).
- (7) Tika by Laksmivallabha. KB. 3 (31).
- (8) Tikā by Jinacandrasūri. VB. 24 (35).

p. 110.

Both (8) and (9) seem to be the same as No. (3).

- (10) Tikā by Kumārasena (I-III). BO, p. 16.
- (11) Avacuri. Anon. Pet. II. Nos. 75; 76.
- J (II) क्रमारसंभव of Jayasekharasuri, pupil of Mahendraprabhasüri of the Añcala Gaecha. It is in Sanskrit and contains 11 cantos. It is published by Bhimsi Manek, Bombay.

Agra. Nos. 2880; 2881; 2920; Bland. VI. No. 1370; Buh. III. No. 152; VH. No. 21; DA. 65 (25): DB. 37 (34; 35; 42-44); Hamsa. No. 876; । (II) कुवलयमालाकथा (Grain, 3894) in four chap-Kaira. B. 100; Limdi. No. 657; PAP. 27 (18); 54 (13); PAPR. 18 (45); Pet. III. A. p. 251; V. No. 701; SA. Nos. 223; 289; VA. 6 (1); 7 (16); Vel. No. 1721.

(1) Tikā by Dharmasekharagani, pupil of Jayasekharasuri, the author. It was composed in Sam. 1483 and was corrected by Māṇikyasundara. Bhand. VI. No. 1370; Buh. IV. No. 231; DB. 37 (84, 42); PAPR. 18 (45); SA. No. 289; VA. 6 (1); 7 (16); Vel. No. 1721.

(2) Avaciiri. Anon. DB. 37 (35).

कुमुक्यन्त्रनाटक by Yasascandra. See Mudritakumudacandra Nataka, Bhand, VI. No. 834; DB. 22 (170); VB. 10 (20).

**कुषकुला**वेबीस्तवन ३७, p. 276.

कुर्यन्त्रकथानक in Sanskrit prose. JG. p. 250; Limdi. Nos. 541 (dated Sain. 1489); 852; 930.

कुळकसंबद DB. 35 ( 166-167 ).

**कुरुवजकथानक** DB. 31 ( 50; 146 ); JG. p. 350 : Limdi. No. 814.

कुलपालककथा JB. 118 ; Limdi No. 769. कुरुवार्धमात्कास्तोत्र Limdi. No. 2000.

(9) Tikā by Jinabhadrasūri. (C. I. | (1) **Sacranarari** (Gram. 10000) composed in Sam. 835 by Dāksinyacinhasuri (called Uddyotanasari before Diksa), pupil of Tattvācārva. It is in Prākrta. Dāksinyacinha alludes to Pādalipta, Sātavāhana Satparnaka, Bāṇa, Vimalānka, Devagupta, Jatila, Prabhanjana, Ravisena and Bhavaviraha Haribhadra. The work is first mentioned iu Santinathacaritra in Sam. 1160 by Devacandrasuri; cf. Dl. p. 43; ABORI., 16, p. 35. Baroda. No. 13163; BK. No. 1973; Bt. No. 320; DC. p. 27 (dated Sam. 1139); DI. pp. 42-43; Jesal. No. 838; Hamsa. No. 493; Kiel. III. No. 154; Kundi. No. 128; PAZB. 23 (18); SA. Nos.872; 873.

> composed by Ratnaprabhasüri, pupil of Paramanandasuri of the Candra Gaccha. The work which is written in Sanskrit, is based on Dāksinyacinha's original in Prakrta. The author was assisted in his task by Pradyumnasūri (about Sam. 1300), pupil of Kanakaprabha, pupil of Ratnaprabha, the author. It is published by the Jaina Atmananda Sabhā (Series No.54), Bhavanagar, A.D. 1916. Agra. No. 2988; Bt. No. 321; Chani. No. 483; DB. 30 (26; 48); Hanisa, No. 65; JG, p. 250; Kath. No. 1327 (dated Sain. 1445): Limdi. No. 1235, PRA. No. 269 (dated Sam. 1438); SA. Nos. 170: 872; VC. 4 (14).

<u>क्रवलयमालाप्रकाश KB. 3 (16; about 54 folios).</u>

कुशलानुबन्ध्ययनप्रकीर्णक This is another name of the Catuhśaranaprakirnaka (s. v.).

- (1) **象長中**和密 of some pupil of Abhayasuri. Bhand, VI. No. 1135 (ms. dated Sam. 1570).
- (II) 5344181 by Abhayananda. CP. p. 635.
- (III) क्रम्बमाजा Anon. Buh. III. No. 101. (This is Hemacandra's Puspamālā or Upadeša-

inālā); PAS. Nos. 20; 41; 428; Surat. 9.

posed in Sam. 1099 by Nemicandracarya.

Agra. No. 1636; Bt. No. 344.

No. 639. This is the name of the author's commentary on Snatravidhi (s. v.)

क्रुपहरान्त in Sanskrit by Yasovijayagaņi of the Tapā Gaccha. Patta. I. p. 107.

- /(I) क्रमापुत्रकथानक in Prākrta containing about 207 Gathas, composed by Anantahanisa, pupil of Jinamānikya, pupil of Hemavimalasuri of the Tapa Gaccha. It is indeed doubtful whether Anantahanisa or Jinamanikya is the real author. The latter is generally assumed to be so, but the former appears to be the real author. It is published in the Jaina Vividhasastra Sāhityamāla, No. 131, Benares, 1919. Also edited with notes and introduction by P. L. Vaidya, Poona, and by K. V. Abhyankar, Ahmedabad, 1931. Agra. No. 1422; Chani. Nos. 221; 985; DA. 49 (47-52); DB. 29 (12); 31 (5-7): Flo. Nos. 750; 751; JG. p. 250; JHA. 71; Limdi. Nos. 1671; 1727; PAP. 36 (34); 63 (13); PAPS. 48 (134); 66 (6; 115; 130), 81 (81); Pet. III. No. 588; IV. No. 1231; Surat. 1, 5, 6, 11; Weber. H. Nos. 1977; 1978.
  - (11) क्रमीपुत्रकथानक Anonymous. Agra. No. 1637; BO. p. 58; JG. p. 222. See also Kurmaputracaritra (III).
  - ( I ) कुमांपुत्रचरित्र See Kürmaputrakathanaka-
  - (II) क्रमीपुत्रचरित्र by Anantaharşa (Anantaharisa-PAPS). See Kürmäputrakathanaka (I). PAPS, 66 (6; dated Sam. 1597); SA. No. 869.
  - (III) aufganta composed in Sain 1577 by Vidyaratna, papil of Municandra, successor of Caritracandra, successor of Bhavacandra, successor of Jayacandra of the

Purnimā Gaocha. Chani. No. 326; Hanisa Nos. 689; 1547; JG. p. 250; PRA. Nos. 261; 384.

कुलबालककथा in Sanskrit. Limdi. No. 769. See Kulapalakakathā.

कृतकर्मकथा (दाने) ( Grain. 497 ). JG. p. 251. कृतकर्मकृपतिचरित्र CP. p. 635.

कृतपुण्यकथा (क्यबसाकथा दाने ) Bengal, No. 6733.

dragani, pupil of Jinapati, during the spiritual reign of Jinapati, during the spiritual reign of Jinapati, during the spiritual reign of Jinapati, accessor of Jinapati. IXI p. 34, No. 263; Kundi No. 328; PRA. No. 665. DC p. 1 identifies this with the same author's Dhanyaśalibhadracaritra through mistake. My Praśasti clearly says that the Krtapunyacaritra was composed in Sani. 1305 (banasūnyānalāgnau sankhyebde mārgaśnrsasitadaśamadine) at Jesalmir, while the Dhanyaśalibhadracaritra was composed at the same place in Sani. 1285 (śaravasuravisankhye) by Pūrnabhadra. JG. has committed the same mistake.

कृत्वृत्ति of Merutunga. This is a part of Merutunga's commentary on Katantravyā-karaņa. See Kātantravyākaraņa. PAP. 39 (34); PAPL. 5 (46).

Tpādhyāya of the Tapa Gaecha. It is published by the Kantivijaya litihasa-mālā, Bhavanagar, Sam. 1973. Hamsa. No. 784; Kaira. B. 62; SA. No. 144.

(1) Vitti by Ratnacandragani, pupil of Santicandra, the author. This commentary is mentioned by Ratnacandra himself in his commentaries on Adhyatmakalpadruma and Samyaktvasaptati. PRA. Nos. 305; 942. No. mss. are known to me.

(dated Sain, 1658). Pet. V. No. 670

कृष्णयुधिद्विष्यमेगेष्ठी Buh. VI. No. 710. कृष्णयुधिविद्या by Prthvaraja. This is non-Jain. Chani. No. 1040. (1) Tīkā by Sāranga Upādhyāya in Sani. 1639. Chani. No. 1040.

कृष्णवेकी by Jinamanikyasuri (Grain, 1900). VD-4 (23).

केवलज्ञानदर्शनोपयोगक्रमिकवाद DA. 74 (22).

केवडज्ञामहोरा of Candrasena, Mud. 24; Rice. p. 318; SG, No. 2347; SRA, 152; SRB, 22.

केवलज्ञानस्तवन Bengal, No. 6681.

**केवहरतवन** Bengal. No. 7343.

केवसमुक्तिन्यवस्थाद्वात्रिशिका of Paramananda Mitra. X. p. 95.

केवल्डिमकरण Pet. V. A. p. 142.

(1) कविद्धान्त्रकरण of Sākatayana, Baroda, No. 7477; Bt. No. 378; JG, p. 159; Patan Cat. I. p. 3 (quo.); Surat. 1 (1256); 9.

(11) देवालिम्हाक्तप्रकरण (foll. 23). Anon. J.A. 31 (10). This is probally the same as above.

कर्वालमुक्तिप्रकरणसंग्रहन्त्रोक Numbering about 94. Bt. No. 378.

केशीगंतिमीयअध्ययन a part of the Uttaradhyayanasūtra Pet. I. A. p. 84.

कोकप्रकाशसार Buh. VIII. No. 393.

कोकासककथा See Kākajanghakokasakakathā.

कोडकिंग्सिक in Prākṛta composed by Śilasinha, pupil of Devaratnasūri, successor of Jayānandasuri of the Āgama Gaccha Kiel. III. No. 155; PAP. 45 (6); 64 (10); PRA. No. 952; SA. No. 433.

(1) Svopajna Vrtti. Kiel. III. No. 155; PAP. 45 (6); 64 (10); PRA. No. 952; SA. No. 433.

कोतुककथा of Rājašekharasūri ot the Maladhari Gaccha. PRA. No. 378. This is probably the same as Antarakathasangraha.

क्रीमारसारसञ्जय in 310 Sanskrit Ślokas. Bt. No. 455. See Katantravyākaraņasūtratīkā No. (11).

कौ मुद्दीकथा Kiel. I. No. 20 (this is Samyaktvakammudi No. 14.

্ৰ কীনুবীৰাজ্জ also called Kaumndimitrananda Nataka composed by Ramacandra, pupil of Hemacandra. It is published in the JAS. Series, No. 59, Bhavanagar, Sani. 1973. Agra. No. 2978; Chani. No. 456; PAZB. 8 (18); SA. No. 341.

कौद्धवीमित्रामन्द्रमाटक See Kaumudi Nātaka.

कियाक्या (foll. 47). VA. 6 (3).

(1) Saraser by Jinadevasūri of the Bhavadeva Gaccha. It is based on the Katantra Vyākaraņa. Bengal. No. 8003; Buh. III. No. 181 (ms. dated Sam. 1485).

(II) farmer of Jayanandasuri. Pet. V. No. 671. The author is probably Vijayananda, a non-Jain; cf. Vel. No. 79.

कियाक्स्रापसमुख्यय (हैम) DA. 61 (44); Kath. No. 1058.

Fauraciucata of Samantabhadra. AD. No. 163; BK. No. 469; Chani. No. 576; DA. 63 (47; 51; 64); DB. 24 (106); Idar. 146 (2 copies); JG. p. 275; PAP. 72 (63); PAPR. 2(5); Pet. I. No. 256; HI. No. 481; VI. No. 564; Strass. p. 300; VB. 10 (36); Vel. No. 1803.

(1) Tippani by Prabhācandra. AD. No. 163; Bhand. V. No. 1046 (ms. dated Sam. 1490); Buh. VI. No. 711 (ms. dated Sam. 1483); CP. p. 635; DB. 24 (106); Kath. Nos. 1056; 1057; PAP. 72 (63); PAPR. 2 (5); Pet. HI. No. 481; PR. No. 79; Rice. p. 304; SG. No. 1890; SRA. 58; 146; Strass. p. 300; VB. 10 (36); Vel. No. 1803.

कियाकाण्डचूडिका in 18 Gāthās by Padmanandin. Limdi. No. 610; Pet. IV. Nos. 1442; 1443.

कियागुप्तकाच्य Surat. 11.

क्रियाग्रुसनेभिस्तवन by Jinaprabha. Published in Prakaraṇaratnākara Vol. II, by Bhimsi Manek. Bombay.

कियागुप्तस्तोत्र of Jayasekharasuri of the Ancala Gaccha. Jth. p. 276.

कियाचित्रका KB. 8 (4).

कियापुरतक of Umasvāti with pictures. is it Tatvārthasūtra ?

मं श्लोड ४ में त्रापंकी मंद्री किमासा— भड़वाहु १५४० पढ बन्न. सं श्लोड ४ में त्रापंकी मंद्री वं नामती मित्र रहेली शास्त्रभेड़ा, त्रमञ्जा

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

24

नेमया का सहम - मंगद्रिय निस्ति पम १ , पंनामती मंदिर डेरुप्ती

|  |  | , | , |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |

212;214.

कियापुरतक of Samantabhadra. AD. No. 97.

√ I) कियारत्नसमुचय composed in Sain. 1466 by Gunaratnasuri, pupil of Devasundarasuri of the Tapa Gaccha. It is published in YJG. Series, Benares, 1908 A. D.

> Agra. Nos. 2584-2587; Bendall. No. 376; BK. No. 1783; Buh. I No. 49; CC. I. p. 133; CP. p. 635; DA. 61 (50); DB. 36 (33; 34); Kaira. A. 60; 144; KB. 3 (26); PAP. 17 (5); 26 (15); PAPR. 11 (2); PAPS. 72 (15; 16); PAS, No 438 (dated Sain, 1492; compare Patan Cat. I. pp. 71; 214); PAZB. 6 (18); Pet. I. No. 257; IV. No. 490; VI. No. 235 = VI. A. p. 17 (dated Sain. 1468); PRA. No. 215; Surat. 8; VB. 8 (14); 9 (14).

क्रियासमुख्यय of Jinadeva. See Kriyakalapa. Buh. III. No. 181 (dated Sam. 1485).

क्रियास्नानकविचार Bod. No. 1360 (7). क्रेशहानोपायद्वात्रिशिका Mitra. X. p. 90.

क्षत्रचुडामणि also called Jīvandharacarita in Sanskrit prose, containg 11 Lambhakas, by Vadibhasimha Odayadeva, pupil of Puspasena. It is edited by T. S. Kuppuswami, Tanjore, 1903; cf. I. A. Vol. 36, p. 285ff; Journal, Mythical Society, XII. p 318. AK. Nos. 989-993; Buh. V. No. 1047; CMB, 25; 58; CP, p 636; DLB. 28; Hebru. 27; Hum. 224; 232; KO. 136; 141; 178; MHB. 4; Mud. 1; Padma. 14; 32; 59; Pet. III. No. 482; PR. No. 121; Rice. p. 300; SB. 2 (14); SG. Nos. 1314; 1332; SRA. 193; Strass. p. 300.

> (1) Panjikā. SG. No. 1331; SRA. 193.

क्षपकशिक्षा (in 123 Gàthas) by Jinacandrasūri, pupil of Jineśvarasūri. DB. 35 (209), JG. p. 176; Patan Cat. I. p. 35 (quo).

क्षपकश्रोणस्वरूप DA. 54 (56).

J....13

KO. 8 (palm); 202; 205, 206; 207; | (aquitant in 270 Gathas composed by Nemicandra; cf. CPI. p. 35. It is published together with Labdhisara in Haribhai Devkarana Jain Granthamālā, No. 5, Calcutta. CP. p. 636; Idar. 38; Lal. 171; 431; Tera. 16, 17.

> (1) Vrtti composed in Saka 1125 by Madhavacandra Traividya, pupil of Nemicandra. CP. p. 636; Idar. 38; Lal. 171; PR. No. 23; SG. No. 2652.

क्षपणासार (same as above?) Bengal. No. 1530. क्षमणसूत्र is the concluding portion of the Paksika Sutra. JG. p. 58. See Kṣāmaṇasutra. अमर्षिप्रवन्ध Buh. II. No. 341. It is in Sanskrit. (1) **क्षमाकुलक** by Ratnasūri. Pet. V. No. 803. (II) **প্রমান্তভক** in 25 Gāthas. JA. 111 (25). क्षमापद्त्रिशिका Agra. No. 1930; Surat. 1, 4, 7, 10. श्वान्तिकृतक JG. p. 197. See Ksaniškulaka (I).

(I) श्रामणाकुलक See Jivaksāmanākulaka. Pet. V. p. 137.

क्षामणासूत्र Agra. Nos. 322; 323. This is the concluding portion of the Paksika Sutra, sometimes recorded separately.

क्षामणकाद्यवचूर्णयः by Yasobhadrasuri. Bhand. V. No. 1182.

**क्षुतिवचार** Hamsa. No. 142.

(I) **श्रह मकुमारकथा** in Prākṛta (Grain, 1353; Be:-navaguttīhi). Patan Cat. I. p. 136.

(II) अञ्चलक्रमारकथा (Be:- jayanti jitama) Mitra. X. p. 145.

श्रुलककुमारप्रव≠ध by Jinacandra. Pet. VI. p. 141, No. 69.

প্রভ্রম্মবাবার্তিকা in 25 Gathas by Dharmasekharagard. It is published in the JAS. Series, (No. 2), Bhavanagar, Sain. 1968. AM. 291; Baroda. No. 3028; Bhand. III. No. 425; Vl. No. 1136; DA. 60 (151); 76 (54); DB. 35 (76); Hamsa. Nos. 450; 806; JG. p. 132; Limdi. No. 1719; Pet. IV. No. 1232; IV. A. p. 83 (quo-

- tation); Surat. 7, 9; Weber. II. No. 1867 (6).
- (1) Avacūri Svopajūa. AM. 291; Baroda, No. 3028; Bhand, VI. No. 1136; DB. 35 (176); Hamsa. No. 808; JG. p. 132; Weber. II. No. 1967 (6).
- क्षेत्रगणित by Nemicandra. DA. 104 (31; 32): SG. Nos. 1501; 2649.
- क्षेत्रचूडामणि Surat. 5. This is probably Kṣatra-cūdamaṇi-
- क्षेत्रपालपूजा of Visvasena Bhattāraka. AD. No. 70; CP. p. 636; Pet. IV. No. 1410.
- क्षेत्रपाङ्यूजाउद्यापन of Dharmacandrācārya. Idar. 162.
- क्षेत्रपालपूजाजयमाला of Subhacandra, pupil of Vi- jayakīrti. Strass. p. 306.
- क्षेत्रपालपूजास्तोत्र Bhand. V. No. 1048; VI. No. 1003; SG. No. 98.
- क्षेत्रविचार Bengal- No. 7546; DA. 56 (49; 50). क्षेत्रविचारतरक्षिणीकृष्टा by Nannasūri. DA. 71 (158). , क्षेत्रवैद्यद्वणी See Jambūdvīpasangrahanī.
- (I) क्षेत्रसमास by Umāsvāti in Sanskrit. Bt. No. 125; JG. p. 121; See Jambūdvīpasamāsa.
  - (1) Vṛtti (Grain, 2880). Bt. No. 125; JG. p. 121.
- J(II) श्रेत्रसमस् also called Brhatksetrasamāsa in 637 Gāthās (Be:— namiūņa sajalajalahara) of Jinabhadragaņiksamāśramaņa. It is published with the commentary of Malayagiri by the JDPS., Bhavnagar, Sam. 1977. Agra. Nos. 1132-1149; AM. 92;109; Bengal. No. 2541; Bhand. VI. Nos. 1137; 1138; Chani. No. 364; DA. 56 (1-9); DB. 33 (16;17;23; 24;29); DC. pp. 6;34; Flo. No. 589; JA. 38 (2);111 (16); JG. p. 120; Hamsa. No. 1226; JHA. 42; Keil. II. No. 16; Kundi. Nos. 173; 284; Limdi. Nos. 1463; 1708; Mitra. VIII. pp. 85; 101; 134; PAP. 76 (147); PAPR.

- 16 (7); 18 (41), PAPS. 33 (4); 53 (17); PAS. No. 388; PAZB. 18 (15); Pet. I. A. pp. 26; 47; 54; 62; 73; 101; HI. A. p. 31; PRA. No. 379; SA. Nos. 42; 187; 1568; Strass. p. 371; VB. 41 (52); VC. 15 (21; 23); VD. 15 (24); Vel. Nos. 1589; 1590; 1591.
- (1) Vrtti composed by Haribhadra in Sani. 1185. This is mentioned in Jinadatta's Gaṇadharasardhaśataka; cf. Weber, H. p. 987. Bt. No. 124; DA. 56 (2; 3); DC. p. 34; (cf. DI. p. 35); Hamsa, Nos. 910; 1226; JG. p. 120; Keith. No. 57; Kiel. H. No. 397; Kundi. No. 284; PAPS. 53 (17); Pet. V. No. 815; SA. Nos. 187; 1568; Samb. No. 171; VB. 41 (52); VC. 15 (21).
- (2) Vrtti (Grain. 3000) composed in Sain. 1192 by Siddhasūri, pupil of Devaguptasūri of the Upakeša Gaccha (Be:— natva vīrain vaksye jinabhadragani.). Bt. No. 121; Chani. No. 364; DC. p. 28 (quotation); DI p. 35; JA. 111 (16); PAPR. 16 (7); PAS. No. 388 (cf. Patan Cat I. pp. 28; 34); PAZB. 18 (15); Pet. III. A. p. 193.
- (3) Vrtti composed by Malayagiri (Grain, 7887). AM, 92; Bengal, No. 2541; Bhand, VI, No. 1138; Bt. No. 120; DB 33 (16; 17); DC, p. 12; JA, 38 (2); Hamsa, Nos. 48; 958; 1708; JHA, 42; Kiel, H. No. 16; Kundi, No. 173; Limdi, No. 1463; Mitra, VIII, pp. 85; 101; 134; PAP, 76 (147); PAPS, 33 (14); SA, No. 42; VC, 15 (23); VD, 15 (24).
- (4) Vrtti (Grain, 3256) composed in Sain, 1215, by Vijayasimha, JG, p. 120.
- (5) Vrtti (Grain, 3332) composed in Sain, 1455 by Devananda, pupil of Padmaprabha. Hamsa, No. 1590; JG, p. 120; but see Ksetrasamāsa (V).

- (6) Vrtti composed in Sain. 1233 by Devabhadra (Grain. 1009). Bt. No. 122. See however, next number.
- (7) Vṛtti (Grain. 2000) by Ānandasūri, pupil of Jineśvara, pupil of Devabhadra. JG. p. 120; Limdi. No. 1708; PAPR. 18 (41); PRA. No. 379.
- (8) Vṛtti (Be:-- praṇamya paramārhantam). AM. 109.
- (9) Vṛtti (Be:-- natvā vīram bṛha-tkṣetra). Flo. No. 589.
- (10) Vṛtti. Anon. Agra. Nos. 1136; 1138; 1139; Bengal. Nos. 1302; 7490; DC. pp. 6; 36.
- ं III ) क्षेत्रसमास in Präkṛta (Be:--sirinilayani kevvalinam) composed by Somatilakasūri, pupil of Somaprabhasuri of the Tapa Gaccha. It contains 387 Gāthās and is often called Navya and Brhat. AM. 124; Baroda, No. 676; Bengal, No. 7115; BK. No. 721; BO. p. 15; Buh. IV. No. 192; Chani. No. 952; DA. 56 (11-19; 26; 96-97); DB. 33 (21; 22); JHA. 42 (5c.); Kaira- A. 100; Kaira. B. 33; Kundi, No. 11; Limdi, No. -1010;Mitra, VIII. p. 117; PAP, 22 (14); 23 (13); 37 (73); 75 (64); PAPL 3 (6, 10, 20), 7(4), PAPS. 62(3); Pet. I. A. p. 93; III. No. 605; V. No. 590 (dated Sanvat 1511) = Vl. A. p. 42 (quotation); PRA. No. 1209; SA. Nos. 110; 111; 1630; Samb. No. 160; Surat. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9; VA. 18 (48); VB. 33 (61); 41 (46, 47, 49; 50); VC. 15 (22); Vel. Nos. 1594; 1595.
  - (1) Avacurai by Gunaratnasūri, pupil of Devasundarasuri of the Tapā Gaccha. It was composed for Jūanasagarasūri, the eldest of Devasundara's pupils; cf. Pet. VI. A. p. 53, lines 8-9. I think we have to read Jūanasāgarakīte for Jūanasagarakītā which latter however, seems to be the reading of at least three mss. and has

- given rise to the idea that Jñānnsāgara was the author. JG. p. 122, has committed this mistake. BK. No. 724; BO. p. 15; Chani. No. 952; DA. 56 (11-16, 26; 96-97), DB. 33 (21, 22); Hamsa. No. 1745; JHA. 42; Kaira. A. 100; Kaira. B. 33, Kath. No. 1254, Mitra. VIII. p. 117; PAP. 22 (14); 23 (13); 37 (73); 75 (64); PAPL. 3 (6); 7 (4); PAPS. 62 (3); Pet. VI. No. 590 (dated Sain. 1511); PRA. No. 1209; SA. Nos. 110; 1630, VA. 18 (48); VB. 41 (47); VC. 15 (22).
- (2) Avacūrņi by Jňānasāgara in Sani.
  1465 (JG. p. 122). See above (1).
  JG. p. 122; Kath. No. 1254; VA. 18
  (48); VB. 41 (47).
- (3) Vrtti (Grain. 2345). JG. p 122. Perhaps the same as (1).
- (IV) क्षेत्रसमास in 264 Gāthās composed by Ratnasekharasuri, pupil of Vajrasenasuri and successor of Hematilakasuri of the Nāgapuriya Tapā Gaccha (Be:-virain jayaseharapaya). The text is published by Bhimsi Manek in his Laghuprakaraṇasaṅgraha, Bombay, 1903. Both the text and the commentary are published by the JAS. Bhavanagar, No. 46 of their Series, Sain. 1972.

Agra. No. 1150; AM. 228; 351; Baroda. Nos. 2218; 3029; Bod. No. 1365; Buh. H. No. 402; DA. 56 (20-25; 27-47); 76 (30); DB. 33 (18-19; 25-28; 30-31); JHA. 42 (8c.); 67; JHB. 29 (10c.); Kath. No. 1253; Keith. No. 58; Limdi. Nos. 563; 582; 588; 625; 714, 776; 930; 1009; 1124; 1125; 1126; 1433; 1445; 1633; 1742; Mitra. VIII. p. 55; PAP. 21 (22); 23 (26); 65 (12); Pet. V. Nos. 672-674; SA. Nos. 29; 41; 1655; 1661; Strass. p. 374; Surat. 1, 2, 3, 6, 7, 9; VD. 15 (22; 23); Vel. Nos. 1592; 1593; Weber. II. No. 1942.

)

- (1) Vrtti Svopajna (Gram. 1600). Baroda. Nos. 2218; 3029; Bod. No. 1365; Buh. II. No. 402; DA. 56 (20-25); 76 (30); DB. 33 (18; 19); Hamsa. Nos. 869; 946; JHA. 42 (2c.); Keith. No. 58; Limdi. No. 1742; PAP. 21 (22); 23 (26); 65 (12); Pet. V. Nos. 672-674; SA. Nos. 29; 41; 1655; Strass. p. 374; VD. 15 (22; 23); Vel. No. 1592; Weber. II. No. 1942.
- (2) Bālāvabodha by Pārśvacandra of the Nāgapuriya Tapā Gaccha, who later started a new Gaccha in his own name. AM. 228.
- (3) Bālāvabodha by Udayasāgara. Limdi. No. 625.
- (4) Tippana or Avacūri. Anon. JHB. 29 (3c.).
- (V) क्षेत्रसमास in Sanskrit containing 7 chapters, composed in Saka 1320, by Devananda, pupil of Padmaprabha of the Pürnimā Gaecha. BK. No. 332; Chani. No. 5; DB. 33 (20); JG. p. 120; Hamsa. No. 1590; PAPR. 18 (5); PRA. Nos. 290; 567; 568; Also see below No. VI.
  - (1) Svopajna Vrtti. Hamsa. No. 1590 and JG. p. 120, regard this as a commentary on Jinabhadragani's Ksetrasamāsa. But from my Prasastis, I am inclined to think that this is a mistake. BK. No. 332; Chani. No. 5, DB. 33 (20); Hamsa. No. 1590; PAPR. 18 (5), PRA. Nos. 290; 567; 568.
- (VI) क्षेत्रसमास composed in Saka 1320 by Candraprabha of the Pürnima Gaccha. This seems to be the same as No. V above. This also is in Sanskrit. Chani. No. 287; PAPL. 5 (31); SA. No. 472
- (VII) **新闻程期** by Padmadevasūri in 656 Prākrta Gāthās. JG. p. 121; PAS. No. 391.
- (VIII) क्षेत्रसमास in 341 Gathas by Smeandrasuri (Be:—namiu virani sayala). JG. p. 120; Pet. III. A. p. 20.

- (IX) क्षेत्रसमास Anon. (Perhaps of Jinadāsa him-self).
  - (1) Tīkā by Jinadāsa. Baroda. No 7693.
- (X) क्षेत्रसमास by Hemācārya (?). VB. 41 (48).
- (XI) श्रेश्नसमास by Jayasekhara. This must be the 'vīram jayaseharapaya' Ksetrasamāsa (No. IV above) of Ratnasekhara. SA. 1565; VB. 31 (24).
- (XII) श्रेत्रसमास Anon. Bengal. Nos. 2605; 4309; 6632; 6640; BSC. No. 477; DA. 56 (10-vv. 90); JA. 96 (6-vv. 105); 105 (1-vv. 85); 105 (4-vv. 89); 105 (6-vv. 90); 106 (5-vv. 88); 107(3-vv. 85); JG. p. 122 (vv. 77); Limdi. No 829; SA. Nos. 1661; 1735; 1858; 2540; 2541.
  - (1) Vrtti. Anon. DC. p. 6.
- क्षेमसीभाग्यकाच्य also called Puṇyaprakaśa, is a poem intended to glorify the minister Kṣemarāja, composed in Sain. 1650, by Ratuakuśala, pupil of Ānandakuśala of the Tapā Gaecha. Agra. No. 2887, PRA. No. 238.
- स्र गेन्द्रमाणिपूर्ण is a work on Medicine in Kanarese and based on Pujyapāda's work; cf. JH. Vol.IX.p.580. It was composed by Mangavibhu (Grain. 2500). AK. No. 170; CC. I. p. 135.
- (1) सण्डसाच of Yaśovijayagaṇi. See Nyāyakhaṇḍakhādya.
- (11) स्वव्ह्याद्यादिष्यन by Paramānandasūri; see next. Hamsa. No. 1380; Samb. No. 235. See also CC. I. p. 136.

## अव्हनमण्डन Anon.

(1) Tippana (Gram. 850°) composed by Paramanandasuri, pupil of Bhadrasuri successor of the famous Vādı Devasuri, who lived at the court of the king Siddharaja of Gujrat. Hamsa. No. 1380; JG. p. 81; PRA. No. 660; Samb. No. 235. See above.

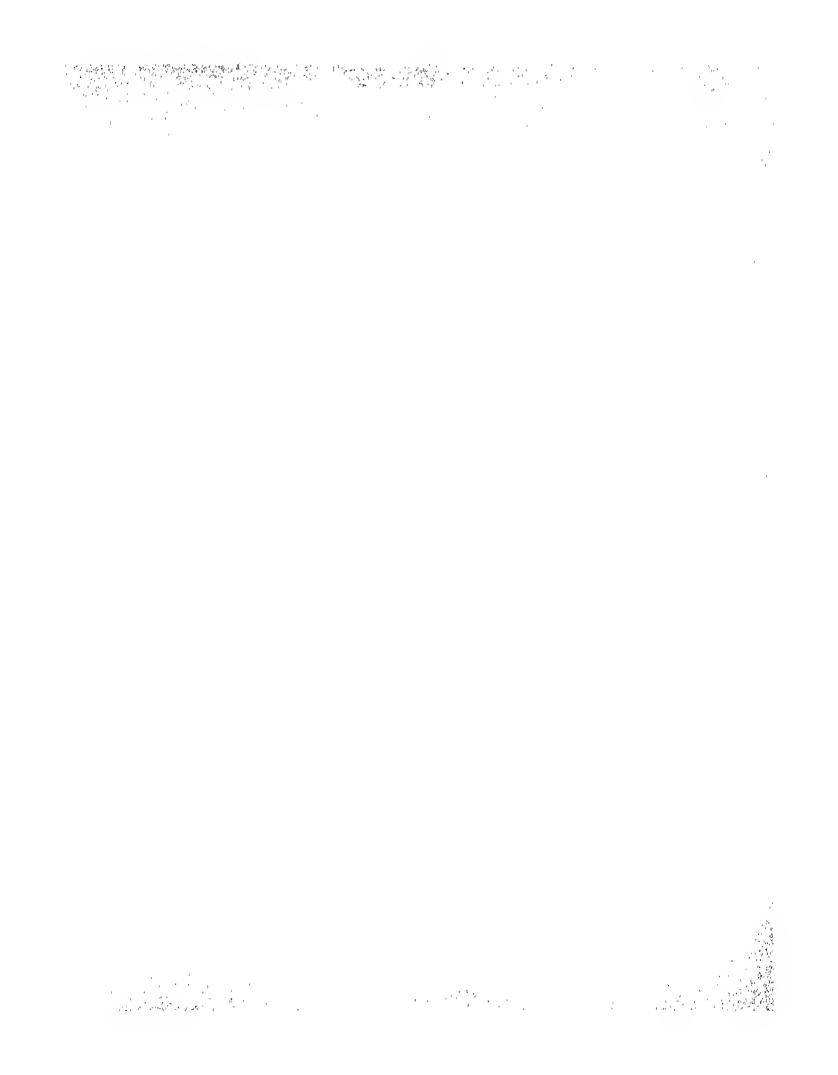

## खण्डमरास्तिकाच्य Non-Jain.

- (1) Vṛtti composed in Sain. 1641 by Guṇavinayagaṇi, pupil of Jayasoma Upādhyāya of the Kharatara Gaccha. Bhand. III. No. 620; VI. No. 382 (dated Sain. 1644); Buh. VI. No. 124; (C. I. p. 136; JG. p. 334; Pet. VI. No. 331; PRA. No. 815; SA. No. 308; Surat. 1, 6, 9; VA. 6 (9); Vel. No. 1182.
- (2) Vrtti composed in Sain. 1501 by Dharmasekharasûri. Limdi. No. 794.
- (3) Vrtti. Anon. JG. p. 334; VA. 18 (7).
- dasattrimsikā. Bhand. VI. No. 1139; Bt. No. 67; Hamsa. No. 530; KB. 3 (3); Limdi. No. 953; SA. No. 1946; VC. 4 (25).
  - (1) Vṛtti by Ratnasimhasūri. Bhand. VI. No. 1139; Bt. No. 67; KB. 3 (3).

खपुटाचार्यकथा DB 31 (43). खरतरगच्छगुर्वाचलि Hamsa. No.

- खरतरगच्छ्युबोबल्डि Hamsa. No. 1781; Surat. 1 (747); 4; Vel. Nos. 1710; 1711; Weber. II. No. 1989.
- J(1) অংকংশহন্তবিত্ত in 40 Gāthās by Jinacandra.
  A collection of the Kharatara Gaccha ,
  Paṭṭāvalis is published by Jinavijaya,
  Calcutta, 1932. DC. p. 17 (dated Smir.
  1171).
  - (11) खरतरगच्छपद्वाविष्ठ composed in Sain, 1830 by Kṣamākalyāṇa, pupil of Amṛtadharma of the Kharatara Gaccha.
  - (III) खरतरगण्डावर्कि Anon. Agra. Nos. 1366-1371. Chani. No. 474; PRA. No. 1164.

खरतरगच्छीयषडावस्यक Limdi. No. 1288.

खरतरगच्छोत्पत्तिविचार DA. 76 (17).

बरतरचर्चा by Laksmisāgaragaņi. Chani. No. 751.

खरतरतपगच्छाम्बाय Anon. JHB. 61.

स्तरतपामच्छचर्चा SA. Nos. 1712; 2048.

खरतरमतखण्डम DB. 20 ( 56 ).

खरतरमतनिकपण JG. p. 159.

**त्तरसामाबारी (Gram. 1500)** of Abhayadevasūri in Prākrta. PAPS. 81 (122).

खर्परचौरकथा (Gadya). DA. 49 (68), JG. p. 251. खाद्यसण्ड Anon.

(1) Tippana by Paramānanda. Hanisa. No. 1380, see Khandanamandana.

खेलवाडी in 1397 (fathas by Māhūyā. JG. p. 354. See however, under Nāthapustikā.

गगनपूलिकाकथा DB. 31 (116); JG. p 251.

गङ्गरसकथानक Kath. No. 1329 (dated Sam. 1682).

সন্ধান composed by Ganga Budha of the Mula Sangha. DA. 67 (37; 38; 39); VA. 10 (77).

गच्छसामाचारी JG p. 155.

(1) Tiká (Grain. 4000) by Jñánamuni. VA. 10 (77).

गरछाचारप्रकीर्णक in 138 Gāthās. It is one of the ten principal Prakīrņakas and is published by the Agamodaya Samiti (Series No. 36), Bombay, 1927 together with the commentary of Vijayavimala, alias Vānararşi. Agra. Nos. 452-455; AM. 33; Baroda. No. 2781; Bhand, VI. Nos. 1068; 1140; 1141; BK. No. 358; BO. p. 58; Bah. VI. No. 835; Cal. X. No. 97; DA. 27 ( 36; 37; 40; 94-99 ); 74 (20); DB. 13. (58-62); Hamsa. Nos. 19, 1620; JHA, 18; JHB, 21 (2e.); Kath. No. 1255; KB. 1 (40); Lindi. Nos. 206; 525; 930; PAP. 24 (38); PAPL. 8 (18), PAPR. 1 (7); PAPS. 55 (9); 80 (63); Pet. IV. Nos. 1283; 1234; PRA. No. 913; SA. Nos. 800; 1573; 1695; 2581; 2690; 2849; Strass. p. 419; VB. 10 (42); VC. 4 (27; 28); Vel. No. 1841; Weber II. No. 1871 (7).

(1) Vrtti composed in Sain. 1634 by Vijayavimalagani, (known also as Vānararsi; cf. Vel. No. 1655), pupil of Ānandavimala of the Tapa Gaccha (Grain. 5850). AM. 33; Baroda. No. 2781; Bhand. V. No. 1183; VI. No. 1140;

BK. No. 358; Buh. VI. No. 835; DA. 27 (94; 95); 74 (20); DB. 13 (58-61); JG. p. 62; JHA. 18; Hamsa. Nos. 260; 619; PAP. 24 (38); PAPR. 1 (7); PAPS. 55 (9); Pet. V. Ap. 161; PRA. No. 913; SA. Nos. 1573; 1695; VB. 10 (42); VC. 4 (27-28).

(2) Vrtti by Harsakula (Grain, 1600). Bhand, VI. No. 1141, DA. 27 (96, 97), JHB. 21. This is probably the same as No. (1). Harsakula was a Guru of Vijayavimala; cf. Kap. No. 385.

(3) Vrtti by Malayagiri. Buh. VI. No. 835. This is a mistake. The author is Vijayavimala. PRA. No. 913.

(4) Tīkā Anon. Agra. Nos. 453; 455; JG. p. 62; Hamsa. No. 1620; JHB. 21; KB. 1 (40); Limdi. No. 206; SA. Nos. 800; 1563. All these are probably the same as (1).

गच्छोत्पत्तिप्रकीणंक in Prākṛta, quoted in Gāthāsahasri. Pet. III. A. p. 284.

गजसिंहपुराण Bik. No. 1475.

गजिंसहराजचरित Buh. VI. No. 713.

गजसुकुमालमहामुनिकथा Bhand. VI. No. 1301.

गजस्तुमालचतुष्पदी in Sanivat 1624, by a pupil of Ratnaprabha Vacaka of the Añcala Gaccha, during the spirtual reign of Dharmanurtisuri. PRA. No. 586.

गजाहक in 9 Sanskrit Kārikās. Limdi. No. 1698. गणधरवृद्धशतक by Somacandra. JG. p. 160. Probably this is a copy of Gaṇadhara-

sārdhasataka.

Torunda by Nemidāsa Varņin, pupil of Candrakirti, successor of Nemicandra of the Mulasangha. PR. No. 149.

गणपरप्रतिबोधवाक्य Limdi. No. 1343.

मणबरवस्त्रयज्ञापन by l'andit Asadhara. List (S.J.) गणबरवस्त्रयकस्य SG. No. 1695.

(I) गणधरवस्त्रयपुत्रा of Subhacandra. Idar. 162.

(II) गणभरवक्तवपूजा of Srutasagara. Idar. 192.

(III) गणधरवस्त्रयपूजा of Sakalakirti. Idar. 77; 177. (IV) गणधरवस्त्रयपूजा Anon. Pet. V. No. 925.

गणधरवस्त्रयपुजाविस्तार Pet. V. No. 925.

no. 1319; PAP. 79 (26); SA. Nos. 1; 9; 2613; 2893.

(1) Vrtti. Anon. Surat. 1 (913).

गणवरवाव्यक्तान्त Bengal. No. 6877.

गणभरसाति in Prākṛta by Jayasimhasūri. Patan Cat. I. p. 31.

गणभरसाभेशतक in 150 Gāthās composed by Jina. dattasüri, pupil of Jinavallabhasüri of the Kharatara Gaccha. See Bhand. III. A. p. 45ff, where a brief summary of the contents is given. The work describes the lives of the Jain pontiffs of the Kharatara Gaccha. The author says that the title Kharatara was first conferred upon Jinesvara, the pupil and successor of Vardhamānasūri and the Gaccha owes its name to this fact. This is, however, repeatedly controverted by the followers of the Tapa Gaccha. The work is pullished as an Appendix in Gaek. O. Series, No. 27, Baroda, 1927. It is also published with the commentary of Sarvaraja (No. 2) by Hiralal Hanisaraj, Jamnagar, 1916. AM. 258; 307; Baroda. No. 2106; Bhand. VI. No. 1142; BK. Nos. 387, 1928, Chani. No. 295; DB. 22 (105); Flo. No. 705; Hamsa. No. 852; Jeasal. Nos. 148; 405; 484; JG. p. 159; Kath. No. 1359; KB. 3 (52); Kundi. No. 393; Limdi. No. 1288; Mitra. X. pp. 51; 52; PAP. 7 (34); PAZB. 13 (3), 14 (19), Pet. V. No. 826; PRA. No. 1130; SA. No. 293; Samb. Nos. 33, 252; 358; Weber. II. No. 1979.

(1) Vrtti composed in Sam. 1295 by Sumatigani, pupil of Jinapatisuri of the Kharatara Gaccha (Gram. 6000). AM. 258; 307; Bhand. III. No. 426; BK.

No. 1928; Buh. VII. No. 20; DC. p. 39 (Nos. 313, 315), Hamsa. No. 1372, Jesal. No. 148; JG. p. 159; Kundi. No. 393; PAP. 7 (34); PAZB. 13 (3); PRA. No. 1130; Pet. VI. No. 565.

- (2) Tika based on No. (1) and com posed by Sarvarājagaņi, pupil of Jineśvarasūri of the Kharatara Gaccha-Baroda, No. 2106; BK. No. 387; Chani. No. 295; DB. 22 (104); JHA. 39; Mitra. X. p. 52, PAZB. 14 (19), SA. No. 293; Weber, H. No. 1979.
- (3) Vrtti composed in Sam. 1676 by Padmamandiragani. JHA. 39.
- KB. 3 (52).

This is an /गणधरसाधेशतकसार in Sanskrit prose. abridgment of Sumatigani's commentary by Caritrasiinhagani, a pupil of Surnatigani. Published by Chunilal Pannalal. Bombay, 1916, for the Jinadattasuri Bhandar, Surat.

गणधरस्तवन in Prākṛta. JG. p. 276.

गणभरहोरा in 29 Prākrta stanzas by a Jain author. Patan Cat. I. p. 81 (quotation).

गणरत्नमहोदाधि a well known work on Grammar, composed in Sam. 1196 by Vardhamāna, pupil of Govindasuri. Bhand. VI. No. 1364; BO. p. 89; Bt. No. 472; CC. I. p. 142; IL pp. 28; 196; III. p. 30; DA. 63 (48); IO. Nos. 915-917; JHA. 72; KB. 5 (24); SB. 2 (159); Surat. 5; VB, 10 (53).

> (1) Vrtti Svopajna (Gran. 4200). BO. p. 89; CC. I. p. 142; II. pp. 28; 196; III. p. 30; DA. 63 (48).

√गणविद्याप्रकीर्णक in 86 Gāthās is sometimes called Ganitavidyāprakīrņaka, as it deals with astrological calculations etc. It is published along with other Prakirnakas in the Agamodaya Samiti Series, (No. 46) Bombay, 1927. Bengal. No. 7498; Bhand. VI. No. 1168; Bik. No. 1594; DA. 10 (45); 27 (36-37); Hamsa. No. 19; JG. p. 47; Limdi. No. 525; PAP. 23 (30); PAPS. '81 (2); Pet. VI. No. 579; Weber. II. No. 1870 (8); 1871 (9).

गणिविद्याप्रज्ञाति Bengal. No. 7498. This is perhaps the same as the above mentioned Prakirnaka.

गणिततिलक of Sripati, Non-Jain.

(1) Vrtti by Sinhatilaka. Bt. No. 568. This is edited in the Gack. O. Series. No. 78, by H. R. Kapadia, Baroda, 1937.

गणितविद्याप्रकर्णिक See Ganavidyaprakirnaka.

गणितसंघह of Yallācārya. Rice p. 318.

(4) Vrtti. Anon. Jesal. Nos. 405, 484, /गाजितसारसंग्रह of Mahavira, a Digambara writer who quotes Sridhera and lived at the time of Amoghavarsa, the Rästrakuta prince, in the middle of the 8th century A. D. The work is published with English translation by Rangacarya, Madras, 1912. AD. No. 65, AK. Nos. 177; 180; 181; 925; Bhand. V. No. 1154; CC. I. p. 143; II. pp. 28; 196; CP. p. 636; Hum. 32, 99, 124; Idar. 154; IO. No. 2880; KO. 222; MHB. 38; Mud. 85; 329; Mysore. I. p. 49; II. p. 184; III. p. 106; Padma. 33; PR. Nos. 138; 163; 165; 166; Rice. p. 318; SA. No. 748; SG. Nos. 928; 1526; Vel. Nos. 229; 230.

(1) Tīkā by Varadarāja. CP. p. 636.

(2) Tikā. Anon. PR. No. 138.

गण्डककथा in Prakṛta. Agra. No. 1638 ; JG. p. 267.

गण्ड्ररायकथा Buh. IV. No. 241.

गतप्रत्यागतवाद in Sanskrit by Ponna Kavi, pupil of Indranandin. This is mentioned in the author's Knarese Santipurana; compare JH. Vol. VIII. p. 189.

गराचिन्तामाण of Odayadeva Vādībhasimha, pupil of Puspasena. It is a romance in Sanskrit prose and treats of the story of Jivandhara. It is edited by T. S. Kuppuswami Sastri, Madras, 1902. Compare E. Hultzsch, I. A., Vol. 32, p. 240. KO. 111; Mud. 661; 725; Mysore. II. p. 138; Rice. p. 300; SRA. 46; 184.

गम्बद्धदीपुजा by Aśādhara. SG. No. 1764.

गम्भीरस्तव in Sanskrit contains 40 stanzas. Patan Cat. I. pp. 66; 70. The author seems to be Vimala.

गर्भगतिकंचिद्रव्याख्या DB. 21 (36).

गर्मादिस्तुतिचतुष्ट्यदीका of Vidyananda. Idar. 138. (III) गाथालक्षण (in 96 Gathas) of Nanditadhya. गर्भाधानविधि Pet. IV. No. 1411.

- गारेयप्रकरण JG. p. 132. This is the same as Gāngeyabhangaprakarana. Anon. SA. Nos 618;722.
- ্র ( I ) गाङ्गेयभङ्गपकरण in 54 Prākrta Gāthās composed in Sam. 1878 by Padmavijaya. It is published in Atmavira Granthamäla, No 4, 1917. DA. 59 (172–174); DB. 35 (39-40).
  - (II) गाङ्क्रेयमङ्ग्रकरण by Dharmavijaya, pupil of Uttamavijaya. SA. No. 624.
- J(III) गाह्रेयभङ्गप्रकरण in 23 Gathas (extracted from the 33rd chapter of the Bhagavatisutra, according to DB.), by Srivijava pupil of Megha. It is published by the JAS., Bhavnagar, together with the Avacūri. DA. 59 (169-171); DB. 35 (37; 38); PAPS. 80 (27); Surat. 1 (618; 722), 5, 7, 10.
  - (1) Avacūri Svopajña. DA. 59 (169-171), DB. 35 (37, 38); PAPS. 80 (27; dated Sain. 1672); Surat. 1 (618, 722).
  - (I) गाधाकाश in 72 Gathas. Anon. Agra. No. 2851; JG. p. 340.
  - (II) गाथाकोश in Prakrta (Grain, 384) by Municandrasūri. JG. p. 340; Pet. III. A. p. 297ff. See Rasāula.
  - (III) गाथाकाञ in about 150 Prakrta Gathas (Be:nijjariyajaramaranam). JA. 25 (11): 107 (3); JG. p. 177; Patan Cat. 1. p. 372; Pet. I. A. pp. 46; 86; V. A. p. 150.

गाथाकोशोद्धार (Gram. 331). JG. p. 340. गाथारत्नकोष JB. 131; JG. p. 340 (Gram. 700). गाथारत्नाकर JG. p. 317.

- (I) गायाङक्षण composed in Sain. 1633 by Samayasundara, pupil of Sakalacandra of the Kharatara Gaccha. BK. No. 124; Hamsa. No. 327.
- (II) गाथान्यमण of Devănandasūri. DB. 38 (67).
- See Nanditādhyachandahsūtra. 8 /44 No. 930.
- · IV ) गाथास्त्रज Anon. Bengal. No. 6781; DA. 66 (38), VB. 10 (58).
  - (1) Avacuri. Bengal. No. 6781.

गाथाविचार (Grain. 707). JG. p. 129.

गाथाशतक VA. 6 (10).

गाथासंचय DA. 60 (99).

गाथासंप्रहणी SA. No. 218 (foll. 33).

गाथासमहाती of Sātavāhana. Non-Jain.

- (1) Tika by Ajada. Bt. No. 527 (2).
- (2) Tika by Jalhanadeva. Bt. No. **527 (3)**.

(Tikā) by Bhuvanapāla. No. 527 (1).

गाथासहस्रशतपथालंकार in Prakrta. A verse from this is quoted in Nanditadhya's Gathalaksana according to Ratnacandra, its commentator; cf. ABORI. Vol. 14, p. 2.

गाथासहस्री composed in Sam. 1686 by Samayasundara, pupil of Sakalacandra of the Kharatara Gaccha. Agra. Nos. 1989; 1990; Hamsa. No. 408; JHA. 47 (2c.); JHB. 59; KB. 1 (53); 3 (16); 5 (10); Pet. III. A. p. 284 (quotation); PRA. Nos. 337; 1332; SA. No. 218; SB. 2 (170); Surat. 1, 2, 5.

गाथासारीद्वार by Ratnanidhāna Upādhyāya. 37 (34).

गान्धारकथा JG. p. 251.

ा) गायत्रीविवरण is an explanation of the Gayatri stanza (RV. III. 62. 10) from the Jain point of view by Subhatilaka Upādhyāya.

Published in No. 81 of D. L. P. Series, Surat, 1933.

(II) गायभोविक्स by Jinaprabha. See Jainagāyatrī.

/ शिरिकारकर्ष by Dharmaghosasūri, pupil of Devendrasūri of the Tapā Gaccha. It is in 32
Sanskrit Ślokas and is published in the Appendix to Bhaktāmarakāvya-Sangraha,
Vol. I, by the Āgamodaya Samiti,
Bombay, 1926. DA. 60 (212); DB. 35 (164; 165); JG. p. 270.

गिरिनारस्तोत्र of Jñānasāgarasūri. Chani. No. 331. (1) Avacūri. Chani. No. 331.

गिरिनारोखार Pet. VI. No. 566.

गोतवीतराग of Abhinava Cārukīrti. It is in imitation of the Gitagovinda Kāvya of Jayadeva. See also Jināṣṭapadī. AK. Nos. 185; 186; 278; 505; Hum. 259; Kath. No. 1360; List (Śravana Belgula); Mysore. II. p. 129; III. p. 78; Padma. 41; SRA. 46; 314.

(1) Tikā by another Cārukīrti. List (Śravan Belgula).

गुटिकाविधि Bengal. No. 7716.

युजा Bhand. VI. No. 1003 ( 15 ).

गुणमञ्जरीकथा KB. 1 (12); Surat. 1, 7. See Varadatta-Guṇamanjarikathā.

गुजमाहाप्रकरण composed in Sam. 1817 by Ramavijayagani, pupil of Dayasimha, during the spiritual reign of Jinalabha of the Kharatara Gaccha. It describes the Gunas of the Pañca Paramesthins i. e. Arhat, Siddha, Ācārya, Upādhyāya and Sādhus. Hence it is sometimes called Pancaparamesthigunaratnamālā. It is published with Gujrati translation by JAS., Bhavnagar, Sain. 1979. Agra. No. 932; Bengal. Nos. 2611; 3047; 3048; 7444; Bhand. V. No. 1277; Chani. No. 862; DB. 18; (10; 45); JG. p. 177; KB. 1 (53); 5(10); 6(4); Mitra. VIII. p. 222; X. p. 204; PAPR. 18 (32); Pet. II. No. 290; IV. No. 1235, PRA. J.....14

Nos. 267; 990; 1322; SA. No. 570, SB. 2 (43); Surat. 2.

(1) The Svopajña. Bengal. Nos. 2611; 3057; 3048; 7444; Chani. No. 862; DB. 18 (10; 45); JG. p. 177; KB. 1 (53); 5 (10); 6 (4); Mitra. VIII. p. 222; X. p. 204; PAPR. 18 (32); Pet. JL. No. 290; PRA. Nos. 267; 990; 1322; SA. No. 570; SB. 2 (43); Surat. 2.

गुणरत्नमाला KB. 3 (54; foll. 130). Possibly the same as above.

गुणरत्नसमुच्चयभातुपाठ See Kriyāratnasamuccaya. KB. 3 (26).

मुणरत्नावळी on Medicine by Devayanāma. Padma. 34.

गुणवर्मचरित्र (Gram. 1948) composed in Sam. 1484 by Māṇikyasundara, pupil of Merutungasuri of the Ancala Gaccha. In the Prasasti, the author mentions the following works of his own :- Manikyānka (atubparvi, Prthyicandracaritra and Sukarajakathā. PRA. No. 389. It is published at Ahmedabad, 1901. Agra. No. 1423 Bhand. VI. No. 1302, BK. No. 1321; Buh. IV. No. 242; VIII. No. 401 (dated Sam. 1486); Chani. No. 416; DA. 50 (24; 25); 29 (7;8); JG. p. 252; Kaira. A. 69; Kaira. B 129; PAP. 40 (13); PAPR. 1 (17); PAZA. 8 (17; dated Samvat 1496); PRA. No. 389, Surat. 1 (3295), 11; VB. 10 (63).

गुजसुन्दरीचतुष्पदी composed in Sain. 1665 by Jinakuśalasūri, pupil of Guņavinaya. PAP. 12 (17).

गुणसुन्दरीचरित्र (foll 12). JG. p. 222.

- (I) गुजस्थानक of Ratnasekhara. See Gunasthānakramāroha.
- (II) गुणस्थानक is another name of Gommatasāra. See Strass. pp. 300; 301.

गुणस्थानकनिक्षपण of Harsavardhana. SA. No. 682; Surat. 1, 2, 7, 9, 11. गुणस्थानकविवरणगाथा These are 17 only. Hamsa. No. 1509; JG. p. 137; Samb. No. 229. ✓(I) गुणस्थानकमारोह in Sanskrit composed in Sain. 1447, by Ratnasekharasūri, pupil of Vajrasenasūri of the Nāgapurīya Tapā

Gaccha. It is published with the Svopajña Tikā in the DLP. Series, No. 38, Bombay, 1916 and by Hiralal Hamsaraj, Jamnagar, 1910. Agra. Nos. 791-796; Bengal. Nos. 3051; 6675; 6861; 7468; Bhand V. Nos. 1049; 1184; Bik. No. 1662; BO. p. 58; Bod. No. 1377; Buh. VIII. No. 376; CP. p. 637; DA. 54 (62-68); 76 (60); DB. 32 (43-45), Hamsa. Nos 561; 807; 923; 1682; JHA. 43 (2c.); JHB. 46 (4c), 61; Kaira. A. 142; 172; KB. 3 (58); Limdi. Nos. 837; 1507; Mitra. VIII. pp. 102; 172; 174; X. p. 151; PAP. 75 (5; 88); PAPS. 53 (9); 66 (2); PAZB. 9 (16); Pet. III. A. p. 214; SA. Nos. 352; 721; 1854; 2054; Strass. p. 441; VD. 5 (8-10); Vel. No. 1596.

- (1) Vrtti Svopajña. Agra. No 793; Bengal. Nos. 3051; 6675; 6861; 7468; Bhand. V. Nos. 1049; 1184; Bik. Nos. 1479; 1596; BO. p. 58; Bod. No. 1377; Buh. VIII. No. 376; DA. 54 (62-68); 76 (62); Hamsa. Nos. 561; 807; 923, 1682; Kaira. A. 142; 172; KB. 3 (58); Limdi. No. 1507; Mitra. VIII. pp. 102; 174; X. p. 151; PAP. 75 (5; 88); PAPS. 66 (2); PAZB. 9 (16); SA. Nos. 352; 721; 2054; Strass. p. 141; VD. 5 (8-10); Vel. No. 1596.
- (2) Bālāvabodha by Srisāra. PAPS. 53 (9).
- (3) Avacuri. Bik. Nos 1596; 1597; DB. 32 (43; 44).
- (11) गुजस्थानकमारोह (Grain, 2000) of Vimalasūri. VB. 10 (62).
- (III) गुणस्थानकमारीह of Jayasekharasuri. PAPS. 81 (92).

- (IV) गुजस्थानकमारोह (Be:-jiṇadamsaṇam viṇā jam) of Jinabhadrasūri. Mitra. VIII. p. 172.
  - (1) Lokanāla Vrtti by Jinabhadrasūri himself. Mitra. VIII. p. 172.

गुणस्थानद्वाराणि SA. No. 1847.

गुणस्थानमार्गणास्थान in Prākṛta by Nemicandra. Hum. 75, 220.

गुणस्थानरत्नराशि of Ratmasekhara. See Guṇasthānakramāroha (I).

गुणस्थानस्वरूप of Harsavardhana. SA. No. 682. गुणस्थापनक (Be:-śrīmadvīrajinam natvā). Flo. No. 590.

गुजाञ्चजपकरण SA. No. 1865.

पुणानुरामकुङ्क in 28 Gāthās by Jinaharṣa, pupil of Somasundarasūri of the Tapā Gaccha (Be:-sayalakallāṇa). It is published in 'Sajjenasanmitra' by S. J. Master, Bombay, 1913.

गुणावलीकथा (Śīlaviṣaye) of Jinacandrasūri. KN. 28.

गुप्तिकियापदकाव्य of जिनकीर्ति JHA. 58;

(1) Svopajňa Tikā. JHA. 58.

गुरुगुण Limdi. No. 1094.

(1) Avacūri. Limdi. No. 1094.

गुरुगुणकुलक in 25 Gāthās by Pradyumnasūri. Patan Cat. L pp. 305; 307.

गुरुगुणमाला of Ratnasekhara. See Guruguṇasattriiii-

Somacāritragaņi, pupil of Cāritrahansagaņi, pupil of Somadevasūri, pupil of Somadevasūri, pupil of Somasundarasūri of the Tapā Gaccha, during the spiritual reign of Laksmisagarasūri. It contains four cantos and describes in Sanskrit, the life of Laksmisāgarasūri. Published in the YJG. Series. No. 24, Vir. Sam. 2437. Bhand. VI. No. 1365; BK. No. 1775; Buh. III. No. 150, Hamsa. No. 1451; JG. pp. 214; 329; SB. 2 (162), VB. 10 (55).

भूक्याज्यक्रिका also called Gurugunamālā, composed by Ratnasekharasuri, pubil of Vajrasenasūri and Hematilakasūri of the Nāgapuriya Tapa Gaccha. This small poem in Prakrta describes 36 of the qualities of a Guru in each of its 36 stanzas. It is published with a Gujrati explanation but without the Sanskrit commentary, by JAS. Bhavnagar, (Series No. 37), Sain. 1974. Agra. Nos. 1931, 1932; Bengal. No. 2613; BK. No. 125; Buh. VIII. No. 377; DA. 48 (9); 60 (132–134); DB. 35 (116; 117); Hamsa. No. 1114; JB. 143; Jesal. Nos. 364; 986; JG. pp. 140; 197; Kath. No. 1330; Kundi. Nos. 10; 16; 25; Mitra. X. p. 202; PAP. 9 (9; 10); 76 (68); Pet. III. No. 590; V. Nos. 641; 677; 678; SA. No. 369; Samb. No. 16; Surat. 1, 11; VC. 4 (32).

(1) Tika Svopajna (Gran. 1297). Bengal. No. 2613; BK. No. 125; DA. 48 (9; dated Sam. 1480); 60 (132-134); DB. 35 (116; 117); Hamsa. No. 1114; JB. 143; Jesal. Nos. 364; 986; JG. pp. 140; 197; Kath. No. 1330; Kundi. Nos. 10; 16; 25; Mitra. X. p. 202; PAP. 9 (9; 10); 76 (68); Pet. III. No. 590; SA. No. 369; Surat. 1. 11; VC. 4 (32).

(2) Avacuri. Buh. VIII. No. 377.

गुरुगुणसप्ताति of Somacandra. JG. p. 143.

गुरुतत्विनिर्णय of Yasovijaya. See Gurutattvavinirnaya.

Usacellula of Haribhadra (?). Agra. No. 797; DB. 16 (37, 40); Kath. No. 1331; Probably the same as Gurutattvavinirnaya.

> (1) Tikā by Yaśovijaya. DB. 16 (37; 40); Kath. No. 1331; SA. No. 287.

This is snother name of the Utsutrakandakuddāla. Agra. No. 798; DA. 32 (23); Hamsa. No. 1386; PRA. No. 555

(this ms. is dated Sam. 1683. It was copied from another, at Patan. This latter was copied in great haste in Sain. 1606, by Vimalasāgara, Jāānvimala, Vinayasāgara and Vivekavimala Ganis. The cause of the haste is given in the Prasasti as follows:-When Dharmasagaragani composed his Tattvatarangini at Nāradapuri, the Kharataras began to quarrel saying that they had been covertly criticised in the work. Dharmasāgara thereupon sent Vinayasagara to Patan to find out the old palmleaf manuscript of Gurutattvapradipa, which, he was sure, would support his point of contention. Vinayasagara went to Patan and did find the ms at the house of Sadayavatsa Thakura. Brhatcchalika Laingikas, when they knew this, demanded the book immediately, saying that it belonged to them. Vinayasagara then, with the help of his friends very hastily copied it and returned the manuscript to them. Afterwards the substance of this work was added in a separate chapter to his Tattvatarangini by Dharmasagaragani. The author of the Prasasti is Vivekavimalagani); SG. No. 1642 (foll. 84).

गुरुतस्वप्रदायिका of Dharmasagara. This is another name of Sodasasloki with its Vivarana probably because it is based on Gurutattvapradipa. PRA. No. 935.

บรลงสสิติติติส of Yaśovijayagaṇi, pupil of Nayavijayagaṇi of the Tapa Gaecha. Published by the JAS., Bhavanagar, Series No. 73, Sam. 1981. AM. 15; Baroda. No. 2782; Chani. No. 169; DB. 16 (37; 40); PAPR. 12 (12); SB. 2 (42); Surat. 1, 7, 11; VB. 10 (41; 56).

(1) Vrtti Svopajna (Gram. 6871). JG. p. 103; Surat. 1 (287), 7, 11; VB. 10 (41; 56).

गुरुतस्यविनिश्चय See Gurutattvavinirṇaya. गुरुतस्यव्यवस्था (Gram. 448). JG. p. 177. युक्तस्वव्यवस्थापनवार्दस्थल Chani. No. 273.

गुरुत रवव्यवस्थापना Bhand. VI. No. 1143.

गुरुतस्विति (Grain. 374). DB. 20 (51; 52), 22 (155); Hamsa. No. 1386 (This is another name of Utsūtrakandakuddāla Sūtra acc. to Note); JG. p. 177.

युद्धाक्षिणाङ्कलक in 18 Prākṛta stanzas (Be:-goyamasuhammajanibū).

गुरुपावृधिकाप्ति of Jinakirtigani. Chani. No. 712.

गुरुपादुकास्तोत्र (in 6 Sanskrit Kārikās). Limdi. No. 1674.

गुरुपारत-ज्यस्तोत्र in 21 Prākṛta Gāthās, of Jinadattasūri. Published as 'Sugurupāratantryastotra as an appendix in No. 37 of the Gaek. O. Series, Baroda, 1927. Kath. Nos. 1229; 1241; PAZB. 3 (12); Pet. I. No. 232.

(1) Tikā (in Sam. 1358, according to JG.) by Jayasāgaragaņi. JG. p. 276; Pet. I. No. 232.

(2) Tikā by Dharmatilaka. Kath. No. 1241.

(3) Tikā. Aron. PAZB. 3 (12).

ग्रुक्पीयुवलहरी PB. 516.

युज्य by Jinakuśalasūri. Bengal. No. 7526.

गुरुपूजास्तव in Sanskrit by Nemidāsa Varņin, pupil of Candrakīrti. PR. No. 149.

্ যুহ্মবৃত্তিক This is published with 16 other Kulakas by Balabhai Kakalbhai, Ahmedahad.

शुक्रमद्वीपिका being a list of the pontiffs of the Katuka Gaccha. JB. 150.

गुरुवसुमानकुलक in 34 Prakrta Gathās by Ratnasinhasūri. Limdi. No. 955 (31).

शुक्रमाखापहावली by Căritravijaya, pupil of Vinaya vijaya of the Tapă Gaccha. It is a supplement to Dharmasāgara's Pattāvali. See Paṭṭāval samuccaya, I. p. 102ff.

युरुयमककाल्याष्ट्रक JG. p. 276.

गुरुवन्दनसूत्र See Vandanakasütra.

(1) Bhāsya by Devendrasūri of the Tapā Gaccha. See Bhāsyatraya. Agra. Nos. 273; 274; 277; Bhand. V. No. 1190; VI. Nos. 1150; 1230; 1269; Buh. VIII. No. 390; DB. 23 (45); Limdi. Nos. 811; 1219; Pet. I. No. 263; IV. No. 1240; V. Nos. 691; 787; Weber. II. Nos. 1917; 1918.

- (2) Bhāṣyaṭīkā by Somasundarasūri. Bhand. V. No. 1190; Buh. VIII. No. 390; Pet. V. No. 787.
- (3) Bhāṣyaṭīkā by Jñānavimala. Bhand. VI. No. 1230.
  - (4) Avacūrni. Pet. I. No. 263.
- (5) Avacūri by Kulamandana. Buh. IV. No. 123.

गुरुवाक्यवृत्ति by Dharmasāgaragaṇi. Kiel. I. No. 98. This is really Gurvāvali No. II.

पुरुवेदनाकुलक in 15 Gāthās by Dhanesvara. Patan Cat. I. p. 68.

गुरुशिष्यसंवाद (Gram. 50). VD. 5 (7).

- (I) गुरुस्तुति in 18 Sanskrit Ślokas by Dharmaprabhasūri, pupil of Dharmasimhasūri, pupil of Dharmatilakasūri of the Brhad Gaccha. Pet. V. A. p. 125.
- (II) netain in 7 Sanskrit Slokas by Yasovijaya. Limdi. No. 3032.

(III) natural Anon. Bengal No. 7425.

गुर्जरदेशभूपाबन्डि in 94 Slokas composed in Sain. 1765 by Rangavijaya, BK. No. 376; PRA. No. 320.

गुर्जरम्नाह्मणकथा JG. p. 251.

Jaes of Yasovijaya. Published in the Agamodaya Samiti Series, No. 49, Bombay, 1927.

गुर्वाराधनाङ्गलक of Ratnasinihasūri. Pet. VI. No. 803.

(1) गुर्वावित of Acaladasa. Pet. VI. No. 568.

(11) गुर्वाचिक of Dharmasāgaragaṇi, pupil of Hīravijayasūri of the Tapā Gaccha. It is also called Tapā-Gaccha Paṭṭāvalī or Paṭṭāvalī. It consists of 21 Prākrta stanzas with a Sanskrit commentary. It is based on the older Paṭṭāvalīs and is carefully prepared. It is published in the Paṭṭāyalīsamuccaya, Part I (pp. 41-77), by M. Manekchand, Viramgam, 1933. Buh. II. No. 392; VIII. Nos. 402; 408; DA. 18 (27-30), DB. 8 (9-10), JB. 125; Kaira. B. 29; Kiel. I. Nos. 21; 35; 98; Limdi. Nos. 857; 1170; Mitra. VIII. p. 139; PAP. 8 (18); 42 (25); PAPS. 48 (114); 64 (15); 81 (8); Pet. V. No. 745; PRA. Nos. 776; 777; SA. No. 228; Surat. 1, 2; VA. 12 (23; 25); VB. 20 (18); 22 (12); VD. 9 (1; 10); Weber. II. No. 1980.

(1) Tikā Svopajna. Buh. II. No. 392 (ms. dated Sam. 1660); VIII. Nos. 402; 408; DA. 18 (27-30); DB. 8 (9; 10); JB. 125, Kaira. B. 29; Kath. No. 1370; Kiel. I. No. 21 (at the end of this ins., we are told that the work was examined at the order of Hiravijayasuri at Ahmedabad in Sam. 1648 by Vimalaharsa, Kalyāṇavijaya and Labdhisagara by comparing it with Munisundara's Gurvāvali, Jirnapattāvali, Duhsamasamghastotra etc.); Kiel. I. Nos. 35 (this also contains the same information and is dated Sam. 1660); 98; Limdi. Nos. 857; 1170; Mitra. VIII. p. 139; PAP. 8 (18); 42 (25), PAPS. 48 (114), 64 (15); 81 (8), Pet. V. No. 745; PRA. Nos. 776; 777; SA. No. 228; VA. 1. (23); VB. 20 (18); 22 (12); VD. 9 (1; 10); Weber. II. No. 1980.

or Tridasatarangini, composed in Sain. 1466 by Munisundarasūri, pupil of Somasundarasūri of the Tapā Gaccha. Published in the YJG. Series No. 9, Benares, Sain. 1961. BK. No. 1453; Buh. II. No. 391 (ms. dated Sain. 1508); VI. No. 714; DA. 39 (23); Kath. No. 1361; Limdi. No. 718; Mitra. III. p. 47; PAP. 8 (37); 76 (10; 28; 140); PAPL. 8 (43); PAPS. 48 (63); 60 (47); Pet. IV. No. 1236; PRA. No.

1336; SA. Nos. 237; 563; VB. 22 (9); 33 (59); Vel. No. 1712.

(1V) মুর্বারন্তি (upto 59th i. e. Vijayasenasūri) of the Tapā Gaccha. Composed by Gunavijaya Vācaka. DB. 39 (24).

(V) **我有问** by Jayavijaya. Bhand. V. No. 1278. (1) Tikā Svopajňa. Bhand. V. No. 1278 (dated Sam. 1680).

(VI) गुर्वाचिक्ठ composed in Sam. 1881 by Kṣamā-kalyāṇa. JHB. 54 (2c.).

(VII) युवांबल्ड (Anon.) in 11 Prākṛta Gāthās. Limdi. No. 1288.

(VIII) गुर्वाबाक by Nemicandra in Sanskrit. SG. No. 1992.

(IX) गुर्कोबाङ (Anon.). See also Pattāvali. Agra. Nos. 1373; 1374; 1376; 1378-1393; 1395-1399; Bhand. III. No. 427; VI. No. 1003 (2); BO. p. 58; Buh. IV. Nos. 243-245; VI. No. 715; KB. 1 (10); 9 (2); SG. Nos. 1995; 2014 (Digambara); Surat. 11.

गुर्वावलिकुलक JG. p. 198.

गुर्वाविद्यासि JG. p. 214.

गृहस्थद्वादशवतम्हणाविधि in 57 Gāthās. Limdi. No. 955.

(I) บูहस्थाभर्ममतिपत्तिकुरूक in 60 Gathas. JA. 47 (3).

(II) गृहस्थधर्ममतिपत्तिकुलक in 42 Gäthās, composed in Sain. 1287. JA. 47 (3); JG. p. 198.

गृहस्थाभोपदेश composed by Somadharmagaṇi, pupil of Căritraratnagaṇi of the Tapā Gaccha. This is another name of the Upadeśasaptatiṭikā. Bik. No. 1478.

गुहस्थरत्नाकर Agra. No. 933.

यहिषमं of Padmanandin in Sanskrit. Limdi. No.

मोडीजिनस्तयन Bengal. Nos. 6875; 7049; 7463; 7601; SA. Nos. 2918; 2979.

गोजीपाञ्चेनाथस्तोत्र in 108 Kārikās by Yasovijayagaņi, pupil of Nayavijayagaņi of the Tapā Gaccha. JG. p. 276.

मोबीपार्श्वमाथस्त्रति in 9 Kārikās. Limdi. No. 984.

गोषाकार (Satārthavrtti). JG. p. 343 (foll. 51). गोषनकथा in Sanskrit. Limdi. No. 814 (4). गोप्रकेकार्यक्वी of Bhàvaprabhasūri. Chani. No. 291.

र्गे गोन्मदसार of Saiddhāntika Nemicandra. The work is also known as Gunasthānaka or Pañcasangraha (Pet. I. A. p. 74; V. No. 929). It is in Präkrta and is divided into two parts called Jīvakāṇda containing 733 stanzas and Karmakānda containing 972. It is edited with Abhayacandra's commentary on the 1st Kāṇda and Keśava Varnin's commentary on the IInd in No. 4 of Haribhai Devakarana Granthamālā, Calcutta, 1921. It is also edited with introduction, translation and notes in English, by J. L. Jaini, in Sacred Books of the Jainas, Vols. 5 and 6, Lucknow, 1927. It is published in two parts, with Sanskrit and Hindi translations in the RJS. Series, Bombay. For the lacunae in the Karmakanda and its connection with the Karmaprakrti of Nemicandra, see Anekānta, Vol. III. pp. 537; 635; 757 (parti. pp. 762-63). See also, Upadhye, Bhāratīya Vidyā, Vol. II. 1940, p. 48ff., for the interpretation of the Gommatasara. AD. Nos. 19; 46; 182; AK. Nos. 189-194; 271; Bengal. No. 1447; Bhand. V. Nos. 1050; 1051; Buh. VI. No. 578; CMB. 19; 24; 71; 165; 172; 186; 189; CP. pp. 637; 638, 639, Hebru. 10, 31; Hum. 5; 60; Idar. 38 (6 copies); Idar. A. 18 (3 copies); 19 (5 copies); Kath. No. 1059; KB. 3 (46); K(), 1; 2; MHB. 39, Mud. 65; 75; 285; 518; 535; 736; Padma. 2; PAPS. 76 (21); PR. Nos. 12; 99; Rice. pp. 310; 318; SA. Nos. 845; 2041; SG. Nos. 1; 613; 614; 618; 2170; SRA. 21; 23, 30, 32; 39; 224; Strass. p. 301; Tera. 1-15; Vel. No. 1575.

(1) Deśi Vṛtti by Cāmuṇḍa Rāya.

- No mss. are yet discovered. See Upadhye, Indian Culture, Vol. VII. p. 26.
- (2) Tīkā by Abhayacandra. No. (4) is based on this; see Upadhye, Indian Culture, Vol. VII. p. 29. CP. p. 637; Idar. A. 19 (2 copies); Mud. 75, 736; Padma. 2; SG. No. 1; SRA. 224.
- (3) Tīkā by Dharmabhūṣaṇa. Perhaps the same as the next. CP. p. 638.
- (4) Tikā called Jīvatattvapradipikā composed in Kanarese by Keśava Varņin, pupil of Abhayasūri in Śaka 1281. CP. p. 638; Hum. 5; 60; Mud. 65; 285; 518; 535; SRA. 21; 23; 30; 32, 39.
- (5) Ţīkā called Jīvatattvapradīpikā composed by Nemicandra, pupil of Jnānabhūsana, Municandra and Prabhācandra of the Mula Sanigha. He was assisted by Visālakīrti. It is based on the older Kanarese commentary of Kesava Varnin (No. 1) above. See Upadhye, Indian Culture, Vol. VII. p. 30ff. One Abhayacandra wrote out the first copy of the present commentary. AK. No. 271; Bengal. No. 1447; Bhand. V. Nos. 1050; 1051; Buh. VI. No. 578; Kath. No. 1059, KB. 3 (46); Pet. V. Nos. 929; 930; PR. Nos. 71; 78; 98; SA. Nos. 845; 2041; SG. Nos. 613; 614; 618; Strass. p. 301.
- (6) Tika composed in Sam. 1620 by Sumatikīrti, pupil of Jūānabhūṣaṇa of the Mūlasangha. CP. p. 639; Vel. No. 1575 (only on vv. 1-95 of the Karmakāṇda).
  - (7) Tīkā by Āśādhara. Idar. 38.
- (8) Tīkā Anon. Idar. A. 18 (3 copies); 19; PR. Nos. 77 (Be:-munim siddham praṇamyāham); 108; Tera. 1-5.
- (9) Tikā in Sanskrit (Gram. 125000) composed by Pandita Rāva. This is mentioned by a Kannada poet Pāyanna

in A. D. 1659. No mss. are so far known. See Anekanta, I. p. 336.

गाम्मदेशस्तोत्र CP. p. 639.

गोम्मटेम्बरचरित्र in Sanskrit. KO. 62.

vinas in 20 Prākṛta stanzas. It is published with the commentary of Jnānatilaka, by Hiralal Hamsaraj, Jamnagar, 1914. Agra. Nos. 1774-1783; Bengal. Nos. 6981; 7639; Bhand. V. Nos. 1185; 1186; 1187; VI. No. 1144; BO. p. 58; Chani. No. 178; DA. 38 (15-19); DB. 21 (43-47); Jesal. No. 582; JHA. 33; JHB. 27; KB. 3 (14); Kundi. No. 39; Limdi. Nos. 1079; 1656; Mitra. VIII. p. 73; SA. Nos. 171; 564; 648; 1888; 2602; 2775; 3040; VD. 5 (6).

(1) Vrtti (Gram. 1200) composed in Sam. 1660 by Jāānatilakagaņi, pupil of Padmarājagaņi, pupil of Puņyasāgara Upādhyāya, pupil of Jinasinhasūri of the Kharatara Gaccha. It contains 69 illustrative stories. Bengal. No. 7639; Bhand. V. Nos. 1185; 1186; Bik. No. 1595; BSC. No. 709; Chani. No. 718; DA. 38 (15; 16); DB. 21 (43; 44); Jesal. No. 582; JHB. 27; KB. 3 (14); Kundi. No. 39; Limdi. No. 1079; Mitra. VIII. p. 73; Pet. III. A. p. 223 (quotation); V. No. 680; SA. Nos. 171; 564; 648; 2502; Samb. No. 115; Surat. 1, 2, 4, 5, 7; VD. 5 (6).

(2) Vrtti by Devarāja. Bengal. Nos. 2514; 5572; 6640; 7109.

गौतमकुलक by Amaravijaya (?). Buh. II. No. 343.

(I) गौतमचरित्र in Sanskrit, consisting of five chapters, composed in Sain. 1726 by Mandalācārya Dharmacandra, a Digambara writer, pupil and successor of Srībhūṣaṇa, pupil and successor of Bhānukīrti, successor of Yaśaḥkīrti; cf. SGR. III. p. 98. It is published at Surat, 1927. Hamsa. Nos. 267; 279; Kath. No. 1060; SG. Nos. 36; 2015.

(II) **गौतमवारिय** by Bhaṭṭāraka Yaśaḥkīrti. List (Savai Jaypor).

prabhasuri of the Kharatara Gaccha in Sani. 1358. Patan Cat. I. p. 266.

गौतमप्रच्छा or the questions of Gautama in 64 Gāthās. It is published with the commentary of Mativardhana (No. 2) by Hiralal Hamsraj, Jamnagar, 1920. Agra. Nos. 2255-2265; AM. 51; Baroda. Nos. 1785; 1789; 2149; Bengal. Nos. 6712; 7708; Bhand. VI. Nos. 1145; 1146; 1269; Bik. No. 1477; BK. No. 414; Bod. No. 1360; Buh. I. No. 50; VIII. Nos. 379; 380; Cal. X. No. 100; DA. 38 (1-14); 75 (20); DB. 21 (42); Jesal. Nos. 1059; 1071; 1119; 1788; Hamsa. Nos. 736; 737; 1254; 1740; JA. 96 (6); 106 (7); JHB. 26 (5c.); Kaira. A. 18; KB. 3 (78), KC. 10; Kiel. II. Nos. 73, 376; Limdi. Nos. 532; 696; 703; 730; 930; 978; 1169; 1260; 1288, 1384; 1665; 1717; 2257; 3281; Mitra. VIII. p. 140; X. p. 199; PAP. 64 (5); PAPS. 44(7); 54(10; 13); 77(18); PA-ZB. 9 (26); Pet. I. A. pp. 11; 57; 83; 101; V. No. 681; V.A. p. 137; SA. Nos. 60; 851; 1772; 2705; 3120; Surat. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11; VB. 10 (46; 47; 48; 65); Vel. Nos. 1597-1600;

- (1) Vrtti (Gram. 5600; Be:-mādhuryadhuryaguṇataḥ) by Srītilaka, pupil of Devabhadrasūri of the Rudrapallīya Gaccha. Bhand. V. No. 1188; BK. No. 414; Buh. I. No. 50; DA. 38 (1-3); DB. 21 (37, 38); Jesal. No. 1419; JG. p. 177; Hamsa. No. 447; Kaira. A. 18; Limdi. No. 978; PAP. 64 (5); PAPS. 44 (7); 54 (13); PAZB. 9 (26); SA. No. 851; VB. 10 (46); Vel. No. 1600.
- (2) Vrtti (Gram. 3800; Be:-viram jinam pranamyadau) composed in Sam. 1738 by Mativardhana, pupil of Sumati-

harisa, pupil of Jinaharsasūri of the Kharatara Gaccha. Bengal. No. 2603; Bod. No. 1359; DB. 21 (39; 40); JG. p. 177; Hamsa. Nos. 786; 737, 1254; 1740; JHB. 26; Kath. No. 1061; Kiel. II. No. 376; Mitra. VIII. p. 140; X. p. 199; Pet. V. No. 681; SA. No. 60; Vel. No. 1598.

- (3) Vṛtti (Bālāvabodha) composed by Jinasūri, pupil of Sudhābhūṣaṇa, pupil of Viśālarāja of the Tapā Gaccha. Buh. VIII. No. 379 = PRA. No. 929.
- (4) Cūrņi (Bālāvabodha) by Somasundarasūri of the Tapā Gaccha. JHB. 26 (3c.); KC. 10; Limdi. No. 2257; VB. 10 (65).
- (5) Vrtti by Abhayadevasūri. Baroda. No. 2149.
- (6) Vrtti by Kesaragani. Baroda. Nos. 1785; 1789.
- (7) Vṛtti by Kṣamākalyāṇa, pupil of Amṛtadharma of the Kharatara Gaccha. Pet. VI. No. 569 (dated Sam. 1858)
- (8) Vrtti. Anon. Bengal. Nos. 1; 266; Bhand. VI. Nos. 1145; 1146; Buh. VI. No. 716; Jesal. Nos. 1071; 1788; KB. 3 (78); PAPS. 77 (18); Surat. 1, 2, 7, 11; VB. 10 (47, 48).
- (9) Bālāvabodha composed in Sain. 1884 by Padmavijayagaņi. Limdi. No. 626.
- (10) Bălāvabodha. Anon. AM. 51; Bik. No. 1477; DA. 38 (4-10)

nyasamaya, pupil of Samayaraja of the Tapa Gaccha. DB. 45 (93-94); Limdi. Nos. 2005; 2291; 3118; PAP. 72 (12).

The auton in 42 Kārikās. JG. p. 177; Patan Cat. I. p. 92 (quotation).

Julianes of Ravisagara. It is published with the commentary in the gamodaya Samiti Series, No. 59, Bombay, 1929.

- (1) Tīkā by Caturavijaya. Published.
- (I) गीतमस्ताम in 21 Sanskrit Ślokas by Jinaprabhasūri. Published in Kāvyamālā, VII. p. 110.
- (II) गौतमस्तात्र See Gautamasvāmistotra.

गौतमस्वामिष्राग्यवचरित्र in Sanskrit. Vel. No. 1715. गौतमस्वामिमन्त्रस्तोत्र of Jinaprabha in 9 stanzas. Vel. No. 1804.

गौतमस्वामिस्तुति by Nandidharmagaṇi. Hamsa. No. 429.

(1) Tikā. Hamsa. No. 429.

गौतमस्यामिस्तात्र DB. 21 (48); JG. p. 276; Limdi. No. 140.

(1) Vrtti. DB. 21 (48).

गौतमाञ्चक in 10 Kārikās. Liundi. Nos. 1721; 2885; 3292.

Thatiangianea in 11 cantos, composed in Sain. 1807, by Rūpacandra (alias Rāmavijaya-Hamsa.), pupil of Dayāsimha of the Kharatara Gaccha. It is published in the Candrasimhasūri Jaina Granthamālā. BK. No. 96; Hamsa. No. 1010; Mitra. VIII. pp. 56; 58; SA. No. 1776; SB. 2 (161); Weber. II. No. 1987.

(1) Tikā composed in Sain. 1852, by Kṣamākalyaṇa, pupil of Amrtadharmagaṇi of the Kharatara Gaccha. BK. No. 96; Hamsa. No. 1010; Mitra. VIII. p. 58; SA. No. 1776.

गौतमीयमन्त्र ( Gram. 2500 ). JG. p. 366.

प्रस्थारसमुख्या of Kulabhadra. See Sārasamuccaya. JG. p. 129; Pet. IV. No. 1237; PRA. No. 995.

यहमोचर SA. No. 2922; VB. 10 ( 59-Gram. 500). यहदीपिका JG. p. 351.

पहराधिक Limdi. No. 547.

यहमतिमाविचार Hamsa. No. 98.

यहप्रमाणमञ्जरी (Grain, 800). VA, 6 (12).

पहफ्छ Limdi. No. 1683.

महत्रस्थितार Hamsa, No. 660.

गामारसा पंत्रिया जितिकी ति त्मिक कीण्ड-क्रेमिशण्ड ) दादुर्सं० २०१६ (वि.सं.११५९)

मार्थित में व्यापती मिने, इस्मी मार्गामित दंड यु अपूछ , ध्वकच्य प्र मार्गामित दंड यु अपूछ , ध्वकच्य प्र मिने ९० , वे-यापती मिनि, इस्मी यदन वक्ती (द्या) - छत्रामन मंग्रही ७०, तरापंसीमित शास्त्राहरी, मण्डी विकालीयंदि चिनामिश वाश्वी नथप्रमा - जम्मीमन निष्य पं प्यामे श्रिक्त भी , दर्जी गारी नश्र के रजा-भाग्यक मं व १२७, श्ली द २७४० दिनिय वं वर ६१, नमामंद्री अखिए, उरामी पंदुप्रभन् उ- महाः दीरते अपनेशा. किली १५३०, मंडा (माडा) कं हिल्ला शाला गंडले, 4-1A-3/2 502 mail र्याण १३७१, माप्यीमिति 514.31 यन्त्रमम्मीन - विव्याभीका (अतुष्ठाम) (अश्वनाष्यि (१९२४) में उत्माव हे, आमी भण्डा पत्रिशितिनिम् ल्यो – शोभन ति प ०, ज मतिया १०, ८० मं १६२५ तिएषं की मंग्री, -7 मुडी

जनमङ्ग्रीर्भा-पंगार् मिन्द्री, वेचायतीमादि स्वेदी पत्रवेशित जिनलान -अने अत्यात वर्ष १ विषय यदामक नतह भा- उठ गर पंचायतो मिन्ही, उटामी भः माज्यस्मित्रिया - उत्तर्म पंचामतीमात्रा, पराजी भनुष्महाण पं वित्रासीभागम देखां, इरम्बाशास्त्र भागे, अने औनत निन्तामिक पार्वलक त्त्वन-अ. चियायुष्ठ, पंजाम्ब मेरिक् उटली चित्रमेन प्यापतीयात्ति - गुक्रर् -TA . HO AN 92 M. 19 - 1942 जनमाना विकरण पाठामा, मण्डा चालमा - पान्त क्य जल शोम्मण , रे.प. मास्तरी भवत आल्यामान , प्रामा-नमु राग्टली

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |

(1) ब्रह्मावप्रकाश of Padmaprabha. CP. p. 639; Hamsa. No. 1018. See Bhuvanadpaka

(II) अहंभावमकाश Anon. Limdi. No. 665; probably the same as above.

महरत्नाकरकोष्ट्रक JG. p. 351.

यहवादिका Bengal. No. 7215.

यहज्ञान्तिपूजाविधि Limdi. No. 725

√यहशान्तिस्तोत्र of Bhadrabāhu. Published by Jas . vantrey Jain, Lahore.

बहसिन्द्रि Limdi. No. 907.

यहसाधन of Ganesa ( Non-Jain ).

(1) Vārtika composed in Sam. 1760 by Yasasvatsāgara, pupil of Kalyanasāgara, pupil of Cāritrasāgara of the Tapă Gaccha. PRA. No. 226.

घटकपरकाव्य Non-Jain.

(1) Tikā by Sāntisūri Hamsa, Nos. 11; 12; Kundi, No. 11; SA, No. 192.

घण्टाकर्णकल्प Bengal. No. 7070; DB. 46 (35); JG. p. 364; JHA 73; Lal. 360; SA. Nos. 595: 599.

घण्टाकर्णमहावरिस्तवन Vel. No. 1810.

चक्रधरपुराण Bengal, No. 1475.

चकवर्तिऋद्धिस्वरूप in Sanskrit. Limdi. No. 1340.

चक्रवाकाष्ट्रक in Sanskrit. Limdi. No. 1698.

चकेश्वरपराण Bengal. No. 1475.

चकेश्वरीस्तोत्र Bengal. No. 7222; DB. 24 (151).

चण्डापिङ्काचोरकथा in Sanskrit. Limdi. No. 543. चण्डिशतक of Bana (Non-Jain).

Nos. 30; 31.

(1) चतुःपर्वकथा composed by Māṇikyasundara of the Ancala Gaccha. This is mentioned in the author's Gunavarmacaritra (s. v.).

(II) चतुःपर्वकथा Anon. Hamsa. No. 638; Surat. 7. चतःपवीं see Catuhparvakatha.

चतुःभत्येचनुत्वभवन्य by Samayasundaragani. Bengal. No. 6688.

चतुरद्वारिष Baroda. No. 6118. This is in the Apabhramsa language.

चत्रकीभावना in 74 Gāthās (Be:— sirivīrajinesara). JA. 31 (6) = Pet. V. A. p. 67.

चतरकीय (Adhyayana ). Pet. V. A. p. 137.

चतुरशीतिधर्मकथा Agra. No. 1801.

चतरशीतिलक्षयोनिजीवक्षामणा DB. 21 ( 19 ).

नतुरशीतिविकल्प by Santyacarya. Chani. No. 802.

चतुर्गतिक्षामणाकुलक in 35 Gathas. DA. 60 (222). चतुर्गतिस्वरूपकुलक JG. p. 198.

चतुर्थचरणसमस्यापूर्ति ( Bhaktāmara ? ). Bengal. No. 7130.

चतुर्थवृत्तआरोपणविधि Hamsa. No. 659.

चतुर्दशीयतिपाक्षिकनिर्णय composed in Sam. 1684, by Srutasāgara, pupil of Dharmasāgara Upadhyāya of the Tapā Gaccha. BK. No. 1911 = PRA. No. 1128. It is in Sanskrit.

चतुर्वशीव्रतोद्यापन of Tărăcandra. Pet. IV. No. 1456. चतुर्भङ्गी of Vijayatilaka Upādhyāya. Chani. No. 161.

(1) Tika Svopajna. Chani. No. 161. चतुर्मासपर्वकथा DA. 60 ( 313 ); JG. p. 264. Also Căturmāsikaparvakathā and the following.

चतुर्भासपर्वेद्यास्थानपद्धति Kath. No. 1257.

चतुसुंखश्रीमहावीर्स्तोत्र in 35 stanzas, of Sinhadeva. Flo. No. 686.

(1) Svopajňa Tikä. Flo. No. 686.

(1) चत्रविशातिका by Jinaprabhasūri. Bengal. Nos. 6841;7389.

(1) Tikā by Dhanesvara. Buh. IV. (II) चतुर्विशातिका by Yasovijaya. KB. 2 (17); Surat. 1.

> (III) चत्रविद्यातिका by Ratnavimala. KB. 2 (17). चतुर्विशतिकाजिनपूर्वभवसंख्या JG. p. 132.

चत्रविशतिकापूर्वभवोत्कीर्तनस्तवन JG. p. 132.

चतुर्विद्यातकास्तोत्र JG. p. 278. See also Caturvinisatijinastotra.

चतुर्विशातिचित्रस्तव See Caturharavahcitrastava.

चतुर्विशातिजिनकल्याणक in 13 Apabhranisa stanzas. Patan Cat. I. p. 43.

J....15

- (I) चतुर्विद्यातिजिनचरित्र of Amaracandra. See Pad- | (VIII) चतुर्विद्यातिजिनस्तव by Jayatilaka. See Catarmānandakāvya.
- (II) चतुर्विशातिजिनचरित्र Anon. JG. p. 246. चत्रविशतिजिमनमस्कार by Hemacandra. Bengal. Nos. 6828; 7561.
  - Tika. Bengal. No. (1) Svopajňa 6828.
- (I) चतुर्विशतिजिनपञ्चाशिका in Sanskrit composed in Sain. 1814 by Rāmavijayagaņi of the Kharatara Gaccha. PRA. No. 1258 ( No. 64 ).
- (II) अतुर्विश्वतिजिनपञ्चाशिका in Sanskrit by Ksamapramoda. JHA. 65.
- (I) चतुर्विशतिजिनपुत्रा by Rāmacandra. BO. p. 58; Pet. V. No. 932.
- (II) वत्रविदातिजिनपूजा by Surendrakirti. Kath. No. 1146.
  - (III) चतुर्विद्यातिजिनपूजा Anon. Pet. VI. No. 673. चतुर्विश्वतिज्ञिनपूर्वभवोत्कीर्तनसंबद्धस्तवन in 27 Kārikas by Ratnasagaragani. JG. p. 276.

चत्रविद्यातिजिनवस्तुवे।घस्तवन Kath. No. 1256.

- (I) बद्धविशतिजिनस्तव by Indranandin. (18).
  - (1) Svopajna Tikā. DB. 24 (18).
- (II) चत्रविंशतिजिनस्तव by Kamalavijayagani, pupil of Vijayasenasūri of the Tapā Gaccha. DA. 41 (201-205).
- (III) चतुविद्यातिजिनस्तव by Kṛpāsaubhāgya. Surat. 1 (2887).
- (IV) चतुर्विशतिजिनस्तव by Kesavasena. SG. No. 1450.
- V(V) अनुविद्यातिजिनस्तव by Ksamákalyāṇa, pupil of Amrtadbarmagani of the Kharatara Gaecha. It is in 77 Sanskrit stanzas. Published by Bhimsi Manek in Prakaranaratnākara, Vol. II. Bombay. JHA. 58; 70 (2c.); SA. Nos. 626; 813; Surat. 3, 7.
  - (VI) चतुर्विशातिजिनस्तव by Caritraratnagani. DA. 41 ( 207 ).
  - (VII) चतुर्विशातिजिनस्तव by Jagannatha Kavi. JHB. 47.

- hārāvalīcitrastava.
- (IX) चतुर्विशातिजिनस्तव by Jinadatt.. AD. No. 131.
- (X) चतुर्विज्ञातिजिनस्तव by Jinaprabhasūri of the Kharatara Gaccha. It is published in Kāvyamālā, VII. p. 115. Bengal. Nos. 6841, 7389; BK. No. 149; Buh. II. No. 280; DB. 24 (108; 111); Hamsa. No. 235; JG. p. 277, KB. 1 (9); Limdi. No. 1532, PAPR. 15 (26); PAPS. 65 (18); 68 (117), Pet. V. No. 684.
  - (1) Tīkā composed in Sain. 1652 by Kanakakusalagani pupil of Vijayasenasūri of the Tapā Gaccha. BK. No. 149; Hamsa. No. 235; JG. p. 277; PAPR. 15 (26); PAPS. 65 (18); 68 (117), Pet. V. No. 684.
- (XI) अतुर्विशतिजिनस्तव by Jinavallabha in Prākṛta (Grain. 155). Hainsa. No 871; JG. p. 276.
- (XII) चतुर्विशतिजिमस्तव by Jinesvarasūri. JG. p. 277, PAP. 26 (2).
  - (1) Avacuri. JG. p. 277; PAP. 26 (2).
- (XIII) चतुर्विशति। जनस्तव by Devacandra. (53).
- (XIV) चतुर्विञ्ञतिजिनस्तव by Devanandin. Hum.
  - (1) Vrtti Svopajnā. Hum. 53.
- (XV) बतुर्विशाति। जनस्तव by Devaprabha of the Maladhāri Gaccha. Bt. No. 145; JG. p. 276; SA. No. 2728.
- (XVI) चतुर्विक्रतिजिनस्तव of Dharmaghosa, pupil of Devendrasūri of the Tapā Gaccha. It is published with a commentary by the Jaina Sreyaskara Mandela, Mhesana, in the Stotraratnākara, Pt. I, Sam. 1970. Hamsa. Nos. 129; 431; JG. p. 277; Vel. No. 1805.

- (I) Avacuri. Hames. No. 431; Vel. No. 1805.
- (XVII) aglasifina acta by Dharmasekhara. Bhand. VI. No. 1148; JG. p. 278.
- (XVIII) and and and another (XVIII) and another another and another another and another another and another another another and another anothe
- (XIX) **वहार्वशाताजनस्तव** by Padmanandin, JG. p. 278.
- of Jitavijaya. JG. p. 277; PAP. 42 (33).
  - (1) Avacūri. JG p. 277, PAP. 42 (33).
- (XXI) **चतुर्विशातिजिनस्तव** by Părśvacandrasūri. KC. 12.
- (XXII) antisance by Bappabhatti. It contains 96 Sanskrit stanzas. It is published by the Agamodaya Samiti, Bombay, 1926. Bhand. VI. No. 1149; DA. 75 (4); DB. 24 (19, 20); JG. p. 276; Mitra. VIII. p. 142; PAP. 41 (19); PAPS. 67 (72).
  - (1) Svopajňa Tikā. Bhand. VI. No. 1149; DA. 75 (4); DB. 24 (19; 20); JG. p. 276.
  - (2) Vṛtti by Pandit Guṇākara. Patan Cat. I. p. 196 (ms. dated Samvat 1211).
    - (3) Avacuri. PAPS. 67 (72).
  - (XXIII) **बहुविद्यक्तिजिनस्तव** by Bhūpāla Kavi. JG. p. 278. It is published in the Kāvyamālā, Vol. VII, Bombay, 1926. See Bhūpālastotra.
- (XXIV) **Tapā Gaccha.** JG. p. 278.
- (XXV) Triangle of Meruvijaya. Published by the Agamodaya Samiti, (Series No. 59), Bombay, 1929, and also in the DLP. Series, No. 23, Bombay, 1915. BK. No. 11; DB. 24 (16); JG. p. 277. (1) Svopajňa Vrtti. BK. No. 11; DB. 24 (16); JG. p. 277.

- (XXVI) and and the Raviprabha. Limdi. No. 3378.
- (XXVII) **and animal ani**
- (XXIX) चतुर्विद्याति जिनस्तव by Śobhana. See Śobhanastuti.
- (XXX) **unfaultifinate** by Samantabhadra. See Svayambhüstotra.
- (XXXI) चतुर्विश्वतिजिनस्तव (Guptakriya) by Sagaracandra. JG. p. 278, Pet. I. No. 259.
- (XXXII) चतुर्विद्यतिजिनस्तव composed in Samvat 1541 by Siddhäntusära, pupil of Indranandin. JG. p. 277; PAP. 19 (87).
- ( XXXIII ) **चतुर्विशतिजिनस्तव** by Sumatisatyagani. Chani. No. 837
- (XXXIV) agiānfalantau by Somadeva. JG. p. 277, Pet. V. No. 683.
  - (1) Vṛtti Svopajña. JG. p. 277; Pet. V. No. 683.
- (XXXV) and and and by Somaprabhacarya in 27 Sanskrit Karikas. Chani. No. 163; Hamsa. No. 743; JG. p. 277; PAPL. 8 (28).
  - (1) Svopajňa Tikā. Chani. No. 163; JG, p. 277.
- of the Tapa Gaccha. PRA. No. 1157 (dated Sam. 1500); SA. No. 813.
- (XXXVII) **agfāsifāfsareta** by Hemavijaya, pupil of Kamalavijaya. DB, 24 (17); Hamsa. No. 1467; JG. p. 277. See Caturvimsatijinastuti by Kamalavijaya.
- (XXXVIII) चतुर्विद्यक्तिजिनस्तव by Śāntibhānu. JHB. 47.
- (XXXIX) वतुर्विशतिजिनस्तव Anon.

Agra. Nos. 3266 to 3268; Bengal. Nos. 4312; 6740; 6768; 7061; 7306;

DA. 41 (208-220); 75 (23); Limdi. No. 1548.

(1) Vrtti. Agra. No. 3266.

चतुर्विशतिजिनावाति Buh. II. No. 404.

- (I) चतुर्विशतितीर्थेकरपुराज of Damanandin. SRA. 54.
- (II) बतुर्विशतितीर्थकरपुराण of Mallisena. SRB. 72.
- (I) चतुर्विश्वतितीर्थंकरपूजा of Sribhūṣaṇa. SG. No. 69, SGR. IIL pp. 104, 105 (quotation). In Sanskrit.
- (II) चतुर्विशतितीर्थकरपूजा of Vidyābhūṣaṇa. See Caturvinisatipūjā.
- (III) चतुर्विशतितीर्थेकरपूजा Anon. Buh. VI. No. 579; Pet. III. No. 484; IV. No. 1413.
- चतुर्विशतितीर्थेकरपूजाजयमाला by Māghanandin. Strass. p. 301.

चत्रविश्वतिवृण्डकस्तवन of Jinahamsa. Cal. X. No. 38.

चत्रविशतिवृद्धपूजा Pet. V. No. 925.

चतुर्विशतिनमस्कार of Parsvacandrasuri. KC. 16.

चतुर्विशतिपूजा of Vidyābhūṣaṇa. CP. p. 640.

Jagatana also called Prabandhakośa (Gram. 4000) or Prabandhāmṛtadīrghikā composed at the house of and at the request of Mahanasimha, son of Jagatsimha of Delhi, in Sam. 1405 by Rājaśekhara, pupil of Śrītilaka of the Maladhāri or Harṣapuriya Gaccha. The work contains the lives of 24 great men of Jainism. It is published by the Hemacan drasabhā, Patan, 1921; and also by Hiralal Hamsaraj, Jamnagar, 1913. Recently it is critically edited by Muni Jinavijaya, in the Singhī Jaina Granthamālā, Śāntiniketana, Bengal, 1935.

Agra. Nos. 1799; 1800; Baroda. Nos. 2785; 2786; Bendall. No. 286; Bhand. V. Nos. 1279; 1302; BK. No. 658; Bt. No. 354; Buh. II. No. 363; VI. Nos. 748; 749; Chani. Nos. 104; 919; 921; DA. 51 (34, 37); DB. 30 (35, 36); Hamsa. Nos. 618; 1338;

1361; Hultz. III. No. 1966; JB. 121; Jesal. Nos. 1073; 1108; JG. p. 214; PAP. 12 (37); PAZB. 9 (14); SA. No. 117; SB. 90; Strass. p. 396; Surat. 6; Vel. Nos. 1717; 1718; 1719.

चत्रवैशतिशासन Bengal. No. 7482.

is applicable to all the 24 Jinas. It was composed with a commentary in Sain. 1699 by a Digambara writer called Jagannātha Pandit, pupil of Narendrakirti. It is published by Ravaji Sakharama Doshi, Solapur, 1921. SG. No. 2211.

चतुर्विशतिस्तवनिर्देकि in 61 Gāthās of Bhadrabāhu. This is a part of the author's Āvasyakaniryukti. JA. 25 (12); 95 (7); Pet. I. Nos. 273; 306; I. A. p. 52.

चतुर्विश्वतिस्थानक by Nemicandra. Bhand. V. Nos 1052; 1055; DB. 23 (6), Flo. No. 593; Kath. Nos. 1362; 1363; Pet. IV. Nos. 1414; 1415; V. No. 931; Tera. 1-6.

(1) Tikā. Anon. Bhand. V. No. 1052; Flo. No. 593; Pet. IV. No. 1414;V. No. 931.

चतुर्हारावलीचित्रस्तव of Jayatilakasūri of the Agama Gaccha. It is published in Stotraratnākara, Pt. II, by the Jaina Śreyaskara Maṇḍala, Mhesana, Saria 1970. Also at Anekānta I. p. 522ff., with the Svopajña Vyākhā and a Hindi translation.

(1) Śvopajña Vyākhyā. Published; see above.

yadhyayana. It contains 63 Gāthās and is ascribed to Virabhadra. It is published by Balabhai Kakalbhai, Ahmedabad, Sain. 1962, as also in the JDPS. Series, Bhavnagar, Sain. 1966, and in the DLP. Series (No. 59), Bombay, 1922. It describes the four resorts i. e. the Arhat, Siddha, Sādhu and Dharma, of man.

Generally this and the other Prakirnakas exist in groups in the manuscripts.

Agra. Nos. 421-428; 430-441; AM. 144; 372; Baroda. No. 690; Bengal. Nos. 7173; 7681; Bhand. III. No. 428; VI. Nos. 1147; 1168; Bik. No. 1589; BK. No. 529; BO. p. 58; Buh. II. No. 188; Cal. X. Nos. 102; 108; DA. 27 (36-39; 41; 44); 33(39); 74(16-18); DB. 13 (11-21); Flo. No. 520; Hamsa. Nos. 19; 842; 932; JA. 60 (11); 106 (4; 7); JHA. 18; JHB. 21 (7c.); Kap. Nos. 266 to 284; Kath. Nos. 1262, 1358; KB. 3 (6); Limdi. Nos. 606; 638; 802; 834; 835; 930; 1072; 1137; 1138; 1139; 1231, 1288, 1290; 1412; 1413; 1454; 1589; 1707; Mitra. X. p. 11, PAP. 23 (1); PAZB. 4(11); Pet. I. No. 260; I. A. pp. 11; 53, 59; 85; III. A. pp. 11; 27; 214, V. A. p. 67; PRA. No. 688; SA. Nos. 387; 1908; 1951; 2015; Samb. Nos. 245; 286; 319, Strass. p. 310; Surat. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11; VA. 7 (7, 8); VD. 5 (15); Vel. Nos. 1452-1456; Weber, H. Nos. 1861-64; 1870.

- (1) Avacūri by Guṇaratnasūri. Baroda. No. 690; JG. p. 44; Kath. No. 1364; PAZB. 4 (11); Pet. I. Nos. 260; 261; SA. No. 1908.
- (2) Avacuri by Bhuvanatunga, pupil of Mahendrasinha, pupil of Dharmaghosasuri of the Ancala Gaccha. BK. No. 529; JG. p. 44; Limdi. No. 754.
- (3) Avacūri by Somasundarasūri. DB. 13 (15; 16); Flo. No. 520; JHB. 21 (2c.); Strass. p. 310; VA. 7 (7; 8); Weber. II. Nos. 1861–1864.
- (4) Vrtti by Vinayarājagaņi. DB. 13 (13; 14).
- (5) Cūrņi by Vijayasenasūri (Grani. 500). VD. 5 (15).
  - (6) Vārtika composed in Sam. 1597

- by Parévacandrasuri, pupil of Sadhuratna. DB. 13 (17); Pet. III. A. p. 214 (quotation).
- (7) Avacuri by Mahendrasimhasuri. This is a mistake. The author is Bhuvanatuniga, pupil of Mahendrasimha. See No. (2). Limdi. No. 754 = PRA. Nos. 688; 1418; 1838.
- (8) Tikā. Anon. AM. 144; 372; Bengal. No. 6652; JHA. 18; KB. 3(6); Mitra. X. p. 11; SA. Nos. 387; 2015; VB. 11 (21).
- ratuākara, Pt. II, by the Jaina Śreyaskara Maṇḍala, Mhesana, Sain. 1970.
- (1) ब्राइक्ट्रॉस of Merutungasūri of the Aŭcala Gaccha (Gram. 493). Agra. No. 2592; PAP. 41 (18; 20). See Kātantravyākaraņaţīkā.
- (1) Svopajňa Vrtti. PAP. 41 (18). (II) ব্যুক্তর্মী of Golhana. Vel. No. 73.
- चतुष्कटयवहार of Dhanaprabha. Bhand. V. No. 1344; PAPS. 74 (14).
- चतुष्पञ्चाशन्महापुरुषचरित्र of Śīlācārya. See Mahāpuruṣacaritra. Chani. No. 521.

चतुष्पष्टिपकरण See Ekavirnsatisthänaka.

चतुष्यद्वियोगिनिस्तात in Sanskrit. Hamsa. No. 395; JG. p. 278; Pet. V. No. 685.

चतुष्पष्टीन्द्रस्थापना Cal. X. No. 107.

चतुर्स्त्रिशवातिशय DA. 60 ( 35 ).

- (I) **चतुक्तिंशदधिकद्वादशशतव्रतीचापम** by Śribhūṣaṇa. List (S. J.)
- (II) **चतुर्क्तिशद्धिकद्वादशशतत्रतोद्यापन** by Jinadasa Pandita. List (S. J.)
- (III) an fine superstant and sure of the substantial superstant sure of the superstant sure of the sur
- चत्यारिअष्टरशक्कीचप्रकरण of Devendrasūri. BK. Nos. 1559, 1571; DA. 78 (68); Flo. No. 592; JG. p. 137.
  - (1) Avacūri. Flo. No. 592; JG. p. 137.

(2) Vivarana by Vinayavijaya. BK. Nos. 1559; 1571.

चरवारिपरमङ्गानियापाट्याख्यान Limdi. No. 1690.

- (1) चन्द्रनपष्टीउद्यापन by Somakīrti Bhaṭṭāraka. List. (S. J.)
- (11) चन्दनपञ्चीउद्यापन by Dharmabhūṣaṇa Bhaṭṭā-raka. List (S. J.)
- चन्दनपद्योक्तथा by Brahma Srutasāgara. Buh. VI. No. 581.

चन्दनषष्टीपूजा Pet. IV. No. 1416.

पन्दनाचरित by Subhacandra, pupil of Vijayakirti.
This work is mentioned by the author in his Prasasti to Pāṇḍavapurāṇa: cf. Pet. IV. A. p. 158. Bhand. V. No. 1101; Buh. VI. No. 580; SG. No. 2403.

चन्द्रकीर्तिस्थाकरण See Sarasvatavyakarana.

- चन्द्रकीतिसूत्र by Candrakirti. See Sārasvatavyākaraņaṭikā by Candrakirti. VB. 7 (5); 11 (5).
- (1) चन्द्रकेवाहिचरित्र (Gram. 3296) composed in Sam. 895 by Siddharşi, who however, bases his work on another older Prākṛta work. It is in Sanskrit. PAPS. 34 (7); PRA. No. 359.
- ( II ) অন্দ্রকীবারিকাবির Anon. Agra. Nos. 1424-1426; KB. 2 ( 9 ).
- and Kundi). It consists of 23 Sanskrit stanzas only. Baroda. No. 2788; BK. No. 1767; Hamsa. No. 9; Kundi. Nos. 18; 38; Pet. III. A. p. 292 (quotation).

  (1) Avacuri. BK. No. 1767; Hamsa. No. 9.
- सन्द्रभवत्यभंदसकथा in Sanskrit composed by Māṇie kyasundara, pupil of Merutungasūri of the Ancala Gaccha, in Sani. 1484. Agra. No. 1639; Chani. No. 1044; Pet. I. No. 262. See Dharmadattakathà.
- (I) স্বন্ধনাথস্থারে (Kanarese) by Dodayya. AK No. 219. See Candraprabhacaritra XI.
- (II) वन्यवाद्यक्य by Subhacandra. See Candrat prabhacaritra XIV.

- (I) **TENERAL TENERAL T** 
  - (II) অংকল্পতারি by Mohanavijaya, pupil of Rupavijaya. Flo. No. 706; PRA. No. 1320.
  - In its present form it is wholly identical with the Suryaprajñaptisūtra. W. Schubring, Lehre Der Jainas, p. 71, thinks that it is possible to assume that the last 11 chapters of this Sūtra, where the moon and the stars occupy a prominent place, formed the orginal Candraprajñaptisūtra.

Agra. Nos. 188, 189; AM. 318 (b), Baroda. No. 6081; Bhand. III. No. 429; Bik. No. 1587; Buh. II. No. 189; DA. 13 (10; 11); DB. 6 (4); DC. pp. 23; 31; JA. 33 (1); JB. 46; 47; Jesal. Nos. 83; 192; 563; 1187; Hamsa. No. 1108; JHA. 17 (2c.); Kundi. Nos. 106; 335; Limdi. Nos. 248; 249; Mitra. VIII. pp. 113; 114; PAP. 79 (34), PAPL 4 (27; 28), PAPS. 23 (7); 24(14); PAS. Nos. 75; 317; 362; PAZA. 3 (11-13); 14 (8; 13; 14); PAZB. 4 (5); 14(14); Pet. III. A. p. 154; V. No. 688; SA. No. 200; Samb. Nos. 48; 83; SB. 1 (44); Surat 1, 5, 6, 8; Yel. No. 1457; Weber, II. Nos. 1849-1853.

(1) Tikā by Malayagiri (Grain. 9500). Agra. No. 190; AM. 318(b); Baroda. No. 6081; Buh. IV. No. 147; DA. 13 (8; 9); DB. 6 (1, 2); DC. p. 23; JA. 33 (2); JB. 46; 47; Jesal. Nos. 192; 563; 1187; Hamsa. Nos. 612; 1235; JHA. 17; Kundi. Nos. 106; 335; Limdi. No. 249; Mitra. VIII. p. 114; PAPL. 4 (27); PAPS. 23 (7); 24 (14); PAS. Nos. 75 (dated Sam. 1483 written at the advice of Somasundarasūri of the Tapā Gaecha; cf. Patan Cat. L. pp. 238-39); 317; Patan Cat. I.

pp. 201; 218; 238; PAZA. 3 (13); PAZB. 4 (5); 14 (14); Pet III. A. p. 154 (quotation); St. No. 200 Samb. No. 51; SB. 1 (44); Surat. 1, 5, 6, 8; Weber. II. No. 1853.

## चन्म(एव ?)मधोतचरित्र Agra. No. 1428.

- (I) अन्यक्रमसास्य by Panditācārya. Rice. p. 300.
- (II) जन्द्रभकाष्य Anon. Tera. 8-11; 25.
- of the Kharatara Gaccha. From the Introductory verses in the commentary, it would appear that Jinavardhana had written four other Caritras (names not mentioned) besides this. Bik. No. 1468, JG. p. 239; PAP. 37 (80).
  - (1) Tikā (Gram. 1315) composed by Sādhusomagaņi, pupil of Siddhāntaruci, pupil of Jinabhadrī sūri of the Kharatara Gaccha. Bik. No. 1468 (quotation), JG. p. 239; PAP. 37 (80).
- (II) **অভ্যানকবিশ** in Prākṛta (Grani. 6400) composed in Sam. 1178 by Yasodeva (alias Dhanadeva), pupil of Devaguptasūri. Bt. No. 238; DC. p. 33 (cf. DI. p. 48); JG. p. 239.
- (III) चन्द्रप्रभाषिक in Sanskrit (Grani. 6141), composed in Sani. 1302, by Sarvanandasūri, pupil of Gunaratna, pupil of Sīlabhadra. Another work of the author is Pārsvanāthacaritra (s.v.) composed in Sani. 1291. Bt. No. 236; DB. 25 (13); JG. p. 239; PAP. 14 (4); 76 (21); PAPL. 5 (24); Patan Cat. I. p. 283.
- (IV) चन्द्रमभवरित्र in Prākṛta (Grana. 8032) composed during the reign of King Kumāra-pāla of Gujrat, by Haribhadrasūri, pupil of Candrasūri of the Cāndrakula and Bṛhad Gaccha. Bt. No. 239; JG. p. 239; PAS. No. 359 (palm ms. dated Sana. 1223); cf. Patan Cat. I. p. 252 for quotations.
- (V) अम्बद्धाना (V) अम्बद्धान (V) अम्बद्धाना (V) अम्

- Jesal. No. 67 (palm ms. dated Sam. 1217).
- (VI) बन्द्रप्रसंचरित्र in Sanskrit (Gram. 5325) composed in Sani. 1264 by Devendra, pupil of Vijayasiinhasuri of the Nagendra Gaccha. It is published in the Atmavallabha Series, No. 9, Ambala, 1930. Baroda. Nos. 2098; 2791; Bhand. V. No. 1280; VI. No. 1303; BO. p. 29; Bt. No. 237; Buh. H. No. 347 (ms. dated Sainvat 1462); III. No. 158; Chani. No. 126, DB. 25 (11, 12); Hamse. No. 302; KB. 3 (76); PAP. 30 (55); 60 (12), 65 (9); 78 (1), PAPS. 25 (16), Pet. IV. No. 1417, IV. A. p. 84 (quotation); PRA. Nos. 839; 855; SA. No. 850; Surat. 1, 2, 5, 7, 11; VB. 11 (1).
- (VII) चन्द्रप्रस्वरित्र by a Suri of the Ancalika Gaecha. JG. p. 239 (foll. 99).
- (VIII) चन्द्रप्रभचरित्र in Sanskrit by Asaga, a re-
- (IX) **TEXAMERS** by Aggaladeva, pupil of Srutakirti. It is in Kanarese and contains 16 chapters. Composed in Saka 1011; cf. JH. IX. p. 82. AK. No. 218; Hebru. 74; Mud. 99; 230 and many copies; Padma. 94; 104; 128; SG. No. 1336; SRA. 120.
- (X) u-avaits by Dāmodara Kavi, pupil of Dharmacandra. Bengal. No. 1484; Bhand. V. No. 1102; Kath. No. 1144; List (S. J.); Pet. III. No. 487.
- ( XI ) वन्द्रप्रमचरित्र by Dodayya. AK. No. 219.
- (XII) चन्द्रवचरित्र by Yasaḥkirti. Pet. VI. No. / 659.
- (XIII) araunalin in 18 Cantos, by Viranandin, pupil of Abhayanandin, pupil of Gunanandin of the Desigana. The work is in Sanskrit and is mentioned in Vädirāja's Pārsvanāthacaritra composed in Saka 947. It is published in the Kāvyamālā Series. Bombay, 1912 (4th ed. 1926). Buh. VI.

No. 582; CMB. 1; 67; 70; 137, CP. p. 640; Hebru. 25; Hum. 43; 240; Idar. 96; Idar. A. 30; 67 (2 copies); KO. 113; 121, 125, 135; Mud. 4, 112, 135; 152; Mysore. II. p. 139; Padma. 24; 73; 77; 101; Pet. III. No. 485; PR. Nos. 26; 119; PRA. No. 1220 (No. 10); Rice. p. 300; SG. Nos. 962; 2013

(1) Panjikā by Gunanandin. CP. p. 640; Idar. 96; Mysore. II. p. 130; Pet. III. No. 486 (dated Sam. 1597); SG. No. 962.

(2) Vidvanmanovallabhā by an unknown author. SGR. V. p. 63.

(XIV) चन्त्रमभचरित्र of Subhacandra, pupil of Vijayakirti. The work is in Sanskrit and is mentioned in the author's Pandavapurăna (cf. Pet. IV. A. p. 158) as Candranāthacaritra. Bhand. VI. No. 1045; Idar. 96, SG. No. 2379.

(XV) चन्द्रभमचरित्र of Andhasena; this is mentioned in Dhavala's Harivanisa Purāņa. Allahabad University Studies, I. p. 167.

(XVI) चन्द्रमभचरित्र in Apabhramsa. Lal. 6.

(XVII) चन्द्रमभचरित्र Anon. Agra. No., 1427; JB. 116; KB. 5 (16); PAP. 12 (11); 14 (2); Rice. p. 302; Surat. 1 (850); 2, 4, 5, 7, 9, 11; VA. 7 (4).

> Jineśvara, pupil of Jinapati. JG. p. 239; PAZA. 10 (21).

चन्द्रप्रभाषुराण See Candraprabhacaritra VIII to XVI. चन्द्रभमभूकाच्य of Viranandin. See Candraprabhacaritra of Viranandin (No. XIII).

चन्द्रप्रमस्तोत्र Bengal. Nos. 6801; 7315; 7462; Bhand. VI. No. 1003; SA. No. 711.

चन्द्रभभस्वामिषरित See Candraprabhacaritra.

चन्त्रभाभक्तिया JB. 152; KB. 1 (21); see below.

্ৰ ব্যাদাকাক্ত (Grain. 18000) composed in Sam. 1757 by Meghavijaya, pupil of Krpāvijaya of the Tapā Gaccha. It is published by the Jaina Sreyaskara Man-il

dala, Mhesana, A. D. 1928. The work is composed in imitation of Bhattoji's Siddhāntakaumudi and is based on the Haimavyākaraņa; cf. Pet. 111. A. pp. 290, 291, for quotations. Agra. Nos. 2590; 2591; 2754-2756; BK. No. 90; Hamsa. Nos. 256, 323; 777; Pet. III. A. p. 290; PRA. No. 1065; SA. No. 802.

चन्द्ररञ्जूचकाविवरण on ( Astrology ). JG. p. 346. बन्द्राज्ञचारत of Gunaratnasuri. Kath. No. 1145. (I) चन्द्रहेसाकथा in 286 Prakrta Gathas. JG. p. 251; Limdi. No. 58.

(II) चन्द्रलेखाकथा by Matikuśala. VB. 36 ( 69 ). बन्द्रलेखानाटक by Devacandrasūri. This is probably the same as Candralekhāvijaya Prakaraņa. Chani. No. 242; JG. p. 329; Kundi. No. 228; PAZB. 23 (13), see next

चन्द्रलेखाविजयनाटक Bt. No. 552 ; JG. p. 336.

चन्द्रलेखाविजयप्रकरण in Sanskrit (Grain. 2200) by Devacandra, Guru of the famous Hemacandra; cf. DI. p. 64; Patan Cat. I. Intro. p. 52. Jesal. No. 244; JG. p. 329.

चन्द्रचिजयप्रवन्ध by Mandana Kavi. It is in Sanskrit and is published by the Hemacandra Sabha, Patan, Series No. 10. Chini. No. 232; PAZB. 23 (5; dated Sain. 1504); SA. No. 818.

वस्त्रविद्धास SA. No. 2536 (foll. 16).

(1) Viṣamapadavrtti composed by ्रवन्त्रवेध्यकप्रकीर्णक in 174 Gāthās ; see Indi. Studi. XVI. p. 441, n. 3. It treats of the religious discipline and is published among the 10 Prakirnakas by R. B. Dhanapatisimha, Benares, Sain. 1942. Bhand. VI. No. 1168; Bik. No. 1588, BK. No. 726, DA. 27 (36, 37; 40), DB. 13 (39); Flo. No. 527; Hamsa. No. 19; JA. 25 (12), Kundi. No. 11, Limdi. No. 525, PAP. 6 (28); 23 (61); PAPL. 7 (15); Pet. I. A. p. 54; IV. No. 1238; VI. No. 579; SA. Nos. 100; 818; 1648; Samb. No. 351; Weber. II. No. 1870 (6), 1871 (6).

चन्द्रसर्थसंस्था ( Gram. 1300 ). VA. 7 (9).

by Dayāsīlagaṇi, pupil of Vijayasīla. PAP. 72 (79).

चन्द्राकीपद्धति in Prakṛta, on Astrology.

Agra. Nos. 3022-3024; Hamsa. No. 982; KB. 1 (26); 3 (38); 5 (14; 22); Limdi. No. 1376; Samb. No. 206; Surat. 1 (2500).

(1) Tikā. KB. 5 (14; 22).

चन्द्रिका See Sārasvatavyākaraņacandrikā. KB 3 (29; 30).

(1) Vrtti by Sadananda. KB. 3 (29, foll. 230).

चन्द्रोत्यकथा JG. p. 251.

चन्द्रोव्ययस्थ DB. 45 ( 158 ).

चन्द्रोद्यनाटक VB. 11. (15; 18).

चन्द्रोद्रयबन्धनकथा DB. 31 (46).

चन्द्रान्मीलन on divination based on Praśnavyākarana (?); cf. Patan Cat. I. Intro. p. 55. BK. No. 1920; KB. 1 (42); Kiel. II. No. 377; SA. No. 245; SG. No. 2279.

(1) Tikā. KB. 1 (42).

चमरहारिकथा Agra. No. 1644.

चमरेन्द्रबन्ध (Grain. 200) by Sudharmasvāmin. VB. 11 (17).

vijayagani, pupil of Munivimala of the Tapa Gaccha. It is published by the JAS. Bhavanagar, Sain. 1970. Bhand. VI. No. 1304; BK. No. 1813; Chani. No. 1043; DB. 31 (125); Hamsa. No. 531; JG. p. 152; PRA. No. 1045.

- Pritivimala, pupil of Jayavimalagani of the Tapā Gaccha. It is published by Jamuabhai Bhagubhai, Ahmedabad, 1916. Chani. No. 219; DA. 50 (39); DB. 31 (82; 83), Hamsa. Nos. 636; 662; JG. p. 251; PRA. No. 371.
  - (II) चम्पकशेषिकथा by Vijayavimalagaņi. Chani. No. 219. This is the same as No. I.
  - (III) **चन्पकशिक्षया** by Jayasoma. JG. p. 251. J......16

- (IV) and final by Vimalagani. It is published at Ahmedabad, Sam. 1972; cf. PB. 662. JG. p. 251. Probably the same as No. 1.
- by Jinakīrti, pupil of Somasundarasūri of the Tapā Gaccha. Edited and translated into English by Hertel in ZDMG., Vol. 65, pt. I. p. 425; into German in Indische Erzahler, Vol. 7, Leipzig, 1922. DB. 31 (84); Flo. No. 754; PAP. 62 (13); 75 (46); Weber. II. No. 2017.
- (II) चम्पकश्रेष्टिकथानक Anon. Probably the same as above. Agra. Nos. 1640-1643; Bhand. V. No. 1281; Buh. II. No. 348; VI. Nos. 717, 718; DA. 50 (40); 75 (44); JG. p. 251; Jesal. No. 846 (dated Sam. 1565); Mitra. X. p. 130; Samb. No. 164.
- version of the story of Draupadi and the Pandavas. It is published in the Hemacandra Granthamālā, Patan, 1918 (Series No. 9). Chani. No. 226; PAZB. 1 (26; 27 datad Sam. 1504); 23 (3); SA. No. 824.

वरणकरणमूलोत्तरगुणप्रकरण in Prākṛta (Gram. 955) by Cakreśvara. Limdi. No. 955.

- tara Gaccha. It is in Apabhranisa. Both text and commentary are published in the Gack. O. Series, No. 37, Baroda, 1927. Baroda. Nos. 717; 719; Buh. IV. No. 148; Chani. No. 288; Jesal. Nos. 139; 1283; JG. p. 160; JHA. 48; PAPR. 16 (16); PAZB. 12 (14); PRA. Nos. 266; 381.
  - (1) Tikā (Gram. 335) composed in Sani. 1294 by Jinapāla Upādhyaya at the request of Jineśvarasūri of the Kharatara Gaccha. Baroda, Nos. 717, 719; Buh. IV. No. 148; Chani. No. 288, Jesal. Nos. 139, 1283, JG. p. 160, JHA. 48; PAPR. 16 (16); PAZB. 12 (14); PRA. Nos. 266; 381 (in PRA. No. 381, the reading is candragrabara-

vivarse instead of the usual vedagraharavivarse i. e. the date is 1291 instead of 1294); Samb. No. 463.

(II) with in 38 Apabhramsa stanzas in the Dohā metre by Solana. Patan Cat. I. p. 43 (quotation.).

(III) चर्चरी in 36 Apabhranisa Stanzas by Jinaprabhasuri. Patan Cat. I. p. 267 (quo.).

चर्चामुम्ब ( Grani 1700 ). JG. p. 160.

**Tailer** DA. 36 (58, 59); DB. 20 (61); KB. 1 (67).

चर्चाप्रश्लोत्तर Hamsa. No. 268.

वर्षासम्बन्ध by Bhūdharamalla. Pet. VI. No. 660.

चर्चपर्वन्द्रका in Sanskrit. Limdi. No 1335:

चाणक्यार्वकथा of Devacarya. Hebru. 59.

चातकाद्वक Limdi. No. 1698.

चादरीस्त्र (Gram. 123). JG. p 343.

जानुमोश्चिक्या composed in Sain. 1782 by Bhāvaprabhasūri. BK. No. 1609; DA. 60 (313); JG. p. 264.

na, pupil of Amrtadharmagani of the Kharatara Gaccha. It is published by Hiralal Hamsaraj, Jamnagar. Hamsa. No. 560; KC. 12; 13.

anguilla varieura a file composed in Sain. 1665 by Samayasundara, pupil of Sakalacandra of the Kharatara Gaccha. BK. Nos. 394; 1535; BO. p. 58; Chani. No. 682; JHA. 56; KB. 3 (25); PRA. No. 336.

चातुर्मोसिकमाध्यान्द्रव्यास्या Buh, II. No. 187.

(I) anguistatata in Sanskrit (Grain. 500), composed in Sani. 1749, by Dharmamandiragani. JG. p. 343; PAPS. 46 (28).

(II) signification Anon. It may be anyone of the above mentioned five works. DA. 60 (310; 311), Flo. No. 593; Hamsa. No. 1357; PAZB. 25 (27 dated Sain. 1694); SA. Nos. 219; 405; Surat. 1, 2, 4; VC. 5 (7); Vel. No. 1796.

जामरसेनवरहेनकथा This is probably Amarasenavayarusenakathā. JG. p. 252.

चामरहारीकथा JG. p. 252.

Trisasti Purana, composed by Camundarāya, pupil of Jinasena Bhattāraka. This Cāmundarāya is different from Cāmundarāja, author of Cāritrasāra (s. v.). Cāmun darāya lived between 974 and 984 AD. Cf. ABORI. Vol. 14, p. 65. It is in the Kanarese language. Compare Winternitz, History, II. p. 585. AK. No. 1011; Hebru. 22, 76; Hum. 7; 134; KO. 52; Mud. 82; Padma. 131; SG. No. 1230.

चारणमुनिस्यक्कप in Präkrta. Hamsa. No. 1093. चारित्रपञ्चादाक Bhand. V. No. 1282.

चारित्रभक्ति AK. Nos. 227-233 ; Bhand VI. No. 992.

(I) **चारित्रमनोरथमाला** in 30 Gáthās by Dhanesvarssūri. DA. 60 (228); Patan Cat I. p. 89.

(II) चारित्रमनारथमाला by Munipatisūri Pet. V. No. 803.

(III) चारित्रमनोरथमाला Anon. DB. 35 (174; 175); JG. p. 177 (37 Gathas); Kundi. Nos. 2; 3; 45; Samb. No. 144.

चारित्रद्वादि Bhand. VI. No. 995 (dated Samvat 1649); SG. No. 41.

चारित्रशुद्धिविधान Padma. 20; SG No. 41.

sangraha, composed by (āmuṇḍarāja (Raṇaraṅgasinha), pupil of Jinasena Bhattāraka (cf. CP. p. 640); for this Cāmuṇḍarāja, different from Cāmuṇḍarāya, cf. S. Venkata Subbaiya, I. H. Q., Vol. VI. p. 296 ff., 299, f. n. It is published in the MDG. Series, Bombay, Vir Sain. 2443, and also in the Gandhi Haribhai Devakarana J. Granthamālā, No. 6, Calcutta, 1921. AD. No. 189; AK. No. 226; Bengal. No. 1516; Bhand. V.Nos. 1053; 1054; VI. No. 996; CP. p. 640; Kuth. No. 1181; Mud. 323; Pet. H. No. 266;

VI. p. 143, No. 89; SG. Nos. 17; 2207; 2208; Strass. p. 301; Tera. 17; 18.

चारित्रसिद्धिपुजा (Grani. 2300); AK. No. 225. चारित्रोद्योतनकथा of Simhanandin. CMB. 60.

चारुसर्याशतक by Ksemendra. JG. p. 339.

**बारुविचारसंपह** Surat. 3.

चार्चिक JG. p. 160.

चिकित्सोत्सव by Hamsaraja. JG. p. 359.

वित्तवडामाण by Purnamalla Kavi. SG. No. 2713.

विस्तासमाध्यकरण in 354 Gāthās by Candraprabhasuri (Be:-annānatimirasūram). JG. p. 110; Patan Cat. I. p. 302 (quo.).

चित्तस्थिरीकरणपञ्चाशिका of Vimalacarya. BK. No. 1601.

चित्रकाट्य by Akalankadeva. Published in the Anekānta, Vol. 1. pp. 373; 520ff.

বিষয় হয়হানি in 104 Sanskrit verses, composed in Sam. 1508 (1495-JG.), by Caritraratnagani. JG. p. 214; Kath. No. 1332= PRA. No. 788.

चित्रकृटमहावार्विहारप्रशस्ति by ('aritraratua. -The same as above. JG. p. 214.

चित्रकृतसात्र composed by Sadhurajagani, pupil of Hamsa. Nos. 91; 276; JG. p. 278; PAPR. 18 (30); SA. No. 520; Vel. No. 1806.

> (1) Svopajūa Vrtti. Hamsa. Nos. 91: 276; JG. p. 278; PAPR. 18 (30); SA. No. 520; Vel. No. 1806.

िचत्रबन्धस्तोत्र in 31 Sanskrit Slokas by Ganabhadra. It is published in the MDG. Series, No. 21, Bombay, Sam. 1979.

चित्रवर्णसंप्रह JG. p. 354.

- (I) चित्रसेनप्राावतीचरित्र by Hemacandra. VB. 37 (44).
- (II) चित्रसेनपद्मावतीचारेत्र by Ratnasekhara. Flo. No. 708.
- Mahimanidhāna. (III) चित्रसेनपद्माधतीचरित्र by This is really Rajavallabha's work. Pet. VI. No. 570.

- (IV) चित्रसेनपग्रावतीचरित्र of Rajavallabha Páthaka. See Pādmāvatīcaritra.
- ( V ) चित्रसेनपद्मावती चरित्र composed in Sam. 1660 by Buddhivijayagani, pupil of Jaganmalla of the Tapa Gaccha. Baroda. No. 3031; PRA. Nos. 196; 273.
- (VI) चित्रसेनपद्मावतीचरित्र by Nayavijaya. Buh. II. No. 349. This is really Rajavallabha's Padmāvatīcaritra.
- (VII) चित्रंसनपद्मावतीचरित्र by Silavijaya. SA. No. 90.
- (VIII) चित्रसेनपद्मावतीचरित्र composed in 1649 by Kalyanacandra, pupil of Devacandra. PRA. No. 598.
- (IX) चित्रसेनपद्मावतीचरित्र Anon. Agra. Nos. 1429-1435, 1645-1646.
- (।) चित्रस्तोत्र of Sādhurāja. See Citrakṛtstotra. JG. p. 278.
- ( 🛚 ) चित्रस्तोत्र Anon. JG. p. 278.

(1) Vrtti (Grain, 88). JG. p. 278. चिट्रपचिन्तनफाग of Santi Jinadeva. Idar. 82.

चिन्ताकुलक in 12 Gathas. JG. p. 198; Limdi. No. 1288.

- Devasundarasuri of the Tapa Gaccha. (1) चिन्तामणिकल्प in 47 stanzas in Sanskrit by Dharmaghosa, pupil of Manatunga. Published by S. Navab in the Jainastotrasamdoha, Vol. II. pp. 30-34, Ahmedabad, 1936.
  - (II) जिन्तामणिकल्प Anon. JHA. 73.
  - चिन्तामणिकाच्य by Cintamani mentioned in the Sravan Belgula Inscription No. 54, v.
  - चिन्तामणिपार्श्वनाथकल्प Mitra. III. p. 58; Surat. 1 (685).
  - चिन्तामणिपार्श्वनाथाजिनस्तोत्र Anon. Published in his his Prakaranaratnākara, Vol. I, by Bhimsi Manek, Bombay.
  - (1) चिन्तामणिपाञ्चेनाथपूजा of Vidyabhusana. CP. p.
  - (II) विस्तामणिपार्श्वनायपुत्रा of Subhacandra. Idar. 78 (7 copies, one dated Sam. 1601).

चिन्तामाणिपार्श्वनाथव्रतीद्यापन of Subhacandra. Idar. 162; 178.

चिन्तामणिपार्श्वनाथस्तोत्र Anon. BK. No. 1686; Bengal. Nos. 7003; 7246. Hamsa. No. 745; Limdi. No. 1264.

> (1) Tīkā by Bhojasāgara (Bodhasāgara-Hamsa) Upadhyāya, BK. No. 1686; Hamsa. No. 745.

चिन्तामाणिपार्श्वस्तोत्र by Labdhikallola. JHB. 59.

चिन्तामणिपूजास्तोत्र Pet. VI. No. 673.

चिन्तामाणमन्त्राम्नाय Bengal. No. 7518.

चिन्तामाणयनत्रपूजा l'et. V. No. 925.

This is mentioned as one of his works by the author in his Prasasti to the Pāṇḍava Purāṇa; cf. Pet. IV. A. p. 159. An analysis of its contents based on two mss. is given by Dr. A. N. Upadhye at ABORL, XIII. p. 46ff. According to it, the work contains 1224 Sūtras, divided into 3 Adhyāyas, each having 4 Pādas.

(1) Svopajňa Vrtti. See A. N. Upadhye, ABORL, XIII. p. 46.

चिन्तामणिशतक VA. 7 (11; 12).

(1) Tīkā. VA. 7 (12).

विस्तामणिस्तयन See Pārśvanāthacintāmaṇistavana. Limdi. No. 1498.

चिन्तामण्यष्टक JG. p. 278.

(I) चिन्मयचिन्तामाण of Kalyāṇakīrti. AK. No. 244.

(II) विन्मयविन्तामणि of Srutakirti. AK. No. 245. विन्हचतुर्विशिका JG. p. 355.

विमनीचरित्र Agra. No. 1436.

चुडामिजिकास्य of Vardhadeva mentioned in Sravan Belgula Inscription No. 54. (Mallisena Praśasti dated Sake 1050).

पुरिका by Gurudāsa. See Prayaścittaciilikā.

(1) Vivarana by Srinandin. CP. p. 641; Tera. 21; 26.

चूलिकापैशाचिक Bengal. No. 7504.

चतनमाहकर्मचरित्र Agra. No. 1437.

चत्रध्यमस्त्रारकाच्य by Jinavallabhasūri. Bengal. No. 7486.

JAS, Bhavnagar., No. 25 of the Series, Sam. 1970. Agra. Nos. 2891-2892; Surat. 11.

चेलप्रतिष्ठाप्रकरण (Be: iha kecinmithyā) in Sanskrit prose. Pet. V. A. p. 142.

चैत्यद्रद्यरक्षण SA. No. 1863.

(I) चैत्यपरिपाटी by Sumatisundarasūri, pupil of Somajaya. PAPL 3 (34).

(II) **बैत्यपरिपाटी** in Apabhramsa language, by Jinaprabhasūri. Patan Cat. I. p. 272 ( quo. )

चैत्यप्रातकातिस्तव of Devendrasuri. JG. p. 145.

(1) Avacuri. JG. p. 145.

चैत्यप्रभृतिस्तोत्र of Haribhadra. It is in Prakrta. Hamsa. No. 352.

(1) Tīkā. Auon. Hamsa. No. 352.

चैत्यभाक्त AK. Nos 250-259.

चैत्यसाक्षी SA. No. 2012.

Guecha. BK. Nos. 182; 193; Bt. No. 197; DB. 21 (63); Hamsa. Nos. 207; 1845; JG. pp. 26; 202; KB. 3 (16); Kiel. III. No. 148; Limdi. No. 1863; PAP. 72 (8); PAPR. 12 (13); PAZB. 12 (5); 14 (5); PRA. Nos. 954; 1092; 1096; SA. No. 422.

(1) Vrtti (Graii. 4400) composed in Saii. 1383 by Jinakuśala, pupil and successor of Jinaprabodha of the Kharatara Gaccha. BK. Nos. 182; 193; BO. p. 59; Bt. No. 197; DB. 21 (63); Hamsa. Nos. 207; 1345; JG. pp. 26; 202; KB. 3 (16); Kiel. H. No. 19; III. No. 148 (ms. dated Sam. 1474); PAP. 72 (8); PAPR. 12 (13); PAZB. 12 (5; dated Samvat 1487); 14 (5); PRA. Nos. 1092; 1096.

(2) Vṛtti-Tippana (Gram. 965) by Labdhinidhānagaṇi, pupil of Jinakuśalagaṇi, pupil of Jinacandrasūri of the Kharatara Gaccha. JG. p. 26; PAZB. 12 (6); PRA. No. 1092 (= BK. No. 193).

- / करवाद्वा (किंदाका by Kṣamākalyāṇa, pupil of Amṛtadharma of the Kharatara (faccha. BK. No. 277, Chani. No. 834; Hamsa. No. 1164; SA. No. 626. It is published by the JDPS., Bhavnagar, and also by Hiralal Hamsaraj, Janmagar and by Bhimsi Manek, Bombay.
  - (1) Svopajña Vrtti. BK. No. 277. चैत्यवन्दनपञ्चपदनमस्कार Kath. No. 1365.
- 🗸 चैत्यवन्दनासूत्र is a part of the Sadavasyaka Sutra. It is published with the Lalitavistara of Haribhadra and Panjikā of Municandra on it, in the D. L. P. Series, No. 29, Bombay 1915. The Mahābhāsya Santisuri on it (No. 4) is published at Ahmedabad, Sain. 1977. The Bhāsya of Devendra (No. 15) is published by the Jaina Sreyaskara Mandala, Mhesana, and also by the JDPS., Bhavanagar. Baroda, Nos. 678; 2911; Bengal, Nos. 6821; 7088, 7643; 7706; Bt. No. 24; Chani. Nos. 149; 683; DA. 38 (27; 28); DB. 17 (7, 8; 10; 29); 21 (65; 67-70); 33 (51); Jesal. Nos. 679; 943; 1739; 1838; JHA. 48; KB. 3 (78); 5 (28); KN. 17; Mitra. X. pp. 93; 94; PAP. 5 (19; 20); 72 (31; 57); PAPR. 15 (9); PAPS. 62 (9; 10); PAS. Nos. 91, 96, 126, 394, PAZB. 10 (10); Pet. I. Nos. 263; 264; 273; 306; I. A. pp. 53; 76; V. No. 690; 787; V. A. p. 106; SA. Nos. 114; 184; 642; 1576; 1926; VA. 15(6); VB. 11 (22); VC. 12 (31; 32; 36); Vel. Nos. 1601; 1653.
  - (1) Niryukti by Bhadrabahu in 194 Gāthās. JA. 25 (12); 95 (7); PAP. 79 (33); Pet. I. Nos. 273; 306; I. A. p. 73; SA. No. 19.
  - (2) Cūrni. Anon. Compare also Bt. No. 24 (23). Bhand. V. No. 1189; PAP. 23 (49); PAS. No. 126; SA. No. 1926.
  - (3) Bhāsya Āryābaddha (Gram. 108? 2000?) composed in Sam. 956

- (acc. to Bt. No. 24) by Pärsvacandragani. Bt. No. 24 (4); JG. p. 26; Pet. I. No. 264 (ms. dated Sain. 1585).
- (4) Mahābhāṣya (Be:- mahāmahapaṇamatam; in 922 Gāthās) composed by Sāntyācārya. Bt. No. 24 (11); Chani. No. 149; DB. 17 (10); 33 (51); Hamsa. No. 127; PAP. 72 (57); SA. No. 184; Surat. 11; VB. 11 (22).
- (5) Cūrņi (Gram. 845) in Prākrta. It is really a Prākrta commentary on the Cūrņi i. e. No. (2); cf. DC. p. 19. Composed in Sam. 1174, by Yaśodevasūri; cf. Bt. No. 24 (6); JG. p. 28. DC. p. 19; JA. 31 (9), Kundi. No. 63; PAP. 72 (31); Patan Cat. I. p. 88; Pet. I. A. p. 76; SA. No. 576.
- (6) Lalitavistarā Vrtti by Haribhadra (Grain. 482). It is said to have been composed for Siddharsi, author of the Upamitibhavaprapanca; cf. Pet. III. A. p. 148. Agra. No. 238; Baroda. No. 2911; Bhand. VI. Nos. 1151; 1241; Bt. No. 24 (18); Buh. III. No. 151; DA. 38 (27, 28; 29, 30), DB. 21 (69-70); DC. p. 18; Hamsa. No. 88; Jesal. Nos. 679; 1739; 1838; JG. p. 24; JHA. 48; KB. 3 (78), 5 (28), Kiel. II. No. 20; KN. 17; Kundi. No. 279; Mitra. X. p. 94; PAP. 5 (19, 20); PAPR. 15 (9); PAPS. 62 (9; 10), PAS. Nos. 91, 96; 394 (dated Sam. 1185); Patan Cat. I. pp. 34; 126; 394; 408; Pet. IV. No. 1241=IV. A. p. 85 (quotation); SA. Nos. 114; 642, 1576; VA. 15(6); VC. 12(36); Vel. No. 1653.
- (7) Lalitavistarāpañjikā (Grain. 1800) by Municandra, pupil of Vinayacandra and Guru of Vādidevasūri. This is a commentary on Haribhadra's Vṛṭṭi. Baroda. No. 2911; Bhand. VI. No.1241; DA. 38 (27); DB. 21 (67; 68); JG. p. 24; Kiel. II. No. 21; PAP. 5 (19);

- PAPR. 15 (9), PAPS. 62 (9); PAS. Nos. 91; 96; cf. Patan Cat. I. pp. 111 (quo. ms. dated Sain. 1294); 126; SA. Nos. 642; 1576; VA. 15 (6); VC. 12 (31; 32); Vel. No. 1653.
- (8) Vrtti (Be:— praņamya śrimahāvīram) composed by Śricandrasūri, pupil of Dhaneśvarasūri, pupil of Śilabhadrasūri. The author's name before Dikṣā was Parśvadevagaņi. DB. 21 (65); DC. p. 6; Jesal. No. 943.
- (9) Vrtti called Kulapradipa (Grain.2458). Bt. No. 24 (14).
- (10) Visamapadaparyayamañjari by Akalankadevasuri. Bt. No. 24 (9); JG. p. 28; PAZB. 10 (10).
- (11) Vṛtti by Tilakācārya (Grana.
  550). Baroda. No. 678; Bt. No. 24
  (15), Chani. No. 683; JG. p. 28;
  Keith. No. 54; Patan Cat. I. p. 126.
- (12) Vrtti by Tarunaprabhasuri of the Kharatara Gaecha, composed (Gran. 7000) in Sain. 1411 (acc. to JG.). Bt. No. 24 (26); JG. p. 24. Bt.'s date Sain. 1331 is evidently wrong.
- (13) Vicāra (in about 50 Gàthās). Bt. No. 24 (23); Flo. No. 555.
- (14) Cūrņi by Saubhāgya (Gram. foll. 178). JG. p. 28.
- (15) Bhāsya by Devendrasūri of the Tapā Gaccha. This is metrical. This is one of the three Bhāsyas known usually by the name 'Bhāsyatraya.' This contains 63 Gāthās. The other two Bhāsyas are Guruvandana-Bhāsya and Pratyākhyāna-Bhāsya. Compare Vel. No. 1601. For other references see under Bhāsyatraya. Agra. Nos. 273; 277; Bengal. No. 7643; Bhand. V. No. 1190; VI. Nos. 1150; 1230; 1269; Bk. No. 460; Bt. No. 24 (24); Buh. VIII. No. 390; DA. 56 (55 to 89); DB. 17 (7; 8; 29); DC. pp. 17; 54 (dated Sam. 1329); Hamsa.

- Nos. 277; 666; 783, JA. 11 (1); Jesal. Nos. 52; 1870; JG. p. 26; Kundi. No. 295; Limdi. Nos. 811; 1133; 1288; PAP. 5 (30); 45 (24); 64 (6); Pet. I. A. pp. 14; 64 (dated Sanivat 1290); IV. No. 1240; V. Nos. 691, 787; PRA. Nos. 339; 1268 (11); SA. No. 833; SB. 1 (33); VD. 13 (28); Vel. No. 1601; Weber. II. Nos. 1916-1918.
- (16) Bhāṣyasaṅghācāra-Vṛtti (Grain. 8500) composed (before Saṁ. 1327), by Dharmaghoṣasūri, (earlier name Dharmakirti), pupil and successor of Devendra, the author of the Bhāṣya. BK. No. 460; Bt. No. 24 (25); DB. 17 (7; 8;29); 33 (51); DC. p. 17 (dated Saṁ. 1329; this is probably the author's own copy); 54; JA. 11 (1); Jesal. No. 52; Kundi. No. 294; PAP. 5 (30); Patan Cat. I. p. 94; Pet. I. A. p. 14; PRA. Nos. 339; 1268 (11); SB. 1 (33).
- (17) Bhāsya-Tīkā (Gram. 1027) by Somasundarasūri, pupil of Devasundarasūri of the Tapā Gaccha. For other mss. see under Bhāsyatraya-Tīkā (1). Bhand. V. No. 1190; BO. p. 61; Buh. VIII. No. 390; DB. 33 (36; 39); Hamsa. No. 882; Pet. V. No. 787; VI). 13 (28); Weber. II. Nos. 1917; 1918.
- (18) Bhāsya-Tīkā by Jňānavimala. See also under Bhásyatraya-Tīkā (2). Bhand. VI. No. 1230, DB. 33 (40-43); Limdi. No. 1789.
- (19) Bhāṣya-Avacūri. Hamsa. No. 882; JG. p. 26; Pet. I. No. 263.
  - (20) Bhāsya-Vārtika. Vel. No. 1601.
- (21) Bhāṣya-Vṛtti Anon. Bt. No. 24 (12).
- (22) Tikā Anon. DA. 56 (53-Gram. 1180; 54); Limdi. Nos. 68; 1288; SA. Nos. 19; 2943.

चेत्यवस्त्रमाविचार (about 50 stanzas). Bt. No. 24 (23), Flo. No. 555.

वैत्यवन्द्रमादिश्विपवाद्यक of Haribhadra. This is a part of the author's Pancāśakasūtra. Pet. I. A. p. 16.

वित्यवन्दनास्तुतिगाथा of Sumatimaṇḍanagaṇi. KB. 1 (42).

चैत्यवन्दनास्तुतिन्होक in 9 Ślokas Bod No. 1387 (12).

चैत्यस्तुति Pet. VI. No. 673.

चेत्रपूर्णिमाक्या by Amaracandra. Bik. No. 1467; BK. No. 870; Mitra. IX. p. 11.

(1) Tikā composed by Jivarāja, the author's pupil, in Sam. 1869. Bik. No. 1467; BK. No. 870; Mitra IX. p. 11.

चैत्रपृष्टिमास्यास्यान in Sanskrit. Bengal. No. 7645; Hamsa. No. 1150.

चैत्रीदेयवन्दर्नायाध Bengal. No. 6723; SA. No. 3008. चोराशीआशातनाकाव्य DA. 60 (221); 76 (85); Lindi No. 1165.

चाराशीआगातनाविचार DB. 35 (98). चौदसीबावनगणधरपूजा of Subhacandra. Idar. 87. छन्दस्यक JG. p. 317.

- (1) उन्होनुशासन of Jayakirti (Be:-śrivardhamānamānamya chandasām). It is based upon the works of Pingala, Pūjyapada, Jayadeva and Māṇḍavya. DC. p. 30 (dated Sain. 1192); SRB. 55.
- (II) छन्दोनुजासन of Hemacandrasuri. This is also called Chandaścudāmaņi by later writers, e. g. by Jinaprabha of the Kharatara Gaccha in his Ajitaśāntistava-tīkā in Sain. 1365. It is published by Devakarana Mulji, Bombay, 1912. Agra. 2856-2859;Nos. Bendall. No. 432; Bik. No. 591; BO, p. 62; Buh. III. No. 182; Bt. No. 483; CC. I. DD. 191; 192; II. p. 39; DB. 38 (68); Hamsa. Nos. 152; 472; Idar. 105; KB. 3 (66, two copies); Kundi. Nos. 28; 229; Limdi. No. 873; PAP. 18 (15); 27 (34); PAPL, 6 (2); PAPR. 1 (6); PAS. No. 114; PAZB. 5 (17); 27(4), Pet. I. No. 265; V. No. 451, SA. Nos. 322; 337; 1606;

Surat. 11; VB. 11 (26); VD. 5 (20); Weber. II. No. 1709.

- (1) Svopajña Vrtti (Gram. 2999) called Chandaścūdāmani according to JG. Agra. No. 2857; Bik. No. 591; BO. p. 62; Bt. No. 483; DC. p. 4; Idar. 105; JG. p. 317; KB. 3 (66 two copies); Kundi. Nos. 28; 229; PAP. 18 (15); 27 (34); PAPL. 6 (2); PAPR. 1 (6); PAS. No. 114; Patan Cat. I. p. 398; PAZB. 5 (17); 27 (4); Pet. V. A. p. 134; (a good and complete ms. dated Sanivat. 1390); SA. Nos. 322; 337; Surat. 11; VB. 11 (26), VD. 5 (20).
- (2) Tikā by Yasovijayagaņi. JG. p. 107.
- (3) Tikā by Vardhamānasūri. Kundi. No. 28.
- (III) उन्होनुद्वासन in five chapters by Vāgbhaṭa, son of Nemi. This is mentioned in the author's Kāvyānuśasana (s. v.). (C. I. p. 192; for a ms. of the work, cf. Patan. Cat. I. p. 117 (quo.).
  - (1) Svopajňa Tikā. Patan Cat. I. p. 117.

छुन्दे।रत्नावली of Amaracandra, pupil of Jinadatta of the Väyada Guccha. Agra. No. 2860; Bendall. No. 431; Chani. No. 447; JG. p. 317; PAZB. 25 (38); SA. No. 835.

छन्दोलक्षण in Prākṛta. DA. 66 ( 35 ).

छन्दोलङ्कार (foll. 4). Surat. 1.

(1) Tippana. Surat. 1.

छ-वोबिचिति See Ratnamañjuşā. Strass. p. 301.

छन्दःकन्दर्शों is a work in Prākṛta on Metrics. It is three or four times quoted in the Kavidarpaṇa-Tikā (s. v.).

छन्दःकोश of Ratnasekhara, pupil of Hematilaka of the Nāgapuriya Tapā Gaccha. It consists of 74 Prākṛta Gathās and is critically edited with Introduction, by H. D. Velankar, in B. U. Journal, Arts and Law, May, 1933. Earlier in 1922, by W. Schubring in ZDMG. Vol. 75, p. 97ff.

The work is closely related to the Prakrtapaingalam and quotes two Prākṛta poet-metricians i. e. Allu and Gulhu or Arjuna and Gosala. Agra. Nos. 2852; 2853; AZ. 1 (22); Bhand. V. No. 543; VI. No. 1366; BK. Nos. 821; 1237; Buh. IV. Nos. 74; 75; CP. p. 642; DB. 38 (60-62); Hamsa. Nos. 90; 495; IO. No. 1115; JG. p. 317; Pet. III. No. 591; V. p. 192; SA. Nos. 1760; 1932.

(1) Tikā composed by Candrakirti, pupil and successor of Rajaratna of the Nāgapuriya Tapā Gaceha. AZ. 1 (22); No. 75; CP. p. 642; DB. 38 (60); Hamsa. No. 90; JG. p. 317; Pet. III. No. 591; V. A. p. 192.

## (1) सन्दःशास्त्र of Jayadeva.

- (1) Vrtti by Vardhamāna, JG. D. 318,
- (2) Vrtti-Tippana by Sri Candrasuri. Bt. No. 481.
- (3) Tika by Harsa. Kundi. No. 45. ( II ) ক্ল-ৰ: মাজ by Rāmavijayagaņi. VB. 11 ( 29 ; 32).

• सन्दश्यामणि See Chandonusasana of Hemacandra. छन्दस्तत्व of Dharmanandanagani of the Añcala Gaccha. Chani. No. 800; Kath. No. 1366.

(1) Svopajňa Tikā. Kath. No. 1366. छन्दःशास्त्र of Rāja(Jaya?) sekhara. JG. p. 318; Kundi. No. 8.

खन्दःसन्दरशका JB. 164 (foll. 73).

1928.

छायाकस्याणमन्दिर by Ratnamuni. See Kalyanamandira stotra chayastavana.

**छायानाटक** KB. 1 ( 22 ).

**जन्परिच्छेद JB. 136 (** foll. 88 ).

Esque is a work on Prayascitta composed by Indranandin. It contains 361 Prākrta stanzas. Pet. III. No. 488. This is a

part of the Indranandisamhitā and is published in the MDG. Series, No. 18, Bombay Sam. 1978.

छद्शास or Chedanavati is another work on Prayaścitta in 94 Prākrta stanzas; published in the MDG. Series, No. 18, Bombay, Sain. 1978.

**छातीकुलक** JG. p. 198.

' जं रयणि ' इत्यादि माथा Anon.

(1) Vyakhya by Merutungasuri. DA. 37 (71). See Vicarasrem and Vel. No. 1656.

जगजीवनसूरीअष्टक Bengal. Nos. 7178; 7193.

Bik. No. 594; BK. No. 821; Buh. IV. अज्ञाह्यरित composed by Sarvānandasūri, pupil of Dhanaprabhasuri. It is a Sanskrit poem in 7 cantos, containing 388 stanzas in all. The author describes the Gujrat famine of Sam. 1312-15 (at VI. 68) and refers to King Visaladeva (VI. 25). It is published by M. D. Khakhar, Bombay, 1896. Buh. II. No. 284=PRA. No. 828.

जगद्भशाहप्रबन्ध Lindi. No. 1345.

जगदम्बास्तोत्र by Vinayahainsagani. Baroda. No. 672 (a).

🗸 जगद्गुरुकाट्य (Gram. 233) in Sanskrit is a life of Hiravijayasūri of the Tapā Gaccha, composed by Padmasāgaragaņi, pupil of Vimalasagara of the same Gaccha. It is published in the YJG. series, No. 14, Bhavanagar. Agra. No. 2893; Baroda. No. 2798; BK. No. 163; PAPR. 8 (17); PAPS. 81 (93; dated Samvat 1646).

छपनकुमारीअधिकार in Prakṛta. Weber. II, No.: जगत्गुरुचरितकास्य by Suvarṇānanda. This is a wrong title given to Jagaducarita of Sarvananda. Buh. II. No. 284; = PRA. No. 828.

जगित्सहकथा in Sanskrit. Limdi. No. 530.

( I ) जगत्सुन्दरीप्रयोगमास्त्रा ( Be :- mayanakarino vidinnam) of Yasahkirti, pupil of Vimalakirti, pupil of Rāmakirti, of the Bāgada Sangha. It contains 43 chapters. It is in

छन्दा विद्या - पांडेरा जमला मठका कुना मंछि , इत्सी



Prakrta and contains encyclopaedic information on medicinal formulae, spells and amulets and such other kindred matter. The author tells us how he could not study Yoniprābhrta from his Guru who was displeased with him (this must have been a Vidyaguru and not the regular Diksaguru ) and hence he studied the subject from some one else and composed the present work. The Poona ms. namely Pet. IV. No. 1242 is incomplete and contains only the last nine chapters (cf.the quotations at Pet. IV.A. pp. 86-87). The last 9 chapters (35-43) are printed at Bombay and there exist two mss. of the first 34 chapters, one at Kekadī and another at Nasirabad. See for the information, Anekānta, II. pp. 685ff. and also pp. 611ff.; 485ff.

(11) जगन्त-दरीयबोगमाला by Harişena. It was composed in Sani. 1582 and was based on a chapter in the Yoniprābhṛta of Praśnaśravaṇamuni; cf. Pet. I. Intro. p. 52ff. But also see Anekānta, II. p. 488; 618ff. Pet. I. No. 266 (incomplete).

जनेनयेनस्तोत्र Bt. No. 133; JG. p. 278.

(1) Vṛtti (Grani. 305). Bt. No. 133; JG. p. 278.

जन्मकुण्डलिका SA. No. 1920.

जनमकुण्डसीविचार JG. p. 346.

जन्मपश्चिका Kath. No. 1367.

जन्मपत्रिकागणित DB. 24 ( 186 ).

जन्मपत्रिकागतकाळादिविचार  ${
m D}\Lambda.~57~(~44~).$ 

जन्मपत्रिकादिक्वार Hamsa. Nos. 795; 881; Limdi. No. 2150.

जन्मपश्चिकापस्ति AL. No. 1101; DA. 67 (45), DB. 24 (183; 184).

(I) जम्मपनीपच्चित (Grain. 4400) composed in Sam. 1751 by Labdhicandra, pupil of Kalyāravidhāna, pupil of Cārudatta. Kiel. III. No. 156=PRA. No. 955; JG. p. 347.

(II) कञ्चपत्रीपद्वति composed by Harşakirti, pupil of Candrakirti of the Năgapuriya Tapă Gaccha. Chani. No. 918; Jesal. No. 426; Samb. No. 190.

(III) जन्मपत्रीपञ्चति of Mahimodaya. Af. No. 285.

(IV) जन्मपत्रीपद्धति Anon. Bengal. Nos. 6348; 7620; III. A. 37.

जन्मपत्रीष्टेखनपद्धाति AL. No. 1100.

जन्मपत्रीविचार JG. p. 347.

जन्मप्रदीप of Devasuri. Bhand. V. No. 1345; DP. 24 (221; 222).

जन्ममङ्गलस्तवन Bengal. No. 7478.

जन्मसमुद्र See Janmambhodhi of Naracandra.

जन्माभिषेक in Apabhramsa. Patan Cat. I. p. 184 (quotation).

जन्मारभोधि composed by Naracandrasūri. Buh. IV. No. 277; Chani. No. 244; Hamsa. No. 273; JG. p. 347.

> (1) Beda Vṛtti. Svopajna. Buh. IV. No. 277; Chani. No. 244; Hamsa. No. 273; JG. p. 347.

जपमाला Bengal. No. 7230.

जमालीकथा VB. 12 (28) Grain. 800.

जमार्छ। सूत्र of Sudharmasvamin, Perhaps the same as above. Buh. V. No. 40.

जम्बूअध्ययन See Jambūcarita (No. 1) by Padmasundaragaņi.

जम्बूकथा See Jambücarita.

(1) stated in 21 chapters composed by Padmasundaragani. The work is also called Alāpakasvarūpa, Jambūdrstānta or Jambū-Adhyaana. It is in Prakṛta (Be:- tenam kālenani) and is sometimes considered as a Prakiṛṇaka. AM. 99; 214; 221; Bengal. No. 7644; Bik. No. 558; Buh. II. Nos. 191; 350; DA. 49 (17-19); DA. 20 (5-6); Flo. Nos. 701; 710; JG. p. 223; JIIB. 33 (4c.); Kiel. I. No. 29; Limdi. Nos. 800; 1078; Mitra. X. p. 131; PAPS. 60 (60); Pet. V. No. 693; Weber. II. No. 1981 (foot-note 2).

J....17

- ( II ) সম্পূৰ্ণনৈ by Sakalaharşa; see Jambūsvāmicaritra ( No. IX ).
- (1) সম্বাহি (Be:- namiūin durantasāmattha)
  composed by Pradyumnasūri, pupil of
  Virabhadra, pupil of Pradyumna DC.
  p. 27.
- (II) **সম্পুর্বিস** in Apabhranisa composed in Sain-1299. Patan Cat. I. p. 271.
- (III) states (Anon.) Also see Jambūsvāmicaritra. Agra. Nos. 1438-1446; 1647; Bengal. Nos. 4162; 6640; 7511; DA. 49 (20-22); DB. 30 (7; 8); Flo. No. 709; Hamsa. Nos. 564; 1129; KB. 3 (15; 24); KN. 10; Pet. III. No. 489; SA. No. 2595; VC. 5 (14).

जन्बूद्वीपजीवागणितपद JG. p. 137.

जन्मक्रीयपरिभ Limdi. No. 1646.

PAPL. 3 (5); PAPS. 64 (60); PAS. No. 23; Surat. 9.

## (1) Tikā. PAS. No. 23.

J जन्मतिपत्रवासि is the sixth Upanga. It contains the Geographical notions of the ancient Jainas. It is published in the DLP. Series, Bombay, 1920, with Santicandra's commentary (6) and also by R. B. Dhanpatisinha, Calcutta, with Malayagiri's commentary. Agra. Nos. 183-187; AM, 70; 146; 208, 215; 324; 335; Bengal. Nos. 2552; 4334; 6873; BK. No. 1782; BO. p. 59; BSC. No. 716; Buh. H. No. 190; III. No. 102; VIII. No. 382; DA. 13 (3-7), 14 (43), DB. 5 (6-12); DC. pp. 6; 22; 31, 33; DI. p. 19; JA. 53 (1),63(1),110(5); JB. 45; 55; (Nos. 168; 169; 204); 57; Jesal. Nos. 72; 73; 75; 78; 554; 555; 560; 1112; 1345; 1712; 1886; JHA. 16 (3 c.); JHB. 14 (4 c.); KB. 1 (5); Kiel. I. Nos. 30; 31; Limdi. Nos. 88; 102; 194, 287; 395; 429; 462, 479, Mitra. VIII. pp. 319; 320; X. p. 12; PAP. 10 (9); 15 (5); 39 (3);

- PAPR. 18 (25); PAPS. 24 (5; 6; 9); 21 (9; 13); PAS. No. 449; PAZA. 3 (8, 9; 10); Pet. I. A. p. 39; IV. Nos. 1243-1244; SA. Nos. 26, 136, 2725; Samb. No. 183; Surat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; VB. 12 (18;); VC. 6 (12; 13); Vel. Nos. 1458; 1459; Weber. II. Nos. 1844-1847.
- (1) Cūrņi (Gran, about 1870). AM. 287; Bik. No. 1598; Buh IV. No. 149; DC. pp. 22; 33 (2 copies); 41; JA. 53 (1); 63 (1); Jesal. Nos. 554; 555; 1345; Hamsa. No. 1581; JG. p. 8; Kundi. Nos. 27; 140; 233; 297; 329; PAP. 15(5); 39 (3); PAPR. 18(25); PAPS. 24 (5; 9); PAS. No. 449; PAZA. 3 (8; 9); Pet. III. No. 592; III. A. p. 144; V. No. 695; SA. No. 1779; Samb. No. 182; VB. 12 (31).
- (2) Tikā by Malayagiri. Jesal. No. 1112. See below under Nos. (5) and (6).
- (3) Tikā by Haribhadra in Prākṛta. Jesal. No. 555.
- (4) Vṛtti composed in Sain. 1639 by Hiravijayasāri of the Tapā Gaccha (Gram, 14252). Bik. Nos. 1483; 1665; Buh. VIII. No. 382; DA. 13 (1); DB. 5 (9); Hamsa. No. 949; JG. p. 8; JHA. 16; JHB. 14; Kiel. L No. 31; Limdi. No. 429; Pet IV. No. 1243; PAPS. 21 (13); VB. 12 (10); VC. 6 (12; 13); Vel. No. 1459.
- (5) Vrtti (Grain. 13275) composed in Sain. 1645, by Punyasāgara, pupil of Jinahanisasūri of the Kharatara Gaccha. He refers to Malayagiri's 'lost' commentary. See above No. (2). Bengal No. 2552; DC. p. 46, DI. p. 19; Jesal No. 560; JB. 42 (No. 163); JG. p. 8; Kundi. No. 187; Mitra. VIII. p. 320; Samb. No. 189.
- (6) Tika (Grani. 18000) called Prameyaratunmañjūṣā, composed in Sain-

1660 by Santicandra, pupil of Sakalacandra of the Tapa Gaecha. He also mentions both Malayagiri's and Hiravijaya's commentaries. As regards the former he remarks that 'it is lost.' See however above No. (2). AM. 335; DA. 13 (2); DB. 5 (7; 8); JG. p. 8; Limdi. Nos. 395; 454; 479, Mitra. X. p. 12; PAP. 10 (9); Pet. IV. No. 1244; SA. Nos. 26; 1611; VB. 12 (18); VC. 5 (15); Weber. II. No. 1847 (dated Sain. 1664).

- (7) Tikā (Gram. 15000) composed at Ahnilvad, by Brahmamuni, pupil of Pārśvacandra, pupil of Sādhuratna. The author describes himself both as a Satīrthya of Vijayadevasūri and a Prince of the Chālukya dynasty; cf. Kap. No. 250 (Part I. p. 239, v. 7.). Bhand. IV. No. 272; BK. No. 1782; JG. p. 8; Kath. No. 1259; (=Kap. No. 249); KB. 1 (5); Limdi. No. 107; SA. No. 849.
- (8) Vṛtti (Gram. 18352) composed in Sain. 1639 by Dharmasāgara. JB. 55 (No. 221); JG. p. 8. This is obviously a mistake. This seems to be the commentary by Hiravijaya, who was assisted by Dharmasāgara and Vānararsi. See Vol. No. 1459, (Praśasti vv. 13-14).
- (9) Vrtti. Anon. Agra. No. 186; Bengal. Nos. 4335; 6873; Jesal. Nos. 72; 75; Kath. No. 1259; Limdi. No. 102; SA. Nos. 136; 2725; Surat. 1, 7, 9; VB. 12 (31).

अम्बूद्धीपप्रशासिक्षम in 13 chapters containing about 2426 Găthās, composed about 500 A. D. (cf. CPI. p. 19), by Padmanandin, pupil of Balanandin. CP. p. 642; MHB. 37; Pet. IV. No. 1418 (= IV. A. p. 144; quotation), SG. No. 637.

जम्बृद्वीपविचारप्रकरण DA. 56 ( 95 ).

্ जम्बूद्वीपसंग्रहणी in 30 Gāthās by Haribhadrasūri. It is published by Bhimsi Manek, Bombay, 1908. Both the text and the commentary

- Jof Prabhānanda are also published by JDPS., Bhavnagar, Sam. 1971. Agra. Nos. 1153-1158; Bengal. Nos. 6807; 7648, BK. No. 238; Chani. No. 815, DA. 58 (125-128); 76 (48), DB. 34 (55-58); Flo. Nos. 664; 698; JG. p. 126; JHA. 69; JHB. 29 (7c.); Limdi. Nos. 528; 833; 1001; 1002; 1091; 1123; 1389; Mitra. VIII. p. 179; PAPR. 3 (10); 16 (26); PAPS. 81 (9); PAS. No. 80; Pet. I. No. 267; I. A. p. 49; III. No. 593; III. A. pp. 213; 253; 276; IV. No. 1245; Surat. 1, 2, 5, 9; Vel. Nos. 1602; 1603; VC. 14 (33); Weber. II. No. 1848.
  - (1) Vrtti composed in Sain. 1390 by Prabhanandasūri of the Śrīkṛṣṇa Gaocha, who mentions Haribhadrasūri as one of his Gurus (Be:-natvā vīrajīnam). BK. No. 238; DA. 76 (48); JG. p. 126; PAPR. 3 (10); 16 (26); PAPS. 81 (9); PAS. No. 80; Pet. III. No. 593; III. A. pp. 253; 276; Vel. No. 1603; Weber. II. No. 1848.
  - (2) Vṛtti (Be: śrīsarvajūamaham natvā.) AM. 233.
  - (3) Vrtti. Anon. Bik. No. 1664; Surat. 1 (572); 5; VC. 14 (33).

जम्बद्वीपसमास in 88 Prākrta Gāthās (acc. to JA. note) by Umāsvāti Vācaka. This however is not seen by me. According to K. P. Mody, it is written in Sanskrit prose and is divided into 4 chapters. He has published the same in the Appendix to his edition of the Tatvärtha Sutra in the Bibliotheca Indica Series, Calcutta, 1903. The commentator also is Vijayasiinhasuri ( and not Śrivijaya ), pupil of Haribhadrasuri of the Candra Gaccha. For this Sanskrit Jambūdvīpasamāsa, compare JG. p. 121 and Bt. No. 125. It is also called Ksetrasamāsa. It is published with the commentary in the Satyavijaya Granthamālā, Ahmedbad, 1922. BK. No. 16;

- Hamsa. No. 246; JA. 31 (4); PAP. 9 (25; 29; 31); PAPR. 9 (1); PRA. No. 1070; SA. No. 572.
- (1) Tīkā composed in Sam. 1215 by Srīvijaya (Vijayasiniha-see above), pupil of Haribhadra Sūri of the Candra Gaccha. BK. No. 16; Hamsa. No. 246; PAP. 9 (25; 29; 31); PAPR. 9 (1); PRA. No. 1070 (=BK. No. 16); SA. No. 572; Surat. 1, 5.
- जम्बूमकीर्णक Bah. H. No. 191; JG. p. 68. See Jambucarita (I).
- जम्बूस्वामिकथा in Prākṛta. DB. 30 (9), JG. p. 25%. (I) जम्बूस्वामिचरित्र by Nemidatta. Lal. 17.
- (II) जम्मूस्वामिचरित्र by Mānasinha (Grani, 1360). JG. p. 223; Pet. II. No. 291.
- J(III) signalia kavi, composed in Sain. 1632 for one Todara Sadhu; cf. Anekānta, Vol. I. p. 138. It is in 13 cantos and is published in the MDG. Series, No. 35, Bombay, 1936. Idar. A. 30.
  - (IV) जम्बूस्वामिचरित्र by Vidyābhūṣaṇa, CP, p. 648.
- J(V) जम्बूस्वामिचरित्र in Sanskrit, is a poem in six cantos by Jayasekharasūri of the Aūcala Gaccha. It's Gujrati translation is published by JAS., Bhavnagar, Sam. 1970. The text also is published by the same institution at Bhavnagar, Sam. 1968–1970.
  - (VI) अञ्चलकामिचरित्र by Vira, son of Devadatta.
    It is in Apabhranisa and in the Ghattā
    metre. List (Mathura). Acts 107050m
  - (VII) जम्बूस्वामिचरित्र by Sakalakirti. This is parhaps the same as the next one. Idar. 107 (3c.); Idar. A. 24; 30; 54 (2c.); List (S. J.).
  - (VIII) जम्बूस्वाभिचरित्र In Sanskrit containing 11 cantos by Brahmacari Jinadasa, pupil of Sakalakirti of the Sarasvati Gaccha. All. No. 126, Hum. 164, 281; Idar. 107 (3 copies), JHB. 33 (ms. dated Sainvat)

- 1536); Kath. No. 1062; Lal. 41, 42; 59; Mysore. H. p. 130; Pet. IV. Nos. 1419; 1420(=IV. A. p. 144; quotation); SG. No. 1894; Tera. 27; 28; 37; 38.
- (1X) जम्बूस्वामिचरित्र by Sekalaharsagani. JG. p. 223, Mitra. X. p. 147; PAZB. 24 (47).
- (N) जम्बूस्वामिचरित्र (Grain. 2600) by Sagaradatta composed in Sain. 1016 It is in Sandhibandha i. e. in the Apabhramsa language and divided into Sandhis. Bt. No. 306.
  - (1) Tippana (Gram. 1100). Bt. No. 306.
- (XI) जम्बूस्वामिचरित्र in 1644 Prākṛta Gāthās. Bt. No. 305.
- (XII) जम्ब्स्यामिचरित्र Anon. See also Jambücaritra. Bt. No. 305; Chani. No. 220; JG. p. 223; KB. 1 (41; 62); SG. No. 2556; Surat. 1, 2, 5, 6, 7, 8.
- cf. Anekānta, Vol. I. p. 138. It is in —(XIII) जम्बूस्वामिचरित्र in Sanskrit prose (Grain, 13 cantos and is published in the MDG. 897). Anon. JG. p. 223; PAPR. 18 Series, No. 35, Bombay, 1936. Idar. (48).
  - (XIV) जम्बूस्वामिकरित्र in Sanskrit, by Bhuvanakīrti, this is perhaps Jinadāsa's work, who mentions Bhuvanakīrti as his brother in the Prasasti. (T. Pet. IV. A. p. 145, v. 25. JG. p. 223.
  - (XV) **जम्बूस्यामिचरित्र** by Padmasundara. See Jambücarita (1).
  - (1) जयकुमारचरित्र also called Jayapurāṇa, by Brahma Kāmarāja. The author was assisted by Pandit Jinarāja. It contains 13 cantos and is writen in Sanskrit. AD. No. 27; Bengal. No. 1461; Bhand. V. No. 1103; CP. p. 643; Idar. 11 (6 copies; one is dated Sam. 1691); PR. No. 70.
  - (II) जयकुमारचरित्र (in Ghattā metre) by Brahma Devasena. It seems to be in the Apabhramśa language. List (Delhi Pancāyati Mandir).
  - (III) जयकुमार्चारेत्र by Prabhurāja. Hebru. 37.
- No. 126, Hum. 164, 281; Idar. 107 (IV) अथक्रमारचरित्र (in Ghatta metre) by Raidhū. (3 copies), JHB. 33 (ms. dated Samvat : This is also probably in the Apabhramáa

तन शहर (किपी (देखा) भ० मदल देश में तं , शती द टरे, त्रापं की में है शाहा-भेड़ा , गम्डे तिन मुलान लो द न दि हा, भ० मदल की में , सं • रत्मा द टि , त्रापं-भीम मित्र शाल्मों हो , गम्डे जिनदत्त चरित — पं • (जाब् अपमें शें , चिना का तम् १२७५ भ० मत् द की भी कामा ( जम्डे भंडा , प्राप्त नाम प्रमा — भ० व्यर्म प्रमण सं • वस दे , श्लास १६२५ , नमा में की प्रमुखी, पहली मिन (पिन द का किपू से • कि कि दिश्मी प्रमुखी, पहली

निमा निम्द्र पा-भाग दी दी-भाषा प्रशःदी में, अपमंत्रा, पंचामते मेंग्रे, तम्मिरीनार, देखी जीवेषा चर्ति - १६५ , अपनेश रे प मावती भवन, अम्बर्र जिम विषान द्र पा-द्रिन निमा, अपमंत्रा, महेनुनीती भंगा, उद्योग (अमु)

उछल-जिम्ब स्थान मुहल मुखल द्वान , यं ना क्रोमीदी अध जिम्ब क्रोसायम - यह द्वीयुष्ण क्येन मंद पंचायमानीयानी अपद्ध मिनम इथा हैंया सह ला क्रिस्ट्रीम , पण्य - 1

langugage. List (Delhi Pañcāyatī Mandira). সম্পদ্ধীক্ষি in Prākṛta. Hamma. No. 1547.

- (I) जयतिष्ठयणस्तोत्र sometimes called Trimsikā, as it contains 30 Gathas, is ascribed to Abhayadevasuri. It is published with a commentary by Hajarilal Ratanlal, Lohavat, Marwar; with Samayasundara's commentary also by Mrs. Phulkuvarbai, Ratlam; cf. Winternitz, History, H. p. 555. Agra. Nos. 3269-3273; Bengal. No. 7386; Bik. No. 1484; Buh. II. No. 285; IV. Nos. 228; 229; DA. 41 (236; 238-249); Hamsa. No. 859; Jesal. No. 316, JHA. 64, KB. (49); Lindi. Nos. 821; 863; 872; 988; 1157; 1158; 1288; Mitra. IX. pp. 156; 162; PAPL. 3 (53; 54); PAZB. 10 (27; 28; 38), Pet. I. No. 305; III. A. p. 245; IV. No. 1247; V. Nos. 641; 694; VI. Nos. 571; 572, 640; PRA. No. 221, VC. 6 (9); SA. No. 389; Samb. No. 338; Surat. 1, 9, 11.
  - (1) Vrtti composed in Sain. 1687 by Sainayasundara, pupil of Sakalacandra of the Kharatara Gaccha. PRA. No. 221.
  - (2) Vivaraṇā by Jinodayasūri of the Vegada Sākhā of the Kharatara Gaccha. Jesal. No. 316.
  - (3) Tikā ( Be :-atrayain vrddhasainpradāyaḥ etc ). Mitra. IX. p. 162; Pet. III. A. p. 245.
  - (4) Tikā by Suguņasāgara. DA. 41 (236). This is doubtful.
  - (5) Tikā by Jinaprabhasūri. DB. 24 (91; 125); Hamsa. No. 279.
  - (6) Tikā, Anon. Agra. Nos. 3370-3271; Buh. IV. Nos. 228; 229; DA. 41 (237); JG. p. 279; JHA. 64; KB. 1 (49); Limdi. No. 988; PAZB. 10 (27; 28; 38); Pet. VI. No. 572; VC. 6 (9).
- (!!) जयतिहुयणस्तोत्र of Samantabhadra (Grain. 250). DA. 41 (235; ms. dated Sam. 1640).

- (1) Svopajna Vrtti. DA. 41 (235).
- अयदेवसम्बद्धाः आस्त्रवृत्ति by Vardhamāna. See Chandaḥśāstra (I). JG. p. 318; Kundi. Nos. 10; 45.
  - (1) Tikā by Harsa. Kundi. No. 45.
  - (2) Tippana by Sricandrasuri. Bt. No. 181.

जयभवलाटीका (ग्रं० 60000) on the Kaṣāya Prābhrta (s. v.), by Vīrasena and his pupil Jinasena II. This was completed at Maṭhagrama, in Śaka 759 during the reign of Amoghayarṣa I. See CPI. p. 23; JBBRAS., XVIII. p. 226.

Jayakāvya composed in Sain. 1278, by Abhayadeva, pupil of Padmendu, pupil of Jinasekhara, pupil of Jinavallabha, pupil of Abhayadevasūri of the Kharatara Gaccha. The author however, does not refer to the title Kharatara in his Prasasti. The poem cantains 21 cantos and is printed at the N. S. Press, Bombay; it is also Published by JDPS., Bhavnagar. Baroda. No. 2803; Hamsa. No. 778; JG. p. 330; Kath. No. 1368; PAP. 79 (69); PAPR. 7 (2); PAZB. 14 (9); Pet. IV. No. 1248 = (IV. A. p. 87; a quotation). SA. No. 437; SB. 2 (161).

जयन्तविजयकाच्य See Jayantakāvya.

जयन्तीचरित्र See Prasnottarasangraha

जयन्तीप्रभोत्तरसंग्रह See Prasnottarasaingraha.

जयपताकायन्त्रकह्य Bengal. No. 7190.

जयपयडपडावस्तोत्र in 17 Gathas. JG. p. 279.

जयपाहुदप्रभव्याकरण is a work on Prognostics in about 228 Slokas. A copy of it is said to be existing in the Santinatha Bhandara at Cambay. JG. p. 955. Another ms. of the work, written on Palm leaves in Sain 1336, is Hanisa. No. 1422.

अबदुराण by Brahma Kāmarāja. See Jayakumāracaritra.

(I) जयमाला (Be :-\rsabham tribhuvana ). Flo. No. 595.

(II) जवमारा (Be:-nikhilasukhaniväsam). In 10 Sanskrit stanzas. Flo. No. 696.

जयविजयकथा (Grain, 500). JG. p. 252; Pet. IV. No. 1249.

जयसिंहमबन्ध (in prose). JG. p. 214.

जयसुन्दरीकथा in Prākrta. Bt. No. 341; JG. p. 252.

जयादिदेवतार्थनविधान Pet. VI. No. 690.

J(I) जयान-दक्षेपिक्षचित्र (Grain. 675) composed by Munisundarasūri, pupil of Somasundarasūri of the Tapā Gaccha. It is published by Hiralal Hamsaraj, Jamnagar, Sain. 1968. Baroda. No. 2151; BK. No. 336; DB. 28 (5; 6); Hamsa. No. 50; JG. p. 224; PAP. 62 (27); VC. 5 (13).

(II) sain-thag ata in Sanskrit prose, composed in Sain 1858 by Padmavijaya, (possibly) the spiritual brother of the famous Yaśo-vijaya of the Tapa Gaccha. The work is based on Munisundara's work. It is published at Palitana, 1921. Agra. No. 1447. Bengal. No. 6616; DA. 48 (3; 4; 5); DB. 28 (7; 8), Hamsa. No. 506; JG. p. 224; Kaira. A. 1.

जयानन्दाष्ट्रक KB. 3 (20).

जलपुजाकथानक Buh. II. No. 351; VB. 12 ( 8; 24 Gram. 1200).

जलयात्रायोग्योपकरणविचार DA. 22 (52).

(I) **অন্ত**য়ারাবিষি DB. 22 (93); Pet. IV. No. 1421; SA. No. 713; VB. 12 (25).

√( II ) সন্তব্যসাবিধি by Ratnasekhara. Published by Bhimsi Manek, Bombay.

जलविचार in Prakrta. Hamsa. No. 187.

Jasea and in three Stabakas, composed by Ratnamandanagani, pupil of Ratnasekharsūri of the Tapā Gaccha. It is published in the DLP. Series, No. 11, Bombay, 1912. It has the form of a discussion between a pupil of Vādi Devasūri and a Naiyayika about topics from Logic, Grammar and Poetics. Baroda. No. 2804; BK. No. 75; Hamsa. No. 1464; Kaira. B. 153; PAP. 23 (29); 24 (15); PAPR. 8 (12);

PAPS. 74 (25); SA. No. 164; Surat. 4; Weber. II. No. 1722.

जरपनिर्णय of Śrīdatta mentioned by Vidyānanda in his Slokavārtika; cf. JH. vol. 14, p. 129.

Jinasūra, a pupil of Sudhānandana, pupil of Somasundarasūri of the Tapā Gaccha. It is published by the JDPS., Bhavnagar. Bhand. V. No. 1346, VI. No. 1368 (dated Sam. 1529); BO. p. 59; DA. 66 (39; ms. dated Samvat 1608); Hamsa. No. 1016; KB. 3 (65); Kundi. No. 6; PRA. No. 1048.; Samb. No. 116; SB. 2 (149); Surat. 1, 11.

जाङुलिमन्त्रविद्या in Sanskrit. SA. No. 692.

जानकदीपकपद्धति by Harşavijayagani. BK. No. 57; PAPS. 80 (115); SA. No. 869.

(1) Vrtti Svopajna (Grain. 350) composed in Sam. 1765. JG. p. 347.

जातफदीपिका of Harsavijaya. See Jātakadipakapaddhati. JG. p. 347.

(I) जातकपद्धति by Jaina Ácarya (?). DB. 24 (224; 225); JG. p. 347.

(II) जातकपद्धति of Śripati (non-Jain).

(1) Tikā composed in Sam. 1673 by Sumatiharsagaņi, pupil of Harsaratna of the Aŭcala Gaccha. Bendall. No. 489; CC. I. p. 204.

जातकामिधान (Gram. 1300) by Sinhamalla. JG. p. 347.

जातिविवृति by Gunavijaya; see Mitabháṣiṇījātivivrti. PRA. No. 671.

जावडचरिश्र KB. 5 (31).

जावरपवन्ध in Sanskrit. Hamsa. No. 171.

जितायुर्गभितस्तवन Bengal- No. 6853.

जिनकल्याणकादि Bengal. No. 7273.

जिनकस्थाणकादिस्तवन by Somasundarasūri of the Tapā Gaccha. Bhand. VI. No. 1154; PAPR. 10 (6).

जिनकत्याणपञ्चकस्तव by Somaprabhasūri. DA. 75 (22).

describes the traditional dates of the 'Kalyāṇas' of the 24 Jinas. PR. No. 22. (II) Sanatīgaṇi, pupil of Nemicandra, pupil of Sarvadeva of the Padicchāya Gaccha

जिनकल्याणिकस्तात्र (Grani. 103) by Somasundara. Possibly the same as Jinakalyāṇakādistavana. JG. p. 279.

জি**নন্ত্রান্তন্থ্যিত্রপুজা** Bengal, No. 7526.

जिनगुणसंपत्ति by Narendracandra. 'SG. No. 2158.

- (1) जिनगुणसंपरयुद्यापन by Jñāmsāgara. Idar. 74.
- (11) जिनगुणसंपरयुवापन by Devanandin. Idar. 7 ई.
- (III) जिनगुणसंपरयुद्यापन by Viśvabhūşaṇa. Bhand. V. No. 1056.
- (IV) जिनगुणसंपरयुद्यापन by Brahma Sumatisăgara. Idar. 74; 162; List (S. J.).

जिनचतुर्विशतिका See Caturvinisatijinastuti.

जिनचन्द्रचतुःसप्ततिका by Jinakusalasūri. JG. p. 214; Limdi. No. 1288.

जिनचेत्यनमस्कार Mitra. III. p. 64.

जिनचैत्यस्तव ( Be :- aghāṭe.). Pet. III. A. p. 212.

जिनजन्ममह in Apabhramsa by Jinaprabha. Patan Cat. I. pp. 273; 275.

जिनजन्ममहोत्सवस्तोत्र Bhand, VI. No. 997.

जिनजाप्य Bengal. No. 6989.

जिनतस्वचान्द्रिका of Mahādeva Bhattācārya, Bengal. 1. B. 75.

- (1) जिनदत्तकथा DA. 50 (101); Limdi. No. 770.
- (II) **जिनव्सकथा (** Gram. 9200 ) by Sumatisūri. Bt. No. 347 ; JG. p. 252.
- (III) जिनक्सकथा in Sanskrit prose (Gram. 1637), composed in Sani. 1474, by Guṇasamudrasūri, pupil of Guṇasāgarasūri of the Paurņimā Gaccha. DB. 31 (79); Vel. No. 1720.

िजनदत्तकथासमुख्य in Sanskrit by Guṇabhadrācārya in 9 cantos. It is published in the MDG. Series, No. 7, Bombay, Sam. 1973.

> Bhand. V. No. 1104; VI. No. 1046; Buh. VI. No. 719; CMB. 139; CP. p. 643; Idar. 104 (4 copies); Kath. No. 1182; Pet. III. No. 490; Tera. 22-26.

(1) जिनक्तचरित्र by Guṇabhadrācārya. See Jinadattakathāsamuccaya.

- (II) Sangarata in Prākṛta (Gram. 750) by Sumatigeṇi, pupil of Nemicandra, pupil of Sarvadeva of the Padicchāya Gaccha (Be:- jayau viṇijjiya). DC. p. 15 (dated Sani. 1246; compare also DI. p. 48); Kundi. No. 294.
- (III) जिनक्सचरित्र in the Apabhrainsa language, by Raidhū Kavi. List (S. J.).
- (IV) जिनद्तचरित्र in Prākṛta prose (Be:-namiūṇa calaṇajuyalani and afterwards in prose) possibly the same as Jinadattākhyāna mentioned below. Pet. V. A. p. 108 (foll. 28).

जिनवृत्तसूरिओसवालवंश KB. 1 (63).

- (I) (引有我们整理可 in Prākṛta prose. Pet. V. A. p. 62 (dated Sam. 1186; copied by Maṇi-bhadra Yati for Varanāgu).
- (II) जिनक्साच्यान by Sumatigani. See Jinadatta-caritra (II).

**जिनदत्तीयविद्या** JG. p. 366.

जिनदासकथा SG. No. 767.

जिन्धम Bod No. 1372 ( 3 ).

जिनभर्मप्रतिकोध See Kumārapālapratibodha.

जिननामाञ्चरयमकमयस्तव Bhand. VI No. 1369.

जिनपञ्चकस्याणकस्तात्र in 36 Apabhranisa stanzas by Municandra. Patan Cat. I. p. 71.

- जिन्। श्वाशिकास्तीय by Tejasinha of the Lunka Gaccha. DA. 41 (200).
- (I) जिनव्यस्तोत्र by Kamalaprabha, pupil of Devaprabha of the Rudrapalliya Gaccha. BSC. No. 456; JHA. 73.
- (II) जिनपक्षरस्तोत्र Agra. No. 3274; Bengal. Nos. 6999; 7192; 7669; SB. 2 (92).
- श्चिनपतिस्तोत्र (in 9 Sanskrit stanzas; Be:- jayati bhujagarāja.) by Bilhana Kavi. Pet. V. A. pp. 54-55.

जिनपूजावृशक by Padmanandin. Limdi. No. 610.

जिनपूजामशीप Surat. 1 ( 2675 ).

जिनपूजाविधिसंग्रह Bengal. No. 1448; BO. p. 59.

जिनपूजाहकविषयकथा in Prākṛta. DB. 31 (126, 127).

जिनपूजास्तोष्ट्रसंबह Kath. No. 1063.

जिनप्रतिमाद्दशिकरण Bengal. No. 6943.

जिनप्रतिमायन्दन Bengal. No. 7198.

DB. 20 जिनमतिम(विचार्याके by Sahajakuśala. (69;70).

जिनप्रतिमास्थापनाप्रबन्ध Agra. No. 1802.

जिनमतिष्ठासामगी Bengal. No. 1488.

जिनप्रत्याम्नायदिष्यन Kath. No. 1369.

जिनप्रभगवन्ध JG. p. 214 (Grain 143).

जिनप्रमस्तिकथा in Sanskrit KB. 1 (14); Limdi. No. 530.

जिनप्रवचनरहस्यकोश of Amrtacandra. JG. p. 110; this is another name of Purusarthasiddhy upaya.

जिनप्रवचनस्वरूपविचार in Sanskrit by Kulamandanasuri. PAPR. 8 (21); PAPS. 48 (103).

जिनविभ्यगृहप्रवेशविधि in Sanskrit, Hamsa, No. 416. जिनबिम्बपरीक्षाप्रकरण in Sanskrit. Hamsa. No. 577. जिनबिम्बभवेशिवाधि Hamsa, No. 1098; Limdi. No. 2424.

जिनबिम्बलक्षण Mud. 399.

जिनिक्वस्थापनाविधि it. Sanskrit. Hamsa. 415.

जिनविरुदाविल by Brahma Santidasa. Idar. 82.

जिनभवनसंख्यास्तोत्र by Devendrasuri. BK. No. 1472.

जिनभवस्तोत्र by Somasundarasuri. JG. p. PAPS. 48 (119).

(I) Avacuri. JG. p. 279; PAPS. 48

जिनमन्बशास्त्रस्तोत्रादि Bub. VI. No. 588.

जिनमहत्त्वद्वाात्रीशका of Paramananda. Mitra. X. p. 105.

जिनमहिमा by Jinaprabha in the Apabhrainsa languge. Patan Cat. I. p. 189 (quotation).

जिनमहिम्मस्तोत्र Bengal, No. 7637. See also Mahimnastotra.

जिनसुखावलोकनव्रतकथा of Sakalakırti (Grani, 87). निनाविद्याप्तिका JG. p. 279; Mitra. VIII. p. 309. AD. No. 166.

जिनम्रर्तिपूजापदीप SA. No. 2695.

(I) जिनशक्तक eq also called Pratisthäsåroddhära (cf. (I) जिनशतक is a collection of a hundred stanzas in CP. p. 682), composed in Sain 1285 by Asadhara Pandit. See under Pratisthasaroddhāra for more mss. Bengal. No. 1476; j

- BO. p. 29; Buh. VI. No. 584; CP. p. 644; Hum. 1; 207; Lul. 7; 28; Mud. 231; 317; 503; Padma. 16; PR. Nos. 199; 234; Rice. p. 314; Tera. 20.
- (1) Kalpadarpana by Parasurāma. BO. p. 29. Perhaps this is a mistake. See Vel. No. 812.
- (2) Vrtti by Subhacandra. This is mentioned in the author's Prasasti to his Pāndavapurāņa. See below. Bhand. V. No. 1057.
- (II) जिनयज्ञकल by Subhacandra. This must be Subhacandra's commentary on Asadhara's work. It is mentioned by Subhacandra in his Prasasti to Pandavapurana; cf. SGR. II. p. 78, v. 174. Also cf. Pet. IV. A. p. 158, v. 73. Bhand. V. No. 1057.

(III) जिनयज्ञकल्प of Bhavasarman. Bhand. V. No. 1057; dated Sain. 1676.

जिनयज्ञफलोदय by Kalyanakirti. Mud 81; SG. No. 1081.

जिनयञ्चादिविधान Buh. VI. No. 585.

जिनरात्रिकथा in Sanskrit (Grain.81). PR. No 223.

जिन्द by Venirāma. Bengal. No. 6957.

जिनराजस्तव in Prākṛta by Jinaprabhācarya. PAPL 8 (89).

जिनवरण Bengal. No. 7336.

जिनवरदशेनस्तवन in 33 Gathas by Padmanandin.

AK. No. 268; Bhand. VI. No. 1003; Kath. No. 1064; Limdi. No. 610; Pet. IV. Nos. 1442; 1443.

जिनवरेन्द्रपूजाहक of Vijayacandra. Kath. No. 1260. जिनवञ्चभस्तात in the Apabhranisa language (in 47 stunzas). This is probably the other name of Carcari. By Jinadatta. DA. 60 (34).

जिनविशेषस्तात (Grain. 700) by Mahendrasuri. VB. 12 (19).

praise of the Jinas, composed by Jambu Kavi. It is published in the Kavyamala, VII, Bombay, 1926 (4th edition).

Agra. Nos. 1830-1837; AM. 79; Baroda. No. 2806; Bengal. Nos. 7328; 7485; BK. No. 124; Bod. Nos. 1385; 1386; Buh. IV. No. 230; VL No. 586; VIII. No. 403; Chani. No. 154; DA. 38 (31-37); 41 (181); 74 (43);DB. 21 (74-77); 24 (105); JG. p. 279, JHB. 47, Kath. No. 1261, Kundi. No. 9; PAP. 24 (6; 21); 30 (57); 71 (12; 18), PAPR. 7 (5), PAPS. 71 (17), PAZB. 10 (26); Pet. I. No. 268; III. Nos. 594; 595; IV. No. 1251 ( $\pm$  IV. A. p. 90, a quotation); SA. No. 794; Samb. No. 24; Surat-1, 11, Tapa. 332; VA. 7 (24); VB. 12 (9; 16; 21; 29; 39); VC. 6(5); Vel. No. 1807.

- (1) Tikā called Panjikā, (Gram. 1550) composed in San. 1025 by Samba Kavi of the Nagendra Gaccha, at the request of Durgaka, son of Malhana. Agra. No. 1836; AM. 79; Baroda. No. 2806; Bengal. Nos. 7328; 7485; BK. No. 124; BO. p. 29; Bod. No. 1386; Buh. VI. No. 586; VIII. No. 403; Chani. No. 154; DA. 38 (31, 35, 36); 74 (43), DB. 21 (74, 75); Hamsa. Nos. 482; 971; JG. p. 259; Kundi. No. 9; Lal. 54; PAP. 24(6; 21); 30(57); 71 (12, 18); PAPR. 7 (5), PAPS. 71 (17); PAZB. 10 (26), Pet. III. Nos. 594; 595; IV. No. 1251 = (IV. A.p. 90; a quotation); SA. No. 794; Surat. 1, 11; Tapu. 332; VA. 7 (24); VB. 12 (9, 16; 21; 29; 39); VC. 6 (5).
- (2) Avacūri composed in Sain. 1653 at Cambay, by Vimalahamsagani. Vel. No. 1807.
- (3) Pañjikā composed in Sam. 1874 by Vatsurāja. JHB. 47.
- (4) Avacuri. Anon. DA. 38 (34); DB. 24 (105); Kath. No. 1261. J......18

(II) जिनकातक ( Possibly the same as below ) Pet. V. No. 925.

- (III) (जनजनक of Samantabhadra. It is published with the commentary in the Syādvāda-granthamālā, Indore, (No. 1), 1912. Idar. 103 (2 copies), Mud. 149.
  - (1) Vrtti of Narasimhabhatta Idar. 103 (2 copies); Mud. 149; Mysore II. p. 282.

জিনহানাস্ভব্বাই of Samantabhadra. Tera. 8; 9. See Jinasattālankāra. (Be:- srīmajjinapadābhyāśam) PR. No. 107.

जिनशासनदेवतापूजा of Asadhara. Idar. 178. जिनशिक्षास्तीच KB. 1 (66).

जिनशुतगुरुत्रितयाष्ट्रक Pet. V. No. 925.

जिनसंप्रभावस्तीम Bengal. Nos. 7078; 7121.

- (1) जिनसंदिता by Ekasandhi Bhattāraka. See also Ekasandhijinasamhitā. This is a work on Jainapūjākrama. It is quoted in Jinendrakalyāṇābhyudaya composed in Saka 1241. AK. No. 870; Bengal. No. 1531; Bhand. IV. No. 291; CP. p. 630; Hum. 17; 49; Kath. No. 1065; KO. 183; 187; Mud. 19; 746; Padma. 78; Pet. III. No. 492; Rice. p. 314; SG. Nos. 10; 2688; SRA. 62; 90; 153; 173; 204, 244; 296; 324; 401; Tera. 10.
- (II) जिनसंहिता by Jinasena. This is awork on Jaina Law in six chapters on (1) Rṇādāna, (2) Dāyabhāga, (3) Sīmānirṇaya, (4) Kṣetra-viṣaya, (5) Nissvāmivastuviṣaya, and (6) Sāhasa, Steya, Bhojanādikānucitavyava-hāra and Sūtakāśauca. CP. p. 644.

जिनसंदितासारसंबद्ध by Indranandin. See Pratisthāpātha by Indranandin. SG. No. 1082. This also is a work on Jinapūjā.

another work on Jinapüjä. It is also called Trivarnācāra, Traivarnikācāra, or Pratisthātilaka. Padmarasa, the Kaunada poet, author of Śrigārakathā in A.D. 1599 was a descendent of him, cf. Anekānta, l. p.

86. AK. No. 517; Baroda. No. 7812; CP. p. 644; Mud. 131; 280; Mysore. I. p. 97; II. p. 281; III. p. 179; SG. No. 2277; SRA. 61; 216; SRB. 145.

Gaccha. PAPR. 16 (22).

(1) Bālāvabodha Svopajňa. PAPR. 16 (22).

जिनसत्तास्त्रहार of Samantabhadra. See Jinasatālankāra. JG. p. 88; Tera. 8; 9.

Suri, successor of Jinarajasuri of the Kharatara Gaccha. BK. No. 513 = PRA. No. 298; also cf. Jainastotrasandoha, (Ahmedabad, 1932), I. Intro. p. 84.

जिनसङ्खनामपूजा of Candrakirti. CP. p. 707.

- (I) जिनसङ्खनामस्तोत्र by Siddhasena Divākara ; see Śakrastava. Bhand. V. No. 1191 = PRA. No. 1030.
- (II) जिन्दासनामस्तोत्र in 160 Slokas by Jinasena (Be:- svayaribhuve namaskṛtya).

AD. Nos. 153; 161; AK. Nos. 898; 907; 910; Bhand. VI. No. 1039; BO. p. 59; Cal. X. No. 85; Chani. No. 979; CP. p. 707; Hum. 47; 146; Idar. 85 (3 copies); 173; 189; 203; Idar. A. 43; Kath. No. 1202; KO. 192; Pet. HI. No. 491; VI. No. 661; SG. Nos. 1513; 2020; Strass. p. 301; Tera. 6.

- (1) Tikā by Amarakīrti. AD. No. 161, Bhand. VI. No. 1039, Idar. 85 (2 copies); Kath. No. 1066, Tera. 5.
- (2) Tika by Viśvasena, pupil of Viśalakirti of the Kastha Sangha. Buh. II. No. 287 (dated Sam. 1585 = PRA. Nos. 837 and 1486); CP. p. 707.
- (3) Tīkā by Śrutasāgara. AD. No. 153; CP. p. 707; Idar. 85; Idar. A. 43; MHB. 27, SG. No. 1513; Tera. 4.
- (4) Tika. Anon. Idar. 173; JG. p. 279 (Gram. 3000); Pet. III. No. 491.

- (III) (Same and America) in Sanskrit, composed in Sain. 1287 by Aśādhara son of Sallakṣa-ṇa of the Vyāghreravāla family. AD. No. 153; AK. No. 900; Bhand. V. Nos. 1058; 1070; VI. No. 1038; Buh. II. No. 286; VI. No. 587; CP. p. 706; Idar. 85 (4 copies); 168 (2 copies); 170; 171; 172; 179; Idar. A. 43 (5 copies); MHB. 27; PAPS. 64 (53); 68 (39); Pet. III. No. 493; V. No. 925; VI. Nos. 662; 663; PR. Nos. 113; 114; 240; PRA. No. 1176; SA. No. 699; SG. Nos. 108; 109; 1513; 2163; Tera. 7.
  - (1) Tīkā by Śrutasāgara. SG. Nos. 1513 (foll. 143); 2353.
  - (2) Vrtti. Anon. CP. p. 706; SG. No. 2163.
- (IV) जिनसहस्रनामस्तोत्र composed in Sain. 1658 by Devavijayagaņi, pupil of Kalyāṇavijayagaṇi of the Tapā Gaccha. Chani. No. 183; PRA. Nos. 408; 1144. It is otherwise called Arhannamasamuccaya.
  - (1) Tika Svopajňa composed in Sam. 1698 i. e. forty years after the composition of the text. Chani. No. 183; PRA. Nos. 408; 1144.
- (V) जिनसहस्रनामस्तोत्र composed in Sam. 1731 by Vinayavijaya Upādhyaya, pupil of Kīrtivijaya of the Tupa Gaccha. Chani. No. 405; PRA. No. 387; Hamsa. No. 272.
- (VI) जिनसहस्रनामस्तोच in 138 Slokas by Sakalakīrti. Idar. 85 ; Strass. p. 301.
- (VII) जिनसहस्रमामस्तोत्र Anon. Bhand. VI. No. 1003; Buh. VI. No. 587; Limdi. No. 1285; Mitra. VII. p. 178 (Be:—svayambhuve namastubhyam); SA. No. 699.
  - (1) Tikā. Mitra. VII. p. 178.

जिनसुन्दरीकथा on Sila. Liundi. No. 770.

Patan (at. I. p. 386 (ms. dated Sam-1334). जिनस्तवन by Vijayagani. BO. p. 59.

(I) किन्स्तृति in Sanskrit by Candraguptasūri. JG. p. 279; Pet. I. A. p. 94.

(II) जिनस्तात by Samantabhadra. BO. p. 29.

(III) जिनस्ति by Somasundara. Pet. IV. No. 1252.

(IV) जिनस्तात by Somaprabha. JG. p. 279.

(V) जिनस्त्रति by Jayabhinandin. JG. p. 279.

(VI) जिनस्तृति by Jinesvara. Hamsa. No. 1487.

(1) Svopajňa Vrtti. Hamsa. No. 1487.

(VII) जिनस्तात Anon. Bengal. Nos. 6768; 6782; DA. 40 (82); 41 (183-194); Hamsa. No. 438.

र्जनस्तुतिपञ्चाशिका (कियाग्रमा) by Mahimeru. Published by Sarabhai Navab, in Jainastotrasandoha (Abmedabad, 1932), I. p. 36.

जिनस्तोत्र by Harsavardhanagani. JG. p. 280; PAPS. 69 ( 39 ).

> (1) Svopajňa Avacūri. JG. p. 280; PAPS. 69 (39).

जिनस्तोत्रमहाह्य of Munisundara. See Jinastotra-ratnakośa.

or simply Ratnakośa, is a collection of Stotras addressed to Jina by Munisundarasūri, pupil of Somasundarasūri of the Tapā Gaccha. The work is divided into several chapters, the first of which is published in Jainastotrasamgraha, Pt. II, in the YJG. Series, Benares, 1906. Chani. Nos. 160; 587; DA. 41 (157); DB. 24 (99, 100); Hamsa. Nos. 61; 423; JB. 143; JG. p. 288; PAZA. 7 (3); Vel. No. 1808.

जिनस्तोत्रविधि by Vādivetāla. JG. p. 153.

जिनस्तोत्रसंग्रह of Jinaprabhācārya. Kath. No 1067. जिनागमयजनस्तव of Jinaprabha in the Apabhramśa language. Patan Cat. I. p. 189 ( quotation ).

जिनागमविचार in Prākṛta. Hamsa. Nos. 1558; 1721.

जनातिशयपञ्चाशिका of Besivardhana, pupil of Jaya-

kirtisuri of the Aucala Gaccha. PRA. No. 542.

जिनामिषेकविषे Bhand. VI. No. 1003.

जिनार्चाहरू Idar. 85.

(1) Tikā by Subhacandra. Idar. 85.

जिनाहकस्तोभ Bhand. VI. No. 1003.

जिनाद्वापनी of Carukirti. Padma. 41. See Gitavitarāga.

जिनेन्द्रकल्याणाभ्यवय also called Arhatpratistha or Jainendrakalyāṇābhyudaya or Pratisthāsāra, was composed in Saka 1241 at Ekasilā, during the reign of King Rudrakumāra, by Appayyārya, pupil of Puspasena. This is a work on the ritualistic worship of Jina and the author quotes or mentions the following writers on the same subject :- Asadhara, Ekasandhi, Gunabhadra, Indranandin, Jinasena, Priyapāda, Vasunandin, Vīrācārya and Hastimalla (compare CPI, p. 36 and Intro. to Chedapinda published in MDG. Series, No. 18). CP. p. 644; Rice. p. 316; SG. No. 1265.

জিল-ছবারৈ by Amaracandra. See Padmānandakāvya.

जिनेन्द्रमक्तिस्थाकर published by the Abhidhāna Rājendra Kāryālava, Rutlam, Sam. 1972. जिनेन्द्रमहिस्नस्तवराज BSC. No. 471.

(1) Tikā by Rāmacandragani. BSC. No. 471.

जिनेन्द्रमाला in Sanskrit. SG. No. 2280.

जिनेन्द्रमाहात्म्य by Bhaṭṭācārya Jinendrabhūṣaṇa. List (S. J. ).

जिनेन्द्रविश्वासिकुलक in 30 Gāthas. JG. p. 206.

जिनेन्द्रस्तवन (Be:- omkārasphāra). Mitra. IX. p. 195.

जिनेन्द्रस्तुति in 30 Gāthās by Ratnasimhasuri. Limdi. No. 954.

जिनेन्द्रस्तृतिरत्नाकर in Sanskrit. Hamsa. No. 567. जिनेन्द्रस्तीच Pet. V. No. 826.

जिनेश्वरनाममकरण JG. p. 132.

(1) Vrtti. JG. p. 132.

जिनेश्वरसद्दश्यनामस्तोच See Jinasahasranāmastotra. जिनेश्वरस्तोच (Be:- yo vijahāra). Pet III. A. p. 23. (I) जीतकस्य consists of 103 Gāthās (Be:- kayapa-

vayanappanāmo voechain pacchitta; cf. Pet. I. A. p. 70) composed by Jinabhadragani Ksamāsramaņa. It is sometimes called Saiksiptajitakalpa; cf. Pet. I. A. p. 70; III. A. p. 277, v. 4. It is published along with the commentaries of Siddhasena and Sricandrasuri by the Samsodhaka Jaina Sahitya Samiti, Ahmedabad, 1926. It is also edited with extracts from the Curni, by E. Leumann, Berlin, 1892. Bhand. VI. No. 1153; Bt No. 40; Chani. Nos. 28; 38 (42); 75 (50); DB. 7 (12; 23); 22 (1); Hamsa. No. 1497; JA. 107 (4); JB. 54; Jesal. No. 542; JG. p. 54; JHB. 20; KB. 3 (6), Kiel. II. No. 75; Limdi. No. 40; **PAP.** 76 (107); 21 (7); 57 (35;40); **PAPR. 2 (9)**; 8 (13); PAPS. 25 (3); 37 (9), palm ms. No. 8; PAZA. 5 (2; 3; 4, 11); PAZB. 2 (9), 19 (9, 10); 23 (11), Pet. I. A. p. 70; PRA. No. 338; SA. Nos. 146; 150; 1601; 1605, 1709; Samb. No. 257; VA. 7 (26), VB. 12 (21, 30); VC. 6 (.3, 4); Surat. 1, 2, 6, 9.

- (1) Bhāsya in Prākṛta (Grain.3125). Anon. DA. 75 (50); DC. p. 15; JA. 107 (4); JB. 54; JG. p. 54; KB. 3 (6); Limdi. No. 40 (dated Sain. 1544); PAZA. 5 (4); SA. Nos. 150; 1709; VC. 6 (4).
- (2) Brhaccurni by Siddhasena (Grain 1300. Be:-siddhatthasiddha). AM. 95; Bhand. VI. No. 1233; Bt. No. 40; Chani. No. 28; JG. p. 54; Kiel. II. Nos. 23; 24; PAPR. 2 (9); 8 (13); PAPS. 37 (9); PAPS. palm 8; Patan Cat. I. p. 399 (quo.); PAZA. 5 (2; 3); PAZB. 19 (10); 23 (11); Pet. V. A. p. 128 (quotation); SA. Nos. 1601; 1605; Surat. 1, 2, 6; VB. 12 (21; 30).

- (3) Brhaccūrnīvyākhyā (Be: natvā srīmanmahāvīram; Grain. 1120), also called Tippana (Viṣamapadavyākhyā) at JG. p. 54, composed in Sam. 1227 by Srīcandrasūri, pupil of Dhanesvara, pupil of Sīlabhadrasūri. AM. 176, JG. p. 54; PAPS. (palm) 8; Patan Cat. I. p. 399 (quo. ms. dated Sam. 1284); PAZA. 5 (3); PAZB. 19 (10); Pet. V. A. p. 128 (quotation); SA. No. 1605; VB. 12 (21; 30).
- (4) Brhaccūrnītippanaka. Bt. No. 40 (3). Probably same as No. (3).
- (5) Vivarana in Prākrta Gāthās (Gram. 543; Be:-sirivirajinam namium). See Bt. No. 40 (5). This is wrongly supposed to be the Jitakalpasūtra at Pet. V. A. p. 131, line 21. Really speaking, it is a sort of Cūrni or Vivarana as the Brhattippanikā 40 (5) calls it. Tilakā-cārya probably bases his commentary on this; cf. Pet. V. A. p. 131, v. 4. This Vivarana seems to be wholly incorporated in the commentary of Tilakācārya, and may be found in all mss. of the same. See below (6). Bt. No. 40 (5); Pet. V. A. p. 131.
- (6) Vṛtti (Graii. 1700) composed in Saii. 1274, by Śrītilaka, pupil of Śivaprabhasūri, pupil and successor of Cakreśvara, successor of Dharmaghosa, successor of Candraprabhasūri. See above (5). Bhand. VI. No. 1153; DA. 14 (38; 39); 38 (42); DB. 7 (12); 22 (1); Hamsa. No. 1542; Jesal. No. 542; JG. p. 54; PAP. 21 (7); 57 (35; 40); PAPS. 25 (3); Patan Cat. I. p. 292 (quo. ms. dated Saii. 1292); PAZA. 5 (11); PAZB. 2 (9); 19 (9); Pet. V. A. p. 130 (quotation); PRA. No. 338; SA. No. 146; Samb. No. 276; VA. 7 (26); VC. 6 (3).
- (7) Avacūri. Anon. Kiel. II. No. 75; SA. No. 1709.

(8) Paryaya. Kap. Nos. 598-602.

(II) जीतकस्य by Dharmaghosa. See Śrāddhajītakalpa.

(III) जीतकस्य by Somaprabba. See Yatijitakalpa. जीतकस्यसार by Merutunga. JG. p. 54 (foll. 21). जीतस्यवद्यारसूत्र Kiel. II. No. 24. Doubtful.

(1) Vivarana in Prākṛta. Kiel. II. No. 24.

जीतसारसमुख्यम by Nandivṛṣabha. DB. 22 (35); JG. p. 149.

(I) जीरापह्डीपार्श्वनाथस्तव by Sudhānandasūri. PAP. 75 (149); 79 (55).

(II) जीरापहीपार्श्वनाथस्तव by Śrikarņa. Pet. III. A. p. 213. About 10 stanzas.

(III) जीरायहीयार्थनाथस्तव in 45 Sanskrit Ślokas by Mahendraprabhasūri of the Āficalika Gaccha. JG. p. 280; Limdi. Nos. 644; 1437 (dated Sani. 1670); Pet. I. No. 316 = PRA. No. 978.

(IV) जीरावहीवार्धनायस्तव in Sanskrit composed by Merutuiga of the Ancala Gaccha. Baroda. No. 2135, JHA. 73; Pet. VI. No. 575; PRA. No. 1207 (No. 31).

> (1) Vyākhyā composed by Puņyasāgaragaņi, pupil of Dayāsāgaragaņi of the Ancala Gaccha in Sain. 1725 during the regin of Amarasāgarasīri. Baroda. No. 2135; PRA. No. 1207 (No. 31).

जीरापहीपार्श्वनाथस्तोत्र Anon. JG- p. 280; Limdi. No. 1630; SA. Nos. 763; 1830.

जीरापहीबीतरागस्तव SA. No. 613.

जीवक बरित See Jivandharacaritra No. IV.

जीवकाण्ड is the first part of the Gommatasām of Nemicandra Saiddhantika (s. v.).

जीवकुलक by Nemicandra. JG. p. 198.

जीवशामणाञ्चलक in 38 Gāthās. DA. 60 (103; 129); DB. 35 (184); Hamsa. No. 1551; Pet. V. A. p. 137; Vel. No. 1842.

जीवतस्वपदीष of Keśavārya. This is based on Nemicandra's Karmakāṇḍa. CP. p. 645; SG. Nos. 1313; 2654. जीवन्याकुष्णक by Somasundarasūri. Limd. No. 2586.

जीवन्याप्रकरण in 117 Gāthās. BO. p. 31; JA. 25 (11); JG. p. 178; Kiel. II. No. 74; Pet. I. A. p. 46; V. A. pp. 111; 150; SA. Nos. 809; 2019.

जीवद्रव्यप्रमाण Pet. VI. No. 574.

(1) Tikā. Pet. VI. No. 574.

जीवन्धरचम्पू by Haricandra. See Jivandharacaritra

(I) जीवन्यरचरित्र of Bhāskara Kavi. AK. No. 274; Mud. 307; 592.

(II) जीवन्यरचरित्र of Brahmayya. Mud. 580.

(III) जीवन्धरचरित्र of Raidhū Kavi. SG. No. 1700.

(IV) Marutula composed in Sam. 1596 by Subhacandra, pupil of Vijayakīrti (cf. Bhand. IV. p. 435ff.). This is mentioned as Jīvakacarita, in the author's Pāṇḍavapurāṇa (s. v.). Bhand. IV. No. 292 (dated Sam. 1638); V. No. 1105; CP. p. 645; Idar. 125 (3 copies); Kath. No. 1068; MHB. 21; PR. No. 143; Tera. 1-4; 16-19.

(V) সীৰদ্যবাহি by Vādibhasimha. This is another name of Kṣatracūdāmani (s. v.).

(VI) जीवन्धरचरित्र hy Sucandrācārya. SG. No. 1192.

(VII) where (VII) also called Jivandharacampü (Grain. 2700), composed by Haricandra, in Sanskrit. Edited by T. S. Kuppuswami Sastri, Tanjore, 1905. See Hultzsch, IA., vol. 35, p. 268 and Journal of Mythical Society, vol. XII, 1922, p. 318. AK. No. 273; CMB. 35; Mysore. I. p. 39; II. p. 141; Padma. 53; Rice. p. 302; Tera. 185. The author probably lived after 900 A. D.

(VIII) जीवन्यर्थरिश्र by Gunabhadra (a portion of the Uttara Purāṇa). Published in the Sarasvatīvilāsa Series, No. 11, Tanjore, 1907 and translated into English by E. Hultzsch, Bangalore, 1922.

जीवभेदद्वार्जिशिका JG. p. 139.

जीवरक्षाप्रवन्ध ( Gram. 125 ). VA. 7 ( 15 ). जीवराजर्षिकथा DB. 31 ( 122 ).

जीवविचार in 51 Gathas on the nature of the Jivatatva, by Santisuri. Edited with French Translation by Guerinot, in Journal Asiatic, 1902. Also published in his Laghu Prakaranasangraha by Bhimsi Manek, Bombay, Sani. 1959 and with Ratnākara's commentary by Venichand Surchand, Mhesana, 1915, and with an unknown commentary by the JAS. Bhavangar. Agra. Nos. 1160-1178; AM. 294; Bengal. Nos. 2713; 6700; 6811; 6846; **6**848; 6978; 7151; 7313; 7326; 7491, 7594; 7688; Bhand. VI. Nos. 1155; 1156; 1269; BK. Nos. 319; 1678; 1776; BO, pp. 29; 59; Bod. No. 1372 (2); 1373; Buh. IV. No. 150; Cal. X. Nos. 106; 113; 114; 115; DA. 33 (39); 58(65-83); 76(40,44), DB. 34 (43-44), Hamsa. Nos. 297, 1210; 1218; 1572; JA. 105 (8); JHA. 48 (2 c.); 69 (7 c.); JHB. 28 (11 c.); Kath. No. 1262; Limdi. Nos. 574; 620; 812, 1084; 1460; 1513; 1515; 1531; 1543; 1590; 1634; 1642; 3281; Mitra. VIII. p. 167; IX. p. 133; X. p. 152; PAP. 37 (19), PAPR. 18 (23); Pet. I. No. 269; J. A. pp. 62; 71; IV. No. 1273; V. No. 697-699; V. A. pp. 93, 137; VI. No. 626; PRA. Nos. 309; 1214 (No. 44); SA. Nos. 53; 54, 1787; Samb. Nos. 90, 239, 274; SG. No. 769; VC. 6 (11); Vel. Nos. 1604, 1605, 1606; 1850.

- (1) Tikā composed in Sam. 1610 by Ratnasūri (Sādhuratna—SA; Ratnavācaka—BK; Ratnākarasūri—Pet.). Bengal. No. 6640; BK. No. 1678; DA. 76 (40; 44); Pet. I. No. 269; SA. No. 1787.
- (2) Tikā composed in Sain. 1610 by Meghanandanagaņi, pupil of Candravardhanagaņi of the Kharatara Gaccha.

- It was composed during the reign of Jinamāṇikyasūri. Bengal. No. 7216; BK. No. 1776; Hamsa. No. 297; JG. p. 123; JHA. 48; PRA. Nos. 309; 1214 (No. 44).
- (3) Tīkā called Akṣarārthadīpikā by Īśvarācārya. DA. 58 (67); DB. 34 (36-38); JG. p. 123; JHA. 48; JHB. 28 (2 c.); PAP. 37 (19); SA. No. 53.
- (4) Tikā based on No. (3) and composed by Bhavasundara. DB. 34 (36; 37); Bod. No. 1373.
- (5) Tikā composed in Sam. 1850 by Kṣamākalyāṇa, pupil of Amṛtadharma of the Kharatara Gaccha. Bengal. No. 3052; BK. No. 319; Bod. No. 1372 (1); JG. p. 123; JHA. 69; JHB. 28 (3c.); Mitra. X. p. 152; PAPR. 18 (23); Pet. IV. No. 1273; Vel. No. No. 1850.
- (6) Tikā (Anon.). Agra. Nos. 1164-1170; AM. 294; Buh. IV. No. 150; DB. 34(38); Pet. V. No. 698; Samb. No. 300; SG. No. 770 (This com. is called Pradipaka); VC. 6(11).

जीवविचारयन्त्र of Sumativardhana ; JHA. 69; JHB. 28.

जीवविचारस्तव Anon. Bengal, Nos. 7125; 7391.

जीवविभक्तिमकरण by Jinacandragani in 25 Gāthās (Be:--namiūṇa calaṇa). Pet. V. A. p. 68 (dated Sain. 1213); 106 (dated Sain. 1186); Patan Cat. I. p. 392 (dated Sain. 1186).

जीवसंस्थाकुलक of Nemicandra. See Jivakulaka. J.C. p. 198.

जीवसंबोध Bhand. VI No. 1157; JG. p. 178. जीवसंसक्तनिर्देक्ति in 50 Gathas. SA. No. 177.

ssiaumuus consisting of 267 Gathas. It is published with Hemacandra's commentary in in the Agamodaya Samiti Series, No. 50, Bombay, 1927. Baroda. No. 2808; DA. 76 (45); DC. p. 38; JG, 5 (1); JHA.

38, KB. 3 (16 two copies), KN. 3, Limdi. No. 1583; PAP. 64 (14), 79 (61), PAZB. 3 (5); Pet. I. A. p. 18, PRA. No. 1271 (No. 5); SA. Nos. 16, 2053; VA. 7 (20, 21; 25); VC. 6 (6; 7).

- (1) Tikā by Śilāńkācārya. Baroda. No. 2808; Bhand. V. No. 1192; DA. 76 (45); DB. 34 (34; 35); JG. p. 123; VC. 6 (6).
- (2) Tikā called Brhadvrtti, (Grain. 6627) composed and copied by Hemacandrasūri, pupil of Abhayadevasūri of the Maladhāri Gaccha in Sain. 1164; cf. Pet. I. A. p. 18. Bhand. V. No 1193; Buh. IV. No. 151; Bt. No. 86; Hamsa. No. 1572; JA. 5 (1); JG. p. 123; JHA. 38; Limdi. No. 1583; PAP. 64 (14); PAZB. 3 (5); Pet. I. A. p. 18; PRA. No. 1271 (No. 5); SA. No. 16; VA. 7 (21; 25); VC. 6 (6; 7).
- (3) Tikā. Anon. DB. 34 (32; 33; both copies of the Brhadvrtti, 34; 35; copies of the Laghuvrtti.); KB. 3 (16 two copies); KN. 3.
- (I) **जीवासिद्ध** a work of Samantabhadra mentioned in Jinasena's Ädipurāṇa, I. 30. Compare JH. 14, p. 18.
- (II) जीवसिंद्ध is another work of the same name by Anantakirti. This is mentioned in the Parsivanathacaritra of Vadiraja in Saka 947 or Sani. 1082. See JH. 14, p. 165.

जीवस्थापनाकुलक JG. p. 198.

जीवस्थकपचतुर्विशिका SA. No. 785.

जीवाजीवविकारविवरण JG. p. 129. This is perhaps Jivavicāravivaraņa.

जीवाजीवविभक्तिमकरण (Anon.) It is Jivavibhakti? Bhand. VI. No. 1158; KN. 12; Surat. 1, 11.

जीवाजीवाविश्वति (Vibhakti?) by Nṛṣinhagaṇi. BO. p. 59 (dated Sarii. 1686).

जीवानुशासन composed (in Sain. 1162) during the reign of King Jayasimha of Gujrat, by

Devasūri, pupil of Vīracandrasūri Municandrasuri. It was corrected Jinadattasuri (Saptagrhanivāsin). It is in Prākrta and contains 333 Gāthās. It is published in the Hemacandra Granthavali, Patan (No. 17), 1928. BK. No. 184; Hamsa. No. 164; JG. p. 178; JHA. 47; PAP. 9 (27); PAPR. 5 (11); Patan Cat. I. p. 134; PAZB. 3 (13); Pet. V. A. p. 21; PRA. No. 1100; SA. No. 190; VB. 12 (26). (1) Tikā Svopajna composed in Sam. 1162 (Gram. 2200). BK. No. 184; Hamsa. No. 164; JG. p. 178; JHA. 47; PAP. 9 (27), PAPR. 5 (11), PAZB. 3 (13); Pet. V. A. p. 21; PRA. No-1100, SA. No. 190; VB. 12 (26).

जीवानुशासनकुलक See Anityatākulaka.

সীবানুয়ান্বিবানি in Apabhranisa (18 stanzas) by
Jinaprabhasūri. Patan Cat. I. pp. 268-69.
সীবানুয়িছিড়ভন These are 25 Gāthās (Be:- paṇamiya miyankavayaṇam). This is published along with 16 other Kulakas, by
Balabhai Kakalbhai, at Ahmedabad.
JA. 107 (9); JG. p. 198; Pet. I. A. p.
85 [Jivānusiddhi is a wrong translation
of Jivānusiththi]; SA. No. 696.

जीवानुसिद्धि See Jīvanusistikulaka. Pet. I. A. p. 85. जीवानिगमसंग्रहणी in 223 Gāthās, probably a synopsis of the Jīvābhigamasūtra. SA. No. 154.

sharmaga is the third Upānga; cf. IA. Vol. 20, p. 371. It is published with Malayagiri's commentary in the DLP. Series, Bombay, 1919. It describes the Universe in 20 sections. Agra. Nos. 171-174, AM. 4, 193, 255; 344; 353; AZ. 2 (9, 10); Bengal. Nos. 2543; 2590, Bik. No. 1485, Buh. II. No. 195; Cal. X. No. 5, DA. 12 (16-19); DA. 4 (28-29); Hamsa. No. 894; JA. 110 (7); JB. 31, 36, 41; Jesal. Nos. 74; 154; 195; 197; JHA. 13 (3 c.); JHB. 12 (1 c.); Kaira. A. 72; Kath. No. 1263; Kundi. Nos. 47;

135; 237; Limdi. Nos. 125; 129; 467; 492; Mitra. VIII. pp. 310; 312; IX. p. 105; PAP. 2 (16); 74 (1 to 9); PAPS. 76 (14); PAS. Nos. 87; 290; PRA. No 733; SA. Nos. 8; 920; 1512; 1567; 1748; 2634; 2723; Samb. No. 55; SB. 1 (27; 28); Surat. 1, 9, 10; VB. 13 (23); VC. 5 (11); 6 (1; 2; 14); Vel. No. 1460; Weber. II. Nos. 1833-1836.

- (1) Cūrņi in Prākṛta (Gram. 1500); Bt. No. 14 (1); Jesal. No. 197; JG. p. 8.
- (2) Tikā by Malayagiri (Grain. 14000. Be :- pranamata padanakha.). AM. 4; 14; 344; AZ. 2 (9; 10); Bengal. Nos. 2543; 2590; Bik. No. 1485; Buh. IV. Nos. 152; 153; DA. 12 (13-15); DB. 4 (26; 27); DC. p. 42; Harnsa. No. 72; JB. 37; Jesal. Nos. 154; 195; JHA 13; Kath. No. 1264; Kundi. No. 237; Limdi. Nos. 125; 129; 442; Mitra. IX. p. 105; PAP. 2 (16); 74 (1-4; 8; 9); PAPS. 76 (14); PAS. No. 290; Pet. I. No. 270; V. No. 700; SA. Nos. 8; 1512; 2634; VB. 13 (23); VC. 5 (11); 6 (1; 2; 14); Weber. II. No. 1836.
- (3) Laghuvrtti also called Pradeśavrtti (Gram. 1192), composed by Hari bhadra Mahattarāyākiniputra. DC. p. 33, No. 258; (DI. p. 18); Jesal. No. 74; JG. p. 8; Kundi. Nos. 47; 135; PAS. No. 87; cf. Patan Cat. I. p. 123 (quo.); SA. No. 1748; Surat. 9, 10.
- (4) Vrtti by Devasūri (?). Buh. IV. No. 154 (dated Sain. 1564; foll. 43); JG. p. 8.
- (5) Tikā composed in Sain. 1700 by Padmasāgara, pupil of Dayāsāgara of the Ancala Gaccha. PRA. No. 733.
- (6) Vrtti. Anon. Bik. No. 1667; Samb. No. 54; SB. 1 (27; 28).

- (7) Pithikā (Gram. 200). VB. 12 (27).
- (8) Paryāya. Kap. Nos. 206-213. जीवाल्परवश्रुत्वविचार DA. 76 (87).
  - (1) Avacūri. DA. 76 (87).
- जीबास्तित्ववाद (Gram. 150). Bhand. VI. No. 998; JG. p. 88.

जीवोपदेशकुलक Pet. V. No. 803; JG. p. 198.

- জীবীদইরাদস্তাহীকা containing 51 Gāthās, (Be:jinindacandana.), composed by Municandrasūri. It is published in the Prakaraṇasamuccaya, at Indore, 1923. DC.
  p. 35 (dated Sam. 1169); JG. p. 178;
  Limdi, No. 955.
- (I) जीवोपाङ्ग्म in 25 Prākṛta stanzas (Be: vande savvannunāhassa) by Nemikumāra. Patan Cat. I. p. 133.
- (II) जीवोपालस्म in 25 Gāthās (Be: dhammovaesajuttam uvalambham). JA. 25 (13); 106 (4); JG. p. 178; Pet. L A. p. 57; V. A. p. 106.
- जेसलमेरपार्श्वस्ताते composed in Sam. 1683 by Sahajakirti Vācaka, pupil of Hemanandana of the Kharatara Gaccha. PRA. No. 219.

जैनकर्मविपाक Bengal. Nos. 6687; 7128.

जैनकाव्य by Śivabhadra (?). BO. p. 59.

- जैनकुमारसंभव of Jayasekharasuri. See Kumarasanibhaya (II).
- जैनगायश्री Bhand. VI. No. 1003 (54); BO. p. 59; Hamsa. No. 678; SA. No. 1769.
  - (1) Vivaraņa by Jinaprabhasūri. Hamsa, No. 678; SA. No. 1769.
- जैनतस्वप्रदीप in Sanskrit composed in Sam. 1973 by Mangalavijaya, a living writer, and published by A. B. Gandhi, Benares, Sam-1974. It describes the principles of Jainism in seven chapters.
- Suracandra. It is published with a Gujrati translation by the JAS., Bhavnagar. Bengal. No. 7717; BK. No. 1499; Hamsa. No. 1511, SA. No. 1216.

(1) Tippana. BK. No. 1499; Hamsa. No. 1511.

जैनतस्वपरिभाषा See Tarkaparibhāṣā.

जैनतर्कभाषा See Tarkabhaṣā ( I ).

जैनतर्कवार्तिकवृत्ति also called Vicarakalikā (cf. l'atan Cat. L. p. 87), of Santisuri. The author of the text i. e. Jainatarka, is said to be Siddhasena Divākara; that of the Vārtika is unknown and that of the Vrtti on it is Santisuri, pupil of Vardhamanasuri. The text of the Vārtika consists 55 Slokas in all, divided into four chapters. It is published with the commentary, in the Pandit, Benares, 1917. DC. p. 22; Jesal. No. 831; Kundi No 173. Also cf. Patan Cat. I. pp. 41; 86, 299; according to the latter authority, the Vārtika is a commentary on Siddhasena's Nyāyāvatāra ( s. v. ).

जैनधर्मवरसंस्तवन composed in Sani. 1791, by Bhāvaprabhasūri, pupil of Mahimaprabhasūri of the Pūrņima Gaccha. The Stotra is a Samasyāpūrtistotra based upon the Kalyāṇamandira Stotra. In it, one line i. e. the last one from every stanza of the Kalyāṇamandira is taken as the basis of each corresponding stanza, the three other lines being composed by the author. Baroda. No. 2760; BK. No. 1835; JG. p. 280; PAPR. 8 (19); Pet. V. A. p. 170 (quotation); PRA. No. 1124.

(1) Vrtti Svopajňa. Baroda. No. 2760; BK. No. 1835; JG. p. 280; PAPR. 8 (19); Pet. V. A. p. 170 (quotation); PRA. No. 1124.

जैनन्याय JG. p. 81.

जैनपूजापदाति by Guņacandra. Pet. III. No. 494. जैनपूजादिशि Bengal. No. 1541.

जैनमतिमाबिचार in Sanskrit. Hamsa. No. 98.

जैनमङ्गलबोडची Bengal. No. 7060.

जैनमण्डन Bengal. No. 6713; See Yuktiprakāśa.

जैनमेषवृत See Meghaduta ( II ).

J.....19

जैनमहिम्नस्तोत्र by Ratnasekhara. See Rsabhamahimnastotra. SA. No. 1768.

जैनरक्षास्तोत्र Bengal. No. 6793; Surat. 11.

जैनरामायण See Ramayana.

(I) जैनविवाहपद्धति by Jinasena. SG. No. 1653.

(II) जैनविधाहपद्मति Bengal. No. 1471, Kath. No. 1069.

जैनविवाहविधि Pet. IV. No. 1422.

जैनविशेषतर्क BO. p. 59.

जैनस्तोत्रसंदोह composed in Sam. 1505, by Hemahamsagani, pupil of Ratnasekharasuri of of the Tapa Gaccha. Baroda. No. 2784.

जैनस्वरोदय Bengal. No. 7251.

जैनेन्द्रकल्याणाभ्युक्य of Appayyārya. See Jinendrakalyāṇābhyudaya. المراز ا

- (I) जैनेन्द्रप्राक्तिया of Gunanandin. This really seems to be the work of a pupil of Śrutakirti, who is mentioned in the last stanza, and who must have based his work on Gunanandin's version of the Jainendra Vyākaraṇa; cf. JH. Vol. 15, p. 49. Published by the Sanātana Jaina Granthanālā, Benares, A. D. 1914. Idar. 146 (dated Sain. 1561); SRA. 49.
- (II) जैनेन्द्रपश्चिम by Pandit Vamsidhara, a very recent writer who models his work on the Siddhāntakaumudī of Bhaṭṭoji. This is mentioned in the introduction to the edition of Guṇanandin's works.
- (III) क्रीनेन्द्रप्रक्रिया of Meghavijaya. Tera. 11. This is doubtful. Perhaps this is a copy of the author's Candraprabhāvyākaraṇa (s. v.)

जैनेन्द्रप्रक्रियावतार BO. p. 30; Mud. 209; 224.

जैनेन्द्रयहाफलोर्य of Kalyāṇakirti. KO.

(I) जैनेन्द्रयज्ञाविषि is a work on the worship of the Jinas, cast in the form of the ceremonial Prayogas of the Brahmanas, composed by Srutasagara, pupil of Vidyanandin, successor of Devendrakirti; cf. Bhand. IV. p. 117. Bhand. IV. No. 293.

(II) জীন-বয়ন্ত্ৰিষি by Abhayanandin See Śreyovidhāna. SGR. IV. p. 68.

जैनेन्द्रस्याकरण also called Pancadhyayi from its five chapters, by Devanandin otherwise known as Pūjyapāda. It is in two recensions. The longer one contains about 700 Sutras more than the shorter one. Abhayanandin's commentary is on the shorter recension, while Somadeva comments on the longer one which he ascribes to Gunanandin as is clear from the introductory and concluding verses in his commentary. Pancavastu (s v.) is only a recast or a Prakriyā by one Srutakirti shorter recension, of the while Jainendraprakriyā (see No. I above ) is a similar recast of the longer one. The six authors i. e. Bhutabali, Sridatta, Yasobhadra, Prabhācandra, Siddhasena and Samantabhadra quoted in the Jainendra are considered as fictitions names by some, but the more probable view is that they were merely well known Jain authors, who used the particular grammatical forms and not necessarily old Grammarians, See IA. vol. X. p. 75; Belvalkar, Systems of Grammar, pp. 62-68 and Jaina Hitaişi, vol. 14, p. 350ff.; vol. 15, p. 54ff. Published with Abhayanandin's commentary in Pandit, New Series, vol. 31-34.; also with Sabdarnavacandrika in the Sanatana Jaina Granthamala, Benares, A. D. 1915. AD. Nos. 17: 18; 21; Bhand. V. No. 1139; VI. Nos. 1055; 1059; Buh. VI. No. 589; CC. I. p. 208; CMB, 26, 76; 112; 123; JG. p. 297; Kath. No. 1223; Lal. 173; Mitra. VII. p. 185; Pet. VI. p. 143, No. 90; Rice. p. 308; SB. 2 (154 two copies); SG. No. 120; Ulwar. No. 113; Vel. No. 23; Weber, Il. No. 1634.

> (1) Mahavrtti composed about 700 A. D. by Abhayanandin. AD. Nos. 17; 121; Bhand. V. No. 1140; Buh. VL

No. 590, CC. I. p. 208; CMB. 26; CP. p. 645; Mitra. VII. p. 185; Tera. 1-3, Weber. II. No. 1634.

- (2) Śabdārņavacandrikā composed in Śaka 1157, by Somadeva. Agra. No. 2673; Buh. VI. No. 591; CC. I. p. 208; CP. p. 693; PR. No. 56; Kiel. II No. 25.
- (3) Nyāsa also called Salīdāmbhojabhāskara, by Prabhācandra. Mud. 759; SG. No. 724 (cf. SGR. V. p. 42ff).
  - (4) Maṇimālā by Guṇanandin. This is probably the same as No (1) above; cf. Ulwar Extracts, Nos. 251-252. Ulwar. No. 1133.
  - (5) Laghuvrtti composed by Pandit Rajakumāra in AD. 1924. It is based on Abhayanadin's commentary and is published at Benares, AD. 1924.

ज्ञाताउपनयकथा DA: 50 (11; foll: 11 only ).

ज्ञाताधर्मकथासत्र is the sixth Anga; cf IA. vol. 19. p. 66ff. It is published with Abhayadeva's commentary in the Agamodaya Samiti Series No. 25, Bombay, 1916 and also in the Agamasangraha, Calcutta, 1876. It is in two books. Its Gujrati translation by D. B. Kalelkar is published at Ahmedabad, 1931(Punjabhai Jain Granthamāla No.3). Agra. Nos. 80-83; 85; 88-94; AM. 20; 52; 53; 83; 203; 284; 411; Bengal, Nos. 4170; 7048, 7202; III. H. 27; Bhand. III. No. 430; Bik. No. 1487; BK. Nos. 1187; 1933; BO. p. 29; Buh. H. Nos. 192; 193; Cal. X, No. 82; Chani. No. 429; DA. 8 (6-13, 21-24); 9(2); 73(1), 75(49);DB. 3 (5-8); DC. p. 7; Flo. No. 503; Hamsa. Nos. 962; 1727, JA. 6 (2); 69 (1); 110 (1-3); JB. 26; 27; 28, JHA. 5 (6c.); 11 (2c.); JHB. 8 (2c.); Kaira. B. 123; KB. 3(4); Kiel. I. No. 32; H. No. 26; Kundi. Nos. 44; 144; 174; 223; 229; Limdi. Nos. 85; 103; 115; 192; 193; 218; 265, 297, 298; 366; 369; 370; 384; 390; 398; 490; 3418; Mitra. VIII. p. 81; PAP. 39 (27); 54 (1-8); 69 (1-14); PAPS. 12 (1-17); PAS. Nos. 49; 282; PAZA. 2 (10-12); PAZB. 5 (32); Pet. I. No. 430; I. A. p. 36; III. A. p. 60; V. No. 702; PRA Nos 1131; 1276; 1287; SA. Nos. 25; 1503; 1552; Samb. No. 185; Surat. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; VA. 6 (14-16); 7 (2); VB. 12 (46); 13 (1-12); VC. 4 (33); 5 (1-5); VD. 5 (11); Vel. Nos. 1464-1473; Weber. II. Nos. 1792-1797.

- (1) Pradeśavyākhyā composed in Sam. 1120 by Abhayadevasūri [Be:natva śrimanmahāvirani J. Bhand. III. No. 430; BO. p. 59; Buh. III. No. 103; Chani. No. 429; DA. 8 (1; 4; 5, 7-10; 20; 25); 9 (1); 73 (1); DB. 3 (5; 6); DC. pp. 6; 7; 13; 17; Flo. No. 503; Hamsa, Nos. 16; 658; 1047; 1477; JA. 69 (1); 85 (1); JB. 29 (4c.); JHA. 5 (2c.); Kaira. B. 123, KB. 3 (4); Kiel. II. No. 26; Kundi. Nos. 44, 144; 174; 223; 229; Limdi. Nos. 71; 115; 128; 197; 242; 367; 3419; Mitra. VIII. p. 81; PAP. 39 **(27)**; 54 (1; 4; 7); 69 (3; 4; 8; 10); PAPS. 12 (1-3), PAS. Nos. 49, 282, PAZA. 2 (12); PAZB. 5 (32); Pet. I. No. 271; I. A. p. 36; III. A. pp. 60; 73; 146; PRA. No. 1276 (No. 16 dated Sain. 1295); 1287 (No. 16; dated Sain. 1184); SA. Nos. 25; 1503; 1555; 2523; VA. 6 (14-16); 7 (2), VB. 12 (46); 13 (1-12); VC. 4 (33); 5 (1, 2; 5); Weber, II. Nos. 1792; 1793.
- (2) Mugdhāvabodha by Lakṣmi-kallola, pupil of Harṣakallola. It was composed during the reign of Saubhā-gyaharṣasūri of the Tapā Gaccha. Vel. No. 1473.
- (3) Tikā composed in Sain. 1899 by Kastūracandra, pupil of Jayaratna of

- the Kharatara Gaccha. AM. 411; BK. No. 1933; DA. 75 (49); Hamsa. No. 217; PRA. No. 1131; SA. No. 2715; Surat. 1.
- (4) Vṛtti Anon. Agra. Nos. 84–88; Bik. No. 1670; SA. No. 700; Samb. No. 192; Surat. 1, 4; Vel. No. 1472.
  - (5) Alāpaka. DA. 9 (6).
- (6) Upanayagāthāvṛṭṭi. DA. 73 (2). ज्ञातासूत्रान्तर्गतदृष्टान्त (Gram. 382). PAP. 54 (8). ज्ञानकियावाद composed in Sam. 1817 by Mayācandra. Buh. VI. No. 592, Vel. No. 1607.
- (I) স্থানঅনুবিহিকা in Sanskrit composed by Naracandra Upādhyāya, pupil of Simhasūri of the Kāsadraha Gaccha. PAPS. 80 (105). (1) Avacūri. PAPS. 80 (105).
- (II) ज्ञानचतुर्विशिका Anon. Buh. II. No. 288; JG. p. 178.
- minus composed by Padmasundara, pupil of Padmameru, pupil of Anandameru etc. Another work of the author is Rayamallabhyudaya Kavya (s. v.). He is very propably a Digambara writer. Chani. No. 55; JG. p. 336; PAPR. 18 (33); PRA. No. 355; SA. Nos. 825; 3116.

कानजयमाला Bhand. VI. No. 1003 (17).

हानतरिक्वणी composed in Sani. 1560, by Jñanabhūṣaṇa. See Tatvajñānatarangiṇī. BK. No. 1223; DB. 22 (108), JG. p. 110, PAPR. 18 (34).

ज्ञानतरङ्क्रिणीयकरण Anon. JG. p. 133 (foll. 4 only). ज्ञानतितिलक Agra. No. 935.

भानवर्षणज्योतिष्क See Trailokyaprakāśa. Bt. No. 576. भानवर्शनचारित्रसंवाइ of Haribhadra in Sanskrit. Hamsa. No. 1613, Surat. 1, 9.

- (1) ज्ञानक्शिपेका in Prākṛta, composed by Jnānavijaya. Buh. II. No. 194 (dated Sam. 1763); JG. p. 178.
- (II) शानदीपिका (Pindasthādidhyānavācyā) probably different from the last one. Bt. No. 616; JG. p. 110.

(III) ज्ञानवीपिका on Astrology in Sanskrit. SG. (VII) ज्ञानपञ्चमीकया by No. 1788.

ज्ञाननियन्थ of Yasovijayagani. It is published in the JDPS. Series, No. 13, Bhavanagar.

ज्ञानपञ्चकविवरण of Haribhadra (quoted in Gathasahasrī of Samayasındara ). Pet. III. A. p. 286.

बानपञ्चमी Bengal. Nos. 6680; 7097; 7131, 7646.

- (I) ज्ञानपञ्चमीकथा (Grain. 2500) in Prākrta composed by Maheśvarasūri. See Pancamikathā (No. III) by Maheśvara. Baroda. No. 11794; Chani. No. 147; DC. p. 52 (dated Sam. 1109), Hamsa, Nos. 1544, 1545; JG. p. 228; PAP. 12 (24); PAPS- 62 (25); Patan. Cat. I. pp. 30; 33; SA. Nos. 275; 1616; Tapa. 119; | ज्ञानपश्चादिका Jtf. p. 178. VC. 5 (4).
- (II) ज्ञानपञ्चमीकथा composed by Devavijayagani, of the Tapa Gaccha in Sam. 1656 according to PAPS. 66 (107). This is very probably Kanakakuśala's work. See Kārtikasuklapancamīmāhātmyakathā. (1).
- (III) ज्ञानपञ्चमीकथा (Gram. 310) by Megharatna Vācaka. PAP. 72 (44).
- (IV) ज्ञानपञ्चमीकथा (foll. 213; Grain. 200 [2000?] ज्ञानविन्द्रमकरण composed by Yaśovijayagaṇi, pupil by Sundaryaguni (?) [Saundaryagani-JG. p. 264]. Is this Padmasundaragaņi's work? See Bhavisyadattacaritra (I) PAS. No. 65 (palm. ms. dated Sain. 1313).
- ( V ) ज्ञानपञ्चमीकथा in Apabhranisa containing 22 Sandhis by Dhanapāla, a Digambara writer, son of Māesara and Dhanaśri. Published in Gaek. O. Series, 1923; first edited with introduction and notes etc. in German by H. Jacobi, 1918. Bhand. VI. No. 1305; Chani. No. 555; CP. p. 697; Hamsa. No. 220; Pet. VI. No. 576; PAP. 39 (1); Pet. VI. p. 143, No. 91; Surat. 1 (428).
- (VI) ज्ञानपञ्चमीकथा composed in Sain. 1705 by Dhanacandra. PAPS. 65 (92).

- Kanakakuśala. See Kārtikasuklapancamīkathāmāhātmya by Kanakakusala.
- (VIII) ज्ञानपञ्चमीकथा by Jinaharsa. KC. 12.
- (IX) ज्ञानपञ्चमीकथा by Muktivimala. in the Dayavimala Jaina Granthamala, No. 2, Ahmedabad, 1916.
- (X) शानपञ्चमीकथा Anon. See Saubhagyapancamikathā and Kārtikasuklapancamikathā and Pañcamikathā. JG. p. 264.

ज्ञानपञ्जमीविधि Bengal. No. 6771.

ज्ञानपञ्चमीस्ताते Pet. V. No. 826; SA. No. 2995.

**ज्ञानपञ्चमीस्तोत्र** Pet. I. No. 305.

ज्ञानपञ्चाविंशातिकावतोद्यापन by Surendrakirti. SG. No. 54.

- Apabhramsa ज्ञानभकाशकलक in the language containing 113 Gāthās, by Jinaprabhasūri. JG. p. 110; PAS. No. 28 (cf. Patan Cat. I, p. 102, quotation; pp. 191; 410).
  - (1) Tika Anon. PAS. No. 28 (in Sanskrit).

ज्ञानपदीप on Astrology (foll. 13). JG. p. 351. ज्ञानपदीपिका KO. 216.

of Nayavijaya of the Tapa Gaccha, during the reign of Vijavadevasūri. It is published in the Yasovijayajikrta Granthamālā by the JAS. Bhavnagar, Sam. 1965. Hamsa. No. 35, JA. 110 (19), Kath. No. 1265; Pet. III. A. p. 192 (quotation; ms. dated Sam. 1731); SA. No. 349; SB. 2 (44); Surat. 1, 4, 5.

(1) Tikā. SB. 2 (44).

ज्ञानमञ्जरी on Astrology (Grain, 100, foll, 2 only). Chani. No 294; JG. p. 351.

ज्ञानमाहात्म्य by Mahesvara. Surat. 1, 9.

ज्ञान रत्नावर्की by Jayaratna, Bhand, V. No. 1347 (dated Sam. 1761).

ज्ञानरत्नेपाख्यान by Jayatilaka (see Malayasundaricarita by Jayatilaka). Bhand. V. Nos.

S. C. C.

1284; 1285 (dated Sam. 1445); Mitra. X. p. 124.

हानरसाजेब also called Brhadyogasāra. CP. p. 646. हानरसाजेब in 46 Sanskrit Ślokas by Vādirājasūri, son of Pomarāja. This Vādirāja wrote a commentary on the Vāghhatālarikāra in Sam. 1729; cf. JH. Vol. VI. No. 12. He is thus different from the author of Pārśvanāthacarita and Yaśodharacarita. The Stotra is published in the MDG. Series, No. 21, Bombay, Sam. 1979. SG. No. 88.

शानविद्धास composed by Ajaya, grandson of Asada, author of the Upadesakandali. It is a work on Jain Philosophy and is mentioned in the Prasasti to his commentary on Upadesakandali by Bālacandra; cf. Pet. V. A. p. 49, verse 20. No ms. of this work is so far available except Surat. 8.

ज्ञानशतक composed in Sain. 1959 by Hirālāla. PAPR. 18 (3).

- (1) anadatin in two chapters composed by Matinandanagani, pupil of Dharmacandragani, pupil of Jinasāgarasūri of the Kharatara Gaccha. PRA. No. 346.
- of the bright-half of Sravana in Sani. 1086 by a Digambara writer called Padmasinha Muni. It is in Prakrta and contains 62 Gathas in all. It is published with a Sanskrit rendering in the MDG. Series, No. 13, Bombay, Sani. 1975.
- (III) MITTER in 32 Astakas and hence called Astaka Prakarana or Astakadvatrisat, composed by Yasovijayagani, pupil of Nayavijaya of the Tapā Gaccha. It is published with Gambhīravijaya's commentary by the JDPS. Bhavnagar, Sam. 1969; and with Devacandra's commentary by the JAS., Bhavnagar, in No. 38 of their Series. 1918. The text is also published in the Muktikamala Jaina Mohanamāla, Baroda, Vir Sam. 2447 (Series No. 17); and by Ksamāvijayagani in Srutajnāna Amīdhārā, p.

- 110 ff. Bombay, 1936. Agra. Nos., 934; 1977-1979; Bhand. V. Nos. 1194; 1195, DA. 40 (3,9); 75 (2), DB. 23 (36-40); Kaira. B. 191; Limdi. No. 1506; PAPR. 12 (11); PAPS. 63 (20); Pet. IV. No. 1254; PRA. No. 1330; SA. Nos. 56; 88; 314; 757; 1745; SB. 2 (44; 72); Surat. 1, 5, 7; VC. 5 (3); Vel. No. 1608.
- (1) Tīkā Svopajūa, called Dīpikā (Gram. 3800). DA. 40 (9); PAPS. 63 (20); SB. 2 (72); VC. 5 (3).
- (2) Tikā composed in Sain. 1796 by Devreandra, pupil of Dipacandra of the Kharatara Gaccha. DA. 40(3); 75(2); DB. 23(36); JG. p. 104; PRA. No. 1330; SA. No. 56.
- (3) Tīkā composed in Sani. 1954, by Gāmbhīravijayagaņi, pupil of Vrddhivijayagaņi of the Tapā Gaccha. BK. No. 415; PAPR. 12 (11); SA. No. 314.
- (4) Tikā Anon. Agra. No. 1979;SB. 2(44); Vel. No. 1608.
- (I) ज्ञानस्योदयनाटक composed in Sain 1648 by Vādicandrasūri, pupil and successor of Prabhācandra, successor of Jāānabhūsaṇa of the Sarasvatī Gaccha. Bengal. No. 1536; BK. No. 659; CC. I. p. 210; CP. p. 646; Padma. 118, 119; Pet. II. No. 267; III. No. 495; VI. No. 664; PRA. No. 342; SG. No. 2011; Tera. 19; 20; 21; 22.
- (II) ज्ञानस्यीद्यनाटक of Hastimalla Kavi AK. No. 1016.

ज्ञानस्वरोदय by Caranadasa. Bengal. No. 6947.

जानाइका in 28 Sanskrit stanzas. Bt. No. 620; DB. 85 (172); JG. pp. 111; 179; Hamsa. No. 392; Patan Cat. I. pp. 105 (quotation); 175.

शानाचारदर्शनाचारआलोचना in Sanskrit Hamsa. No. 755.

शानादित्यप्रकरण in 84 Gäthäs in Präkṛta composed by Haribhadrasūri. This is translated as Nänācitra by Weber. II. p. 987 and Peterson Reports, IV. Index, p. CXXXVIII from the Prākrta word Nāṇāitta. The work contains philosophical advice and hence the name Jňānāditya 'sun of knowledge.' But it is quite possible that it derived its name from the first words of v. 2; cf. Patan ('at. I. p. 366. From this it would seem that Nanācitta (s. v.) is the correct title. JA. 25 (11); JG. pp. 99; 178. Pet. I. A. p. 48; Prabandhakośa. 25. See Nānācitta.

## ज्ञानानन्दश्रावकाचार Tera. 26; 27.

- (I) ज्ञानार्णच on Jain Philosophy, consisting of 2077 Slokas divided into 42 chapters, composed by Subhacandra, an old Digambara writer who quotes Jinasena and Akalanka, but is different from his namesake who composed his Pāṇḍava Purāṇa in Sain. 1608. This is evident because Asadhara (about Sam. 1290) quotes a few verses from Jāanārņava in his com. on Istopadeša; cf. Upadhye, ABORI. Vol. XIII. p. 38. The work is also called Yogārnava or Yogapradipa and is published in the RJS. Series, No. 3, Bombay, A. D. 1907. AD. Nos. 71; 163; 164; Baroda. No. 13145; Bengal. No. 6615; Bhand. V. Nos. 1059;1060;1061;Bik. No. 1599; BK. No. 1095; Buh. IV. No. 112; Bt No. 615; Chani. No. 70; CMB, 109; 132; CP. p. 646; DA. 74 (39); DB. 23 (31), Flo. No. 597; Idar. 17 (6 copies; one dated Sain. 1575); Idar. A. 39 (4 copies); 48; JG, p. 111; Kaira, B. 26; Kath. Nos. 1183; 1184; KO. 10; Limdi. No. 1211; MHB. 3 (3 copies); Mitra, VII. p. 178; Mud. 127; PAPR. 15 (29); PAPS. 44 (1); Patan Cat. I. p. 276 (dated Sain, 1281); 76; PAZB. 10 (29); Pet. III. No. 496; V. No. 935; PR. No. 75; SA. No. 239; SB. 2 (44); Strass. p. 302; Tera. 23-11; Vel. No. 1609; Weber. H. No. 1953.
  - (1) Tikā called Tattvatrayaprakā-

- sini, composed by Srutasagara, pupil of Vidyānandin, successor of Devendrakīrti, at the request of Simhanandin, his Gurubandhu. AD. No. 163; CP. p. 646, Idar. 17; MHB. 3; Pet. III. No. 498; IV. No. 1423 = IV. A. p. 147 (quotatation); PR. No. 158.
- (2) Tīkā by Nayavilāsa. Pet. III. No. 497 (foll. 67; incomplete).
- (3) Țikā Anon. Bhand. V. No.1061. (II) **ज्ञानाणेय** of Yaśovijayagaņi of the Tapā Gaccha Paṭṭāvalisamuccaya, Viramgam, 1933, I. p. 108.

ह्मानार्णवसारोद्धार Bik, No. 1599; DA. 74 (40). ज्येष्ठजिनवरकथा by Srutasāgara. CP. p. 646. ज्योतिर्विदामरण Non-Jain. Astronomical work.

- (1) Tika called Subodhini composed in AD. 1712 by Bhavaratna, pupil of of Mahimaprabha of the Pūrņimā Gaccha. BO. p. 52; CC. I. p. 212; II. pp. 43; 201; III. p. 45.
- Table 1830 on Astrology (Grain, 1830), is some times regarded as a Prakirnaka. It is published with the commentary at Rutham, AD. 1928. AM. 325; Chani. No. 526; DA. 27 (93); DB. 13 (57); Hamsa. No. 1080; Jesal. Nos. 188; 345; 834; JG. p. 64; JHA. 18; Kaira. A. 89; KB. 1 (37); PAP. 24 (37); 37 (55); PAPR. 21 (31); PAZB. 14 (18); PRA. Nos. 1170; 1243; SA. Nos. 278; 901; 1657; Surat. 1, 11.
  - (1) Takā by Malayagiri (Gram. 3150). AM. 325; Bengal. No. 7559; Buh. IV. Nos. 268; 269; VI. No. 720; Chani. No. 526; DA. 27 (93); DB. 13 (55, 56); DC. p. 28; Hamsa. No. 1080; Jesal. Nos. 188; 345; 834; JG. p. 64; JHA. 18; KB. 1 (37); Kiel. II. No. 378; Kundi. Nos. 137; 233; 253; PAP. 24 (37); 37 (55); PAPR. 21 (31); PAZB. 14 (18); PRA. No. 1170 (dated Sain. 1670); 1243; SA. Nos. 278; 901; 1657; Samb. No. 47; Tera. 41; Surat. 1, 11.

sयोतिश्रकविषार (Gram. 155) in Prākrta, composed by Vinayakuśala. JG. p. 347; PAPS. 64 (82).

ज्योतिक्शास्त्र of Hirakalaśa. See Jyautiṣasāra (II). MHB. 10.

ज्योतिष्पदस्र Kath. No. 1185.

ज्योतिष्मभाकरथाणनाटक by Brahmasüri, a Digambara writer of the 19th century AD. Published in Kāvyāmbudhi, 1893-94.

kīrti, pupil of Candrakīrti of the Nāgapuriya Tapā Gaccha. It is also called Jyautiṣasāroddhāra or Jyautiṣasārasingraha. Bendall. No. 556; Bik. Nos. 660; 726; Bub. II. No. 144; DB 24 (216-219); IO. No. 3001.

ज्योतिष Bengal. Nos. 7514; 7842, 7923; 7926; 7938; JG. p. 347 (foll. 292, palm ms.). ज्योतिषफलर्वपण JG. p. 353.

- (I) ज्यौतिषसार See Nāracandrajyautisasāra.
- (II) उद्योतिषसार composed in Sani. 1621 by Hirakalasa of the Kharatara Gaccha. It is in Prākṛta and contains 2 chapters. PR. No. 258.

ज्योतिषसारसंग्रह See Jyotissara. Also JG. p. 347. ज्योतिषसारणी of Subhacandra. Lal. 21.

ज्यौतिषसारोद्धार See Jyotissara.

Pandit, pupil of Bhavaratna of the Pürnimä Gaccha. Hamsa. No. 319.

or "mantravāda, composed in Saka 861 at Mankhed during the reign of Krsnarāja, by Indranandin, pupil of Vappanandin. Its Granthāgra is 500. Indranandin bases his work on that of Elacārya. For contents &c., cf. Anekānta, 1. p. 430ff; p. 555ff. CP. p. 647; CPI. p. 30; Padma. 36; PR. No. 53.

ज्वालामालिनीमन्त्राम्नाय in Sanskrit. Hamsa. No-1412.

च्वा**लामालिनीविद्या** JG. p. 366.

- (I) ज्यालामालिनीस्तोत्र of Mallisena. Idar. 170 (2 copies).
  - (II) ज्वालामालिनीस्तोच Anon Hamsa. No. 395; SG. Nos. 99; 100; 582.

ज्वालामुखीदीका by Bhāvadevasūri (Gram. 2500). VB. 12 (6). This is doubtful.

- (I) ज्वािक्निक्टप of Yallācārya (Elācārya?). This is perhaps Indranandin's Jvālāmālinīkalpa. Rice. p. 316.
- (II) ज्वालिनीकल्प of Mallisena, pupil of Jinasena. See JH.Vol. 15. p. 21. SRB 147.
- (III) <del>ব্যান্তিনীক্ষণ</del> of Indranandin. See Jvālāmālinikalpa
- (IV) ज्वालिनीकल्प Anon. Hebru 28. ज्वालिनीमत of Indranandin. See Jvälämälinikalpa. ज्वालिनीमन्त्रवाद of Indranandin. See above. ज्वालिनीविधान KO. 193

झांझणप्रवन्ध See Pṛthvidharaprabandha. ढण्डणकुमारादिकथा Limdi. No. 1294.

हाइसीमाथा by Dhādhasī Muni, a Digambara writer.

They are 36 in number and are published in the MDG. Series, No. 13, Bombay, Sani. 1975. A verse from this collection is quoted by Srutasagara in his commentary on the Satprābhṛta. See Vel. No. 1610. CMB. 178; Lal. 92; Vel. No. 1610.

- (1) दुण्टकचर्चा by Kamalasanyama. DB. 20 (74).
- . (II) दुण्डकवर्जा by Parsvacandra. DB. 20 (72).
- (III) दुण्डकचर्चा by Vinayavijaya. DB. 20 (79).
- (IV) **इण्टकचर्चा** by Yasovijaya. DB. 20 (77).
- (V) दुण्डकचर्चा Anonymous. DB. 20 (68, 71, 73; 75; 76); JB. 158 (65 folios).

हुण्डकपुष्पचर्ची by Devacandra. DB. 20 (80; 81).

- (I) **दुण्डकमतखण्डन** JB. 157 ( 281 folios ).
- (II) हुण्डकमतस्यण्डन by Muktilabha. JHA. 70.
- (III) **दुण्डकमत्त्रवण्डन by Nayak**uñjara Upādhyāya. PRA. No. 569.

दुण्डकमतनिराकरणचर्चा by Sivavijaya. Hamsa. No. 721, JHB. 60; KB. 3 (57).

इण्डकोत्पासे (Grani. about 75 ) by Lakşmivijaya. Pet. III. A. p. 213.

णिमिपवज्ञसूत्र (Nemipravrajyā?) Pet. I. A. p. 83. तक्षपा by Jinadatte. Kath. No. 1229

तरवकोस्तुभ (Ch. VII only) of Akalanka. Kath No. 1070. This is probably a portion of the author's Rājavārtika on the Tatvārthasūtra.

तस्वगीता also called Arhadgitā in Sanskrit, by Meghavijaya of the Tapā Gaecha. JK. H p. 189.

(I) तस्बज्ञानतरिङ्किणी (Slo. 536) composed in Sain. 1560, by Jaanabhūsana, pupil of Bhuvanakīrti, successor of Sakalakīrti of the Mūlasangha; cf. Bhand. IV. p. 106. It is published by Hiralal Hamsaraj, Jamungar, 1922. Bhand. V. No. 1062; VI. No. 999; BK. No. 1223; CMB. 200; CP. p. 647; DB. 22 (108); Idar. 25 (five copics); JG. p. 110; PAPR. 18 (34); Pet. VI. No. 665; PR. No. 52; Tera. 54; 55; 56.

(II) तस्यज्ञानतरिङ्गणी by Asadhara Lal. 115.

Translating 62 Gäthās, composed together with its commentary in Sain 1615 by Dharmasāgaragani of the Tapa Gaccha. Baroda. No. 2813; Bhand. V. No. 1348; VI. No. 1160; BK. No. 278; Buh. VIII. No. 384; Chani. No. 52; DA. 39 (11; 12); DB. 22 (106; 107); Hamsa. No. 109; Jesal. No. 1424; Kaira. A. 26; Lindi. No. 724; PAP. 37 (76); PAZB. 3 (14); Pet. IV. No. 1255; SA. No. 500; SB. 2 (99); Surat. 5; Tapa. 298; VD. 6 (5; 6; 7).

(1) Svopajňa Tikā. Baroda. No. 2813; Bhand. V. No. 1348; VI. No. 1160; BK. No. 278; Chani. No. 52; DA. 39 (11; 12); DB. 22 (106; 107); Jesal. No. 1424; Kaira. A. 26; Kath. No. 1266; PAP. 37 (76); PAZB. 3 (14); Pet. IV. No. 1255;

SA. No. 500; SB. 2 (99), Surat. 5; Tapa. 298; VD. 6 (5; 6; 7).

तस्यवृषिक by Brahmadeva. JG. p. 89. Is it a commentary on Tatvārthasūtra?

तस्ववीपिका Anon. KB. 3 (53). Also see below.

तत्त्वविधिकाप्रवचनसार Bhand. V. No. 1063; Mud. 718. See Pravacanasāra.

(1) Vrtti by Amrtacandra. This is Amrtacandra's commentary on Kunda-kunda's Pravacanasāra. Tattvadīpikā is the name of the commentary. Bhand. V. No. 1063; Mud. 718.

तस्त्रधर्मामृत by Candrakerti. CP. p. 647; SG. No. 40.

तस्यनिर्णय of Subhacandra Mentioned in his Pandavapurāņa.

तस्वनिर्णयभासाइ in 36 chapters composed in Sain. 1951 by Vijayānandasūri (Ātmārāmjī). It is in Hindi. Published by Amarchand Parmar, Bombay, 1902.

तस्वनिश्चय by Pravarakirti. Mud. 251.

तस्वमकाश in 11 cantos, composed by Silaramagani, pupil of Munisiriha of the Agama Gaccha Mitra. VIII. p. 188 (dated Sani. 1492).

ন্দ্ৰমকায়ক of Haribhadra. See Sambodhatattva. PAPR. 9 (12).

तत्त्वपकाशकाच्यानि Pet. VI. No. 633.

तत्त्वप्रदीपिका of Samantabhadra. Mud. 704.

तत्त्वमसीपिकास्थशाक्तिस्थल Kath. No. 1422 (=PRA. No. 796; dated Sam. 1521).

तस्वप्रवाधनाहक composed in Sam. 1730, by Jinasamudrasūri, pupil of Jinacandrasūri of the Vegada Gaccha. Jesal. No. 327; Kundi. No. 13.

तस्वमकाणज्ञकरण This is a refutation of the Aficalika doctrine by a pupil of Amaracandra, pupil of Santisiri. DB. 34 (87).

(I) तस्वादेश्वाकरण by Devabladra of the Candra Gaccha; this is mentioned in the author's Sreyamsacaritra. Cf. Patan Cat. I. p. 246, lines 1-2. This Devabladra was

त्त्वरत्न प्रभाषा भ जमा च मु त्यना दाल १५ चर्र , नपामेरी धर्मशा, इडली

स्वराज्य अमिन पा- यद्र र-मण शास्य अम्बद्ध में श्लाप ७६, ताप भीमान शासमाउग जम्द्रे।

तरवार्ष एत रिका, नेत शिलाक भारती -गार्म । दिला, नेत शिलाक भारति भाग १, य १९६४ ११ला • १०

तम्बा सिम्न हत्यारी का टर्बन्यन, गर्नामें हैर, १ में 22 अमें प्रेंगिन होंगी उत्पारका सिन्हों में है। त्रेषन तिष्ठा कतो यापत - भरे हेबेर कीर अग्रवाद, सं पर रच १६४४ नगमेरी धर्मिश देखी

तरवण्यत्य अभितग्रित

तीन पड़कीती न व्या — वं साप्कार

तत्वा पत्न वर्त- १५ हिवास्य प्रम्य पर्ण भाग्यत्व , दुवन भंग भाग्यत्व नि - भाग्या वरी .

the Guru of Siddhasena who composed his Pravacanasāroddhāravṛtti in Saṁ. 1242; cf. Vel. No. 1460.

(II) तरविन्द्रमकरण Agra. No. 807; DB. 22 (110); JG. pp. 111; 179. Perhaps the same as above.

ataila otherwise called Nijatīrthikakalpitakumatinirāsa, is also a refutation of the Ancalika and the Pūrņimā Gaccha doctrines by Haribhadra (Grani. 5040). Bt. No. 161.

तस्बरत्नप्रदीपिका of Balacandra. Mud. 25; 205; See Tattvārthasūtra (16).

तस्वविनिश्चय of Vardhamāna Kavi. JG. p. 90.

(I) तस्यविचारमकरण by Vasunandin. It contains 95 Gāthās borrowed from older works mostly: cf. Anekānta, I. p. 274. CP. p. 647; SG. No. 1378.

(II) तस्वविचारभकरण by Srutasādhu. JG. p.

तस्वविवेक by Yasovijayagaṇi, pupil of Nayavijaya of the Tapā Gaccha. JG. p. 108.

(I) तत्त्वसंप्रह Anon. Agra. No. 808.

(II) तस्त्रसंबद्ध of Naganandin. See, Paradharmakalā.

तस्वसार by Devasena. It contains 74 Gāthās and is published in the MDG. Series, No. 13. Bombay, Sain. 1975. CP. p. 648; Hamsa. No. 435; JG. p. 89; Lal. 100.

(1) Tikā by Sakalakīrti. JG. p. 89.

(2) Dipikā (Gram. 600) by Bālacandra. JG. p. 89.

तस्यादिसंस्थाविचार DB. 35 ( 199; 200).

(I) avaignment consisting of 259 Sanskrit verses, composed by Rāmasena, pupil of Nāgasena, and of Vijayadeva, Mahendradeva Puṇyamurti and Viracandra. In the MDG. edition, it is ascribed to Nāgasena through a mistake; cf. Jaina Hitaiṣī, Vol.14,p. 313. Stanzas from this work are quoted by Āśādhara in his commentary on the Istopadeśa. It is published in MDG. Series, No. 13, Bombay, Sania

1915, and in the Sanātana Jaina Granthāvali, Calcutta, 1921. CMB. 53; CP. p. 648; Idar. 84; SG. No. 1643.

(II) तस्वानुशासन of Samantabhadra. JG. p. 90. Also see Jaina Hitaiṣī, Vol. 14, p. 312.

(III) तस्यादशासन by Rāmasena. See above Tattvānuśāsana (I). AD. No. 181; Mud. 95; 386; 575.

तत्त्वानुसंघान Limdi. No. 655.

avaina composed in Sani. 1845, by Jyotirvijaya, pupil of Padmavijayagani. DB. 21 (53; 54); JG. p. 111.

तस्वार्थदीपिका by Śrutasāgara. Bhand. IV. A. p. 117; Pet. IV. Index, p. CXXIII and Winternitz, History, II. p 592. This is not an independent work, but only a commentary (No. 15) on the Tattvārthasūtra.

तत्त्वार्थनिधिरत्नाकर Lal. 162; Tera. 27.

तस्वार्यबोधप्रकरण JG. p. 133 (foll. 12 only), SQ. Nos. 1773; 2381.

तस्वार्थवृत्तिपद of Prabacandra, pupil of Padmanardin Saiddhāntika. It is a brief commentary on the Sarvārthasiddhi of Pūjyapāda, on the Tattvārthasūtra; cf. Anekānta, I. p. 197.

contains 618 Sanskrit Slokas, divided into 9 chapters, which discuss the seven Padarthas of the Jainas. It is published by Pannalal Vamsidhara in the Sanātana Jaina Granthamālā No. 1, Bombay, 1905. AD. No. 141; Bhand. V. No. 1067 (dated Sain. 1584); Bt. No. 617; CP. p. 648; DB. 22 (109); DLB. 25; JG. p. 90; Kath. Nos. 1074; 1075; Pet. III. No. 502; V. No. 940.

averegateful (Grain, 1800) by Sakalakirti, successor of Padmanandin. It is a work in 12 chapters on the principles of Jain philosophy. For a summary of contents, cf. Bhand. IV. p. 106 ff. The work is not a commentary on the Tattvārtha—

sūtra, as may appear from its title. Bhand. IV. No. 294; CP. p. 648; DLB. 21; Hnm. 67; JG. p. 90; Idar. 43 ( 2 copies, one dated Sam. 1576; Pet. IV. No. 1426; SG. No. 2497; Strass. p. 302.

(I) तस्वार्थस्त्र also called Jinakalpi Sütra. It contains 10 chapters and a total of 107 Sütras (Be:-saddrstijūānavrttātmā). It is ascribed to one Brhat Prabhācandra. For the only mauscriprt, see Anekānta, Vol. III. pp. 393 ff., 433 ff., where the text is wholly published with a Hindi translation and explanation.

(II) तस्वार्थसूत्र also called Tattvārthādhigamasutra, contains in ten chapteas, the principal doctrines of the Jainas. It is claimed by both the Digambaras and the Svetāmbaras. For a summary, compare S. Vidyabhusana, History o' Indian Logic, p. 168 ff. The author is Umasvat, (Umāsvāmin according to the Digambaras; but this is incorrect; cf. Anekānta, I. p. 269-270 ). The Svopajňabhasya expresses views which are opposed to those of the Digambaras; hence, they do not consider it to be the work of the author of the Sutras. Winternitz, History, II. p. 579, doubts 'whether the Digambaras are justified in claiming him as one of their own. All authorities agree that he belongs to a period when the difference between the two sects had not yet become very sharp. It is to be noted however, that while there are only 2 or 3 Svetambura commentaries on the Sutra, there are as many as 15 to 20 Digambara ones on it. The text of the Digambara commentators has 367 Sutras, while that of the Svetambara ones contains only 344 Sütras; cf. Anekānta, I. p. 587 ff. For a lucid discussion on the text of the Sutra and the authorship of the Svopaina Bhāsya etc. compare A. M.

Ghatage, B. U. J. Nov. 1935, p. 105. Also see Jainasatyaprakāsa, Vol. VI. p. 155 ff., for Prof. J. C. Jain's views on the matter. His contention is that the Svopajňa Bhasya was composed by Umasvāti himself and was known as such to the author of the Rajavartika. Both the text and the author's own Bhāsya are published in the RJS. Series, Bombay, 1906, as also in the Bibliotheca Indica Series, Calcutta, 1903-1905 and in the Arhatamataprabhākara Series, Poona, 1926. They are again carefully edited together with the commentary of Siddhasena (and also Umasvāti's own Sainbandha Kārikās, 31 in number, accoinpanied by the commentary of Devagupta and Siddhasena at the beginning), by Prof. H. R. Kapadia, in the DLP. Series, Nos. 67 and 76, Bombay, 1926-1930. The text with the Sarvārthasiddhi of Pūjyapāda is published by Kallapa Nitve, Kolhapur, Sake 1839 (2nd ed.); with Rajavartika of Akalanka in the Sanātana Jaina Granthamālā No. 4, Benares, 1915; and with the Slokavartika of Vidyānandin by Mohanlal Shastri, in the Natharanga Jaina Granthamala, 1918. It is also edited with introduction, translation and notes in English, in the Sacred Books of the Jainas, No. 2, by J. L. Jaini, Arrah, 1920. It is translated into German and explained by H. Jacobi, in ZDMG., Vol. 60, pp. 287, 512. AD. Nos. 4; 23; 41, 43, 51; 52; 112; 135; 149; 170; 186; Agra. Nos. 799 to 804; AK. Nos. 288 to 300; 303; Bengal. Nos. 1502; 1506; 6974; 7447; Bhand. V. Nos. 1068 to 1071; VI. Nos. 1000; 1001; BK. Nos. 132; 547, BO. p. 32; Buh. VI. Nos. 593; 606; Chani. No. CMB. 34; 57; 160; CP. p. DA. 30 (1-4); DB. 15 (3-5,8);

- Idar. 43 (16 copies); 44, 45 (3 copies); JA. 87 (1), Jesal. Nos. 574; 1024; JG. p. 72; JHA. 34; Kath. Nos. 1076; 1077; 1078; 1079; 1080; Kiel. III. No. 7; Lal. 162; Limdi. No. 1387, Mitra. VIII. p. 187; X. pp. 97; 98; Mud. 25; 205; PAP. 25 (27); 45 (20); 68 (11, 12); PAPR. 20 (1); PAPS. 54 (2); 58 (1); 60: (17); Pet. III. Nos. 499; 500; IV. Nos. 1424, 1425, V. Nos. 219; 220; 925; 936; VI. No. 690; SA. Nos. 269; 1770; 1827, 2737; SG. Nos. 673; 1316; Tera. 33-38; 173; VB. 15 (12); VC. 7 (6); VD. 6(8); Vel. Nos. 1611; 1612.
- (1) Svopajňa Bhāsya (Grain, 2142). The Digambaras do not admit that this Bhasya is by the author of the Sūtra, whom they call Umāsvāmin and not Umasvāti. It contains views that are opposed to those of the Digambaras. Agra. No. 802; Bhand. VI. Nos. 1162-1163; BO. p. 32; Buh. VI. No. 606; DB. 15 (3; 4); JA. 87 (1; a good copy dated Sain. 1445); Jesal. Nos. 574; 1024; Limdi. No. 944, PAP. 68 (11); PAPS. 60 (17); SA. Nos 269; 1770; Samb. No. 409; Strass. p. 302; VB. 15 (12); VD. 6 (8).
- (2) Vṛtti called Gandhahastibhāsya (Gram. 84000) by Vādigajagandhahastin Siddhasena Divākara. JG. p. 88; Kiel. HI. No. 7; ef. Anekanta, I. pp. 216-219.
- (3) Tika by Siddhasenagani, pupil of Bhasvāmin, pupil of Sinihasura etc. Among others, he quotes Siddhiviniścaya and Srstiparikṣā; cf. ABORI. vol. XIII. p. 335. Buh. VI. No. 595; DB. 15. (1;2); JA. 87 (1; dated Sani. 1445); JHA. 34; Kath. No. 1267; Limdi. No. 601; Mitra. X. p. 97; Pet. III. A. p. 83 (quotation); V. No. 703; PAPS. 54

- (2), 58 (1), SA. Nos. 841; 1682; VC. 7 (6); Vel. No. 1612.
- (4) Laghuvrtti begun by Haribhadra and completed by Yasobhadra, his pupil (Grani. 11000). This is quoted by Siddhasena, commentator of Pravacanasaroddhara (DLP. ed. p. 337) and is called the Müla Tikā; cf. Anekānta, I. p. 581. Bhand. VI. No. 1161; BK. No. 132; Buh. VIII. No. 369; Chani. No. 915; PAPR. 20(1); PRA. No. 1094; SA. No. 1578; Surat. 1, 5.
- (5) Tikā by Nāgara Vācaka (Grain. 2490). PAP. 68 (11). This is the same as the Svopajña Bhasya. Umāsvati was called Vacaka or Nagara Vacaka.
- (6) Tikā by Malayagiri. This is alluded to by himself in his commentary on the Prajitāpanasūtra (A. S. ed. p. 298); cf. Anekanta, L. p. 582
- (7) Tikā by Yośovijaya Upādhyāya. It is incomplete, cf. Auekanta, I. p. 596.
- (8) Gandhahastimababhasya of Samantabhadra (Grain, 84000), JG, p. 88. This appears to be a mistake. Samantabhadra's Bhāsya on the Karma and Kasāya Präbbrtas seems to have been mistaken for this; cf. JH. Vol. 14, pp. 109-117. But Laghusamantabhadra in his commentary on Astasahastri mentions clearly Samantabhadra composed Gandhahastimahabhāsya on Umāsvāti's Tattvårthasūtra; cf. Anekanta, I. p. 291. Even Hastimalla in his Vikrāntakaurava Nataka similarly ascribes it to Samantabhadra. Also cf. J. R. Mukhtar, Samantabhadra, p. 220.
- (9) Sarvārthasiddhi (Grib. 6000) by Pūjyapāda alias Devanandin; AD-No. 23; Bengal. No. 1502; BK. No. 547; Buh. VI. No. 596; CMB. 5; 34; 92; 145; 177; CP. p. 706; DLB. 17; 36; Idar.

- 45 (3 copies); JG. p. 88; Kath. Nos. 1073; 1078; MHB. 63; 64; Mud. 168; 507; Mitra. X. p. 98; Pet. V. No. 937; Rice. p. 312; SG. No. 2116; Tera. 28; 29; 30; 31; 32; 176; Vel. No. 1611.
- (10) Rājavārtika by Akalanka (Gram. 16000). AD. Nos. 43; 51; Bengal. No. 1515; Buh. VI. No. 594; CMB. 9; 10; 37; JG. p. 89; Idar. 43; Lal. 372; Kath. No. 1071; Mysore. I. p. 97; II. p. 284; Padma. 30; Pet. II. No. 275; II. A. p. 156; III. No. 501; IV. No. 1427; Rice. p. 310; SG. Nos. 1299; 1644; SRA. 1; 4; Tera. 1; 2; 3; 26; 173.
- (11) Rājavārtikaṭippana by Padmanābha. Hebru. 32.
- (12) Slokavārtika by Vidyānandin (Grain, 18000). AD. Nos. 4; 170; Bengal. No. 1506; Bhand. V. No. 1066; CMB. 8, CP. p. 698; DLB. 26; Idar. 134; Kath. No. 1072; KO. 5; Mud. 13; 54; 517; 519; 524; Pet. IV. No. 1481; V. No. 939; Rice. p. 310; Tera. 6; 7; 8; 9; 172.
- (13) Sukhabodhikā (Gram. 3000), by Yogadeva, a Digambara writer. Bhand. V. No. 1096 (dated Sam. 1671); Buh. V. No. 41; CMB. 38; 97; 124; Idar. 44 (dated Sam. 1615); JG. p. 89; Kath. No. 1079; SG. No. 726 (cf. SGR. V. p. 49 ff.).
- (14) Ratnaprabhākara (Grain. 2400)
  by Prabhācandra, pupil of Dharmacandra.
  Bhand. V. No. 1064; CP. p. 648; CMB.
  160; JG. p. 88; Idar. A. 44; Mud.
  168; Pet. V. No. 936; V. A. p. 219
  (quotation); SG. No. 1518; Tera. 33.
- (15) Tīkā (Gram. 8000) by Śrutasāgara, pupil of Vidyānandin. It is called Tattvārthadīpikā. AI). Nos. 41; 149; Bengal. No. 1504, Bhand. V. No.

- 1065; Buh. VI. No. 607; CP. p. 649; JG. p. 88; Lal. 96; Mitra. VIII. p. 187; PR. No. 14 (dated Sam. 1716); Pet. V. No. 938 = V. A. p. 220 (quotation); SG. No. 15.
- (16) Ratnapradīpikā by Bālacandra. AD. No. 52; AK. No. 288; Mud. 25; 205.
- (17) Bālabodha Tikā by Jayanta Paṇdita. Bengal. No. 1505.
- (18) Sukhabodhā by Bhāskaranandin. Rice. p. 312; SG. Nos. 1282; 1302.
  - (19) Ţīkā by Kamalakirti. Idar. 43.
- (20) Laghuvṛtti by Divākarabhaṭṭa (Divākaranandin, pupil of Candrakīrti; cf. Anekānta, I. p. 460). Hebru. 61; Hum. 46; 90; KO. 7; Mud. 64; 105; 211; 289.
- (21) Vrtti by Māghanandin. Mud. 631.
- (22) Tīkā (Grani. 3250) by Vibudhasena. JG. p. 88.
- (23) Ţikā by Laksmideva. JG. p. 88.
- ( 24 ) Tīka by Subhacandra. JG. p. 88.
- (25) Tīkā called Tattvaprakāšikā by Yogudradeva. JG. p. 88.
  - (26) Tikā by Devidasa. JG. p. 88.
- (27) Tīkā called Sukhabodhini(Grain' 5000) by Ravinandin. J.G. p. 89.
- (28) Nidhiratnākara. Anon. Lal. 162; Tera. 27.
- (29) Ślokavartikatippani. Rice. p. 310.
- (30) Saingrahabhāsya. Anon. Perhaps these are the Saingrahakarikās ascribed to Umāsvāti himself. Bhand. VI. Nos. 1162; 1163.
- (31) Bhāṣya Anon. (Gram. 2142). This is probably the Svopajnabhāṣya. PAP. 25 (27).

- (32) Vrtti Anon. Agra. No. 803; JG. p. 90 (Sphotakavrtti); PAP. 45 (20; Gram. 17647); 68(12); Pet. IV. No. 1424; VC. 7(6).
- (33) Ţīkā by Padmakīrtī. See Anekānta, I. p. 585, footnote.
- (34) Ţīkā by Kanakakīrtī. See Anekānta, I. p. 585, footnote.
- (35) Tīkā by Rājendramaulin. See Anekānta I. p. 585, footnote; III. p. 121.
- (36) Vṛtti by Sivakoṭi, pupil of Samantabhadra. This is mentioned in Śravan Belgula Inscription No. 105. Also cf. JH. Vol. 14, p. 111.
- (37) Tippņa by Ratnasiriha. See Anekānta, I. p. 587, footnote.
- (38) Vṛttipada by Prabhācandra, pupil of Padmanandin. This is a commentary on No. (9) above. SG. No. 1518 is a ms. of this; compare Anekānta, I. p. 197.
- (39) (ūdāmaņi in Kannada (Grain. 96000); this is mentioned by Akalanka in his Karņātakašabdānušasana. See Şatkhaṇḍāgama (Amraoti, 1939), Introduction, p. 49.

तत्त्वार्थस्त्रशृङ्गाररस in Sanskrit. KO. 88.

- तत्त्वार्थावबोध consisting of stray reflections on matters connected with Jain religion. DA. 37 (78-foll. 12).
- तस्वास्त्रोकवृत्ति by Yaśovijayagaṇi of the Tapā Gaecha. Compare Pattavalisamuecaya, I. p. 107. Is it a commentary on (See No. 7), Tatvārthasūtra or on a Non-Jain work called Tattvāloka?
- by Mallisena in his Syādvādamañjari on v. 17. Its author is a Bhatta Jayarāśi; a ms. of this work is found at Patan; cf. Patan Cat. I. p. 165 (quotation). It is a palm ms. dated Sam. 1349 and contains 176 folios. It is a Non-Jain work very probably of the Advaita Vedanta school.

- तण्डलवेचारिकप्रकरण consisting of about 400 Gathas, is the fifth Prakirnaka; cf. IA. Vol. 21, p. 111. Published with the commentary of Vijayavimala, in the DLP. Series, No. 59, Bombay, 1922. It is a dialogue in mixed prose and verse, between Mahavira and Gautama on matters connected with physiology and anatomy. Agra. Nos. 449; 450; AM. 35; Bhand. VI. Nos. 1159; 1168; Bik. No. 1613; BK. No. 40; Chani. No. 173; DA. 27 (36; 37; 75-80); 74 (19); DB. 13 (35-38); Hamsa. Nos. 19, 308; Limdi. No. 930; Mitra. VIII. pp. 115; 116; PAPL. 7 (55); PAPS. 81 (82), Pet. II. No. 292; IV. No. 1234; V. Nos. 704, 705; VI. No. 579; SA. Nos. 151; 1544; 2151; Surat. 1, 9; 11; VA. 8 (11); V('. 7 (3; 4); Vel. No. 1474; Weber, H. Nos. 1868; 1869; 1870 (5); 1871 (8).
  - (1) Avacūri composed by Vijayavimalagani, also called Vānararsi, pupil of Anandavimalagani of the Tapā Gaccha. Chani. No. 173; DA. 27 (75, 76, 77); 74 (19); DB. 13 (35; 36; 37); JG. p. 46, PAPS. 81 (82; dated Sam. 1655); SA. Nos. 151; 1544; Surat. 1, 9, 11; VA. 8 (11); VC. 7 (3; 4).
  - (2) Tika composed in Sain. 1655, by a pupil of Visalasundara. It is based on No. (1) and was written at Nagpur. BK. No. 40 = PRA. No. 1076 (dated Sain. 1655).
  - (3) Avacūri Anon. Mitra, VIII. p. 116.
  - (4) Bālāvabodha by Parśvacandra, pupil of Sādburatna. Pet. II. No. 292.
- nākulaka. Tapakulaka has 20 Gāthās only. Baroda. Nos. 2819; 3041; Bik. No. 1614; Buh. IV. No. 155; Limdi, Nos. 930; 1077; PRA. No. 873.

(1) Vṛtti called Dharmamanjuṣā, composed in Sam. 1666 by Devavijayagani, pupil of Vijayarājasūri of the Tapā Gaccha. See also under Dānasīlatapabhāvanā Kulaka. Baroda. Nos. 2819; 3041; Bik. No. 1614; Buh. IV. No. 155 (dated Sam. 1725); Limdi. No. 1077 = PRA. No. 873.

तपयोगाष्ट्रक DC. p. 13.

तपश्चरणभेवस्वरूप DC. p. 32.

- (I) तपागच्छपद्वावली of Dharmasagara. See Gurvavah (II).
- (II) तपागरखपद्दावली Anon. BK. No. 734; Bod. No. 1406 (3 brought down to Sam. 1884), Chani. No. 417; DA. 18 (31-36); DB. 39 (24; 98; 99; 100; 101); Lindi. No. 1170; SA. Nos. 27; 28; 228; 1884; Strass. p. 420a; Vel. No. 1713.
- (III) तपागच्छपहावली of Munisundarasiiri. See Gurvavah (III).

तपामतखण्डन of Gunavinaya. See Utsütrodghāṭanakhandana.

तपासामाचारी JG.p. 156.

aquena 524 (Grain, 110) composed by Jinapra bhasūri of the Kharatara Gaccha. It is a refutation of the Tapā Gaccha doctrine. It is also called Tapotamatakuttanašata at SA. No. 106, from its one hundred verses. This was probably composed by the author in his youth, but later he was reconciled with the teachers of the Tapa Gaccha like Somatilakasūri, for whom he is said to have composed 700 Stavas by Višālarājagaņi, cf. kavyamala, Vol. VII. p. 86. Baroda. No. 2201; BK. No. 395; Chani. No. 277; Jesal. No. 1351, Kath. No. 1371; PAPS, 80 (49); SA. Nos. 406; 1898.

तपोटमतकुद्दनखण्डन Surat. 1 (1279), 2. तपोयोगिविधिटीका JG. p. 153; SA. No. 913. तपोरत्नमाकिका composed in Sain. 1265, by Kulaprabha, pupil of Sumatigani at Bharoch. JA. 107 (6).

तपोवाद Surat. 1 (913).

तमोवाद JG. p. 84.

to Virabhadra or Yasahsena, or Nemicandra of the Hārijyapuriya Gaccha. This is based on Pādalipta's work mentioned below, and is translated into German by Leumann, Munchen, 1921; into Gujrati by Nemicandra, Palithana, Sam. 1989 (3 rd ed.). BK. No. 359; Hamsa. No. 80; JG. p. 267; PRA. No. 332; SA. No. 274.

ataanau of Pādalipācārya. This is mentioned in the Āvasyaka-Visesa-Bhāsya of Jina-bhadragaņi (Gāthā 1508), in Kuvala-yamālā of Daksinyacihna, in Tilakaman-jarī of Dhanapala etc. But no mss. are known to me so far.

तकंद्वण्टिका KB. 3 ( 32 foll. 199 ).

तकतराङ्कणी See com. No. (2) on Tarkabháṣā (V). तकदीपिका by Vádisimha. JG. p. 90.

तर्कपरिभाषा (Jain) See Tarkabhāṣā (1) SA. Nos. 87; 1778; 2763; Surat. 1 (68), 2, 4, 5, 6, 11.

तर्कपरीक्षा by Vidyananda. JG. p. 90. तर्कप्रकरण Baroda. No. 7480.

ratara Gaccha. It is a commentary on Annanibhatta's Tarkasangraha and Dipika; cf. Bhand. IV. pp. 123; 450. Bhand. IV. No. 273 (= IV. p. 450 quotation);

BK. No. 370; JG. p. 95.

(1) तर्कभाषा (Jain) Grain. 800 by Yasovijayagani, pupil of Nayavijayagani of the Tapā Gaccha. It is published in YJG. Series, Bhavanagar, Sain. 1965 and also in No. 13 of the JDPS. Series, Bhavnagar Sain. 1965. This latter edition contains nine more works of YasovijayaAgra. Nos. 2438-2442; Bhand. VI. No. 1371; Bik. No. 1482; Hamsa. No. 195; JG. p. 72; PAP. 27 (25); PAPR. 13 (1); SA. Nos. 87; 1778.

- (II) तक्षमाचा composed in Sain. 1759 by Yasasvatsāgara, pupil of Yasahsāgara of the Tapā Gaccha. PRA. No. 206.
- (III) तकैसाचा by Vijayadevasūri (Grani. 800). VA. 8 (13, 16). This is probably Subhavijaya's Vārtika on Kesava's Tarkabhāṣā. See below No. V (3).
- (IV) तर्भमाषा by Yati Mokşakaragupta. JG. p. 90; PAS No. 425.
- ( V ) तकभाषा ( Non-Jain ) by Keśavamiśra.
  - (1) Tikā (Non-Jain) by Govar-dhana.
  - (2) Tikā on No. (1) composed by Guṇaratnagaṇi, pupil of Vinayasamudra, pupil of Jinamaṇikya of the Kharatara Gaecha. It is called Tarkataraṅgiṇi. Bendall. No. 329.
  - (3) Vārtika composed in Sam. 1665 by Subhavijayagaņi, pupil of Hīravijayasūri of the Tapā Gaccha. BK. No. 1882; JG. p. 95; JHA. 60; Limdi. No. 917; PRA. Nos. 1127; 1190.
  - (4) Tīkā by Siddhicandragani (Gran. 2600). VD. 6 (16).

तर्करत्नावली SB. 2 (149).

तकरहस्यदीपिका of Gunaratna. This is a commentary on Haribhadra's Saddarsanasamucaya. JG. p. 95.

तर्कवाद by Prabhadeva. JG. p. 90.

तर्कवार्तिक See Jainatarkavārtika.

तर्कशास्त्र by Subhacandra. JG. p. 90.

- (1) तकसंपद of Annanibhatta (Non-Jain).
  - ( 1 ) Tīkā by Kṣamākalyāṇa. See Tarkaphakkikā.
- (II) বৰ্জনামন্ত by Abhayadevasūri (foll. 30; Gram-1800). VC. 7 (2; 8).
  - (1) Dipikā by Abhayadevasūri (both

text and commentry are probably Annambhatta's work). VC. 7 (2).

तकीमृत by Aśādhara. JG. p. 90.

or Haribhatta who refers to Saka year 1105. Dikshit in his Marathi 'History of Aucient Astronomy', p. 490, thinks that he lived about Saka 1445. Bendall. No. 503; Bengal. No. 7621; Bik. No. 744; BO. p. 52; CC. I. p. 228; Il. pp. 48; 203; III. p. 49; Idar. 156; KB. 5 (14); Mitra. VIII. pp. 238; 239; Pet. I. No. 272; Vis. No. 310; PRA. No. 1225; Surat. 1, 2, 3; VD. 6 (17); Vel. No. 307.

(1) Tikā composed in Sam. 1677 by Sumatiharṣagaṇi, pupil of Harṣaratna of the Aficala Gaccha. Bendall No. 503; CC I. p. 228; II. p. 48; III. p. 49; JG. p. 347; Mitra. VIII. p. 239; Pet. I. No. 272; V. No. 481; PRA. No. 1225; Surat. 1, 2, 3; VD. 6 (47); Vel. No. 307.

ताराविद्वयद्वात्रिशिका Mitra. X. p. 99.

तिजयपहुत्तस्तोत्र See Viddhistavana of Abhayadeva. तिथिप्रकार्णक JG. p. 61.

तिथिसारणी in Sanskrit by Vāghaji Muni. Limdi. No. 3163.

तिश्यादिसारणी JG. p. 347.

Nami Sadhu on Kāvyālankāra, 163, and also by Subhasila; cf. Weber, Berlin Catalogue, II. p. 1117. It is edited in the Kāvyamalā, Bombay, 1903. Baroda. No. 2817; BK. No. 211; Chani. No. 153; DB. 30 (24; 25); Jesal. No. 1352 (a palm ms.); JG. p. 330; PAPL. 7 (67); PAPR. 16 (2); PAS. Nos. 102; 247; (cf. Patan Cat. I. p. 34); PAZB. 8 (14); 22 (4).

(1) Tippana (Grani. 1050) composed by Śantyācārya of the Pūrņatallīya

Gaccha. Baroda. No. 2817; Chani. No. 153; DB. 30 (25; the ms. seems to contain only the commentary. It has foll. 29 only); Hamsa. No. 504; JG. p. 330; PAPR. 15 (12); Patan Cat. I. p. 87 (quotation).

तिलकमञ्जरीकथा by Padmasāgara. See below.

तिस्कमकर्शकथासार in Sani. 1281 by Laksmidhara. Published by the Hemacandra Sabhā, Patan (Series No. 12), 1919.

Restative by Padmasāgara in Sani. 1635 (note in Hamsa). But see the Pet. ms. below. BO. p. 29; Hamsa. Nos. 218; 1707; Pet. VI. p. 141, No. 71 (dated Sani. 1511; this is doublful).

तिल्जमञ्जीसारोद्धार by Laghu Dhanapāla (Grain. 1223). Bt. No. 522; JG. p. 330. This is published by Hemacandra Sabhá, Patan, cf. Patan Cat. I. Intro. p. 50.

तिस्कसुन्दरीरत्नचूडकथानक by Nemicandrasuri, (formerly Devendragani), pupil of Amradeva, pupil of Uddyotanasuri of the Brhad Gaccha. It is also called Ratnaciidakathanaka. This work of the author is mentioned by Amradeva, the commentator of Akhyanamanikośa, which is another work of our author; cf. Pet. III. A. p. 80, v. 10. Chani. No. 214; JA. 20 (2; dated Sain. 1221); 96 (8); 106 (10); PAP. 36 (7); PAPR. 23(4); Patan Cat. I. p. 288 (dated Samvat 1208); Pet. III. A. p. 66 (= JA, 20 (2); a quotation).

तीर्थंकरपूजा Bhand. VI. No. 1003 ( 10 ).

तीर्थकरभवान्तर CP. p. 649.

तीर्यंकरक्णन in Prākṛta. SG. No. 2715.

तीर्थकरस्थानप्रकरण in 150 Gāthās by Jinavallabha. JG. p. 138. This is very probably Gaṇadharasārdhaśataka.

pradipa containing the legendary and historical account of the different Jain holy places of pilgrimage, 62 in number, com-

posed between Sam. 1365-1390 by Jinaprabhasuri, pupil of Jinasimhasuri of the Kharatara Gaccha. It is a very useful book and is written partly in Sanskrit and partly in Prakrts. The different parts were written separately and then put together by the author. It is being published in the Bibliotheca Indica Series. The first part containing the complete text of the work critically edited with the help of 8 mss. by Pandit Jinavijaya, is also published in the Singhi Jain Series, 10, at Santiniketana, Bengal, 1934. Bhand. VI. No. 1127; Bt. No. 154; Buh. III. No. 97; IV. No. 143; VIII. No. 417, DA. 74 (41); DB. 21 (62); Hamsa. No. 478; JG. p. 271; PAZB. 24 (4); Pet. III. No. 596; IV. No. 1256 = IV. A. p. 91 (a long quotation), PRA. Nos. 850; 870; SA. No. 309; SB. 2 (99); Surat. 1, 5, 6; Vel. Nos. 1722; 1723.

तीर्थक्र च्छतक Pet. V. No. 925.

तीर्थाचिन्तामणि Surat. 5.

तीर्थजयमाला Bhand. VI. No. 1003 (53).

तीर्थनामसंग्रहकल्प by Jinaprabha. See Tirthakalpa.

तीर्थमालाप्रकरण See Tirthamālāstavana. JG. p. 179.

- (I) तीर्थमाङास्तवन containing the praise and description of the holy places of the Jainas, is in Präkrta. It contains 111 or 112 (iathās and was composed by Municandrasūri. It is also called Pratimāstuti. AM. 57; 183; Bengal. Nos. 6686; 6930; Buh. VIII. No. 418; DB. 35 (210); Hamsa. No. 1470; JG. p. 280; Kath. No. 1372; Limdi. Nos. 1762; 3332; PAP. 19 (72); Pet. III. A. p. 219; SA. Nos. 431, 2872; Surat. 1, 2, 4, 7, 11; VA. 16 (1).
  - (1) Tīkā by Mahendrasiinhasūri of the Ancala Gaccha. Bub. VIII, No.

418; Hamsa. No. 1470; Limdi. Nos. 1762; 3332; PRA. No. 938.

- (II) तीर्थमालास्तवन by Dharmasūri. BK. No. 1203.
- (III) तीर्थमाञ्चास्तवन by Munisundarasūri. This must be the same as No. (1). Pet. VI. No. 578.
- (IV) तीर्थमास्तवन by Candrasūri. Same as No. (1). VA. 16(1).

तीर्थयात्राविधि Anon, JHA. 70.

तीर्थराजस्तवन of Jayasāgaragaņi, HJL. p. 474.

तीर्थस्तव of Somaprabha. JG. p. 280.

तीर्थाधराजस्तोत्र Bengal. Nos. 6784; 7530.

तीर्थाभिषेक by Āśādhara. See Brhacchāntikābhiseka.

तीर्थार्चन विवक्ता by Guṇabhadra Acarya. SG. No. 2468.

तीर्थेशस्ताति See Sobhanastuti.

तीर्थोद्वारमकीर्णक See Tirthodgalikaprakirnaka.

- (I) ती थीं इ. कि प्रकार्णक containing about 1233 Gāthās is not usually counted among the 10 principal Prakirņakas. Agra. No. 457; Baroda. No. 2818; Bhand. VI. No. 1164; Buh. VIII No. 385; DA. 27 (82); DB. 13 (46; 47); Hamsa. Nos 18; 481; Limdi. No. 36; PAP. 79 (78); PAPR. 1 (14); PAPS. 80 (34); PAS. No. 119; Patan Cat. I, p. 121; PAZA. 6 (8); PAZB. 9 (13); Pet. III. A. p. 285 (a quotation from it in the Gāthāsahasrī); SA. No. 302; Samb. No. 380; Surat. 1, 10.
- (II) तीर्थोद्वाङ्किमकीर्णक by Munisundara. This is probably Municandra's Tirthamālā. VC. 7 (7). See above Tirthamālāstavana No. (1) and (4).

वृतीयअवराहक by Malladeva. JG. p. 366.

तेजसारहपकथा Agra. No. 1649; DB. 31 (56).

त्यादिसमुचय by Amara Kavi. Bt. No. 467.

भयोवशनमस्कारस्वकपपालकुलक DC p. 32.

त्रयोदश्रह्मिपुजा CP. p. 649.

J... 21

- (1) Answerfenderen in Sanskrit, of Bhavasarman. SG. No. 2021.
- (II) বিহাৰবারীহানিত্সা of Śubhacandra. Idar. 76; SA. No. 1836.

विकास्त्रीर्थेकरनाम AK. Nos. 996-1000.

विकाहदेववन्त्रमा Bhand. VI. No. 992.

- dara's Gurvāvali composed in Sam. 1466. It is also called Tapāgaccha Paṭṭāvali. See Gurvāvali (III). BK. No. 1453; PAP. 76 (10; 28; 140); SA. Nos. 237; 563.
- (I) সিদস্কাহাকিয়ারনীয়াবন by Viśvabhūşaṇa Bhattāraka. Flo. No. 599.
- (II) त्रिपखाशांत्कयाव्रतायापन by Devendrakirti. Idar. 73 (4 copies); 162; List (S. J.); SG. No. 2554.

त्रिमङ्गीसार by Nemicandra Saiddhāntika. work consists of the following parts:-(1) Asravatribhangi, (2) Bandhatribhangi, (3) Udayodiranatribhangi, (4) Sattātribhangī, (5) Sattvasthānatribhangī, (6) Bhāvatribhangī. As is seen from Vel. No. 1613 however, the different parts belong to different authors. The first i. e. Asravatribhangi contains 63 Gathas and is ascribed to Srutamuni. The second i. e. Bandhatribhangi in 44 Gāthās is ascribed to Mādhavacandra, pupil of Nemicandra. The third i. e. Udayodirana or Udayatribhangi in 73 Gäthäs is ascribed to Nemicandra. fourth i. e. Sattātribhangi in 35 Gāthās is also by Nemicandra. The fifth i. e. Sattvasthānatribhangi in 37 Gāthās is by Kanakanandin; this is accompanied by Nemicandra's commentary at Vel. No. 1613. The last i. e. Bhavatribhangi in 116 Gāthās is again by Srutamuni. See under the different heads. The first and the last of these are published in the MDG. Series, No. 20. For quotations

- etc., see SGR. I. p. 111. AD. No. 84; CMB. 29; CP. p. 650; Katb. No. 1234; Pet. III. No. 503; SG. Nos. 3; 4; Tera. 32 to 41; 43 to 46; Vel. No. 1613.
- (1) Lativyakhya composed by Somadeva, pupil of Pujyapada and Gunacandrasūri. It is based on the Kanarese commentary of Srutamuni according to SGR. I. p. 111. SG. Nos. 3; 4.
- (2) Vyakbyā. Anon. CMB. 29; Tera. 40, 41; 43; 44; 45; 46.
- সিমর্কীমুখ্য by Harsakula, pupil of Laksmisāgarasūri of the Tapā Gaccha. This is the same as Bandhahetūdsyatribhangī by Harsakula (s. v.). Bhand. VI. No. 1165.
  - (1) Tikā composed in Sain. 1602 by Vijayavimalagaņi, pupil of Ānandavimalasūri. Bhand. VI. No. 1165 (copied by Ānandavijayagaņi in Sain. 1662); PRA. No. 1042.
- त्रिश्वनचरित्र KU. 12. Is it Tribhuwanasinihacaritra?
- त्रिश्चनदीपक्रमबन्ध by Jayasekharasûri. It is published in the Jaina Dharmabhyudaya Granthamālā, Bhavanagar. Agra. No. 1804; DA. 67 (58); PAZB. 25 (35).
- त्रिभुवनसिंहचरित्र (Gadya; Grain. 684).. Published by Hirakal Hamsaraj, Januagar, 1922– 23. DB. 31 (52); JG. p. 224; PAPS. 48 (111).
- শিকস্থান of Patralesarin; it is mentioned in Vadirāja's commentary on Nyāyaviniścaya; verses from this seem to have also been quoted in the Tattvasangraha of Santarakṣita. See Anekānta, I. pp. 74-75. It is also mentioned in Śravan Belgula Inscription No. 54, v. 12.

बिलोकगर्भितचीरस्तवन KB. 2 ( 17 ).

त्रिलोकचेत्यवन्दन (foll. 16). SB. 2 (94).

त्रिहोक्तजिनपूजा in Sanskrit by Subhacandra. 8G. No. 2159.

बिलोक्स्विका by Indravamadeva. See Trailokyadipaka. Idar. A. 19; Rice. p. 318. विकोकपदानि See Trailokyaprajnapti.

- (I) विहोकसार (Grain. 3000) in Sanskrit by Srutakevalin. Mud. 627. Perhaps the same as the next one.
- (II) बिलोकसार containing 1018 Prākrta Gāthās was composed by Nemicandra, pupil of Abhayanandin in order to impart knowledge to King Camundaraya. Several Găthăs were added later to the original work by the author's pupil Madhavacandra Traividya, who also commented upon the work; cf. quotation from his commentary at SGR. I. p. 108ff. Both text and commentary are published in the MDG. Series, No. 12, Bombay, 1919. AD. Nos. 19; 39; AK. Nos. 1004 to 1007; Bengal, No. 1512; Bhand. VI. No. 1002; Buh. VI. No. 599; CMB. 41; 165; CP. p. 651 (26 mss.); Hebru. 19; 42; Hum. 37; 101; 167; Idar. 22 (12) copies); 23; Idar. A. 16 (6 copies); Kath. No. 1085; KO. 12; 13; 20; Mitra. VI. p. 97; Mud. 164; Padma. 19; 134; Pet. II. No. 268; IV. No. 1431 = IV. A. p. 151 (quotation); PR.Nos. 162; 253; Rice. p. 320; SG. Nos. 2;619;1306;1307; 2023; Tera. 2 to 11, 17: 18; Vel. No. 1614.
  - (1) Vrtti called Karaṇānuyoga composed by the author's pupil Mādhavacandra Traividya, who also added a few stanzas to the original text. See SGR. I. p. 108ff. AK. No 1007; Bengal. No. 1512; Bhand. VI. No. 1002; Buhs VI. No. 599; CMB. 41; CP. p. 651 (9 mss.); Hum. 37; 101; 167; Idar. 22 (2 copies); Mitra. VI. p. 97; Mysore. I. p. 96; II. p. 282; Padma. 19; 134; Pet. IV. No. 1431; Rice. p. 320; SG. No. 619.
    - (2) Tikā by Sahasrakirti. Idar. 23.
  - (3) Vrtti by Abhayacandra. Mud. 164.

- copies); Kath. No. 1086.
- बिलोकस्वरूप in Prakrta. SG. No. 2165.
- (I) faquiwit in Sanskrit by Brahmasuri. See also Traivarnikācāra. AD. No. 83; AK. No. 596; KO. 184; Mud. 576; Padma. 125, SG. Nos. 609, 1234, SRA. 162.
- (II) श्रिवणीचार of Ananta Muni. SG. No. 2346. It is in Sanskrit.
- ( III ) विवर्णाचार of Vatteraka Acarya. See Traivarnikācāra of Kumudacandra.
- (I) त्रिवर्णाचारप्रकृपण (Gram. 2700) of Somasena, pupil of Gunabhadra. It was composed in Sam. 1669; cf. JH. Vol. 13, p. 125; PR. No. 205. The date is given as tattvarasartucandrakalite. It contains 13 chapters. AD. No. 25; BO. p. 30, Buh. VI. No. 600, CMB. 18;74, CP. p. 651: Idar 25; Idar. A. 47; Kath. Nos. 1081, 1082; Tera. 7.
- (11) त्रिवर्णाचारप्रहरण of Nemidatta. Lal. 438.
- (III) त्रिवर्णाचारप्रक्षपण Anon. See also Traivarnikācāra. DLB. 133.
- त्रिवर्णाचारसंहिता of Jinasenācārya. AD. Nos. 24; 122; 144; BO. p. 59; Buh. VI. No. 601; CMB 108; CP. p. 651; Kath. No. 1083; Pet. III. No. 504.
- त्रिषष्ट्रिप्राण of Camundaraya. See Camundarayapurāņa.
- ा ) त्रिषष्टिमहापुराण of Mellisena, pupil of Jinasena. It is in Sanskrit and is also called Trisastisalākāpurāna or Mahāpurāna. It was composed in 1047 A.D. See IA. Vol. 40, p. 46ff. KO. 58; Mud. 340 (Grain. 2000); SG. No. 1448.
- ( । ) त्रिविद्यमहापुराण of Mallinatha ( probably the : same as above). SG. No. 1448.
- ( III ) त्रिषष्टिमहापुराण of ( amundara)a. See Camundarāvapurāna. AK. No. 1011.
- विषयिमहापुरुषगुणाळङ्कार of Puspadanta Kavi. See जिपष्टिशळाकापुरुषविचार This is a collection of 33 Mahāpurāna by Puspadanta. Bhand. V. No. 1106; Buh. VIII. No. 370.

- (4) Vrtti. Anon. Idar. A. 16 (3) Auffantion or simply Mahapurana by Candramuni. It is also called Laghumahāpurāņa. Idar. 5; SG. No. 1762.
  - विषविलक्षणमहापुराणसंबद This name seems to have been generally applied to the Uttarapurāņa, composed in Saka 820 by Gunabhadra, pupil of Jinasena, as a supplement to his Guru's Adipurāna. It contains 30 Adhyāyas marked from 48 to 77. See Pet. IV. A. pp. 147-149. But it is also a name given to the whole Mahāpurāņa, as at Winternitz, History, II, p. 497. Consequently some of the mss. given below may contain even the Adipurăna. Also see Uttarapurăna. AD. No. 6; AK. Nos. 99; 100; Bengal. No. 1499; Bhand. IV No. 289; V. Nos. 1098; 1099; 1100; Buh. VJ. Nos. 567; 602; CMB, 140; Hebru. 26; Hum. 6; 54; 62; 70; 94; Idar. 2 (3 copies); 3 (3 copies); 4, 5; Idar. A. 2 (3 copies); 9; 10; Kath. Nos. 1143; 1147; 1148; KO. 51; Lal. 75; MHB. 56, Mud. 501; 516; 522; 527; 529; Padma. 12; Pet. III. No. 505; IV. No. 1429; = IV. A. p. 147 (quotation); Rice. p. 314; SG. Nos. 1304; 1305; SRA. 118; 163; 246.
    - (1) Tippani by Prabhācandra. Rice. p. 314; SRA. 256 (without text).
  - সিৰাদ্বিহান্তাকাত্মহাহিকা is a collection of 50 stanzas on the life of the 63 important persons of Jainism. It was composed by a pupil of Kalyāņavijaya. DB. 35 (109); JG. p. 142.
  - (1) त्रिपष्टिशलाकापुराण of Jinasena. KO. 51. See Adipurăna (1).
  - See Trisa-(II) त्रिषष्टिशलाकापुराण of Mallisena. stimahapurana of Mallisena. KO. 58.
  - (III) श्रिषद्विशकाकापुराण See Camundarāyapurana.
  - Gāthās on the 63 Salakā Purusas of Jainism. Vel. No. 1733.

(I) त्रिवाद्येशाळाकापुरुवचारित्र is a big poem in 11 Parvans composed by the famous Hemacandra of the court of King Kumārapāla of Guirat. The whole poem is published by the JDPS., Bhavnagar, 1906-1913. Parvan I of the poem is translated into English by H. Johnson and published in the Gaek. O. Series, Baroda, Vol. I, 1931, Vol. II, 1937. Parvan XI called the Parisistaparvan is separately edited by H. Jacobi in the Bibliotheca Indica Series, Calcutta, 1891, 2nd edition with supplements by Leumann and Tawney, 1932. Selected stories from the Parisista Parvan are translated into German by Hertel, Leipzig, 1908. Also consult Leumann, ZDMG., Vols. 60-62. Parvan VII is also separately published as the Jaina Ramayana, Poona, 1890, and Calcutta, 1873.

Parvan I Adisvaracaritra in 6 cantos. Bod. No. 1390; DA. 42 (1); DB. 25 (3, 4; 8; 9); Hamsa. Nos. 600; 1031.

Parvan II Ajitanāthacaritra in 6 cantos. Agra. No. 1448; DA. 42 (2; 3); JA. 97 (9), Hamsa. No. 601; Limdi. No. 1231; Pet. I. A. p. 19; Vel No. 1728.

Parvan III Sambhavādi—astānām caritram. Agra. No. 1450; Bub. V. No. 47; DC. pp. 9; 23; JA. 97 (9); 101 (2); Hamse. No. 602; PAZA. 14 (palm); Pet. III. A. p. 124.

Parvan IV. Agra. No. 1459; JA. 107 (9); Hamsa. No. 603; Pet. I. A. p. 93.

Parvan V Śāntināthacaritra. Buh. V. No. 47; JA. 102 (1); Hamsa. No. 604; PAZB. 13 (4);

Parvan VI. Buh. V. No. 47; JA. 102 (1); Hamsa. No. 605; PAP. 20 (19); PAPM. 19, Vel. No. 1728.

Parvan VII Rāmacarita or Rāmāyana. Agra. No. 1451; Bhand. III. No. 432; V. No. 1286; Buh. V. No. 47, DA. 44 (12), JA. 102(1), Hamsa. No. 606; PAP. 20(6); PAPM. 19, PAS. No. 13; Pet. I. A. p. 23; III. A. p. 145, IV. Nos. 1257; 1258; Samb. Nos. 285, 467; Vel. Nos. 1728; 1729, 1730, 1731.

Parvan VIII Nemināthacaritra. Agra. Nos. 1454; 1455; Bhand. III. No 432; VI. No. 1306, Bod. No. 1391; Buh. II. No. 353; V. No. 47; DA. 45 (1-10); DB. 26 (11; 16; 17; 18); DC. p. 14; JA. 102 (2); Hamsa. No. 607; Mitra. VIII. p. 122; PAP. 32 (4; 6; 10); PAPM. 19; PAS. No. 114; Pet. III. A. p. 144; IV. No. 1259; V. Nos. 707; 708; PR. No. 30; Vel. No. 1726.

Parvan IX Pārśvanāthacaritra. Buh. V. No. 47; Hamsa. No. 608; PAP. 31 (8;9); 32 (8;9); PAPM. 19; PAS. Nos. 176; 211.

Parvan X Mahāvīracaritra. Agra. Nos. 1460; 1461; Bod. No. 1310; Buh. IV. No. 246; V. No. 47; Cal. X. No. 62; DB. 27 (12; 13); DC. pp. 21; 51; Hamsa. Nos. 609; 771; JA. 97 (10); Kiel. II. No. 393; Pet. I. A. pp. 2; 3; III. A. p. 25; IV. No. 1260; V. A. pp. 4; 59; Samb. Nos. 302; 383; Vel. No. 1724.

Parvan XI Parisistaparvan or Sthavirāvalicaritra. Agra. Nos. 1465 to 1468; Bengal. No. 6854; BO. p. 72; Buh. II. No. 354; III. No. 161; V. No. 47; DA. 47 (1-10); DB. 27 (15, 16; 17); Hamsa. No. 145; Kiel. III. No. 162; Samb. No. 131; Vel. Nos. 1725, 1727; 1732; Weber. II. No. 1990.

The following mss. are unidentified:—Buh. III. No. 159; IV. No. 246 (Srenikaca.); DA. 31 (130); PAP. 32 (1, 2); 77 (18); PAS. No. 162, VA. 8 (14); 9 (1; 2); VB. 15 (9); 16 (10), VC. 7 (9).

- (II) Andrews (III) Wimalasuri. Patan. Cat. I. p. 300, Intro. p. 54.
- (III) विविद्यालाकायुक्तकारिक (Gadya) by Vajrasena. DC. p. 20; DL p. 53.
- (IV) श्रिपद्यकासायुक्यचारित्र (Gadya) by Siddhasena (probably, the same as above). Kundi. No. 363.
- (V) **त्रिवद्यिशलाकायुरुपचरित्र** by Silācārya. See Mahāpuruṣacaritra.
- विषक्ति by Aśādhara Paṇḍita. It was composed in Sam. 1292 at Nalakaccha. Published in the MDG. Series, No. 36, Bombay, 1937. Bhand. V. No. 1107; Idar. 18; List (several at Jaipur).
  - (1) Panjikā Svopajna. Idar. 18.
- श्रिस्ट्यालोक by Yasovijayagaṇi, pupil of Nayavijayagaṇi of the Tapă Gaccha. JG. p. 107.
- त्रैकालिकचतुर्विशतिजिनपूजा Pet. V. No. 941.
- (I) 南南東東東東東 by Indravāmadeva. See Trilokadīpikā. Buh. VI. No. 603; Chani. No. 698; CP. p. 652; Hamsa. No. 31; Idar. A. 19; Kath. No. 1084; Lal. 79; 336; Pet. III. No. 506; V. No. 942; Rice. p. 318; SG. Nos. 24; 2022; Tera. 12; 13; 20.
- (11) बैलोक्यशेषक of Hemaprabha. See Trailokyaprakāśa.
- त्रेलाक्यदगिषका See Trailokyadipaka.
- बैलोक्यद्यिकासंग्रहणी by Sricandrasûri. See Saingrahanîratna. Bengal. No. 6789; Bhand. VI. No. 1372; BO. p. 59; Buh. II No. 405; Cal. X. No. 121; Pet. L.A. p. 75.
- बेलोक्यद्विकासामाचारी by Jinabhadraganikṣamāśramaṇa. It is published with the Brhatsanigrahaṇi, by Manchand Velchand, Gopipura, Surat, Sani. 1972.
- (1) केटोक्यमकाश on Astrology composed in Sam. 1305, by Hemaprabhasuri, pupil of Devendrasuri. The other names of the work are Navyatājika, Trailokyadīpaka, Bhuvanadīpaka and Meghamālā (Gram.

- 1250). PRA. No. 1223. It is published by Bhimsi Manek, Bombay. Bhand. V. No. 1362; Chani. No. 457; DB. 19 (12); 24 (202; 236; 237); Hamsa. No. 652; JG. p. 356; PAPR. 21 (22); PRA. No. 1223 (dated Sam. 1564); SA. No. 1807; Surat. 3; VB. 16 (3). See under Meghamālā.
- (II) ইন্তাৰ্যসকাহা (Dinacaryā) Anon JB. 142; KB. 5 (21).
- (III) केलोक्यप्रकाश is another name of the Caityavandanacaturvimisatikā (s. v.) by Ksamā-kalyāṇa. It is published by Bhimsi Manek, Bombay and others.
- Bahadur Hiralal, CP. Catalogue, Intro. p. 15ff.; JH. Vol. 13, p. 527ff. It contains 9 chapters (Grain. 8000). It is quoted in the Dhavala by Vīrasena. It is now being published in the Jainasiddhānta-bhāskara, Arrah. AD. No. 61; CP. p. 652 (2 mss.); Mud. 286; 479; Pet. IV. No. 1430 (=IV. A. p. 150 quotation; ms. dated Sain. 1519); Rice. p. 318; SG. No. 652; SGR. I. p. 126ff. (quotation); Tera. 14; 15; 16.

बेलोक्यसार by Nemicandra. See Trilokasāra. बेलोक्यसारपूजा by Sumatisāgara. SG. No. 43.

- भेक्षाक्यसारमहायूजा by Sahasrakırti. Kath. No. 1087; Pet. II. No. 269.
- (1) त्रेवणिकाचार of Brahmasūri. See Trivarṇācāra.
- (II) त्रेवाणिकाचार of Kumudacandra. KO. 107. See Winternitz, History, II. p. 577.
- (III) बैवर्णिकाचार of Nemicandra AD. No. 89; Mud. 90.
- बेद्यगेष्ठी composed in Sam. 1455, by Munisundarasūri of the Tapā Gaccha. It is also called Pañcadarsanasvarūpa at PRA. No. 793 and Kath. No. 1389, and is a discourse on Deva, Guru and Dharma. It is published by Shah Devakarana Mulaji, Bombay, Sam. 1966. Baroda, No. 3019;

BK. No. 154; Chani. No. 103; DB. 22 (99; 100); Hamsa. No. 286; JG. p. 81; Kath. No. 1389; Kiel. II. No. 379; PAP. 79 (79); PAPR 5 (2); PAPS. 69 (82); SA. No. 243; Surat. 1, 11.

रङ्ग is a small poem in Apabhramsa. Baroda. No. 6119.

- (I) quest Anonymous. Agra. Nos. 1179-1191; Bengal. Nos. 4311; 6931; 7002; 7280; Bik. No. 165; Buh. III. No. 183; KB. 3 (59); Kiel. I. No. 33; SA. Nos. 404; 1838; 2756; 2890; 2952.
  - (1) Tikā by Samayasundara of the Kharatara Gaccha. KB. 3 (59).
  - (2) Tīkā by Rūpacandra. JG. p. 124.
  - (3) Avacūri. JG. p 124; SA. No. 404.
- (11) व्यक्त in 38 Gāthās composed in Sain. 1707 by Amṛtasāgaragaṇi. DB. 34 (53).

रण्डकचतुर्विशति by Gajasara; cf. Vicarasattrinisikā. रण्डकविचार Flo. No. 600.

वण्डकविचारषट्ञिंशिका See Vicāraṣaṭtrimśikā. वण्डकसूत्र Bengal. No. 7535.

- (I) वण्डकस्त्रात by Jinesvara. See Rucitadandakastuti
- (II) दण्डकस्तात (of Vira) composed in Sain. 1709 by Mānavijaya, pupil of Jūānavijaya, pupil of Vrddhivijaya of the Tapā Gaccha. PRA. No. 564.
- (III) क्ष्वस्त्रीत (Anon). Bengal. Nos. 6973; 7061; 7654; Bhand. Vl. No. 1166.
  - (1) Tikā Anon. Bengal. No. 7654; Bhand. VI. No. 1166; Kath. No. 1268.
- दमयन्तीकथा (Non-Jain) of Trivikramabhatta. It is published at the N. S. Press, Bombay, together with Caṇḍapāla's commentary.
  - (1) Tippanaka by Candapala Jaina of the Pauraväla family. Its Granthägra, given at Bt. No. 526, is 1900. Bt. No. 526, CC. I. p. 244, H. pp. 52; 205; III. p. 53; Chani. No. 225; DA. 66(1);

DB. 38 (14); Jess I. No. 872; Lal. 214; PAS. No. 416 (cf. Patan Cat. I. p. 162); PAZB. 1 (32); Samb. No. 151.

. 7

(2) Tikā (Gram 8800) composed in Sam. 1646 by Gunavinaya, pupil of Jayasomagani of the Kharatara Gaccha. It is based on No. (1); cf. Bhand. IV. p. 143. Bendall. No. 282; Bengal. III. C. 108; Bhand. IV. No. 274; Buh. IV. No. 34; CC. I. p. 244; II. p. 52; Hultzsch. III. No. 1611; JG. p. 334; Mitra. VIII. p. 133; PAPS. 47 (16); PAZB. 1 (1); VA. 9 (18; 19; 27); Vel. No. 1248.

(3) Tikā by Prabodhamāṇikya (Gram. 1000). Probably same as (2) above. JG. p. 334. This seems to be a mistake. Prabodhamāṇikya is the name of the Gurn of Guṇavinaya.

(4) Tippana Anon. DA. 66 (1). Probably same as No. (1).

दमयन्ती चरित्र in Prākrta ( Be:-paṇamaha santijiṇin-dam). If contains 20 chapters, each containing 105 Gāthās. PAS. No. 404; Patan Cat I p. 10 ( quotation).

दमयन्तीप्रवन्ध Anon. JG. p. 224. वर्शनदश्रिकस्याख्या KB. 3 (46).

दर्शनमाभृत of Kundakunda (See Satprāblirta and Astaprāblirta). BO. p. 30; CP. p. 652; DB. 23 (7-11), KO. 12; 21.

क्शेनमान्स in Sanskrit (Gram. 700). JG p. 179. क्शेनरत्न(कर composed in Sain. 1570 by Siddhāntasāra, pupil of Indranandin, pupil of Somajaya, pupil of Jayacandrasūri of the Tapā Gaccha (Gram. 19864). Agra. No. 809; Baroda. No. 2814; Bhand. III. No. 433; V. No. 1287; VI. No. 1167; Chani. No. 499; JG. p. 111; PAP. 12 (14); 73 (5); PAPR. 3 (11); PAPS. 40 (9); SA. No. 366; SB. 2 (50); Surat. 1, 5.

- (I) व्हानहान्त्रि of Haribhadra. SA. No. 149; Weber. II. No. 1935 (Pravacanasăra only).
- (11) दर्शनशृद्धि of Tilakacarya, pupil of Cakreśvarasūri. PAP. 45 (1).

- (1) Svopajna Tikā. PAP. 45 (1). (III) ধ্রনিমূব্রি by Devabhadra of the Candra Gaccha (Gram. 527). From Patan Cat. I. pp. 6-7, it is however certain that this is not different from the next. Devabhadra is the author of commentary No. (2) on it. BK. No. 59; DC. p. 18; Jesal. No. 686; Kundi. No. 322; PAP. 9 (2); PAS. No. 260; PAZB. 12 (11).
  - (1) Tikā by Devabhadra and his pupil Santicandra. See next Darsanasuddhi Tikā (2). (Gram. 3008). BK. No. 59; Kundi. No. 322; PAS. No. 260; PAZB. 12 (11).
- (IV) ব্যাৰহ্যান্ত also called Samyaktvaprakarana (Be:--pannabhavannavatiram.) by Candraprabha, pupil of Jayasiiiha of the Cāndra Kula, Vajra Sākhā. It is in 226 Gāthās. It is published with the commentary of Devabhadra, by Hiralal Hanrsarāja, Jamnagar, 1913. AM. 136; Chani. No. 309; JA. 108 (2); JG. p. 179; Kundi. No. 322; Limdi. No. 78, PAPR. 18 (40); PAZB. 3 (4); Patan Cat. I. pp. 23; 31; Pet. I. No. 276; I. A. p. 41.
  - (1) Tika (Grain, 12100) composed in Sam. 1184 by Vimalagani, pupil of Dharmaghosasuri, pupil of Candraprabha, the author of the text (Be:--cañcuccandramarici). Chani. No. 309; JA. PAZB. 3 (4).
  - (2) Tikā (Gram. 3008; Be :- namaḥ śrivardhamānāya) composed by Devabhadra, pupil of Vimalagani author of No. (1) and successor of Dharmaghosa, pupil of Candraprabha. This was composed with the help of Santibhadrasuri, the author's pupil. AM. 136; JA. 108 (2); JG. p. 179; Kundi. No. 322; Limdi. No. 78; PAPR. 18 (40); Patan Cat. L p. 5 (quotation) This

- is a PAS. palm ins. dated Sain. 1224. See above Darsanasuddhi (III), for other mss.
- (V) दर्शनद्वादि Anonymous. DC. p. 13; Patan Cat. I. p. 31 (280 Gāthās); SB. 2 (52 two copies); Surat. 1, 5.
  - (1) Tikā Anon. Bik. No. 1652; DC. p. 13; SB. 2 (52 two copies); Surat. 1, 5.
- (I) दर्शनसप्तिका also called Samyaktvasaptati, ascribed to Haribhadra. It contains 120 Gäthas according to Bt. No. 85, though its name shows that it ought to contain only 70 or a few more. See Samyaktvasuptatikā. Agra. Nos. 1881;1882; Bhand. V. No. 1196; BK. No. 152; Bt. No. 85; CP. pp. 706; 707; JA. 106 (4); Jesal. No. 730; JG. pp. 99; 143; PAPS. 48 (57); Pet. I. No. 275; III. A. p. 13; V. A. p. 42; Samb. No. 264; VB. 17 (41); VD. 7 (3).
  - (1) Tikā composed by Sivamaņdanagani, pupil of Munisundarasuri of the Tapā Gaccha BK. No. 152; CP. p. 706; Jesal No. 730; J. p. 99; PAPS. 48 (57).
  - (2) Bālāvabodha composed by Ratnacandramuni. VD. 7 (3).
- (II) प्रश्निसप्तिका by Municandrasuri. Hamsa. No. 398.
  - (1) Avacuri. Hamsa. No. 398.
- 82 (1); JG. p. 179; Pet. I. A. p. 81; व्यानसार in 51 Gathas is 'a Digambara manual of (heretic) Doctrines'. It was composed in Sam. 990, at Dhara, by Devasena, pupil of Vimalasena of the Müla Sangha. Cf. Pet. III. Intro. p. 22ff. It is published by Pandit Nathuram Premi, Hirabag, Bombay, 1920. The text is also critically edited from several mss. by Prof. A. N. Upedhye at ABORI., Vol. XV. pp. 198-206. Devasena mentions not less than 10 heretic sects which include even the Svetāmbaras. Of the Sanghas, he

mentions the Drāvida, Yāpaniya, Kāgthā, Mathura and Bhillava as the heretics. Bhand. V. Nos. 1072; 1073; CMB. 183; CP. p. 652; Kath. No. 1088; Pet. III. No. 507; III. A. p. 374.

दर्शनस्तोत्र in 12 stanzas Anonymous. Flo. No. 695.

दशनावक Anonymous. Bhand. VI. No. 1003 ( 43 ). काआअयं JB. 154 (foll. 11); Limdi, Nos. 2558; 3283; 3406.

दशकरणीसंबद्ध is a work mentioned in the Jayadhavalā of Virasena; cf. Satkhandāgama (Amraoti, 1939), Intro. p. 63.

दशादिक्पालस्थापना Bhand. VI. No. 1003 ( 26 ).

**बहारहान्त** Bengal. No. 7387; BSC. No. 465; Hamsa No. 1343; Surat. 1, 5.

दशहरान्तकथा from Hemacandra's Puspamala. Bod. No. 1418.

(I) दशहद्यान्तकचानक composed by Abhayadharma Vācaka in Sam. 1579. Cal. X. No. 123.

(II) ব্যৱসাদক Anonymous.

Agra. No. 1650; Bengal. No. 7387; DA. 75 (39); Kath. No. 1337; KB. 3

दशहृद्धान्तगीता in Prakrta (only 4 folios) composed (III) दश्चक्रमणव्रताद्यापन in Sanskrit composed by by Somavimala. Buh. H. No. 290, JG. p. 179.

दशहष्टान्तचरित्र composed in Sain. 1571, by Anantahamsa, pupil of Jinamānikya, during the reign of Hemavimalasuri of the Tapa Gaecha. PRA. Nos. 735; 1325 Distantaratnākara, which is another name of the work.

दशपवेकथा is a collection of stories in illustration of the ten important religious festivals of the Jains. It was composed by Ksamakalvana, pupil of Amrtadharma of the the Kharatara Gaccha in Sain. 1835. Vel. No. 1734.

द्शपत्याख्यान Bengal. Nos. 7033; 7154; 7473. दशप्रत्याक्याक्थालावक Limdi. Nos. 607; 1097; 1308; 1497.

- दशभक्ति It is published with Prabhācandra's commentary and a Marathi translation at Sholapur, 1921. Mysore. II. p. 282; SG. No. 1237.
  - (1) Tīkā by Prabhācandra. No. mss. are known to me.
- दशलक्षणकथापूजा Anon. Bengal. No. 7155; CP. p. 652.
- ( I ) ব্যুভ্রম্বাভায় in Apabhrainsa, composed by Sinhasena, alias Raidhu Kavi. It contains 68 stanzas and is published by the Ratnākara Karyālaya, Jain Grantha Bombay, 1923. Buh. VI. No. 605; Bhand IV. No. 295; CMB. 148; DLB. 7; Pet. III. No. 508; SG. No. 2172; Tera. 27 to 30; 36 to 39.
- (II) दशलक्षणजयमाला by Bhavasarman in Apabhramsa. Strass. p. 303.
- (III) বহাভশ্লতার্যমান্তা Anonymous, CMB, 162; Strass p. 303.
- (I) इश्लक्षणवताचापन in Sanskrit composed by List (S. J.). Jñānabhusana.
- (II) दशलक्षणवतीचापन in Sanskrit composed by Dharmacandra. List (S. J.).
- Ratnakirti. List (S. J.).
- (IV) दशहक्षणवतोद्यापन in Sanskrit composed by Visvabhusana. Idar 74, List (S. J.).
- दशस्त्रणाद्यापन composed by Samatisagara. AD. Nos. 42, 73; Bhand. IV. No. 296; Idar. 74 (4c.); 162; 182; SG. Nos. 47; 2178. Nayamundid, Delhi

वशलाक्षणिकगाथा CP. p. 653.

- (1) दशलाञ्चाणकपूजा of Mallibhiisana. Idar. 78.
- (11) दशलाक्षाणिकपूजा composed by Yasahkirti. SG. No. 1651.
- Somasena. (III) व्हालाक्षाणिकपूजा composed by Idar, 182.
- (IV) व्हास्त्राक्षणकपुत्रा of Srutasagara. AD. No. 176.

दशलाक्षाणिकाविधान Bhand, V. No. 1074.

द्वावती (यमा) भः मदल सीती तं . शताय ७ ४, त्राषं यी नेती शास्त्रभेडा, मण्डा। शास्त्रभेडा, मण्डा। शास्त्रभेडा, मण्डा। सीती, मं श्राम्थिया, मण्डा। सिता शास्त्रभेडा, मण्डा।

उ उपर्था अउने मा- मागडेव दुंभनण, जंगामनीमान्। उहानी

दापरी प्रवाल - जिनतन नमामित्रे स्थापत्रा उदली दुजारस्वत उद्यापत्र -दे विक् , पेजामतीमंग्डे। देत्र , उद्यान न दुषाति द्या - 3 दम मह शिक्ष वा त्या हिन्द मा - वि न म मह दुषाति दुषा - वि न म मह क्षण्येश , पं नामनी महि दिली दुषाति में स्मापन - क्षी कार्य-दुषाति में स्मापन - के सामानि दुषाति का स्मापनी महि दुषाति का में नामनी महि दुषाति का में मामनी दुषाति का में मामनी दुषाति का में मामनी दुषाति का मामनी में मानी दुषाति का मामनी मानी



•

•

.

क्शलाक्षणिकविधान उचापन of Jaanasagara. Idar. 74 ( 2 copies ).

दशविषजातिषमेस्वाष्याय composed by Jñānavimalasūri. VB. 17 ( 34 ).

दशविषयमें of Padmanandin. Limdi. No. 610.

दशिवधमत्याच्यान Hamsa. No. 412; SA. No. 1987. दशिवधसत्यस्वद्वप Limdi. No. 1165.

दश्येकालिकसूत्र is the third Mulasutra ascribed to

Sayyambhavasvāmin; cf. Weber. II. p. 807ff., IA. Vol. 21. p. 339ff., Winternitz, History, IL p. 476; Kap. No. 704 etc. Text only, is published by Jivaraj Ghelabhai, Ahmedabad, 1912; text with commentaries of Haribhadra and Samayasundara is also published by Bhimsi Manek, Bombay, 1900. The text with Samayasundara's commentary is published by Hiralal Hamsaraj, Jamanagar, 1915; and also in Jinayasasuri Granthamālā, Cambuy, 1919; the text with Bhadrabahu's Niryukti and Haribhadra's commentary is published in the DLP. Series No. 47, Bombay, 1918. E. Leumann has edited the Niryukti and the Sutra with a learned introduction at ZDMG., Vol. 46, pp. 581-663. It is again edited in Devanagari characters and translated into English with introduction and notes by W. Schubring, Ahmedbad, 1932. Curni alone is published at Indore, 1933. The Daśavaikālikasūtra: A Study, by Prof. M. V. Patwardhan (Sangli, 1933, 1936) is also a very useful contribution.

Agra. Nos. 335-341; 343-362; AM. 11; 22; 40; 47; 49; 60; 94; 114; 152; 162; 167; 169; 172; 177; 199; 210; 275; 308; 316; 345, 365; 368; 380; Baroda. Nos. 968; 2815; Bengal. Nos. 2588; 4163; 6780; 6857; 6918; 7361; 7465; 7568; 7686; Bhand. III. Nos. 434; 435; VI. Nos. 1170; 1171; Bik. Nos. 1591; 1604; 1654; BK. Nos.

1097; 1810; Buh. II. Nos. 197; 198; VI. No. 721; Cal. X. Nos. 20; 118; 124; Chani. No. 949; DA. 19 (48-75); 26 (63); 74 (3-5); DB. 8 (28-29), DC. pp. 25; 41; DI. p. 22 (dated Sam. 1188); Hamsa. Nos. 547; 793;891,979; 1023; 1270; 1341, JA. 39 (2), 96 (3; 4, 10); 112 (14); JB. 74; Jesal. Nos. 13; 51; 149; 156; 233; 234; 239; 458; 776; 777; 778; 1253; 1356, JHA. 21 (12c.); JHB. 15 (12c.); Kaira. A. 59; 141; Kap. Nos. 702-709, 716-717; 720-724; KB. 1 (7); 3 (40); Kiel. I. No. 36; Kundi. Nos. 71; 173; 196; 212; 270; 271, 322; 358; Limdi. Nos. 72, 127; 138; 160, 161; 187; 199, 200; 201, 220; 222; 335; 341; 342, 360; 361; 380; 381; 382; 383; 410; 423; 424; 438; 464; 469; 470; 471; 485; 486; 493, 500; Mitra. VIII. pp. 119, 168; IX. pp. 176; 183, X. p. 169; PAP. 6 (1-14, 16-24; 26-27; 29-34; 38-49;53); PAPL, 8 (18); PAPM, 44 (dated Sam. 1304); 65 (2 dated. Sam. 1248); PAPR. 7 (13); PAPS. 35 (2), 36 (4-31); 37(3; 13; 19); 76(1); 84(8); PAS. Nos. 50; 68; 134; 135; 208; 314, 364; PAZA. 6 (10,11); PAZB. 7(3); 9(4); 10(2); 14(22); 18 (9); Pet. I. A. pp. 51; 83; 96; 97; 98; 100; III. A. p. 52; V. No. 713; V. A. pp. 61; 68; PRA. Nos. 439; 686; 1205; SA. Nos. 62; 503; 1506; 1547; 2735; Samb. Nos. 1; 169; 213; 301, Strass. p. 312; Surat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; VA. 9 (3; 11-16; 17; 22; 30); VB. 16 (12; 19; 23; 29; 32; 33; 34); 17 (4, 10; 18; 23); VC. 7 (7; 16; 18); VD. 7 (7; 9; 10); Vel. Nos. 1475-1481; Weber. II. Nos. 1919; 1220; 1221.

(1) Niryukti by Bhadrabháhu in 445 Gāthās, of which about 63 Gāthās go by

- the name of the Mulabhäsya Gāthās. The latter are evidenly supplements to the original work; cf. A.M. Ghatage, IHQ. Vol. XII. p. 631. Agra. No. 342; Bt. No. 26 (1), DA.19 (36; 37); DB. 8 (21; 22); 9 (7; 8); DC. p. 41; JA. 25 (9); 96 (5); Jesal. Nos. 149; 156; 225; Kap. Nos. 710; 711; KB. 3 (40); Kiel. II. No. 76; Kundi. No. 124; PAP. 6 (9; 18; 46); PAS. Nos. 50; 68; PAZA. 6(11); PAZB. 9 (4); 18 (9); Pet. I. A. pp. 51; 97; III. A. p. 165; IV. No. 1261; PRA. No. 686; SA. Nos. 503; 1641; Samb. No. 64; Surat. 1, 6.
- (2) Cūrni (Gram. 7000). Bt. No. 26 (2); DB. 8 (20); DC. pp. 33; 34; JG. p. 34; Hamsa. No. 1594; JHB. 15; Kundi. No. 335; Limdi. No. 3; PAP. 6 (7); PAPR. 7 (13); PAPS. 36 (14; 15); 37 (13; 19); PAZA. 6 (10); PAZB. 7 (3); 9 (3); SA. No. 1673; Samb. No. 394.
- (3) Tīkā (Be:- jayati vijitānya.) by Haribhadra Yākiniputra (Gram. 6850). AM. 11; 60; Bhand. VI. No. 1169; Bod. Nos. 1354; 1355; Bt. No. 26 (3); Buh. II. No. 198; III. No. 104; VI. No. 721; DA. 19 (2); 74 (4); DB. 8 (13; 14); DC. pp. 16; 19; 33; 41; Hamsa. Nos. 594; 799; 897; JA. 36 (2); 96 (5); Jesal. Nos. 51; 234; 239; 259; 458; 778; JG. p. 34; JHA. 21 (3e.); Kaira. A. 141; KB. 1 (7); Kundi. Nos. 71; 173; 212; 270; 271; 322; Limdi. Nos. 22 (dated Sam. 1522); 380 (dated Sam. 1525); Mitra. IX. p. 176; PAP. 6 (3, 23; 39); PAPL. 8 (80), PAPS. 36 (31), 76 (1), PAS. Nos. 50, 134; 135; 208; 364; PAZB. 14 (22); 16 (19); Pet. III. A. p. 165; SA. Nos. 163; 1523; Samb. No. 393; Strass. p. 201, VA. 9 (30), VB. 16 (32; 34); VC. 7 (11), Vel. No. 1480, Weber. II. No. 1919.

- (4) Tikā (Gram. 2600) by Sumatisūri, pupil of Bodhakācārya. BK. No. 1810; Bt. No. 26 (5); DA. 19 (3-10; 21-22); 26 (63); 74 (5); DB. 8 (15); DC. p. 18; DL. p. 22 (dated Sam. 1188); Jesal. No. 233; JHA. 21; JHB. 15; Kap. Nos. 716-719; Kundi. No. 358; PAP. 6 (12); PAPM. 65 (2; this is dated Sam. 1248); PAPS. 35 (2); 36 (17); PAS. No. 314 (palm ms. dated Sam. 1188; cf. Patan Cat. I. pp. 11-12 for quotations); Pet. V. No. 710; SA. Nos. 1523; 2505; VB. 17 (4; 23).
- (5) Tikā composed in San. 1304 (1346 according to JG.) by Tilakācārya, pupil of Sivaprabhasūri (Gram. 7000). Baroda. No. 968; Bhand. III. No. 435; Bod. No. 1353; Cal. X. No. 21; DA. 19(1); DC. p. 15 (ms. with pictures); DI. p. 22; JA. 39(1); Jesal. No. 13; Hamsa. No. 366; Kundi. No. 196; PAPM. 44 (dated San. 1304); PAPS. 37(3); Patan Cat. I. p. 356 (quotation); PAZB. 10(2); Pet. III. A. p. 49; V.A. p. 65; SA. No. 1731; VA. 9(17; 22); VB. 16(12; 29, 33).
- (6) Niryukti-Avacuri; this is a brief commentary on Bhadrabāhu's Niryukt composed in Sani. 1441 by Jūānasāgarasūri, pupil of Devasundarasūri of the Tapā Gaccha. Chani. No. 949; JHA. 21; PRA. No. 1205 (No. 30); SA. No. 1641.
- (7) Vṛtti (Gram. 2100) composed by Vinayahamsa, pupil of Mahimaratna of the Vidhipaksa (Aficala) Gaccha in Sam. 1572. JB. 74; JG. p. 34; Mitra. VIII. p. 168.
- (8) Sabdārthavṛtti composed in Sam. 1681 by Samayasundara, pupil of Sakalacandra of the Kharatara Gaccha. AM. 94; Baroda. No. 2815; Bengal. No. 2574; BK. No. 1097; DB. 8 (16);

- Hamsa. No. 582; JG. p. 36; Mitra. IX. p. 183; X. p. 169; SA. Nos. 1521; 1737.
- (9) Bālāvabodha composed in Sam. 1711 by Yatindra, pupil of Hemanandana, pupil of Ratnasāgaragaņi of the Kharatara Gaccha. Vel. No. 1481.
- (10) Vrtti by Jinadevasūri (?). Gram. 3600. VC. 7 (16; 18).
- (11) Avacūri by Śāntidevasūri. JG. p. 36, SA. Nos. 390; 1556; 2562; VD. 7 (7).
- (12) Vrtti-Dipikā by Mānikyasekhara (foll. 111). DA. 74 (3), JG. p. 36.
- (13) Niryukti-Avacūri. Anon. DC. p. 33; JG. p. 36; Kap. Nos. 720-723; 726-729; Pet. IV. No. 1262; Weber. II. Nos. 1919; 1921.
- (14) Vrtti Anonymous. Agra. Nos. 343; 346; DA. 19 (11-21; 23; 25); DB. 8 (17-20); DC. p. 34; JHA. 21 (6c.), JHB. 15; Pet. L. A. p. 83, IV. No. 1262; V. Nos. 711; 712; 713; SA. No. 1673; Strass. pp. 200; 312; VA. 9 (11-16); VB. 16 (1923).
- (15) Bālāvabodha by Merusundara, pupil of Ratnamūrti of the Kharatara Gaccha. Bik. No. 1604.
- (16) Bālāvabodha by Pārśvacandrasūri. VA. 9 (3); VB. 16 (36); VD. 7 (9; 10).
- (17) Vṛtti. Anon. It ends 'bhavām-budhes samullanghya te yānti paramavya-yam'. The ms. is dated Sain. 1200. Pet. I. A. p. 83.
- (18) Tīkā by Sumativijaya (Sumatisūri?). Kath. No. 1373.
- (19) Stabaka by Somavimalasūri. Kaira, A. 59.
- (20) Stabaka composed in Sam. 1667 by Rājacandrasūri. Limdi. Nos. 342; 383; PAPS. 36 (8).

- (21) Bālāvabodha by Rājaharisopādhyāya. PAPS. 36 (10; 12); VB. 17 (10; 18); Weber. II. No. 1920 (dated Saria. 1662).
- (22) Daśavaikālikagītāni composed in Sam. 1723 by Kamalaharsa, pupil of Mānavijaya of the Kharatara Gaccha. PRA. No. 439.

दशभाद्वपरित Anonymous. DB. 31 (49), Surat. 1 (814), VB. 17 (3).

- प्राथायककुछक It is published with 16 other Kulakas by Shah Balabhai Kakalbhai, Ahmedabad. JG. p. 199.
- (I) दशकावकचरित contains lives of the ten ideal Jain laymen, composed in Sain. 1542 by Subhavardhana, pupil of Sādhuvijaya (Grain. 800). It is in Prākṛta. Chani. No. 561; JG. p. 224; PRA. No. 405; SA. No. 814.
- (II) বৃহাস্পাৰকভাবৈ Anonymous. JG. p. 224; VB. 17 (3). see Upāsakadasākathā.

दशसमाधिस्थानक Surat. 9.

वदासूत्री See Tattvārthasūtra.

द्शार्णभद्वरित्र in Prākṛta. Hamsa. No. 1547.

दशावतारपरिशिष्ट Bengal. No. 7675.

द्शावरणभद्र Bengal. Nos. 7150; 7510. Is this Daśārṇabhadracaritra ?

दशाश्चतस्करण is the fourth Chedasutra. It contains ten Uddesas, the 8th of which is called the Kalpasütra. See Schubring, Lehre der Jainas, p. 76. The Kalpasutra (s. v.) is separately published with commentaries very often; but the Daśāśrutaskandha as a whole is not yet published so far as I know. The whole is ascribed to Bhadrabhāhu, who is said to have extracted it from the 9th Purva. The Sūtra is also known as Acāradaśa, owing to its 10 books on the conduct of the Jaina monks. Agra. Nos. 204; 205; AM. 159; 160; 229; 245; 272; 374; Bengal. Nos. 4158; 6918, 7350; 7464; Bhand. III. No. 436; V. No.

- 1163; Bik. No. 1470; BK. No. 302; BSC. No. 457; Buh. II. No. 199; III. No. 105; VI. No. 608; DA. 14 (34 to 37); 73 (10); DB. 7 (7-10); JA. 49 (2); 51 (1); JB. 71; Jesal. No. 1365; JHA. 19; JHB. 20 (3 c.); Kaira. A. 88; KB. 3 (5); Kiel. III. No. 157; Mitra. VIII. p. 80; IX. p. 178; PAP. 45 (2-3); 46 (1-4); PAPL. 3 (59); PAPS. 23 (1-3); PAZA. 6 (5; 6); PAZB. 10 (1); 19 (12); 23 (1; 2; 10); Pet. IV. No. 1263; V. No. 714; SA. Nos. 162; 1742; 1989; Samb. No. 339; Surat. 1, 2, 5, 6; VC. 7 (14; 17); Weber. II. Nos. 1880; 1881.
- (1) Niryukti by Bhadrabāhu. It contains 144 Gáthās. Buh. III. No. 105; DA. 14 (32), 73 (9); DB. 7 (9); DC. p. 42; Hamsa. No. 581; JA. 51 (1); JG. p. 14; KB. 3 (5); Kiel. III. No. 157; Kundi. No. 94; PAZB. 10 (1); Pet. IV. No. 1263; Surat. 1 (1231).
- (2) Cūrṇi. (Gran. 2225; 4321 including Sūtra and Niryukti). Bt. No. 36; Buh. III. No. 105; DC. pp. 2; 43; (compare Df. p. 24); Hamsa. No. 581; JA. 49 (2); 51 (1); JB. 71; Jesal. No. 1365; JG. p. 14; Kaira. A. 88; Kiel. III. No. 158; Kundi. No. 290; PAP. 45 (2; 3); PAPS. 23 (3); PAZA. 6 (6); PAZB. 10 (1); 19 (12); 23 (10); Pet. III. A. pp. 142; 181; IV. Nos. 1263; 1264; IV. A. p. 100; SA. No. 1742; Samb. No. 452.
- (3) Tika called Jinahitā composed by Brahmarşi or Brahmamuni, pupil of Pārśvacandra of the Tapā Gaccha (Grain, 5150; Be:—yathasthitāsesa). Agra. No. 204; BK. No. 302; Buh. IV. No. 156; DA. 14 (29; 30); 73 (10); DB. 7 (7; 8); Hamsa. No. 1577; JG. p. 14; JHA. 19 (dated Sam. 1651); JHB. 20; Kath. No. 1089; Limdi. Nos. 204;

- 456, SA. No. 162; VC. 7 (14; 17).
- (4) Tikā. Anonymous. Bik. No. 1653; BSC. Nos. 472; 717; DC. p. 43 (No. 340); Surat. 1, 7, 8.
  - (5) Paryāya. Kap. Nos. 494, 495.
- वशास्त्र Bt. No. 23. This is the 5th book of the Nirayāvalikāsūtra. It is counted as the 12th Upāniga and is usually known as Vrsṇidaśā.
  - (1) Vitti composed in Sam. 1228. Bt. No. 23.
- वादाजीअञ्चक is a hymn in praise of Jinadattasūri (be:— namāmyaham śrījinadattasūrim). Cal. X. No. 67.
- বার্থাথার্থনেবন is a hymn containing forty-five Sanskrit stanzas in praise of the image of Pārśvanātha called Dādā, at Baroda, composed by Rājasundara, pupil of Pandit Padmasāgara of the Tapā Gaccha. The hymn is a sort of Pādapūrti of the Bhaktāmarastotra. Vel. No. 1809.
- दादासाहेबस्तुतिमयकाच्य (Be:-- bhūyiṣṭhā yasya kirtiḥ). KB. 1 (66).
- qianeuga also called Dhanyasalicaritra (see No. 1), since it contains the life of one Dhanya, in illustration of the efficacy of religious gifts according to Jainism, composed by Jinakirti of the Tapā Gaccha. It is published in the DLP. Series, No. 9, Bombay, 1919. Bengal. No. 7520; Buh. II. No. 200; DA. 49 (1); KB. 3 (14); Limdi. Nos. 536; 636; 682; 856; PAZA. 10 (9); SA. No. 134; Surat. 1, 7, 4.
- दानकुलक Limdi. No. 930. See Dānasilatapobhāvanākulaka.
- वानचतुष्ट्यकथा by Vijayacandragani. JG. p. 253; Pet. III. No. 597 (dated Sain, 1618).
- वानद्वाञ्चिशिका by Paramānandasūri. KB. 3 (58); Mitra. X. p. 144.
- दानपञ्चाशत् in fifty-four stanzas by Padmanandin. Limdi. Nos. 586; 610; Pet. IV. Nos. 1442; 1443.

- दानप्याजिका in Sanskrit by Jayasimhasūri. Hamsa. No. 1004.
- (1) कानकार (Gram. 340). Composed in Sain. 1656, by Kanakakuśalagani, pupil of Vijayasenasūri of the Tapā Gaccha. It is published by Hiralal Hamsaraj, Jamnagar, 1911. Agra. Nos. 936-937, Chani. No. 282; DB. 16 (22); JG. p. 180; JHB. 46; PAP. 37 (85); PAPS. 68 (121); Surat. 1, 7.
- (II) दानमकाश (Probably the same as Pātradānaprakāśa). Pet. III. A. p. 53 (foll. 12 to 113; Grani. about 2800) = JA. 183. Incomplete.
- हानप्रदीप (Grain. 6665) composed in Sain. 1499 by Caritraratnagaņi, pupil of Jinasundarasūri and Somasundarasūri of the Tapa Gaccha. It contains 12 chapters, and is edited by Muni Caturavijaya in the JAS. Series, No. 65, Bhavnagar, Sain. 1974. Agra. No. 938; BK. No. 133; BO. p. 72; DB. 16 (20-21); Hamsa. No. 1559; JG. p. 180; PAP. 18 (27); 68 (9); PAPR. 10 (3); Pet. VI. No. 580; SB. 2 (76); VA. 9 (29).

दानमहिमाकुलक JG. p. 199.

- दानविधि in twentyfive Gāthās (Be:-- dhammova-ggahadānam). JA. 25 (11); JG. p. 149; Limdi. No. 1288; Pet. I. A. pp. 49; 58.
- दानशासन by Vāsupūjya. See Danasāra. SG. No. 2407.
- (1) दामशीस्त्रविभावना in fifty Prākrta stanzas (Be:-devādhidevām namiūņa vīram) by Aśoka Muni. DB. 57 (33); JG. p. 199; JHA. 33; Pet. IV. No. 1360; = IV. A. p. 122 (a quotation); SA. No. 1666; Vel. No. 1843.
- (11) वानशिखतपोभावना in twentyfour Gathas (Be :- namivi usabbai cauvisa). Pet. V. A. p. 140.
- (111) दानशीस्त्रतपोभावना Anon. Bengal. No. 7175; Kath, No. 1374.

- रानशीस्त्रपोभावनाकुलक consisting of 80 Prakrta stanzas in all (20 on each of the 4 topics composed by Devendrasuri of the Tapa Gaccha. It is published in 3 parts with both the commentaries by Hamsaraj, Jamnagar, 1915. It is also published in the Prakaranamālā by H. L. Vardhamankar, Ahmedabad, 1901. AM. 54; Bengal. No. 6640; Bhand. VI. No. 1172; Bik. No. 1590; BK. No. 551; Buh. III. No. 108; (cf. PRA. No. 852); IV. No. 155; (cf. PRA. No. 873); DA. 57 (28-44); DB. 33 (61; 63; 64); Hamsa. Nos. 374; 1011; 1342; JHB. 27 (2 c.); KB. 3 (15); KN. 14; Limdi. Nos. 1074; 1761; PAPS. 51 (22): Pet. III. A. pp. 217; 218; V. Nos. 715; 716; 717; PRA. Nos. 852; 873; 1171, VA. 9 (26), VC. 7 ( 13 ).
  - (1) Tikā called Dharmaratnamanjūṣā (Gram. 12000) composed in Sam. 1666 by Devavijayagani, pupil of Rajavijayagani of the Tapā Gaccha. AM. 54; Bhand. VI. Nos. 1134; 1172; Bik. No. 1590; BK. No. 551; Buh. III. No. 108; IV. No. 155 (cf. RRA. No. 873); DA. 57 (28; 29); DB. 33 (61); Hamsa. Nos. 374: 1342; JG. p. 199; JHB. 27; KB. 3 (15); KN. 14; PAPS. 51 (22); PRA. Nos. 873; 1171; VA. 9 (26); VC. 7 (13).
  - (2) Tikā by Lābhakuśalagaṇi (Gram. 5500). Bengal. No. 6640; JG. p. 199; JHB. 27; Pet. V. No. 717 (ms. dated Sam. 1766).

वानशीलतपाभावनाप्रकरण See Danasilatapobhavana.

- (I) दानपद्विशिका by Vinayaratna. PAPS. 81 (95). See below.
- (II) दानपदाचीशिका Anonymous. DB. 35 (126); JG. p. 140.
  - (1) Avacūri. DB. 35 (126).
  - (2) Avacūri by Vinayaratna. JG,

p. 140. Perhaps both the text and Avacuri of the Dānasaṭtrinsikā were composed by Vinayaratna.

दानसप्तिका DB. 31 (118); JG. p. 143.

(1) क्वसर by Väsupüjya, a Digambara writer. Rice. p. 312; SG. Nos. 1768; 2407; SRA. 50, 284.

(1) Vyākhyāna. Anon. Rīce. p. 312. (II) क्रानसार by Prabhācandra in Sanskrit. SRA. 149.

(1) Ṭikā by Dhāmnandin. SRA. 149. बानहीरावली Agra. No. 940.

वानाविकया by Subhasila (This is probably the same as Bharateśvaravrtti of Subhasila). JG. p. 253; Pet. III. No. 598.

(I) दानादिक्क in Apabhranisa by Pradyumna. Baroda. No. 6119.

(1) Ţīkā Svopajna. Baroda. No. 6119.

(II) वानादिकुलक in Sanskrit (Be:-om namo nābhibhūpāla.). Mitra. VIII. p. 147.

(III) कानादिकुळक Anon. DB. 33 (65); Hamsa. No. 1605; KB. 2 (10, foll. 80).

(IV) बानाविक्रलक in 50 Gāthās by Aśoka. See Dānasilatapobhāvanā (I). JHA. 33.

poem in seven cantos containing 46, 54, 53, 53, 97, 109 and 114 stanzas respectively (Be:—jarāmaraṇavarjitam). Bt. No. 644 (foll. 34); JG. p. 340; Patan Cat. I. p. 185 (quotation). The last ms. forms the second part of another which is dated San. 1191.

दानादिसंवाद SA. Nos. 2909; 2978; 3072.

of the Rudrapalliya Gaccha according to PRA. No. 409. BK. No. 1252; Bt. No. 221; Hamsa. Nos. 298; 321; JG. p. 180; JHA. 41; PRA. No. 409; Pet. VI. No. 581.

(1) Tikā by Devendrasūri, pupil of Sanghatilaksūri of the Rudrapalliya Gaccha. It was composed in Sam. 1418 according to a note in the Hamsa list. BK. No. 1252; Bt. No. 221 (Anon. foll. 71); Hamsa. Nos. 298; 321, JG. p.180; PRA. No. 409; Pet. VI. No. 581.

विगम्बरखण्डन (Gram. 158) JG. p. 161.

विगम्बर्चर्च SA. No. 93.

विगम्बरपूजासंघह Pet. VI. No. 667.

विगम्बर्भतस्वण्डन See also Digambarakhandana. (hani. No. 93; DB. 20 (66); PAPR. 6 (9).

विगम्बरचेताम्बरवाद (only 1 folio). KB 1 (67). विगम्बरचेताम्बरवाद in Sanskrit on the life of Vijaya-prabhasūri of the Tapā Gaccha. It was composed by Meghavijayagaṇi, pupil of Kṛpāvijayagaṇi of the Tapā Gaccha. It has 13 cantos (foll. 48). BO. p. 30; Pattāvalisamuccaya, I. p. 110.

विनकृत्यकुलक in 5 Gathas. JG. p. 199.

दिनकृत्यप्रकरण Anon. See Srāddhadinakṛtya. Pet. III. No. 599.

(1) Vrtti also anonymous. BO. p. 30 (dated Sain. 1411).

विनकृत्यस्तव in 344 Prākṛta Ślokas (Be:-vīram nameūṇa tiloyabhaṇum )- Pet. III. A. p. 30.

दिनचर्या (Grani. 192) composed by Bhāvadevasūri, a descendent of Kālikācārya. See Yatidinacaryā (II). PAP. 23 (38); 45 (13).

> (1) Tikā by Matisāgara Upādhyāya. PAP. 23 (38).

हिनशुद्धिप्रकीषिका an astrological treatise in Sanskrit by Ratnasekharasüri. It is published by Bhimsi Manek, Bombay, Sam. 1974. BK. No. 150; PAPS. 67 (103; dated Sam. 1536).

वीक्षाकस्याणक Bengal. No. 7453.

वीक्षाकुलक Bhand. VI. No. 1174; JG. p. 199.

वीक्षाविचाचे Bengal. No. 7024; DA. 22 (16).

दीक्षाद्वाजिको of Paramananda. Mitra. X. p. 102. दीक्षापटळ Bengal. No. 1479.

- śakasūtra (Be:-namiūna mahāvīram).

  The ms. also contains Caityavandana,
  Pūjāvidhi, Pratyākhyāna and Stavanavidhi Pancāśakas of the same author; cf.
  Pet. I. A. p. 16. All the nineteen Pancāśakas of Haribhadra with Abhayadeva's
  commentary are published by the Jain
  Dharmaprasārakasabhā, Bhavanagar, Sain.
  1968. Vel. No. 1844.
- (1) दीक्षाविधि in Prākṛta. Hamsa. No. 452.
- (II) दीक्षाविधि in Sanskrit. Hamsa. No. 1395; SA. Nos. 707, 1867.
- वीतवारसञ्चापन A short treatise on the Adityavrata and Pārśvapūjā, composed by Keśavasena, pupil of Ratnabhūṣaṇa (cf. SGR. III. p. 115). SG. No. 52. See Ādityavratodyāpana (I).
- नीपमालिकाकथा composed by Kṣamākalyāṇa, pupil of Amṛtadharma of the Kharatara Gaccha. KC. 13.

## दीपमालिकापर्वव्याच्या Bengal No. 2582.

- (1) विपालिकाकर Variously called Apāpābrhat-kalpa, Pavāpurikalpa and Dipotsavakalpa, composed in Sam. 1387 by Jinaprabhasūri, pupil of Jinasimhasūri of the Kharatara Gaecha. It is in Prākrta and forms a part of the author's Tīrthakalpa (s. v.); cf. Pet. IV. A. p. 95. Bengal. No. 6711, JG. p. 270; KB. 1 (10; 34); PAP. 23 (69), 72 (13); PAPL. 6 (48); Pet. I. No. 235; IV. A. p. 95; V. Nos. 718; 719; 720; VI. No. 582; SA. No. 231; Surat. 1, 8; Vel. Nos. 1735, 1736.
- (II) शिपालिकाकल composed in Sam. 1483 (JG's date is wrong) by Jinasundara, pupil of Somasundarasūri of the Tapā Gaccha. It is in Sanskrit. BK. No. 1070; Bod. No. 1415; Buh. II. No. 201; Chani. No. 1034; DA. 60 (246-260); DB. 24 (259-265); Hamsa. No. 1527; JG. p. 270; JHA. 56 (2c.); JHB. 35; Limdi. Nos. 561; 818; 819; 1147; 1515;

- 1558; 1714; PAP. 72(1), 76(47, 128); PAPS. 61(2); 63(13); 64(76,85); PAZB. 21(25); PRA. Nos. 1108; 1211; 1333; SA. Nos. 230; 736; Surat. 1, 2, 4, 5, 6, 9; VB. 17(16; 38; 39; 46).
- (1) Avacūri composed in Sam. 1571, by Tejapāla Katukacatedabhava? Chani. No. 562; DB. 24 (263).
- (2) Stabaka composed in Sain. 1763 by Sukhasagara, pupil of Dipasagara of the Tapa Gaccha. BK. No. 1070; DA. 60 (248-255); Limdi. Nos. 561; 1147; PAPS. 61 (2); PRA. Nos. 1108; 1333.
- (III) श्रीपालिकाकस्य composed in Sam. 1345 (JG's date is wrong) by Vinayacandra, pupil of Ratnasimhasūri. It contains 174 Ślokas. Bhand. VI. No. 1173; BK. No. 671; Buh. VI. No. 722; Flo. No. 713; Hamsa. Nos. 994; 1153; 1193; 1488; JA. 111 (21); JG. p. 270; Kaira. B. 155; Limdi. No. 1259; PAP. 75 (47); PAPS. 65 (42); PRA. No. 895; VB. 16 (18).
- (1V) क्षिपालिकाकस्प in Sanskrit composed by Jinaratnasūri, in Sani. 1683. PAPS. 63 (6).
- ( V ) **र्वापालिकाकस्य** by Sarvānandasūri. See Dīpotsavakalpa ( II ).
- (VI) **दीपालिकाकरप** by Kanakakuśala. JG. p. 270; SA. No. 231.
- (VII) दीपाडिकाकल्प Anonymous. Hamsa. Nos. 914; 1359; JA. 112 (12); JG. p. 270 (composed in Sain. 1325; Grain. 318); Limdi. No. 700 (dated Sain. 1559); PAPS. 64 (87); 68 (25).
- दीपाडिकाध्यास्थान composed in Sam. 1890, by Umedacandra, pupil of Rāmacandra of the Kharatara Gaccha- It is in Sanskrit. PRA. No. 1169.
- वीपोटचरित्र (Grain. 208). VB. 36 (67). वीपोत्सवकथा by Tribhuvanakirti. CP. p. 653.
- (1) दीपोत्सवकल्प See Dīpālikākalpu.

- (II) दीपोत्सवकल्प by Sarvānandasūri. It consists of 43 Sanskrit stanzas (Be :-- guroh śrivardhamānasya). Chani. No. 236; JG; p. 270; Pet. V. A. p. 53 (dated Sam. 1336 ).
- (III) वीपोत्सवकल्प by Somasundara (Jinasundara?). KN. 39 (foll. 58).
- (IV) वीपोत्सवकल्प by Hemacandra. This is a chapter from the author's Mahāviracarita; ef. Flo. No. 712. DA. 60 (261-265). Flo. No. 712; JHA. 56.
- बीसिसंहिता in Sanskrit, by Devendrakirti. SG. No. 1614 (foll. 91).
- द्वरियरयसमीरस्तोत्र so called from its first words, is a hymn composed by Jinavallabhasūri. It is otherwise called Viracaritrastotra or Mahaviracaritra. It consists of 44 Gathas, and is in Prakrta. It is published with Samayasundara's commentary by the manager of the Jinadatta Sūri Bhandar of Surat. Agra. No. 1462; Baroda. No. 2134; Bhand. III. No. 437; V. No. 1321; V1. No. 1338; Bik. No. 1474; Buh. IV. Nos. 251; 257; Chani. No. 957; DB. 22 (103); Hamsa. Nos. 271; 848; JHA. 51 (2c.), KB. 1 (10; 48); 3 (20), 5 (28); KN, 12; Limdi. No. 1288; Mitra. VIII. p. 158; Pet. I. No. 334; V. Nos. 721; 794; VI. No. 583; PRA. Nos. 277; 883; 1263; SA. Nos. 1561; 1816; Vel. No. 1821.
  - (1) Tika composed by Sadhusomagani, pupil of Siddhantaruci of the Kharatara Gaccha in Sani. 1519 (Be:-vardhayatu vardhamánāh). Bik. No. 1491; Hamsa. Nos. 271; 848; JHA. 51 (2c.); Mitra. VIII. p. 157; PRA. Nos. 277; 1263 (No. 61); SA. Nos. **15**61; 1816.
  - (2) Vrtti composed by Samayasundara, pupil of Sakalacandra Upādhyāya of the Kharatara Gaccha (Be:natvā virajinendram ). Baroda. No. 2134; Bhand. V. No. 1321; Buh. VI.: दूषमद्धिकोन्द्वार Hamsa. No. 1161.

- No. 609; DB. 22 (103); Pet. V. No. 721; VI. No. 583; Vel. No. 1821.
- (3) Vrtti by Nayanasundara, pupil of Jivakalasagani (Be: - vardhayatu vardhamānāh). This commentary is the same as No. 1 above. Nayanasundara appears to be only the name of the scribe. Mitra. VIII. p. 157.
- (4) Tīkā. Anonymous. Agra. No. 1462; KB. 1 (10); 3 (20); 5 (28).

द्वर्गपद्मबोध See Lingānusāsanatīkā No. 2.

दुर्गपद्रयाख्या of Kanakaprabha. See Sabdānusāsana-( Haima ) tikā No. 6.

रुगेवृत्तितृत्याभ्रयकास्य See Dvyāśrayamahākāvya of Jinaprabhasūri.

दुर्गाञ्चक by Narapati, who is probably a non-Jain. JG. p. 355. See Vel. No. 380.

**दुगोस्वरदिक्झूल** SA. No. 3018.

द्विटसंग्रहमेघदुतकार्य (Gram. 300) by Rajakunda. DB. 38 (22); VB. 16 (15).

दुर्घटसूत्र Bengal, No. 6964.

दुर्जनपद्धति Probably a portion of the Vajjālagga. Ko. 77; 107.

दुर्भिक्षविचार Limdi. No. 2650.

दुर्लभानुप्रेक्षा Anon. Idar. 36.

दुःखहरणव्रतोद्यापन of Yasahkirti. Idar. 73 ( 6c. ).

दुःषमाकालश्रीश्रमणसङ्घस्तीत्र in Prākṛta composed by Dharmakirti (alias Dharmaghosasuri), pupil of Devendrasuri of the Tapa Gaecha. BK. No. 105; JG. p. 146; Pet. III. A. p. 307 (quotation); PRA. No. 1093; VC. 7 ( 29 ).

व्यमगण्डिकाप्रकरण in about 86 Gathas (Be:-attain gayā ya bhingā). JA. 95 (5); Pet. I. A. p. 31; III. A. p. 21 (quotation).

वृषमवृण्डिका (Gäthäs 112). Bt. No. 152.

व्यमविष्टकात्रकरण by Vimalaprabhasuri in about 92 Gāthās. Bt. No. 150; JG. p. 133; PAPL 8 (8). Is this the same as Düşamagandikā !

(I) **ब्यमिक क्विक्** (Gāthās 173) by Yogasāragaņi. Bt. No. 153.

(II) द्वस्थिक क्षेत्र (Gāthās 204). Anonymous. Bt. No. 151.

वृष्णोद्धार in 48 Găthās by Udayaprabhasūri, pupil of Raviprabha, pupil of Yasobhadra. Patan Cat. I. p. 365 (Be:-- namiūṇa bhuvaṇavīram).

हटप्रहारिकथा JG. p. 253; JHB. 31 ( 2 copies ). हटप्रहारिकरिक JG. p. 224.

ह्मान्तकथा Bhand. VI. No. 1307.

ह्यान्तमय BO. p. 59.

द्वशन्तव्यण JG. p. 84.

दशन्तद्वार्षिशती by Meghaprabha. See Süktamuktāvali.

हद्यान्तमाला in Sanskrit by Arimalla. JG. p. 180; PAPS. 53 (15). See below Dṛṣṭāntaratnāvalī.

hainsagaņi, pupil of Jinamānikya of the Tapā Gaccha. Another name of the work is Daśadṛṣṭāntacaritra (s. v.). Baroda. Nos. 2823; 11605; JG. p. 267; PRA. Nos. 735; 1325.

हष्टान्तरानावसी of Arimalia. Published by Hiralal Hamsaraj, Jamnagar, 1925-26. See above Dṛṣṭāntamālā.

### दृष्टान्तरहस्यकथा Surat. 5.

(1) **Terration** composed by Tejasinha, pupil of Keśavarsi of the Lūnkā Gaccha. It contains 112 Sanskrit Kārikās. It is published with a Gujrati translation by D. M. Shah, Baroda. Bhand. V. No. 1141; BK. Nos. 426; 902; Buh. Il. No. 291 (ms. dated Sam. 1746); DB. 22 (150; 151); Limdi. Nos. 617; 1017; PRA. No. 829.

(11) **EXECUTION** by Narendrasūri. Bhand. VI. No. 1373; **JG.** p. 209; **JHB**. 46.

(1) Avacūri. Bhand. VI. No. 1373; JG. p. 209. (III) Extravida Anonymous. Agra. Nos. 1839; 1840; 1841; DA. 39 (22), JG. p. 208; PAPS. 64 (94); Surat. 6,9.

strass. p. 303; often published.

This is a mistake. The ms. contains only Haribhadra's Saddarsanasamuccaya with Gunaratna's commentary.

**दृष्टिविधि** JG. p. 153.

najuyalam........devayasuyānucariyam).

This is Devakīsutacaritra (though mentioned as Devakīcaritra at JG. and Pet.), and is surely the same as the Sukosalacaritam mentioned at Pet. I. A. p. 95.

JA. 25 (11), 106 (6); JG. p. 224; Pet.
I. A. pp. 47; 95; Patan Cat I. p. 304 (quotation; 97 Gāthās only).

देवकुमारकथा See Devakumāracaritra. JG. p. 253.

(I) रेवकुमारचरित्र in Sanskrit (Gram. 527). JG. p. 253; PAP. 60(6); PAPR. 20(5).

(II) देवकुमारवारित्र (another one; foil. 6 only).

DB. 30 (34); JG. p. 253. Both references probably refer to the same ms.

देवकुमारमेतकुमारकथा in Sanskrit (on the vow of Pausadha). DA. 50 (95); DB. 31 (34).

व्यतस्वयकरण in 59 Gāthās. JG. p. 180; Limdi. No. 1704.

वेववृत्तकुमारकथा DB. 31 (48); Limdi. No. 1966.

वेबदर्शन in 15 Sanskrit Ślokas (Be:-darśanam devadevasya.). Cal. X. No. 112.

वेश्वभिषरीक्षा in Sankrit by Nyāyaviśārada Yaśovijayagaṇi, pupil of Nayavijayagaṇi of the Tapā Gaccha. This is published in No. 13 of the JDPS. Series, Bhavnagar, Sam. 1965, along with 9 other works of Yaśovijaya. Agra. No. 941; AM. 400; BK. No. 267; Hamsa. Nos. 345; 537; 558, 648; JG. p. 104; SA. No. 562.

देवनुपक्तथानक in Sankrit prose. Limdi. No. 854. देवपुजनजयमाङा Pet. VI. No. 668.

(I) देवपूजा by Padmanandin. Pet. V. No. 943.

(II) देवपूजा by Pandit Sivacandra. AD. No.

वेबरचना Bengal. No. 7408.

देवराजप्रबन्ध Buh. VI. No. 723. This is really the Prabandharāja of Ratnamaudiragaņi.

देवराजवत्सराजकथा Pet. V. No. 722.

देवधिकथा JG. p. 215.

देवार्धगणिक्षमाश्रमणचरित्र DB. 31 ( 60-61 ).

देवार्चेगाणिक्षमाश्रमणथरावाल VB. 17 (42).

देववन्द्रमञ्जलक in 28 Gathas. Limdi. No. 1288.

देववन्द्वभाष्य in 41 Gāthās. This is one of the three Bhāsyas (see Bhāsyatraya) of Devendrasūri. It is separately published with Somasundara's Avacūri, by the JAS., (Series No. 15), Bhavnagar, Sain. 1969. Bengal. No. 7565; JA. 31 (6).

वेववन्त्नस्तुति DA. 39 (62).

देववन्त्रना by Devendrasūri. VB. 16 (25). This is the same as Devavandanabhāsya.

बेयबन्दनाविधि Bengal. Nos. 6809; 7578; SA. No. 2798.

देवसिन्द्रपूजाजयमास्रा Strass. p. 303.

देवस्रगच्छपदावली Agra. No. 1394.

देवस्तव Hamsa. No. 450.

देवागमगुरुपूजा Bhand, VI. No. 1004.

वैवागमस्तात्र also called Aptamimāmsā, by Samantabhadra. It is in 115 Sanskrit stanzas and forms the introduction to the author's Bhāsya i. e., the Gandhahasti Mahābhāsya, on the Tattvarthasutra. It is published with Akalanka's Astasatī and Vasundin's commentary, in the Sanatana Jaina Granthamála, No. 10, Benares, 1914. It is also published with Vidyanandin's Astasāhasrī, by Natha Ranga Gandhi, Bombay, 1915. AD. Nos. 36; 93, 94; 112; 137; 150; AM. 366; Baroda. No. 2727; Bhand. V. Nos. 1037; 1038, VI. Nos. 992; 995; BK. No. 1100; BO. p. 72; Buh. VI. No. 611; CMB. 30; 35; 82; 102; 107; CP. pp. 625; 653; DB. 37 (75; 76); Hebru. 18;

- Hum. 2; 51; Idar. A. 68; JB. 110; 140; Kath. No. 1090; KB. 2(14); KO. 141; 143; 150; 151; 160; Limdi. No. 560; Mitra. VI. p. 105; Mud. 172; 173; 250; 263; 354; 640; 641; 682; Pet. IV. No. 1177; V. Nos. 922; 944; PRA. Nos. 288; 1244; SA. No. 317; SG. No. 1315; Strass. p. 299; Tera. 46; 47; 48; Weber. II. No. 1952.
- (1) Bhāṣya called Astasatī composed by Bhatta Akalankadeva. AD. Nos. 36, 93, 94; 137; 150; Baroda; No. 2727, Bengal. No. 1525, Bhand. V. Nos. 1037; 1038; BK. No. 1100; BO. p. 72; Buh. VI. No. 566; CMB. 30, 35; 101, 107; CP. p. 622; DB. 38 (75, 76); DLB. 15; 23; 30; Hebru. 18; Hum. 2; 38; 39, 51; 201; Idar. 136 (2c.); 139 (2c.); Idar. A. 68, JB. 110, 140, Kath. No. 1049, KB. 2 (14), KO. 141, 143, 151; 160, Limdi. No. 560; MHB. 29; 34; 61; Mitra. VI. p. 105; Mud. 184; 354; 640; 641; 682; Pet. IV. No. 1177; PRA. Nos. 288; 1244; Rice. p. 306; SA. No. 317; SG. No. 1315; Strass. p. 298; Tera. 11; 12; 13; 14; 46; 47, 48; Weber. H. No. 1952.
- (2) Astasatībhāsya, otherwise called Astasahasri or, Aptamimā insālainkrti, composed by Vidyānanda. AD. Nos. 36, 93; 94, 137, Agra. Nos. 2354, 2420, Baroda, No. 2727, Bengal. Nos. 1525; 1537, Bhand. V. Nos. 1037; 1038; BK. No. 1100; BO. p. 72; Buh. VI. Nos. 564; 565; CMB. 30; 69; 102; CP. p. 622, DB. 38 (75, 76), DLB. 23, 30, Hebru. 18; Hum. 2, 38, 39; 51; 201; Idar. 128; 129; 130 (6c.); 139 (2c.); Idar. A. (68), JB. 110; 140, 442; Kath. No. 1049; KB. 2 (14); KO. 141; 143; 151; 155; 156; 160; Limdi. No. 560; MHB. 29; 34; Mitra. VI. p. 105; Mud. 184; 354, 640; 641; 682; Pet. IV. No. 1177; V. No.

- 922; V. A. p. 155; PR. No. 261, PRA. Nos. 288; 1244 (No. 38); Rice. p. 306; SA. No. 317; SG. No. 1315; Strass. p. 298; Tera. 15; 16; 17; 46; 47; 48; 175; Weber. II. No. 1952.
- (3) Astasāhasrītīkā called Visamapadatātparya, by Laghu Samantabhadra. This is a commentary on No. 2. CMB. 28; CP. p. 622; KO. 152; Pet. V.A. p. 216 (quotation); V. No. 920; Rice. p. 306.
- (4) Astasāhasrīvivaraņam composed by Nyāyaviśārada Yaśovijayagaņi, pupil of Nayavijayagani of the Tapā Gaccha. Pet. VI. No. 546 = VI. A. p. 38 (quotation); PRA. No. 288.
- (5) Aşṭasāhasrīmangalācaraṇavṛtti. This is a commentary on the Mangalācaraṇa verse only, of the Aṣṭasāhasrī. CP. p. 622.
- (6) Tikā by Vasunandin. AM. 366;Bengal. No. 1538; CP. p. 653 (4 copies);Kath. No. 1090.

based on Māgha's Siśupalavadha, composed by Meghavijayagaṇi, pupil of Krpāvijayagaṇi of the Tapā Gaccha. It describes the life of Vijayadevasūri (No. 60) of the Tapā Gaccha, and was composed in Sam. 1755. It is recently published in the Singhī Jain Series, (Vol. 7), 1937 A. D. It is also published by the YJG., Bhavnagar, Sam. 1969.

देवाष्ट्रक Bhand. VI. No. 1003.

(1) देशाः प्रभास्तात्र also called Sādhāraṇajinastavana and Sarvajñastava, composed by Jayānandasūri, pupil of Somatilakasūri of the Tapā Gaccha. It is published with a commentery in the MDG, series, No. 21, Bombay, Sain. 1979. Also in the Digam. Jain Grantha Bhandar Series No. 1, Benares, Sain. 1982. Bhand, VI. No. 1175; BK. No. 1506; Chani. No. 773;

- CP. p. 707; DA. 41 (167-180; 184-194); Flo. No. 675; Hamsa. No. 717; JG. pp. 280; 294; JHA. 58; 70; Kaira. B. 61; Limdi. Nos. 822; 932; PAPS. 80 (45); Pet. I. No. 278; Pet. IV. No. 1369; V. Nos. 724; 894; VI. No. 641; PRA. Nos. 227; 305; 656; 1000; 1206; SA. Nos. 395; 1947; 1950.
- (1) Svopajňa Ţikā. Bhand. VI. No. 1175; SA. No. 1947.
- (2) Tikā composed by Vānararsi (Vijayavimalagaņi), pupil of Anandavimalasūri of the Tapā Gaccha. DA. 41 (184; 185; 188); JG. p. 280; Kaira. B. 61; Pet. I. No. 278; IV. No. 1369 = PRA. No. 1000.
- (3) Tikā composed by Kanakakuśala, pupil of Vijayasenasūri of the Tapā Gaccha. BK. No. 1506; JHA. 58; 70, Pet. VI. No. 641; PRA. Nos. 227; 1206 (No. 31).
- (4) Vṛtti (Grain 350) composed by Ratnacandra, pupil of Sānticandra of the Tapā Gaccha. This commentary of the author is mentioned by him in the Prasasti to Samyaktvasaptatikābālāvabodha. PRA. No. 305; VB. 19 (24).
- (5) Vṛtti by Meghavijaya, pupil of Kṛpāvijaya composed during the reign of Vijayaprabhasūri of the Tapā Gacchalt was written out by Jinavijayagaṇi. JHA. 58, PRA. No. 656 (dated Sain-1724).
- (6) Tikā composed in San. 1710 by Jinavijaya. This is probably the same as No. 5 above. DA. 41 (187).
- (7) Ţīkā by Vivekasāgara (?). DA. 41 (186).
- (8) Țikā by Viśalarāja. Hamsa. No. 717.
- (9) Vrtti or Avacūri. Anonymous. Chani. No. 773; Flo. No. 675 (Be:-devāḥ

prabhoryam vidhinātmaśuddhyai); PAPS. 80 (45); Pet. V. No. 894; SA. No. 395.

(II) वैवा: अभोस्तोत्र by Santicandra. This is probably Ratnacandra's commentary (No. 4 above) on Devähprabhostotra. VB. 19 (24).

देवीमतिज्ञाविधि From Acāradinakara. Bengal. No. 6759.

some ancient Acarya whose name was unknown even to the commentator. It consists of 378 Gāthās in Prākṛta and is published by the JAS Bhavanagar, (Series No. 74), 1922, together with the commentary of Municandra (i.e., No. 2 below). BK. No. 1711, Hamsa. No. 1494; JG. p. 99; Kiel. III. No. 178, PRA. No. 961; SA. Nos. 312, 910, VA. 9 (4).

- (1) Țikā by Malayagiri. This is mentioned by Malayagiri in his commentary on Găthā No. 263 of Jinabhadra's Brhatsangrahanī. No mss. of it are so far known.
- (2) Tikā (Grain 2909) composed in Sam. 1186 by Municandrasūri, pupil of Vinayacandrasūri, in the spiritual reign of Nemicandrasūri, successor of Sarvadevasūri of the Brahd Gaccha. It was corrected by Cakradevasūri, at Ahnilvad; cf. PRA. No. 961 BK. No. 1711; JG. p. 99; Kiel. III. No. 178; PRA. No. 961; SA. Nos. 312; 910; VA. 9 (4).

pāla of the Brahmadvipa Šākhā. It is published with the other 9 Prakīrņakas by the Agamodaya Samiti, (No. 46), Bombay, 1927. Also in the Agamasangraha, by Ray Bahadur Dhanapatisinha, Benares, Sam. 1942. Bengal. No. 7500; Bhand. VI. No. 1168; Bik. No. 1592; DA. 27 (36; 37); Hamsa. No. 19; JB. 124; JA. p. 46; Limdi. No. 525; Mitra. VIII. p. 21; PAPL. 5 (19); PAPR.

18 (10); SA. No. 455; VB. 17 (30); Weber. II. No. 1870 (7).

वेबोरपार्त्तमकरण BO. p. 59. Perhaps the same as the next.

देवोत्पत्तिस्वरूपप्रकरण in 43 Gathas by Cakresvarasuri. JG. p. 133, Limdi. No. 955.

देशनाद्वाचिशिका of Paramananda. Mitra. X. p. 144.

देशनाशतक Hamsa. Nos. 1014; 1017; Kaira. A. 180; Surat. 1; VA. 9 (33); VB. 17 (29).

देशनोद्धारम्ब Buh. II. No. 202. This is Adināthadeśanā or Vairāgyaśataka (Be:-samsāre natthi.)

देशवतमकाशन by Padmanandin. Limdi. Nos. 586; 610; Pet. IV. Nos. 1442; 1443.

देशवतीचीतन See Deśavrataprakāśana.

विशावकाशिकाविधि Bengal. Nos. 6976; 7274; 7698.

देशीनाममाला is a lexicon of the Desi words composed by Hemacandra. It is edited by Pischel and Bohler in the Bombay Sanskrit Series, 1880; and also by M. Banerji, Calcutta, 1931. It is otherwise called Ratnāvalī. In this Lexicon, Hemcaudra Abhimānacihna, Avantisundari, quotes Devarāja, Dhanapāla, Droņa, Gopāla, Rāhulaka, Sāmba, Sīlānka, Sātavāhana, and Padalipta (only mentioned); cf. Vaidya, ABORI., Vol. VIII. p. 63 ff. Agra. Nos. 2810; 2811; Bhand. III. No. 438; Buh. III. No. 184; IV. Nos. 270; 271; VI. No. 724; DB. 37 (17; 18), KB. 3 (27; 66), Kiel. II. No. 281, PAP. 24 (12), 40 (10); PAPR. 7 (1); PAS. No. 371; Pet. VI. No. 397 = PRA. No. 1027, SA. Nos. 94; 887 (palm ms.); 1818; Samb No. 273; Surat. 1, 2, 9; VB. 16 (24); 17 (21; 27); VD. 7 (4).

(1) Svopajna Vrtti. Bhand, III. No. 438; Buh. III. No. 184; IV. Nos. 270; 271, VIII. No. 419; DB. 37 (17, 18);

KB, 3 (27; 66); Kiel. II. No. 281, III. No. 159, PAP. 24 (12); 40 (10); PAPR. 7 (1); PAS. No. 371, SA. No. 1818; Surat. 1, 2, 9.

(2) Avacuri. DB. 37 (17, 18).

(3) Tikā by Vimalasūri. This is not a regular commentary but the author has arranged alphabetically, the words occurring in the lexicon. See Desyasabdasamuccaya. Chani. No. 111; SA. No. 94.

देशिशन्दसंग्रह by Hemcandra. Buh. III. No. 184. See Desināmamālā.

देश्यानिदेशनिषण्डु by Rājacandra. Mysore. II. p. 321.

देश्यशब्द्रसमुख्य or Desya words extracted from Hemacandra's Desināmamālā and alphabetically arranged by Vimalasūri. Chani. No. 111; DB. 37 (16); PAP. 27 (33, dated Sam. 1640); SA. No. 94.

ইয়ন্ত্ৰক by Dharmaghosa, published in Prakaranasamuccaya, Indor, 1923.

देहस्थितिस्तव in 24 Gāthās composed by Dharmaghoṣasūri. It is published by the JAS. (Series No. 6), Bhavnagar, Sain. 1968. JG. p. 145.

(1) Vrtti by Kulamandanasuri. JG. p. 145.

वेहस्वकप्रकृष्टक Kath. No. 1262, SA. No. 607.

देवपुरुषकारहाजिशिका of Paramananda. Mitra. Xp. 141.

वैवासिकमतिकमण of Gautama. See Alocana.

दैवासिकमणसूत्र It is published by Maganlal Hathising, Ahmedabad, 1909, and also in the DLP. Series, No. 55, Bombay, 1916.

वैवासिकमातिकमणाविश्वि Bengal Nos. 7011; 7030; 7126; 7400; 7493; Limdi. No. 955.

ने भक्षि in Sanskrit. See Dohakavrtti. It is published by the Hemacandra Sabha, Patan.

वायगाथा Bengal. No. 6879.

Regal. No. 7423.

रोपविचार Limdi. No. 1309.

वापहारस्तोच composed in Sam. 1451, by Abhayadevasūri. Bik. No. 1472; KB. 1 (62).

वोषावळी Bengal. No. 7557; DB. 24 (248); Limdi. No. 2223.

दोषावडीवारण SA. No. 670 (foll. 4 only ).

दोषावछीविचार Hamsa. No. 1737.

Sanskrit rendering of the Apabhramsa Dohās only. See Sabdānusāsana of Hemacandrs, Com. No. 26; see Dodhakavrtti.

दोहकस्त्र of Laksmicandra. See Upāsakācāradohakasūtra.

दोहकार्थ See Dohakavrtti.

(Be:-guru dinayaru). But also cf. A. N. Upadhye, ABORI. Vol. XII. p. 151ff. and Anekānta, I. p. 544ff. According to him, Yogundra is the author of the work. See also Paramātmaprakāša, Introduction, p. 61 ff. (Bombay 1937). It is edited with translation, notes, glossary and introduction in Hindi, by Prof. H. L. Jain, Karanja, Berar, 1933. Bhand. VI. No. 1005.

होहामाद्वका in 58 Apabhrainsa verses. Patan Cat. I. p. 190 ( Be :- bhale bhanevinu ).

वाहासार by Yogacandra. See Yogasāra.

व्रव्यगुजपर्याय JB. 149 ( foll. 18 ).

व्ययुजपर्यायनिरूपण (Gram. 300) of Devasena. JG. p. 90, Tapa. 41.

व्ययपर्यायस्वक्रप (Gram. 600). JG. p. 129.

ह्रस्थप्रकाश by Devacandra. JG. p. 134; JHA. 47; KB. 3 (58).

in 58 Prākṛta stanzas by Nemicandra, a Digambara writer. See Vel. No. 1615. It is published with Brahmadeva's commentary in the RJS. Series, No. 10, Bombay, 1919 and in the Sulabha Jaina Granthāvalī, No.1, Calcutta 1921. It is also edited

with the same commentary and introduction, translation and notes in English, by S. G. Ghoshal, Arrah, 1917, in the Sacred Books of the Jainas, Vol. I. The author lived in the 10th Century A. D. From Strass. p. 304, it would seem that the work existed also in a shorter recension of 26 verses which was composed by the author himself earlier. AD. Nos. 73, 165; 173, Agra. Nos. 811; 812, 813; AK. Nos. 318, 321; Bengal. Nos. 6640, 6884; 7651; Bhand. VI. Nos. 1006; 1007; BO. p. 54; Buh. III. No. 106; VI. No. 613; CMB. 73, 105; CP. p. 654; DA. 67 (14-16); DB 39 (69-72); DC. p. 49; DLB. 11; Hamsa. No.1229; Hebru. 6; 7; 18; Hum. 92; 93; 99; 107; Idar. 39; Jesal. No. 1008; Kaira. A. 90; Kath. Nos. 1186; 1187; Kiel. III. No. 160; KO. 4; Limdi. Nos. 654; 676; Mitra. X. pp. 41; 42; Mud. 31, 106; 119; PAPS. 48 (80); 81 (64); Pet. III. No. 509; V. No. 925; VI. No. 584; SA. No. 225; SG. Nos. 2160; 2180; Strass. p. 303; Surat. 1, 2, 5; Tapa. 142; Tera. 9-20; VB. 17 (17, 36; 44); VC. 7 (20); Vel. Nos. 1615, 1616;1617.

- (1) Tikā by Bhattāraka Prabhācandra (Be:- natvā jinārka). CP. p. 654; SA. No. 225; Vel. No. 1617.
- (2) Tikā by Brahmadeva (Bet-pranamya paramātmānam). Bengal. No. 1508; Bik. No. 1473; Buh. IV. No. 202; CP. p. 654 (3 copies); DC. p. 49, No. 15 (dated Sain. 1485); DLB. 11; Idar. A. 25; Jesal. No. 1008; Kath. No. 1187; Kiel. HI. No. 160; Lal. 5; Mitra. X. p. 42; PR. No. 76; Strass. p. 303.
  - (3) Tikā by Sahasrakirti. Idar. 39.
  - (4) Țikā by Devacandra. Idar. A. 25.
- (5) Cūrņi by Lakşmīcandra. Kath. No. 1186.

- (6) Tika by Mallisena. Bhand. VI. No. 1007.
  - (7) Tika by Amrtacandra. KO. 4.
- (8) Tikā by Rāmacandra. Bengal. No. 6640; DB. 39 (62).
  - (9) Tippana by Subhacandra. Lal. 41.
  - (10) Laghu Tikā. Kaira. A. 90.
- (11) Tīkā. Anonymous. AD. No. 165; Agra. No. 811; Bengal. Nos. 6884; 7651; Tapa. 142; Tera. 9-20.
- (12) Tīkā in Kanarese by Keśvavarnin. Mud 119.
- (13) Tikā in Kanarese by Bālacandra, composed in Saka 1195. Hum. 92; 93; 99; 107; Mud. 31; 106; cf. JH. Vol. IX. p. 519.
- (14) Stabaka by Hansarāja of the Kharatara Gaccha. DA. 67 (14); DB. 39 (70; 71); PAPS. 48 (80).

vijaya, pupil of Bhānuvijaya, during the reign of Mānavijayasūri of the Tapā Gaccha. It is published with a Gujrati translation by the JDPS., Bhavnagar, Sarin 1958. Also published at Mhesana, 1906. AM. 350; Chani. No. 121; DA. 76 (70), DB. 34 (88, 89); JG. p. 143; PRA. No. 430; SA. No. 412, VC. 7 (19).

(1) Vivarana Svopajna. AM. 350; Chani. No. 121; DA. 76 (70); DB. 34 (88; 89); JG. p. 143; PRA. No. 430; SA. No. 412.

व्यस्वभावभकाश is only another name of Nayacakra (III) of Māilladhavala. See JH. Vol. 14, p. 307. It was originally composed in the Dohā metre.

व्यानुयोगतर्कणा in 15 chapters by Bhojasāgara, pupil of Vinītasāgara, pupil of Bhāvasāgara. It was composed during the spiritual reign of Dayāvijaya of the Tapā Gaccha (Sam. 1785 to 1809), successor

of Kṣamāvijaya, successor of Ratnavijayasūri. It is published in the RJS. Series, Nos. 6 and 8, Bombay, Vir Sain. 2432. For the author, compare, M. D. Desai, Jaina Sāhityano Itihāsa, Bombay, 1933, p. 959. Agra. No. 810; BK. No. 77; DB. 39 (66); Hamsa. No. 402; JG. p. 73; Kath. No. 1188; KB. 5 (24); Mitra. VII. pp. 258; 266; SA. Nos. 400; 1738; SB. 2 (152); VB. 16 (28; 37).

(1) Tikā Svopajna. DB. 39 (66); Hamsa. No. 402; JG. p. 73; Kath. No. 1188; Mitra. VII. pp. 258; 266.

## द्रव्यानुयोगप्रकाश Surat. 2.

and Gunacandra, pupils of the famous Hemacandra. It is a treatise on the principles of Jain philosophy. The 3 chapters respectively treat of (1) Jivadravya and Pudgaladravya; (2) Dharma and Adharma; and (3) the Ākāśadravya. Baroda. Nos. 13164; 13165; Bt. No. 370; DC. p. 11, No. 95 (dated Sani. 1202); DI. p. 27; JG. p. 73.

इत्यालोक of Yasovijayagani of the Tapa Gaccha. See Pattāvalīsamuccaya, I. p. 107.

द्रव्यावस्त्रीनिषण्डु by Mahendra. JG. p. 359 (Gram. 900).

द्रौपदीचरित्र KN. 11.

मोपनीनाटक by Hemacandra (Vijayapāla?); Kundi. No. 189. See below.

वौपवीस्ययंवरनाडक in two Acts, by Vijayapāla, son of Siddhapāla, son of Srīpāla. It is edited by Muni Jinavijaya for the JAS. Bhavnagar, AD. 1918 (No. 5 of the Kāntivijaya Grenthamālā).

# द्रौपदीहरणाक्याम of Pandit Lalji. Idar. 110.

(I) and anagentian of Siddhasena Divakara (possibly this is the same as Vinisatidvatrinsika). A portion of this i. e., Ekavinsatidvatrinsika is published in the JDPS. Series, No. 14, Bhavnagar, 1903.

Also see Vardhamānadvātrimšikā. Pandit Ratanlal Sanghavi speaks of 22 Dvātirmšikas, out of which 7 consist of praise of Jinas, 2 are about disputation (Vādopaniṣat and Vāda), and the remaining 13 are on different philosophical systems. See Anekānta, Vol. II. pp. 495-496. Bengal. No. 7122; Buh. IV. No. 54; Chani. No. 119; Kath. No. 1189; Kiel. II. No. 32; SA. No. 393.

- (1) Țikā by Udayasāgara. Chani. No. 119.
- (II) and analysis by Yaśovijaya, pupil of Nayavijaya of the Tapā Gaccha. This is published with the commentary in the JDPS. Series, No. 10, Bhavnagar, Sam. 1966. Baroda. No. 2824; DA. 74 (44); DB. 22 (82; 83), JG. p. 104; Mitra. X. p. 32; PAP. 5 (26); PAPR. 14 (3); SA. Nos. 214; 285.
  - (1) Tikā called Arthadipika (Svopajā). Baroda. No. 2824; Hamsa. No. 714; JG. p. 104; Mitra. X. p. 32; PAP. 5 (26); PAPR. 14 (3); SA. Nos. 214; 285.
- (III) झार्जिशवृद्धार्जिशिका JG. p. 180 (foll. 14). झार्जिशत्मवन्थोद्धार SA. No. 893. झार्जिशद्विकल्प SA. Nos. 470, 993.
- (I) 東南南南 (The same as Dvātrimsatddvātrimsikā) of Yasovijaya. Mitra. X. p. p. 32; PAPR. 14 (3).

Tīkā called Tattvadīpikā (Arthadīpikā) by Yasovijaya. Mitra. X. p. 32; PAPR. 14 (3).

- (II) grisista Anonymous. Published in the MDG. Series, No. 13, Bombay, San. 1975 and also in the Digambara Jaina Grantha Bhandara Series, Vol. I, Benares, 1926. See Dvātrinisībhavanā.
- (III) and the in Sanskrit by Devabhadra. Patan Cat. I. p. 64.
- हार्बिशकायकविशाति by Siddhasena Divākara. See Vimsatidvātrimsikā. Chani. No. 156.

द्वार्जिशिकासंबद्ध Agra. No. 1955.

हार्निशीभावना Anonymous. See Dvātrimsikā II and Bhāvanādvātrimsikā. Pet. V. No. 925; VI. No. 690.

(I) द्वादशक्या in Prākrta. It contains about 1400 Gāthās. Patan Cat. I. p. 35.

(II) arquistr of Laksmisūri. Baroda. No. 2826.

Transon by Jinavallabhasūri, pupil of Abhayadevasūri, in Prākṛta. It contains 232 stanzas in different metres divided into 12 chapters. It is published with Jinapāla's commentary in the Jinadattasūri Prācīna Pustakoddhāra Fund Series, Bombay, 1934. BK. No. 97; Chani. No. 491; Hamsa. No. 168; JG. p. 199; Kundi. Nos. 158; 301; Limdi. No. 1288; PAPR. 18 (31); PAZB. 12 (18); SA. Nos. 376; 467.

(1) Tīkā (Gram. 3363) composed in Sam. 1293, by Jinapāla Upādhyāya, pupil of Jinapatisūri of the Kharatara Gaccha. BK. No. 97; Chani. No. 491; DC. p. 4; Hamsa. No. 168; JG. p. 199; Kundi. Nos. 158; 301; PAPR. 18 (31); PAZB. 12 (18); SA. No. 467.

the Tapa Gaccha in Sam. 1646 (?).

JG. p. 161; SA. Nos. 616; 1952 (dated Sam. 1646).

हादशाजल्पपहुकवीजक by Vijayadānasūri. KN. 12. हादशायवेकथा Surat. 5.

हादशपर्यक्यास्थान in Sanskrit. KB. 6 (2, foll. 98). हादशमायजन्मप्रद्वीप by Bhadrabāhu. JG. p. 347.

(I) द्वादशभावना by Vinayavijaya. DB. 24 (29; 30).

(II) हान्सभावना Anonymous; in Sanskrit (Gram. 683). Agra. No. 942; JG. p. 180.

हादशमावनाकचा Anonymous. JG. p. 267; Limdi. No. 962; Vel. No. 1741.

हारपामारनापुरुक JG. p. 199.

Candravedhyakaprakirnaka. Pet. I. A. p. 54; V. No. 768.

Amrtadharma of the Kharatara Gaccha. Chani. No. 874.

द्वावचावर्ग by Municandrasūri. Chani. No. 836.

(1) Avacuri. Chani. No. 836.

(I) aranacavi in Sanskrit by Caritrakirtigani, pupil of Anandaprabhasūri. JG. p. 253, PAP. 30 (51, dated Sam. 1662); PAPS. 62 (29).

(II) द्वावस्था Anonymous. Bengal. No. 7239, Bhand. V. No. 1108, Buh. II. No. 355; DB. 31 (147); JG. p. 253; Pet. VI. No. 586; SA. No. 765; VA. 12 (39).

(I) द्वावशावतिटप्पनी of Ksamākulyāns. JHA. 70 (2c.).

(II) द्वावशावति चिपनी by Udayasāgara. JHA. 64. द्वावशावति कपण by Mānatuiga. This is the same as Parigrahapramāṇa. Pet. I. A. p. 94.

हाद्शवतपुत्रा by Vīravijaya. Limdi. No. 2341.

द्वाव्यावतपूजाविधान Bhand. V. No. 1075.

द्वादशदतसमास्रोचना Bengal. No. 7240.

ब्राइशक्तोच्चारणाविधि in Prākṛta. Hamsa. No. 178; SA. No. 706.

हादशस्त्रक DB. 24 ( 97 ).

द्वावशास्त्रतपुत्रा Pet. III. No. 510.

द्वावशाक्षीमामधन्थमामकुस्यक JG. p. 200.

हारशाकीपर्यमाणकुलक by Jinabhadrasūri, successor of Jinarājasūri of the Kharatara Gaccha. See JSS. L. Intro. p. 84.

द्वादशाङ्गीवृत्ति of Pradyumnasūri. Buh. III. No. 107; JG. p. 6. This is really Pravrajyāvidhāna with the commentary of Pradyumnasūri.

(I) gravitation of Kundakundācārya. It contains 91 Gāthās in all, containing reflections on the 12 topics like Adhruva etc. It is published in the MDG. Series, No. 17, Bombay, Sam. 1977. AK. Nos. 323; 324; 325; 326; Bhand. VI. No. 992; Rice. p. 320; Strass. p. 298.

(II) हाइशासुमेशा of Somadeva. Idar. 95.

- (III) द्वारमाञ्चमेशा of Kalyāṇakīrti. Mud. 184.
- (IV) द्वादशासुप्रेक्श in Sanskrit. Anonymous. KO. 16; 73; 197.
- द्वावशारवस्यक See Nayacakra ( Dvādašāra ). Limdi. No. 602.
- क्रियावीं Limdi. No. 1668.
- (I) **gauquadican** by Hemacandrasūri. This is published by the Hemacandra Sabhā, Patan, 1922. Bt. No. 630 (Anon.); Chani. No. 88; JG. p. 161; Surat. 1, 4, 5.
- (II) Radio Called Vedānkuśa is an attack against the Hindu caste system by Haribhadra. Agra. Nos. 2235; 2236; Bhand. VI. No. 1176; BO. p. 30; Chani. No. 196; JG. p. 161; Hamsa. No. 1243; Kath. No. 1376; KB. 1 (67); 3 (70); PAPS. 65 (25); SA. Nos. 55; 193; SB. 2 (52, 2 copies); Vel. No. 1687. (1) Tikā. Anon. SB. 2 (52).

द्विजयवनयञ्ज्ञस्यी Bt. No. 628; JG. p. 161.

द्विरूपकोश KB. 1 (33).

विकासिक by Nandidharma, pupil of Jayacandra. SA. No. 1562.

- दिवर्णस्त्रमालिकास्तोत्र in Sanskrit composed by Puṇyaratnasūri. See Dvyakṣararatnamālā. Baroda. No. 2825; Chani. No. 217; JG. p. 281; PAPS. 80 (95).
  - (1) Tīkā by Rāmarsi. Baroda. No. 2825, Chani. No. 247, JG. p. 281; PAPS. 80 (95, dated Sam. 1645).

## द्विविषाहारकल्प Surat. 1.

- (I) **general and the Memacandra**. See Nabheyanemikāvya.
- (II) क्रिसम्भानकाच्य by Sūrācarya. See Nemināthacaritra I.
- (III) in the substitute of the state of the

- with a commentary in the Kāvyamālā, Bombay, 1895. Bhand. V. No. 1142; Buh. HI. No. 154; CMB. 6, 44; CP. p. 654; Hum. 89, 137; Idar. 94; Idar. A. 67; JG. p. 331; KO. 114; 117; 129, Padma. 82, 91; PAPS. 43 (5; 24); PAZB. 10 (6; 7); Pet. III. Nos. 511; 512; Tera 2-8.
- (1) Tikā called Padakaumudi (Grain. 9000) composed by Nemicandra, pupil of Devanandin; cf. CP. p. 654. Bhand. V. No. 1143; Buh. III. No. 154; CMB. 6; 44; 158; CP. p. 654; Hamsa. No. 363; Idar. A. 67; KO. 114; 129; MHB. 20; PAPS. 43 (5); PAZB. 10 (7; dated Sani. 1518); Pet. III. No. 511; Tera. 2-8.
- (2) Tikā by Puspasenasisya. SRA. 174.
- (3) Tikā by Kavi Devara, son of Rāmabhaṭṭa. It was composed for one Aralu Śreṣṭhin. The author pays homage to Amarakirti, Siiihanaudin, Dharmabhūṣaṇa, Śrīvardhadeva and Bhaṭṭārakamuni in the beginning; cf. JH. Vol. 15, pp. 153–154. AK. Nos. 652; 653.
- (4) See Rāghavapaṇḍavīya Kāvya (IV) and its commentaries.
- (1) **康祖和清新** by Devamurti Upādhyāya. Pet. V. No. 826.
- (11) द्विसप्ततिका by Jinarangasuri. KB. 3 (70).
- Gāthās, on Jain cosmography. Agra. No. 459; AM. 120; Chani. No. 23; DA. 27 (81); DB. 13 (43; 44); Hamsa. No. 15; Jesal. No. 359; JG. p. 64; Limdi. Nos. 282; 526; PAl'. 64 (11); PAS. No. 64; PAZA. 6 (8); PAZB. 23 (9); Pet. III. No. 600; SA. Nos. 155; 1583; Samb. No. 9; VA. 15 (47).

हाक्षरनाममासा JG. p. 310.

धक्षरनेमिस्तव by Jinaprabhasūri (Grani. 50). JG. p. 280.

द्यक्षररत्नमाला of Punyaratnasuri. Baroda. No. 2825. See Dvivarņaratnamālikāstotra-

(I) बाभगकाच्य or 'the Poem with a double purpose, is the first of Hemacandra's 'Dvyāśrayakāvyakumārapālacarita'. The whole poem is intended to describe the life of King Kumārapāla of Gujrat and at the same time to illustrate the rules of Sanskrit and Präkrta Grammar, contained in the author's Sabdānuśāsana or the Siddhahemacandram. The first part in Sanskrit which illustrates Sanskrit grammar i. e., the first seven Adhyāyas of the Haimasabdānusāsana, contains 20 cantos. It describes the Chālukya Dynasty and the life of Siddharāja Jayasiniha, and is generally known by the name Dvyāśrayakāvya. The second part usually known as Kumārapālacarita (s. v.), illustrates Prākrta grammar i. e., the 8th Adhyāya of the Sabdānuśāsana and contains 8 entos and is naturally written in Prakrta. Dvyāśrayakāvya is edited with the commentary of Abhayatilakagani by Prof. Kathavate in the Bombay S. Series, 1915 to 1921. Agra. No. 2897; Bhand. VI. No. 1347; BK. No. 141; BO. pp. 59; 72, Buh. VIII. Nos. 404; 405; 412; DA. 66 (1-4); DB. 38 (10-13); Jesal. Nos. 180; 186; JHA. 61; Kath. No. 1377; Kiel. II. Nos. 22; 374; Kundi. Nos. 207; 300; PAP. 17(3); 21(4); 26 (77); 27 (1; 49); 28 (8); PAPL. 6 (29); 7 (48), PAPR. 10(2); PAPS. 75 (22); PAS. Nos. 193; 357; 480; PAZB. 1 (10); 6 (22); Pet. III. A. p. 322; IV. No. 1266; V. No. 727; PRA. Nos. 847, 1085; Vel. Nos. 1737 to 1740.

> (1) Tika composed in Sain. 1312 by Abhayatilakagani, pupil of Jinesvarasuri; cf. DI. p. 31; Winternitz, Geschichte, III. p. 92 and Vel. No. 1737. Bhand. (II) धनदेवधनदसकथा Anonymous. VI. No. 1374, BO. p. 72; Buh. VIII.

Nos. 404; 405; 406; CP. p. 654; DA. 66 (1; 2, 4); DB. 38 (10; 11; 12), DC. pp. 22; 23; Jesal. Nos. 180; 186; JHA. 61; Kiel. IL. No. 380; Kundi. Nos. 207, 300, PAP. 17 (3); 21 (4); 26 (77); 27 (1; 49); 28 (8); PAPL. 6 (29), 7 (48); PAPR. 10 (2), PA-PS. 75 (22); PAS. Nos. 193; 357; 480, PAZB, 1 (10); 6 (22); Pet. III. A. p. 322; IV. No. 1266; V. No. 727; Surat. 1; Vel. Nos. 1737 to 1740.

(II) राभयकास्य See Dvyäsrayamahākāya.

द्याध्ययमहाकाच्य also called Srenikadvyāsrayakāvya in Sanskrit composed by Jinaprabhasūri, pupil of Jinasimhasuri of the Kharatara Gaccha, in Sain. 1335. It contains 18 cantos and is meant to illustrate Durgasimba's Vrtti on the Kātantra Vyākarana. For this reason, it is also called Durgavrttidvyāsrayakāvya. It is published by the Jainadharmavidyāprasārakavargu, Palitana, 1905. Buh. IV. No. 233; CP. p. 697; JB. 133; SA. Nos. 281; 1711; VB. 39 (3).

(1) Avacūri. Samb. No. 153.

धनंजयनाममाला of Dhanañjaya. See Nāmamāla.

धनवक्यानक in 400 Ślokas (Be:- atraiva śrīsuvisti-Weber, IL No. 2018. rna ).

धनद्चरित्र by Bhāvacandra. Published by Hiralal Hamsaraj, Jamnagar, 1924.

धनवृत्तकथा by Amaracandra. JG. p. 253 (palm ms. foll. 154).

धनदित्रशती See Satakatraya.

घनदराजशतकत्रय by Dhanadarāja Srāvaka. See Satakatraya. Chani. No. 69; JG. p. 209; PAZB. 1 (28; 29; dated Sam. 1504).

भगदेवभगमिश्रकथा in Sanskrit prose. Limdi. No.

- (I) धनदेवधनदत्तकथा by Amaracandrasari. 253; PAS. No. 307,
- Patan Cut. I. p. 405.

- Sam 1484 by Munisundarasūri, of the Tapa Gaccha. See Devasthali, Catalogue of the Bombay University Mss. No. 2030.
- धनपतिकथा in Sanskrit prose- Anonymous. JG. p. 253; Limdi. Nos. 541; 852; 1190; the last is dated Sam. 1489).

धनपातिचरित्र See Dhanyacaritra.

- vandio suvvayajiņam). Mitra. IX. p. 183.
- धनपालपञ्चाशिका See Rṣabhapañcāsikā. Bt. No. 129; JG. p. 281.
- धनमित्रादिकथा Anonymous. Bhand. V. No. 1288; VA. 9 (43).

धनुविद्या JG. p. 362.

धनुर्वेद JG. p. 362.

धनाकाकवीकथा JG- p. 253.

- (1) খন্যকথা of Dayāvardhana. JG. p. 253. See Dhanyaśālicaritra ( II ).
- (II) **प्रस्थकथा** (Anonymous) in Sanskrit. See also Dhanyacaritra, Dhanyakumāracaritra, Dhanyasālicaritra and Dhanyasālibhadracaritra. Limdi. Nos. 541 (2); 852 (2) dated Sain. 1489).
- (I) **પन्यचरित्र** This is the 8th chapter containing 776 Sanskrit verses of some work. The chapter is called Pātradānaprakāśa. Vel. No. 1743.
- (11) धन्यचरिक by Somasundarasūri (m Sanskrit verses). VC. 7 (21). This is probably Jinakīrti's Dhanyaśālicaritra, also called Dānakalpadruma.
- (III) urauta in Sanskrit prose (Gram. 9000) composed by Jūānasāgaragaņi, grand-pupil of Harsasāgara of the Tapā Gaccha. He has based his work on Jinakīrti's Dānakalpadruma. Baroda. No. 2829; DB. 29 (34; 35; 36; 39); Hamsa. No. 196; JG. p. 225; Vel. No. 1742.
- (1V) भन्यवरित्र Anonymous. Bhand. VI. No. 1308; PAPS. 74 (8); the second is in Präkrta.

- (I) प्रमारवरित्र of Yasahkirti. Tera. 13.
- (II) अन्यकुमारचरित्र of Mallibhusana. Tera. 25.
- (III) अन्यकुमारचरित्र by Jñānasāgaragaṇi. See Dhanyacaritra (III) above. Baroda. No. 2829; DB. 29 (34; 35; 36).
- (IV) was mittal composed in the twelfth century A. D. during the reign of Paramaddideva at Vilaspur, by Gunabhadra, pupil of Nemisena, pupil of Māṇikyasena. Compare CPI. p. 24. CP. p. 655; Limdi. No. 57 (dated Sam. 1555); List (Savai Jaipur and Delhi); PRA. No. 412.
- (V) घन्यकुमारचरित्र in seven chapters (Gram. 850) by Sakalakīrti. Its Hindi translation is published by Manager, Jain Bharatī, Benares, 1911. No mss. are known to me.
- (VI) धन्यकुमारचारित्र in Sanskrit by Bilhana Kavi. Idar. 123.
- by Brahma Nemidatta, pupil of Mallibhūsaṇa. It is in Sanskrit. AD. No. 188; Bhand. V. No. 1110; Idar. A. 21; List (S. J. and Delhi); Pet. IV. No. 1432 = IV. A. p. 151 (quotation); Strass. p. 304; Tera. 11; 12.
- (VIII) प्रमाद्यार composed in Sam. 1510 by Jayānanda, pupil of Jinadharma, successor of Jinasekhara of the Kharatara Gaccha. It is in Sanskrit and contains 1140 stanzas divided into five chapters. It is published by the Jinadattasūri Pustakoddhāra Fund, Surat, 1938. SA. No. 1754.
- भन्यनिक्शेन composed by Dayāvardhana, pupil of of Jayapāṇḍusūri. SA. No. 775. See Dhanyaśālicaritra (II).

धन्यरत्नकथा ( Grain. 300 ). VB. 18 ( 11 ).

- धन्यविद्यास in Sanskrit (Gram. 1100) by Dharmasinhasūri. Limdi. No. 2812 (dated Sam. 1685); VC. 7 (25, 26).
- ( I ) খন্যমান্তিখামৈ also called Dānakalpadruma ( see under it ), describing the lives of

- Dhanya and Sālibhadra, composed by Jinakīrti, pupil of Somasundarasūri of the Tapā Gaccha. It is published in the DLP. Series, No. 9, Bombay, 1919. Bengal, No. 7520; BK. No. 158; Buh. II. No. 200; Chani. No. 255; DA. 49 (1; dated Sain. 1491); DB. 29 (37; 38; 39); Hamsa, No. 1369; JHA. 51; JHB. 31; Kath. No. 1191; KB. 3 (14); Limdi. Nos. 531; 536; 636; 682; 856; PAP. 47 (14); 62 (2); PAPR. 12 (8); PAZA. 10 (9); Pet. I. No. 279 (dated Sain. 1497); SA. No. 134.
- (II) घन्यज्ञालिचरित्र by Dayavardhana, pupil of Jayapandu (Jayacandra according to some), in Sain. 1463. This is published in the JAS. Series No. 43, Bhavnagar, Sain. 1971. BK. No. 1414; Idar. 123; JG. p. 253; Mitra. IX. p. 176; PAPL. 5 (26); SA. Nos. 775; 1733; Surat. 1, 3, 4, 5. Ratnasekhararatnavatikatha (s. v.) composed in Sain. 1463 is another work of the author.
- (I) घन्यशास्त्रिमञ्चरित्र in six Pariechedas (Grain. 1460), by Pürnabhadra, pupil of Jinapati of the Kharatara Gaccha, composed in Sain. 1285. He was assisted by Sarvadevasiiri; see JSS. H. Intro. p. 33; DI. p. 49. DC. pp. 1-3 (quotations); 34; Hamsa. No. 791, Jesal. No. 110; JG. p. 225; Kundi. No. 166; PRA. No. 293.
- (II) धन्यशास्त्रिमद्वारित्र composed in Sam. 1428 by Bhadragupta, pupil of Devagupta of the Rudrapalliya Gaccha. Jesal. No. 3; see JG. p. 225, note C.
- (III) ঘন্থসান্তিমর্থবিস Anonymous. Also see Dhanyaśālicaritra. Hamsa. No. 637; KB. 3 (56 Sve.); KO. 48 (Dig.); Surat. 1, 7, 9.
- चिम्लक्ष्या in Sanskrit (Gram. 479). See Dhammillacaritra A Dhamillakatnā is published in

- the JAS. Series, No. 41, Bhavnagar, Sam. 1971. JG. p. 254; Limdi. No. 767.
- (I) afrigata composed in Sam. 1462, by Jayasekharasuri, pupil of Mahendraprabhasuri of the Aficala Gaccha. This is published by Lalchand N. Shah, for the Jaina Mitra Mandla, Mandala. Baroda. No. 2128; BK. No. 33; Buh. VI. No. 614; Hamsu. No. 444; JG. p. 225; Limdi. No. 1114; PRA. No. 414.
- (II) धाम्महन्यात्र (Anonymous.). DA. 50 (93), DB. 29 (4); Hamsa. No. 1636; JG. p. 225; Pet. I. A. p. 29; Surat. 1, 5.
- धिमहादिण्डी SA. No. 206. This is a portion of the Vasadevahindi; cf. ABORI. Vol. 16, p. 32.
- भरणोरगेन्द्रस्तोत्र by Jineśvarasūri. JG. p. 281; Pet. V. p. 70; VI. No. 587. (1) Tikā. Anon. JG. p. 281; Pet.

VI. No. 587.

- धर्मकथा Bhand. VI. Nos. 1309; 1310; Kath. No. 1334.
- धर्मकथारत्नोद्धार of Uttamarşi. See Kathāratnākara. धर्मकर्मट्यवस्थिति (Gram. 3200) by Somamaṇḍanagaṇi. VA. 9 (41).
- (1) **प्रांकल्पड्डम** composed in Sani. 1667 according to the SA. note, by Dharmadeva of the Purnima Gaecha. Baroda. No. 692; Bhand. V. No. 1289; DB. 17 (25, dated Sani. 1667); 29 (12); SA. No. 365.
- (II) wheregh (Grain. 4814) in Sanskrit composed by Udayadharma, pupil of Munisagara Upādhyāya during the reign of Anandaratnasūri, successor of Muniratnasūri, successor of Anandaprabhasūri of the Agama Gaccha. It contains nine Pallavas; cf. Hertel, ZDMG. Vol. 65, p. 429ff, and Winternitz, History, Vol. II. p. 545. It is published in the DLP. Series, No. 40, Bombay, Sain. 1973. Baroda. No. 2116; Chani. No. 577; Hamsa. No. 1573; JG. p. 180; Pet. III.

अमिनीमा — श्रुत्वी भी 
अम्मेरा, स्मार १ १ ४३;
अम्मेरा, स्मार १०० मार्थाका १०० में १०।

अमिनी भा - अमाम - माणावाउ
(अनु ) उत्तर्भ - धर्म मी भा किषु ।

दी केरा ।

वा मार्य मार्म मी में - किष्ठ व Kal Kirti हिला अमें भी में है । अर्थ । दो मां हिला । 1635 मार्थ भी में है । अर्थ । दो मां हिला । 1635 मार्थ भी में है । अर्थ । दे मार्थ भी में है । अर्थ ।

यम्बन्द्रमा कुम कुम कि निम्मन्त्र मिट्ठा दिरानी प्रमिन्द्रिमा द्वित्रम्मन्द्र-मं० प्र प्रमिन्द्रमा द्वित्रम्मन्द्र-मं० प्र प्रमिन्द्रम्म कि मं १७२१ त्रापंत्रमास्त्र, मण्डा यमंद्रमास्त्रम्यम्, छिपु भेर लाम्बन स्रित्रम् प्रभू,

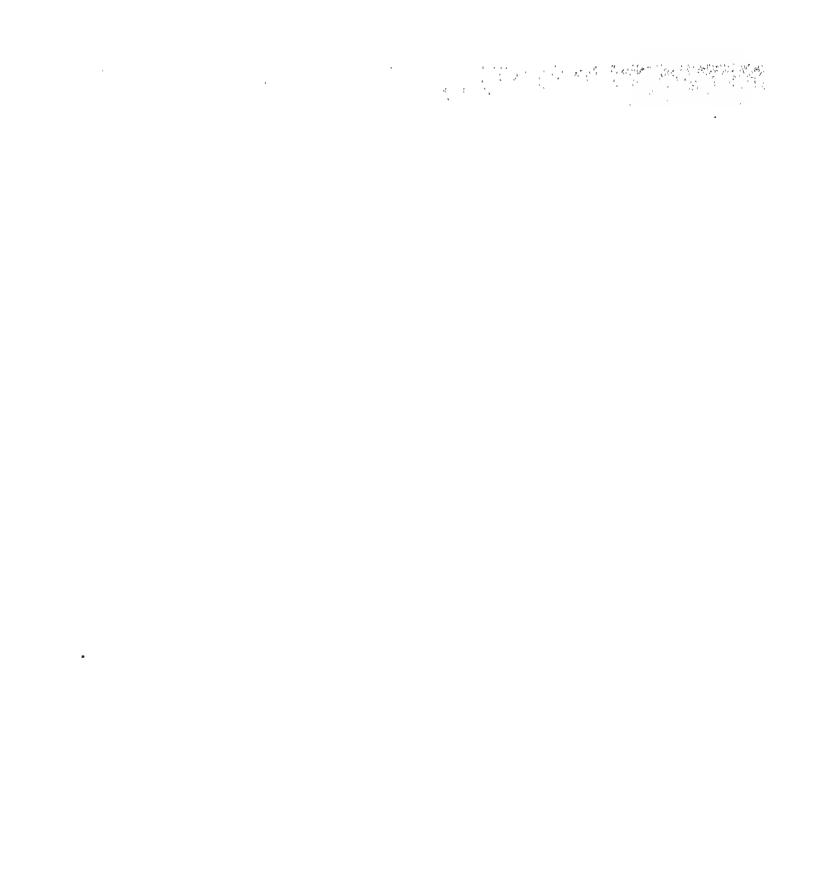

The state of the s

V. No. 728; PRA. No. 663.

(III) अमेकल्पह्म in Prakrta. This name is wrongly given to Parigrahapramana (s. v.) of Dhavalasārtha. Pet. V. A. p. 107.

(IV) अमेकस्पन्न Anonymous. Agra. Nos. 943; 944; 945; SB. 2 (42, foll. about 144); Surat. 1.

(V) **चर्मकल्पउम** Anonymous. See Viradesanā. KB. 3 (17); SA. No. 365.

धर्मकुलक JG. p. 200.

धर्मबोषण ( भूषण ) भद्वारक चरित्र in Sanskrit. Hebru.

धर्मधोषस्रिति in 33 Sankrit stanzas by Raviprabhasuri. Patan Cat. I. p. 366 (quotation).

धर्मचक्रपुजा CP. p. 655.

(I) अमेचरित in Prākrta (Anon.). Bt. No. 253.

(II) अमेचरित in Sanskrit by Nemicandra. Bt No. 252.

धर्मजिनस्तुति Bengal. No. 6808.

धर्मतस्य in 8 Gāthās. JG. p. 180; Limdi. No. 1704.

(1) Vrtti. Anon. JG. p. 180.

- (!) धर्मदत्तकथानक composed by Māṇikyasundara, pupil of Merutungasuri of the Ancala Gaccha. The work is also otherwise called Candradhavaladharmadattkathānaka, and is in Sankrit. It is published on behalf of the Hamsavijayaji Free Library, Ahmedabad, 1924. Buh. III. No. 160 (dated Sam. 1681); Chani. No. 1044; DA. 35 (15), 50 (79); JG. p. 253; Pet. I. No. 262; PRA. No. 856.
- (II) अमेद्राक्यानक by Vinayakuśalagani. DB. 31 (66).
- (III) धर्मवृत्तक पानक Anonymous.

Bhand. IV. Nos. 1311; 1312; 1313 (dated Sam. 1521); DB. 31 (67); Hamsa. Nos. 647; 983; 1168; JG. p. 253; Kaira. B. 74; Limdi. Nos. 594; 767; VB. 18 (14); Vel. No. 1744.

No. 602; III. A. p. 235 (quotation); | waiting the composed in Sam. 1979 by Mangalavijaya. It is published in the YJG. Series, Sam. 1981.

> चर्मदुतकाच्य (foll. 66) by Jayatilakasūri. VB. 18 (2).

- (I) धर्मनाथचरित्र in Prākrta. Bt. No. 253; JG. p. 241.
- (II) धर्मनाथचरित्र in Sanskrit by Nemicandra. JG. p. 241. See Dharmacarita (II).

चर्मनाथमहाकाव्य in Sanskrit containing 21 cantos, composed by Haricandra, a Digambara poet. See Dharmasarmābhyudayakāvya. Bt. No. 509; JHA. 49.

धर्मनाथमहापुराज by Sakalakirti. List (S. J.) भर्मनाथस्तवन Bengal. No. 7150; SA. No. 2607. धर्मपञ्जाविशतिका of Brahma Jinadasa. CMB. 55. धर्मपद्धाशिका by Jinadāsa. This is prabably the same as above. Buh. VI. No. 615. **भर्मपद** DC. p. 38, No. 309.

- (I) अमेपरीक्षा written in Prākṛta Gāthās by Jayarāma. This is mentioned by Harisena, author of the next Darmapariksa.
- (II) धर्मपरीक्षा (Gram. 2070) composed in the Apabhramsa language by Harisena. It consists of eleven Sanidhis and was finished in Sam. 1044, i. e., full 26 years earlier than Amitagati's Dharmapariksa (see next number). Harisena in his introduction (I. 1) tells us how his work was based on an earlier Dharmapariksā written in the Gāthā metre by Jayarāma-A paper describing this work is submitted to the 11th AIOC., 1941, at Hyderabad, Deccan, by Dr. A. N. Upadhye of Rajaram College, Kolhapur. Bhand. VI. No. 1009; Buh. VI. No. 617.
- (III) whatem composed in Sam. 1070, by Amitagati, pupil of Mādhavasena. It contains 21 Parichhedas; cf. Bhand. V. p. 13 ff., N. Mironow, Die Dharmapariksā des Amitagati, Leipzig, 1903, and Winternitz, History, II. p. 563 ff. AD. Nos. 102; 125; Bhand. V. No.

1076; VI. No. 1008; BO. p. 79; Buh. VI. No. 616; CP. p. 655 (7 mss.), DB. 16 (31); Hum. 43; 233; JG. p. 161; Idar. 114 (5c.); Idar. A. 3 (3c.); Kath. No. 1091; Lal. 6; 20; Mud. 233; PAP. 64 (7); PAZA. 9 (28); Pet. III. No. 513; III. A. p. 294; V. No. 945; SG. No. 2567; Strass. p. 304; VA. 9 (38); Weber. II. No. 2019.

(1) Tikā in Kanarese by Candrasāgara. Hum. 233.

(IV) धर्मपरीक्षा of Pārśvakīrti. Hebru. 2.

(V) धर्मपरीक्षा by Devasena. See Dharmasangraha. AK. No. 342; Hamsa. No. 60; VB. 18 (7).

(1) Tīkā in Kanarese by Vṛttavilāsa. AK. No. 342.

(VI) whaten composed by Jinamandana, pupil of Somasundarasuri of the Tapa Gaccha (Grain. about 1800). It is published by the JAS. Bhavnagar, Sain. 1974 (Series No. 67). Chani. No. 211; Hamsa. Nos. 118; 473; PAPR. 9(3), PAPS. 49(17); 63(40).

(VII) **घर्मपरीक्षा** in Sanskrit composed in Sam. 1571 by Saubhāgyasāgara. Hamsa. No. 522.

(VIII) uniq fign composed by Yasovijaya, pupil of Nayavijaya of the Tapa Gaccha. It is published with the Svopajña Tīkā, by the Hemacandra Sabhā, Patan, Sam. 1978 (Series, No. 14). AM. 309; Bhand. VI. No. 1177; BK. No. 83; DB. 16 (30); Hamsa. No. 213; JG. p. 104; PAPS. 46 (2); SA. Nos. 35; 1659; VB. 17 (48).

(1) Tika (Svopajna). AM. 309; Bhand. VI. No. 1177; BK. No. 83; DB. 16 (30); Hamsa. No. 213; JG. p. 104; PAPS. 46 (2); SA. Nos. 35; 1659; VB. 17 (48).

(IX) **वर्मपरीक्षा** by Nayavijaya (Yasovi**j**aya?). BK. No. 83.

(X) अर्मपरीक्षा composed by Manavijayagani,

pupil of Jayavijaya, for his own pupil Daivavijaya, during the reign of Vijaya-prabhasūri (Sam. 1710-1747), successor of Vijayadevasūri of the Tapā Gaccha. BK. No. 93; PRA. No. 1064.

(XI) **चर्मपरीक्षा** Anonymous. Agra. Nos. 947; 948; 949; DB. 16 (33); SB. 2 (55); SG. No. 2209; Tera. 3 to 9; 21 to 24.

(I) uninterest composed in Sam. 1645, by Padmasāgaragaņi, pupil of Dharmasāgaragani of the Tapā Gaccha. It is published in the DLP. Series, No. 15, Bombay, 1913 and also by the Hemacandra Sabhā, Patan, Sam. 1978. This work contains 1474 stanzas in all, out of which about 1250 have been bodily reproduced from Amitagati's work. Compare JH. Vol. 13, p. 314ff. Bhand. VI. No. 1178; JG. p. 267; Pet. V. No. 729.

(II) **unquare** by Rāmacandra, a Digambara writer. It is in Sanskrit and was composed at the request of Devacandra, pupil of Padmanandin, a spiritual descendant of Pūjyapāda. Its Gram, is 900. Hamsa. No. 60; JG, p. 253; Kath. No. 1270; PAP. 64 (9); Pet. IV. No. 1268 = IV. A. p. 100.

भर्मपाड KB. 1 (63-foll. 187); 1 (72); 2 (16; 4c.); 3 (34); 5 (12); 8 (9).

भर्मपास्करण in Sanskrit. Hamsa. No. 1012. भर्मपकाश SA. No. 3047.

धर्मप्रबोधोदय SG. No. 1364.

धर्मप्रभोत्तर also called Prasnottara Srāvakācāra or

Praśnottara Upāsakācāra or Śrāvakācāra by Sakalakīrti. It is in six chapters. It is published at Surat, 1926. It is on the duties of a Jain layman. Bengal. Nos. 6619; 6646; Bhand. V. No. 1027; VI. No. 1033; CP. p. 655 (17 mss.); Idar. A. 27; 46; 47; Kath. Nos. 1092; 1093; 1094 (dated Sam. 1654); Pet. V. No. 972; PR. No. 82; SG. Nos. 628; 672; Strass. p. 304.

धर्मवित्र by Haribhadrasuri in 8 Adhyāyas. See Winternitz, History, II. p. 584. It is published with Municandra's commentary by the JAS. Bhavnagar, Sain. 1967; also in the Bibliotheca Indica, (edited by Suali), Calcutta, 1912 and by the Agamodaya Samiti (Series No. 37), Surat, 1924. It is published with a Gujrati translation and explanation at Bombay, Jainapatra Office, 1922. Bengal. No. 3054; Bhand. VI. No. 1179; BK. No. 360, DA. 32 (22), BB. 16 (35; 36); DC. p. 13, Hamsa. No. 337; JA. 25 (5); Jesal. No. 107; JG. pp. 99, 181; Limdi. No. 967, PAPR. 8 (7); PAPS. 66 (7); PAZB. 12 (4); Pet. I. A. p. 44; IIL A. p. 53 (dated Sam. 1181); VI. No. 588, SA. Nos. 212, 769, VC. 7 (24); VD. 7 (14), Weber. H. No. 1954 A.

(1) Tikā (Grain. 3000) composed by Municandrasūri. Bengal. No. 3054; Bhand. VI. No. 1179; BK. No. 360; Bt. No. 81; DA. 32 (22); DB. 16 (35; 36); DC. p. 35; JA. 90 (3); Jesal. No. 107; JG. pp. 99; 181; Limdi. No. 967; PAZB. 12 (4); Pet. III. A. p. 53 (dated Sain. 1181); VI. No. 588; SA. No. 212; VC. 7 (24); Weber. II. No. 1954 A.

धर्मबुद्धिपापबुद्धिकथा See Pāpabhuddhidharmabud-dhikathā.

धर्मभावमाङ्गरूक in 30 Gathās (Be:-namiūṇa mahiyamoham.) by Jayaghosa. JA. 106 (4); JG. p. 200; Pet. III. A. p. 10 (quotation).

भम्मञ्जूषा composed by Meghavijaya, pupil of Kṛpāvijaya of the Tapā Gaccha. BK. No. 346, PRA. No. 331.

भनेमञ्जूषायकरण Perhaps the same as above.

Agra. No. 950, BO. p. 59, KB. 1 (63, foll. 52).

धर्ममहोदय is a short poem containing the life-sketch of Vijayadharmasuri of the Tapa

Gaccha, composed by Ratnavijaya, and published in the YJG. Series.

धर्ममाहात्म्यकथा ( Gram. 158 ). JG. p. 254. धर्ममिश्रकथा DB. 31 (1,5).

भर्मरत्न by Santisūri in Ardhamagadhi (Be:- namiuna sayalagunarayanakulaharani). text consists of 145 Prakrta Gathas. Both the text and the commentary by Devendra are published by Jainadharmavidyāprasārakā Varga, Palitana, 1905-1906 and also in the JAS. Series, No. 30, Bhavnagar, Sam. 1970. The latter edition contains also the commentary of Săntisuri. Agra. No. 1192; Bengal. No. 7447; Bhand. VI. Nos. 1180; 1181; 1220;BK. No. 148; DA. 30 (11-17); 33 (44); DB. 15 (16); Hamsa. Nos. 69; 119; 1079; JA. 95 (7); 104 (1); KB. 3 (56); 8 (3); Kiel. II. No. 381; Limdi. No. 930; Mitra. IX. pp. 173; 174; PAP. 9 (1;30); PAPR. 7 (8); 12 (1);PAPS. 12 (palm ms.); Pet. I. A. p. 60; III. A. p. 24; VI. p. 141, No. 72; SA. Nos. 158, 248; 868, 1728; 1796; Tapa. 118 (dated Sain. 1308); VB. 18 (1).

- sajāānalocana.) called Sukhabodhā, composed by Devendrasūri, pupil of Jagaccandrasūri of the Tapā Gaccha. The first copy was prepared by Vidyānanda; Dharmakirti and Hemakalaśa helped to correct it. Bhand. VI. No. 1181; Bt. No. 183; DA. 30 (11, 12); DB. 15 (16); Hamsa. No. 69; JA. 104 (1); JG. p. 181; JHA. 65 (dated Sam. 1498); Kiel. II. No. 381; Mitra. IX. p. 174; PAP. 9 (4; 30); PAPR. 12 (1), Pet. 1. A. p. 60; SA. Nos. 248; 1728; VB. 18 (1).
- (2) Vṛtti by Śantisūri of the Candrakula (Be:- siddham sarvajūamānamya). BK. No. 148, DC p. 52 (dated Sam.

1309); PAPS. 12 (palm ms.), Pet. V. A. p. 132 (dated Sam. 1271); Tapa. 118 (palm ms. dated Sam. 1308).

(3) Avacūri. Anonymous. Agra. No. 1192; DA. 33 (44); KB. 3 (56 foll. 258), 8 (3), SA. No. 1580.

dhamāna, pupil of Abhayadevasūri in Sari. 1172. It is published in two parts by Hiralal Hamsaraja, Jamnagar, 1915. Agra. No. 951; Chani. No. 510; PAPR. 21(2); SA. No. 803; SB. 2 (54).

(1) Vṛtti Svopajña composed in Sari. 1172; this was corrected by Dhaneśvara, Aśokacandra, Nemicandra and Pārśvacandra. PRA. No. 403 (Chani. ms.). Chani. No. 510; DI. p. 45; PAPR. 21 (2); PRA. No. 403; SA. No. 803; SB. 2 (54-two copies).

धर्मरत्नपरीका DB. 16 (33).

भनेरानप्रकारणक्या Bhand. V. No. 1259; BO. p. 59. जर्भरानपञ्जूषा by Devavijaya. This is the name of the author's commentary on Devendra's Dānaśīlatapobhāvanākulaka. Buh. III. No. 108; KB. 3 (15).

(1) Vrtti composed in Sam. 1441 by Kulamandanasuri, pupil of Deva-

sundarasuri of the Tapa Gaccha; PRA. No. 1161.

author called Jayasena, pupil of Bhāvasena, pupil of Gopasena, pupil of Sāntisena, pupil of Dharmasena of Jhādavāgada Sangha. It is in Sanskrit and is published by Hiralal Hamsaraj, Jamnagar. AD. No. 157; Kath. 1095 (dated Sani. 1485); Lal. 313; 372; Pet. IV. No. 1434 = IV. A. p. 122 (quotation); Tera. 15; 16.

(I) with the Prakrts of Padmanandin. It contains 193 Prakrts Gathas and is published in the MDG. Series No. 21, Bombay, Sam. 1979. CP. p. 656; Lal. 279; Tera. 1, 2; 17.

- (II) धर्मरसायण of Jinadattasūri of the Kharatara Gaccha. PRA. No. 1203; see Upadeśarasāyana.
  - (1) Vṛtti composed in Sam. 1294 by Jinapāla Upādhyāya, pupil of Jinapatisūri of the Kharatara Gaccha. PRA. No. 1203 (No. 19).
- (III) **ਪੰਜਵਾਰ Anonymous.** This is probably the work of Padmanandin. Buh. VI. No. 618.

भरेरहस्य in 15 Gāthās in the Apabhramsa language composed by Nemitilaka. Limdi. No. 1288.

अर्भरहस्योपदेश by Siddhasuri. Chani. No. 375.

षर्मराजकवा Limdi. No. 530.

धर्मरायनीति in Sanskrit. Mud. 723.

**Theore** in 15 Gathas. Bengal. No. 7602; JA. 25 (1); 106 (4,5); JG. p. 111; Limdi. No. 1288; Pet. I. A. pp. 50; 57; 59; 63, 82; 92; 102; III. A. pp. 9; 23; V. A. p. 137.

धर्मछस्मीविवाद (Gram. 150). VB. 18 (6). धर्मछहिडा (Gram. 1400). VB. 18 (5).

- (I) which in Prakrta (Be:-namiūna vaddhamānam) by Šrīprabhasūri, pupil of Sarvadevasūri of the Candra Gaccha. It is published on behalf of the Hamsavijayaji Free Library, Ahmedabad, Sam. 1954. Schubring, Lehre der Jainas, p. 223, says that the work was composed in Sam. 1286. This is evidently a mistake. Bt. No. 210; Chani. No. 418; Hamsa. No. 471; JG. p. 149; PAP. 25 (17), PAPM. 27 (dated Sam. 1408); PAPR. 19 (4), Pet. V. A. p. 113; SA. No. 246; Surat. 1, 9.
  - (1) Tikā composed by Śriprabha himself. This is mentioned by his grand-pupil Udayasinha in his commentary (see next) as being lost in San. 1253. Pet. V. A. p. 115, v. 7.

- (2) Tike (Grain. 5520) composed in Sain. 1286, by Udayasimha, pupil of Māṇikyaprabha, pupil of Śrīprabha, the author of the text. Bt. No. 210; Chani. No. 418; PAP. 25 (17); PAPM. 27 (dated Sain. 1408); PAPR. 19 (4); Pet V. A. p. 113; SA. No. 246; Surat. 1, 9.
- (3) Vrtti by Jayasimbasūri (Gram. 11142). Bt. No. 209; JG. p. 149; cf. Patan Cat. I. pp. 248-250. From this quotation, it would seem that this commentary is on some other Dharmavidhi also called Upadeśasāra which begins: dhammamahāmahimuddhariu.
- (II) **นท์ซิโซ** (Grain. 6950) composed in Sam. 1190, by Nannasūri (Be:- vijjāharanara). DC. p. 41 (quotation); Jesal. No. 775; JG. p. 149.
- (III) धर्मविधि in Prakṛta. Anonymous (Be:-dhammamahāmahi), also called Upadeśasāra. See above No. 1. Com. 3.
- (IV) **unifere** Anonymous. SB. 2 (55; foll. 155). **unifere** (Gram. 1335). It was composed by (?) Matinandamagami, pupil of Dharmacandra of the Kharatara Gaccha. It is in Sanskrit. At PRA. No. 662, a manuscript of Dharmavilāsa is said to be copied for Matinandama, pupil of Dharmacandra of the Kharatara Gaccha. It is published by Hiralal Hamsaraj, Janmagar. Chami. No. 432; JG. p. 181; PAP. 12 (1); PAPR. 22 (6); PRA. No. 662; Surat. 2.
- भर्मविशेष ( Bei-namiūņa jiņam jagajīva ). JG. p. 181; Pet. V. A. p. 106.
- धर्मविशेषविचार Limdi, No. 1288. It is in Prākṛta-धर्मक्यवस्थाद्वाजिका of Paramānanda. Mitra. X. p. 142.
- धर्मशर्मा agramment in 21 cantos containing the lifestory of Dharmanātha, the 15th Tirthankara, composed by Hariscandra, who mentions Vākpati's Gaudavaho. It is J......25

- composed in imitation of Māgha's Siśupālavadha. It is published in the Kāvyamālā Series, Bombay, 1888. AD. No. 12; BO. p. 303; Chani. No. 452; CMB. 47; 72; CP. p. 656; Hebru. 30; Hum. 31; Idar. 94 (3 copies); Idar. A. 66 (2 copies); KO. 118; 122; Mitra. X. p. 35; Mud. 8; 14; Padma. 71; 92; PAP. 12 (36); 23 (14); PAS. Nos. 109; 175; 248; (cf. Patan Cat. I. pp. 32; 112); Pet. II. No. 270 (dated Sam. 1564)=II. A. p. 141 (quotation); III. No. 514; IV. No. 1435; PRA. No. 1204, (No. 19); Rice. p. 302; SG. Nos. 116; 610.
- (1) Tippana called Sandehadhvāntadipikā composed by Yaśaḥkīrti, pupil of Lalitakīrti. BO. p. 30; CMB. 72; CP. p. 656; Hum. 31; Idar. 94; Idar. A. 66; Mud. 8; 14; SG. No. 610.
- (I) अमेरिक्स in 40 Sanskrit Kārikās by Jinavallabhagaņi. It is engraved on one of the pillars of the Mahāvira temple at Citrakūta. Cf. JH. Vol. 14, p. 100. JG. p. 181; KB. 3 (58); Lindi. No. 1288.
  - (1) Vṛtti by Sakalacandra. JG. p.181. See Dharmaśikṣā (II).
- (II) **प्रमंशिका** by Sakalacandra Upādhyāya, pupil of Vijayadānasūri of the Tapā Gaccha. BK. No. 226; DB. 16 (29); Hamsa. No. 516.
- (1) Svopajňa Vrtti. Hamsa. No. 516. धर्मशुद्धि also called Adhyatmakalpadruma (s. v.). SA. No. 1762.
- (I) where by Devasena; cf. Pet. III. Intro. p. 22. See Dharmapariksā (IV). VB. 18 (7).
- (II) unitius by Aśādhara. Idar. 18; PR. No. 150.

  Dharmasaigraha Śrāvakācāra of Aśādhara is published from two mss. of the 13th century A. D. at Benares, 1910.
- (III) भर्मसंबद (Gram. 15608) composed in Sam. 1738, by Mānavijayagaņi, pupil of Śanti-

vijayagani of the Tapā Gaccha. Compare Bhand. IV. pp. 143, 452ff. It is published by Vasntji Trikamji, Palitana, 1905 and also in the DLP. Series, Nos. 26 and 45, Bombay, 1915, 1918. The work consists of three chapters dealing with various religious matters and was composed at the request of Sresthi Sāntidāsa. AM. 31; Bhand. IV. No. 275; DB. 17 (30); Punjab. No. 1331; SA. Nos. 286; 1855; Surat. 1, 5; VB. 17 (47).

(1) Tīkā Svopajña. AM. 31; Bhand. IV. No. 275; SA. No. 286; Surat. 1, 5.

(IV) **พร์พัทธุ** (Gram. 14000) by Vijayānandasūri. VB. 17 (47).

(V) धर्मसंबद्ध (Gram. 4500) by Munisekharasuri. VB. 18 (4).

(VI) **पर्मसंपद** Anon. SB. 2 (52; 53; 56).

(VII) where (Śrāvakācāra; Gram. 1440) by Medhāvi Paṇḍita, composed in Sam. 1541. Samavasaraṇadarpaṇa is a part of this work. It is published at Benares, 1910; cf. also ABORI., Vol. 13, p. 39. Kath. No. 1096; Lal. 279; PR. No. 20; Tera. 5; 9.

(I) This published with Malayagiri's commentary in the DLP. Series, Nos. 39, 42, Bombay, 1916. Bik. No. 1471; BK. No. 311; Bt. No. 71 (3); Buh. IV. No. 157; DB. 17 (4; 5), Hamsa. No. 613; Jesal. No. 1505; JG. p. 99; Kath. No. 1271; PAPS. 58 (4); PAS. No. 478; SA. No. 792; VA. 9 (45); VC. 7 (23).

(1) Vrtti by Malayagiri (Grain. 11000). BK. No. 311; Bt. No. 71 (3); Buh. IV. No. 157; VI. No. 726; DB. 17 (4; 5); Hamsa. No. 613; Jesal. No. 1505, JG. p. 100; Kath. No. 1271; PAPS. 58 (4); PAS. No. 478; Patan Cat. I. pp. 230 (quo.); 232; SA. No. 792; VA. 9 (45), VC. 7 (23).

- (II) **TRANSPORT** Anonymous. Probably the same as above. Agra. No. 952; DA. 76 (58); Jesal. No. 1467; PAP. 18 (33); SA. Nos. 286; 792; Tapa. 50; VB. 18 (4).
  - (1) Tippana by Hemacandrasūri. SA. No. 792.
  - (2) Vrtti by Maladhāri Hemasūrišisya. Jesal. No. 1467.
  - (3) Tippana. Anonymous. Agra. No. 952; DA. 76 (58); PAP. 18 (33); SA. No. 286.

धर्मसंग्रहटिप्पन by Yasovijayagaņi of the Tapā Gaccha. See Paṭṭāvalīsamuccaya, Viramgam, 1933, L p. 107.

भंसर्वस्थाधिकार in 200 Sanskrit stanzas by Jayaśekharasūri of the Aficala Gaccha. It is published by Bhimsi Manek, Bombay, 1908. Agra. No. 953; Vel. Nos. 693; 694.

धर्मसार of Sakalakirti.

धर्मसिद्धिवृत्तकथा SA. No. 653.

पर्मस्रित in 50 Apabhramsa stanzas. Patan Cat. I. p. 370.

धर्मस्थापनाकुलक Surat. 7.

चर्मस्यक्षपञ्चल in Prākṛta. Hamsu. No. 422.

- (1) Tikā in Sanskrit, Hamsa. No. 422.
- (1) **घमांच्यानको**रा in 140 Prākṛṭa Gāthās by Vinayacandra. See Kathānakakośa (II); cf. Patan Cat. I. p. 42.
- (II) धर्माख्यानकोश in Prākṛta. JG. p. 267.
  - (1) Vrtti in Prākrta. JG. p. 267.

धर्माचार्यबहुमानकुलक in 34 Gāthās. JG. p. 206.

षमाधर्मकुलक in 18 Apabhramsa stanzas by Jinaprabha. JG. p. 200. See next.

धर्माधर्मविषार in Apabhramsa, by Jinaprabhasuri. (Be:-aha jana nisunijjau). It contains 18 stanzas. Baroda. No. 6119; Pet. V. A. p. 111; Patan. Cat. L. p. 263.

- prabhācārya, on the life of a sage called Darśānabhadra. JG. p. 336; Pet. V. A. p. 19 (quotation), also see Patan Cat. I. p. 307. Published in the JAS. Series, No. 61, Bhavnagar, 1918 AD. Translated into German in 'Indische Shattentheater', p. 48 ff.
- (II) अमान्युक्य (Mahākāvya). It is a poem in 14 cantos, describing the life of the famous minister Vastupāla of Gujrat by Udayaprabha, pupil of Vijayasenasūri of the Nāgendra Gaccha. Baroda. No. 2830; Bt. No. 507; JA. 41 (1); 95 (1; ms. dated Sam. 1290); JG. p. 331; PAP. 11 (1); Pet. I. A. p. 33; III A. p. 16. Also cf. Patan Cat. I. p. 14.
- (1) **चर्मामृत** in 9 chapters composed by Asadhara, the Digambara writer of the 13th century For contents, campare Bhand. IV. p. 103. It is divided into two parts, namely Sāgāra and Anagāra and is published with the Svopajna commentary in the MDG. Series, Nos. 2 and 14, Sain 1972, 1974. It is also published by Biharilal Kathanera, Bombay, AD. 1928. AD. Nos. 161; 262; AK. Nos. 17; 19; 20; Bengal. No. 1524; Bhand. IV. No. 297; VI. No. 1010; Chani. No. 241; CMB. 2; 135; 195; CP. pp. 621, 656; 657; 707; Hebru. 33; 36; 54; 83; Hum. 3; 40; 95; 99; 137; Idar. 18 (4 copies); Idar A. 17; 49; JG. p. 181; Kath. No. 1097; KO. 4; 96; 104; MHB. 7; 58; Mud. 34; 160; 169; 413; Mysore. II. p. 285; PAP. 79 (67), PAPR. 21 (24); Pet. III. Nos., 515; 516; 517; IV. No. 1436; PR. Nos. 83; 87; SG. Nos. 1998; 1999; Strass. p. 304; Tera. 19.
  - (1) Svopajňa Paňjikā called Jňānadipikā, the first shorter commentary by Aśādhara. Strass. p. 304.
  - (2) Second Ţikā called Bhavyakunudacandrikā composed by Āṣādhara himself

- in Samvat 1300. Here, sometimes, the earlier commentary is referred to compare Strass. p. 304. The text was composed in Samvat 1296; compare CPI. p. 36. AD. No. 161; Bengal. No. 1524; Bhand. IV. No. 297; CMB. 2; CP. p. 656; Hebru. 33, 36, 54; 83; Hum. 3; 40; 95, 99; Idar. A. 17; Kath. Nos. 1097; 1219; Mysore. II. p. 285; Pet. III. Nos. 516; 517; Rice. p. 312; Strass. p. 304; Tera. 19.
- (II) धर्मामृत Anonymous. (Gram. 50) JG. p. 181.
- धर्मामृतपुराण in Kanarese by Nayasena. AK. Nos. 344, 345; 346, KO. (?); Mud. 373.
- धर्मामृतसार in Sanskrit by Gunacandradeva. SG. No. 2717.
- धर्मिद्त्तकथा Anonymous. (See Dharmadattakathā). Limdi. No. 767.
- भमोत्तरियन by Mallavadin in Samvat 1206. See Nyayabindutika.
- धर्मोपबहकुलक in 25 Gāthās. Patan Cat. I. p. 291. (Be:- dhammovaggahadāṇam).
- (1) भ्रमीपरेश Anonymous in 144 stanzas. DA. 60 (101).
- (11) धर्मोपदेश in Sanskrit. (Be: vasudhābharaṇam puruso.) Mitra. IX. p. 159.
  - (1) Vyäkhyä. Anonymous. Mitra. IX. p. 159.
- (III) university Laksmivallabha, pupil of Laks
  - (1) Svopajňa Vrtti composed in Sam. 1745; compare DI., p. 42, f. n. 2.
- (IV) भर्मापदेश JG. p. 182. See Dharmopadesamālā.
  - (1) Vrtti in Sam. 915 by Jayasimha, pupil of Krsnarsi. JG. p. 182. See Dharmopadesamālāvrtti.
- (V) धर्मीपदेश by Merutunga. JG. p. 182. See Dharmopadesasataka.

- (VI) धर्मीपदेश by Yasodeva. JA. 107 (9); JG. p. 182. See Dharmopadesaprakarana.
- (VII) धर्मोपदेश Anonymous. Agra. Nos. 954, 955; 956; CP. p. 657; JG. p. 182; Pet. IV. No. 1269.
  - (1) Vrtti. Anon. Agra. No. 954.

धर्मीपदेशकथा KB. 1 (41).

- पर्योगदेशकाच्य in Sanskrit by Ratnabhūṣaṇa (foll. 86). Idar. 114; Tera. 20.
- (I) धर्मोपदेशकुलक in 25 Gāthās by Municandra. JG. p. 205; Limdi. No. 955; Patan Cat. I. pp. 131; 132; published in Prakaraņasamuccaya, Indore, 1923.
- (II) धर्मोपदेशकुरूक Anon. JG. p. 205; Pet. V. No. 803.
- धर्मीपदेशचरित्र Bhand. V. No. 1290 (foll. 100).
- भर्मोपदेशिचन्तामाण KB. 3 (58). See Upadeśacintāmaņi.
- भर्मोपदेशतरक्षिणी by Ratnamandiragaņi. Bhand. V. No. 1291. See Upadesatarangiņi.
- वर्षोपदेशना also called Dharmopadesapīyūṣa, by Brahma Nemidatta. Buh. VI. No. 619; CP. p. 657; Lal. 90.

भर्मीपदेशपीयुष See Dharmopadesanā.

- Yaśodeva. Bt. No. 206 (Gram. 8332). It is described as Prākṛṭamūlam and Bahukathāsaṅgraham.
- घर्मीपवेशप्रक्रम in Sanskrit verse. Punjab. No. 1332.
- (I) **universities** (Be: sijhau majjhavi) in 102 Gāthās composed in Samvat 915 by Jayasimhasūri, pupil of Kṛṣṇarsi. Bengal. No. 2593; BK. No. 188; Chani. No. 31; DA. 33 (44); Hamsa. Nos. 7; 496; 611; JA. 7 (5); 105 (6); 106 (1;8;17); JG. p. 182; Kiel. II. Nos. 74; 382; Limdi. Nos. 49; 930; PAPR. 19 (1); PAS. No. 27; Pet. I. A. pp. 25; 47; 55; 64; 70; 82; 91; 93; V.

- A. pp. 54; 67; 80; 93; 137; PRA-Nos. 844; 846; 948; 1101; Punjab. No. 1333; SA. No. 95; Surat. 1, 8, 9.
- (1) Prakṛta Vṛtti (Gram. 6650) composed in Samvat 915, during the reign of King Bhoja of Kanoja by Jayasimha, the author himself. Bengal. No. 2593; BK. No. 188; Bt. No. 179; DC. p. 13, No. 112; p. 53; (cf. DI. p. 37); Kiel. II. No. 382; PRA. Nos. 948; 1101. Also cf. Patan (at. I. p. 348.
- (2) Vṛtti (Gran. 14471) composed by Vijayasinhasūri, pupil of Hemacandrasūri of the Harṣapuriya Gaecha, composed in Sanivat 1191. Bhand. VI. No. 1182; JG. p. 182; PAPR. 19 (1); Patan Cat I. p. 311 (quotation); Pet. V. A. p. 87 (quotation); PRA. No. 846.
- (3) Vrtti (Grain, 6800) composed by Munidevasuri (a descendant of Vādidevasūri—PRA.) of the Brhad Gaccha, in Sanivat 1190, according to Bt. No. 178; but according to PRA. No. 844, the Vrtti was corrected by Pradyunma, pupil of Kanakaprabhasuri of the Devănanda Gaccha. This would bring Munideva down to the 14th century of the Samyat Era. Besides his Sautināthacaritra was composed in Sain. 1322, in which also he was assisted by the same Pradyumna; cf. Pet. I. A. p. 4. This commentary is based on No. (1); ef. Patan Cat. I. p. 109 (quotation). Chani. No. 31; Hamsa. Nos. 496; 611; Limdi. No. 49 (dated Sam 1495), PAS. Nos. 27, 82; PRA. No. 844; Punjab No. 1333; SA. No. 95.
- (4) Tikā by Kanakaprabha, pupil of Devānanda. PAS. No. 82. This is probably the same as above i. e., No. 3.
- 74; 382; Limdi. Nos. 49; 930; PAPR. (5) Vivaraņa. Anon. Bt. No. 180 19 (1); PAS. No. 27; Pet. I. A. pp. (II) 知道可能知识 in 104 Prakṛṭa Gāthās by 25; 47; 55; 64; 70; 82; 91; 93; V. Yaśodevasūri. JG. p. 182; Pet. I. A.

pp. 25; 47; IV. Index, p. C. This however, is very probably the same as the first Dharmopadesamālā as its beginning shows, or it may be the Dharmopadesaprakarana of Yasodeva mentioned above.

- (I) भर्मोपदेशरत्नमान्य in Sanskrit by Ratnabhūṣaṇa Bhaṭṭāraka. S.G. No. 2362.
- (II) धर्मापदेशरत्नमास्रा by Nemicandra. Pet. VI. No. 589.
- (1) **WHITERSTOR** also called Upadeśaśataka or Mahāpuruṣacaritra. It is in 5 cantos (Be:-praṇidhāya param jyoti). It was composed by Merutunga, pupil of Candraprabhasūri of the Nāgendra Gaccha (Grain. 2336). Baroda. Nos. 2142; 2742 (dated Sain. 1486); 2893; Buh. II. No. 271; VI. No. 727; Chani. Nos. 339; 726; Hannsa. Nos. 192; 1500; JG. pp. 173; 208; 229; Pet IV. A. p. 266 (quo.); VI. No. 609=VI A. p. 43 (quotation); PAP. 11 (34); PAPR. 1 (2); SA. Nos. 109; 288; 392; Surat. 1, 2, 6; VB. 5 (5); Weber. H. No. 1986.
  - (1) Vivaraņa Svopajāa. Baroda. Nos. 2142; 2742 (dated Sain. 1486); 2893; Bub. H. No. 271; Chani Nos. 339; 726; Pet. III. A. p. 266 (quo.); VI. No. 609 = VI. A. p. 43 (quotation); SA. Nos. 109; 288; Surat. 1, 2, 6; VB. 5 (5); Weber. II. No. 1986.
- (11) **unifugatora** in 323 Prākṛta Gāthas, also known as Rṣabhanāthacarita by Bhuvanatunga. Patan Cat. I. p. 62 (quotation).

धर्मापरेशस्वरूप in 54 Gathās (Be: namiūni jinavaravīram). Pet. I. A. p. 85.

भर्मोपदेशासृत in 198 Karikās by Padmanandin. JG. p. 111; Limdi. Nos. 586; 610; Pet. IV. Nos. 1442; 1443; SRA, 289.

धर्मोपदेशासृतकुलक JG. p. 200.

धवलचान्त्रायणउद्यापन by Devendrakirti. List (S.J.) धवलप्रवन्ध Limdi. No. 2524. भवलाटीका by Vîrasena in Sam. 905. See Mahākarmaprakṛti Prābhrta.

भवलाहक Limdi. No 1698.

घट्यसुन्दरीकथा in Präkṛta. JG. p. 254.

चातुकस्प ( Gram. 1800 ). JG. p. 364.

- भातुतरिङ्गणी is the name of Harsakirti's Svopajňa commentary on his Dhātupātha. See below.
- (I) चातुपाउ of the Sărasvata Vyākaraņa composed in Sanivat 1663, by Harṣakīrti, pupil of Candrakīrti of the Nāgapuriya Tapā Gaccha, according to PRA. No. 1188. Bhand. III. Nos. 439; 440; Bod. Nos. 1138; 1139; Buh. V. No. 51; VI. No. 785; DA. 63 (15; 26; 27); DB. 36 (32); JHB. 41; KB. 3 (26); Kiel. III. No. 161; PAPS. 72 (14); PRA. No. 1188; SA. No. 69.
  - (1) Svopajňa Vivarana called Dhātutarangini. Bhand. III. No. 440: Bod. No. 1139; Buh. V. No. 51; VI. No. 785; DA. 63 (15; 26; 27); DB. 36 (32); JG. p. 307; KB. 3 (26); Kiel. III. No. 161; PAPS. 72 (14); PRA. No. 1188; SA. No. 69.
- (11) **unagriz** composed by Kalyanakirti. AD. No. 58.
- (III) **जातुपाठ** (Vopadeviya). BSC. No. 481.
  - (1) Tika by Ramacandrarşi. BSC. No. 481.
- ি ( IV ) **মান্তবাত** ( Śakatāyana ). KO. 88; 110.
  - (V) **unaquiz** (Haima) by Harşakula. See Kavikalpadruma.
  - (VI) unguiz of the Haima Vyākarana. Bhand.
    VI. No. 1375; BO. p. 33; Buh. IV.
    No. 272; (P. p. 657; KB. 3 (26);
    Punjab. No. 1334 (ms. dated Sam. 1474); SA. No. 796; Surat. 1, 8, 9.
    - (1) Vṛṭṭi composed in Sain. 1829 by Kṣamākalyāṇa. JHB. 41 (2c.).
    - (2) Avacuri. Anon. Bengal. No. 7999; Buh. IV. No. 272,

(3) Kriyācandrikā Tikā. KB. 3 (26);

(VII) viguis (Sārasvata). Humsa, No. 998.

भातुपाठस्वरवर्णानुसम by Puṇyasundaragaṇi. KB. 3 (65); Pet. I. No. 280.

(I) **धातुवारायण** by Śrutasāgara, pupil of Vidyānanda. CP. p. 658.

(II) wind the with the commentary by J. Kirste of Vienna, at Bombay, 1901. Buh. III. No. 198 A; Chani. No. 730; Hamsa. No. 156; JHA. 61; JHB. 41; KB. 3 (26); Limdi. No. 15; Mitra. X. p. 154; PAP. 17 (4); 26 (4); 49 (4); PAPS. 75 (18); Patan Cat. I. p. 147; SA. No. 847; Surat. 1, 5; VD. 7 (11); Weber. II. Nos. 1644; 1681.

(1) Svopajňa Vrtti. Buh. VI. No. 728; Chani. No. 730; DC. p. 16; JHA. 61; KB. 3 (26); Mitra. X. p. 154; PAP. 17 (4); 26 (4); 49 (4); PAPS. 75 (18); Patan (Cat. 1. p. 147; Weber. II. Nos. 1644; 1681.

(III) **शातुपारायण** (Kātantrīya) by Trilocanadasa. Bt. No. 452.

**भातुमकरण** Buh. IV. No. 273.

भारमञ्जरी by Siddhicandragani (Grain, 1200). JG. p. 307; Limdi. No. 1259.

बातुमाला by Hemacandra. Mitra. VIII. p. 120.

**घातुरत्नमाला** DA: 74 (48).

1680, by Sādhusundara, pupil of Sādhu-kīrti of the Kharatara Gaccha. Bendall.
No. 382; BO. p. 30; CC. I. p. 272; II. p. 58; III. p. 59; Chani. No. 8; JG. p. 307; KB. 1 (60); KN. 38; PAP. 15 (11); PAPR. 19 (2); PAZB. 5 (11); Pet. V. A. p. 156 (quotation).

(1) Svopajna Tikā called Kriyākalpalatā composed in Sam. 1687. Bendall. No. 382; Chani. No. 8; KN. 38; PAP. 15 (11); PAPR. 19 (2); PAZB. 5 (11); Pet. V. A. p. 156 (quotation); see Patan Cat. I. Intro. p. 54.

भातुक्तपायली DB. 36 (24).

धातुवाक्प्रकरण JG. p. 355.

धातुसार ( Gram. 300 ). VD. 7 ( 13 ).

witting Surat. 8. This is a commentary on some work.

**धीषणीपचारसार** JG. p. 351.

**प्राकेत्वरुप** Hamsa. No. 1432. This ms. also contains Varuṇakalpa, Vandākalpa, Hastikalpa and Ankolakalpa.

भूमाविक्षका of Jayabhūṣaṇa. JG. p. 149.

(1) Vrtti by Samudrācārya. JG. p. 149. Dhumāvalikā however, as is assumed by me below, seems to be a commentary by Silācārya on Parvapancāsikā of Sāntisūri Vādivetāla. JG.'s assumption is based upon a wrong splitting of a sentence in Bt. Nos. 637, 638, 639.

variatula a variatura variatura. This seems to be a commentary on the Parvapañjikā (Parvapañcāśika; s. v.) of Santyācarya Vādivetāla. Bt. Nos. 637; 638; Jesal. No. 725 (palm. ms.). See under Parvapañcāśikā.

पूर्तचरित्रकथा JG. p. 254.

(1) यतांच्यान of Haribhadra. It consists of five Akhyānas, respectively containing 8, 6, 10, 10, 10 Kathas and 50, 75, 98, 98, and 123 Prakrta Gathas. It was composed during the reign of King Sammattaraya of Citoda. This is according to a note in DB. Bhand, VI. No. 1314; Buh. VIII. No. 407 (The Kathas are narrated here in Gujrati without the original Prakrta text; PRA. No. 936), Chani. No. 432; DA. 50 (84, 85); DB. 31 (103; 104; 105); Hamsa. No. 491; JG. pp. 100; 162; JHB. 34; Kath. No. 1379 (This has only 85 Gathas; PRA. No. 790); PAP. 30 (14); PAPL 6 (50); PAPR, 12 (2); 20 (4); PRA. Nos. 790; 936; Punjab. No. 1337; SA. No. 450; Surat. 1, 6, 9.

(11) **united** in Sanskrit. (This is probably a Sanskrit rendering of the first Dhurta-khyana.) Kaira. B. 89, Kath. No. 1378.

(III) **प्रांच्यान (Bhāṣā).** Idar. 95. Probably a Hindī rendering.

पृद्धकथा on Punyaphala. DA. 50 (78), Limdi. No. 770.

ध्यान**चतुष्ट्यविचार** Limdi. No. 885.

ध्यानदीपिका by Sakalacandra. DB. 22 (115); JG. p. 111.

ध्यानमाङा by Nemidāsa. Agra. No. 1029; DB. 44 (53; 54; 55), SB. 2 (117).

ध्यानविचार Hamsa. No. 871; JG. p. 111.

turnata by Jinabhadragani Kṣamāśramana. It has 106 Gāthās. DB. 22 (74); JA. 106 (2; 13); JG. p. 209; JHB. 48; 55; PAPL. 5 (12); PAPS. 74 (9); Patan Cat. I. pp. 291 (quo.); 303; Pet. I. Nos. 273; 306; I. A. pp. 43; 96.

(1) Țikā. Anon. DB. 22 (74); JG. p. 209; PAPL. 5 (12).

(1) **ध्यानसार** by Yasahkirti. DB. 22 (116).

(II) ध्यानसार Anonymous. CP. p. 658; JG. p. 111.

ध्यानस्तव in Sanskrit by Bhāskaranandin. Mud. 399; SG. Nos. 1380; 2151.

vijaya. PAPS. 67 (142); 68 (5); SA. No. 2968.

ध्यानाध्ययन in Prākṛta (foll. 13). This is probably a part of the Uttarādhyayanasūtra. JA. 25 (14).

ध्यानामृत of Abhayacandra. Mud. 459.

ध्वजव्ण्डारोपणांबाचे Mitra. VIII. p. 75.

ध्वजञ्च on Astrology. JG. p. 351 (foll. 2 only).

ध्वजसुजंगमकथा Limdi. Nos. 541; 852; 930.

ध्वजारो**पणाविधि** Bengal. No. 7352; CP. p. 658; DB. 22 (94); Pet. V. No. 948; SA. No. 533.

नक्षत्र**चुडामचि** SG. Nos. 1633; 1637.

नक्षत्रसंकटशान्ति Bengal. No. 7296.

नगुरुमतसम्बन्धन DB. 20 ( 46; 47; 48).

नन्त्रक्तकथा Limdi. No. 1966.

नन्दश्राचिशिका composed in Sarivat 1560, by Simkakuśala, pupil of Jñānasīla, pupil of Hemavimalasūri of the Tapā Gaccha. The work is written in old Gujrati. Kath. 1630 = PRA. No. 806.

नन्त्यतिकथा JG. p. 254 ( Gram. 600 ).

वन्दितात्व्यद्यन्दःसूत्र This is a work on Prakrta metres.

Its proper name is Gāthālakṣaṇa. It contains about 96 stanzas of which only 75 appear to be original, and was composed by one Nanditādhya. Hence it is often called Nanditādhya Chandas. It is edited by H. D. Velankar, with Introduction and notes etc. from three mss.. in the Annals, BORL, Vol. 14. pt. 1-2, p. 1ff. Poona, 1933. Bengal. No. 6781; DA. 66 (36; 37), DB. 38 (66; 67); Hamsa. No. 1486; Jesal. No. 387; JG. p. 318, KB. 3 (66); 5 (33); Kundi, No. 11; Limdi. No. 930; Mitra. VIII. p. 181; PAP. 75 (40); 79 (49 dated Sam. 1507); PAPL. 5 (4); Pet. III. A. p. 224; Punjab. No. 1340; SA. Nos. 188; 1652; Vel. No. 116.

(1) Tikā by Ratnacandra, pupil of of Devācārya and the author of 108 Prakaraņas. Bhand. V. No. 1350; DA. 66 (36); DB. 38 (66); Jesal. No. 387; KB. 3 (66); 5 (33); Kundi. No. 11; PAP. 79 (49, dated Sam. 1507); Pet. III. A. p. 224; Punjab. No. 1340; SA. No. 188; Samb. No. 7.

नन्दिषेणकथा Limdi. No. 569.

नन्दीमङ्गलविधि AD. No. 191.

नन्दीयोगविधि in Prākṛta. Punjab No. 1342 (dated Sam. 1526).

नम्पीविष (foll. 4 only). JG. p. 154; PAP. 37 (113), 79 (19); PAPS. 64 (40), VB. 19 (13).

गन्दीवतीचारविधि SA. No. 1940.

नन्दीस्तुति JG. p. 281; PAPR. 15 ( 19 ).

(1) Vyakhya by Guṇasaubhāgya. JG. p. 281; PAPR. 15 (19). Perhaps even the text was composed by him.

नम्दीभ्यरउद्यापन of Ratmanandin. Idar. 74 (3 copies).

नम्बीश्वरउद्यापनपूजा by Rājakirti. CP. p. 658.

न-वोकल्प by Jinaprabhasūri in 48 stanzas. It is published in Prakaraņaratnākara, Vol. 11, by Bhimsi Manek, Bombay. BO. p. 30.

नन्दीश्वरजयभाला of Sumatisagara. Idar. 78.

नन्दिष्यरद्वीपविचार by Nandisvara, Mitra, VIII. p. 22.

नन्दीम्बरपङ्क्तिपूजा AD. No. 62; Bhand. VI. No. 1011; Flo. No. 601.

(1) नन्दीश्वरपूजाजयमाला of Anantakirti. Idar. 74.

(II) नन्दीश्वरपूजाजयमाला of Subhacandra. Idar. 74 (two copies).

(III) नन्दश्यिरपूजाजयमाला Anon. Bhand. VI. No. 1003 (20).

नन्दीश्वरपूजाविधान in Sanskrit AK. No. 365.

नन्दीश्वरभक्ति in Prākṛta. AD. No. 172; AK. Nos. 355 to 365.

(I) नन्दिश्वरस्तवन by Jmavallabha. Bhand V. No. 1282; PRA. No. 466.

(1) Tīkā composed in Sain, 1519 by Sādhusomagaņi, pupil of Siddhāntaruci of the Kharatara Gaccha. Bhand. V. No. 1282; PRA. No. 466.

(II) नन्दीश्वरस्तवन Anon. DB. 35 (151); Pet. VI. No. 574; Strass. p. 304.

नम्दीश्वरस्तोत्र containing 11 stanzas in old Gujratı. Vel. No. 1810.

नन्दिश्वराष्ट्रान्हिककथा See Siddhacakrakathā of Subhacandra.

नन्दिषेणकथा Limdi No. 569.

नम्बृत्तिंबविष्युत्ति by Sumatikirti in 39 Sanskrit stanzas. PR. No. 222.

नन्दीसुत्र is a work of a comparatively late origin and mentions almost all the Jain canoni:

cal works. Malayagiri ascribes it to Devardhigani himself. But its account of the canonical works does not agree with their present form which we owe to Devardligani. This is one of the two independent Agamas outside the group, the second being the Anuyogadvārasūtra. It is published with Malayagiri's commentary in the Agamodaya Samiti Series, No. 16, Bombay, 1924. An older edition of the same commentary is by Ray Bahadur Dhanpatsimha, Benares, Sain. 1936. The text with Jinadasa's Curni (No. 1) and Haribhadra's commentary (No. 3) on it, is published by R. K. Sainstha, Rutlam, 1928.

Agra. Nos. 410-415; AM. 21; 78; 82; 105; 154; 279; 362; 402, Bengal, No. 2515; Bhand, IV. No.276; VI. No. 1315; BK. No. 2; Bik. Nos. 1601; 1698; Buh. H. Nos. 203; 204; 389; III. No. 109; BSC. No. 464; Chani. Nos. 168; 349; 720; DA, 27 (13-24); DB. 12 (44-46); DC. p.38; Hamsa, Nos. 980; 1353; 1672; Jesal. Nos. 177; 224; 313; 330; 547; 569; 896; 934; JA, 57 (1); JB, 54; JG, p. 42; JHA. 28 (3c.), KB. 1 (3; 74), 5 (29); 3 (8), Kaira. A. 74; 118; Kundi. Nos. 37; 128; 205; Limdi. Nos. 82; 190; 205; 232; 254; 276; 449; 473; Mitra. VIII. p. 135; X. p. 294, PAP. 1 (3); 2 (20), 5 (17, 28), 6(50,51;55);15(5),17(47);39 (10); PAPR. 1 (8); 7(11); PAPS. 33 (2; 4-6; 8-9), PAS. No. 339; PAZA. 6 (12;13); PAZB. 10 (3): 15 (7); Panjab. Nos. 1344 to 1351; SA. Nos. 85; 1619; 2025; 2568; 2733; 3118; Samb. No. 177; 322; 327; SB. 1 (24); Surat. 1, 2, 3, 4, 5, 6; VA. 9 (50); VB. 18 (23, 32); VC. 8 (12); Vel. Nos. 1482; 1483; 1484; Weber. II. No. 1895.

हित्रमाला दियान (दचा) ४० स्ट्रांस -क्रीत, मंग्र रहार २८, तापंकी-मंदिरार गिरामकाराइ । महारा नेरीश्वापंतित वियान (द्या) भः मन्द्रकारी में, मा श्ली के रेप तापंभीमित्र भारत्यमंद्य नाम्डे । निक्ती पंचानी निकान उपा-मुति विमणचत् , अपमे श पंचामती में रेड दिली निरुव मसभी उपा- मनि गालचन्द्र , अपसं २ , यंचामकी मादी। डहली निष्ठ असि केरीय- विस्तु प्रित बालचन, लापमंशा, पंचामती मार्गा इंडली निर्देश समित्री द्या, भे मान्ड-कीरी । ब्राट्म युक्ताइ, क्राप्तंश पंचायते परिकार न(इउताति दुर्भाति देश-मलामनी भी विषय युगार् अपान्या, पंचामनिष्ये । इस्मी निर्देश मत्रमी द्या- वं नापति अपने भी, पामान हर गामी निक्तियं माडिया - यं माया छ

अपम्या, पानन अगली

मागद्रमाचरीत- माकिम्बर् मत्त्रभीर्मिश, भागा (गर्ह) नेमी माथ परिभन् अवित्तरमा कापमंत्रा, अभागते मंदी, उत्ती मेमिनाय नित्र - वर्षे शमारा अयमंत्रा, महादिभांछा, नामा ने मिनाय मित - अमासी कि अपने -21, 29 11 4105 Fi 9244, महासिम मंडा, मनामा नन्तिश्वाउधापमिकारी - भे एक-भी भी श्रीटम दा मानागी, नि. प. गमामें । आर्मु। उर्देशी नव जा पंती सी भग- कन दरीय नममंत्री अनेखा, इंड जी नव पडार्थ निद्यम - वादी भीते-भाउत्, अते कानत्विश्व-४ निर्मा पंपमी उथा - उरम्य देशिय जनमन्त्र नियम् निर्मापनिन त्रामाउव अनित्रम, शतीं ०७४७, के प्रारं Aro A. 92 V le, पंचा मतीमा है। देवारी

नेमी १ माम - २० अनल की दें. भाषा कहा राम माल, में प्र पंचापतीमा ता, इंटली नि: शलपार मी दें आ गाय, २० व्यक्ति -मही में पंचापती में है। इंटली निर्दाष मम्मी दें आ छे अ अ लगेले -मंदी भी प्रथ, पंचापती में है।



- (1) Cūrņi composed in Saka 598 by Jinadāsagaņi Kṣamāśramaņa (Gram. 1500). This is probably the Cūrņi mentioned as "Cūrniḥ 733 varṣe (Sam.) kṛtā stambhatīrtham vinā nāṣṭi" at Bt. 41(1). Bhand. V. No. 1197; Hamsa. No. 725; JG. p. 42; Limdi. No. 45; PAP. 6(51); 17(47); PAPR. 7(11), PAZA. 6(12); SA. No. 1665; Strass. p. 452.
  - (2) Niryukti. Surat. 1, 5.
- (3) Vivarana or Laghuvrtti by Haribhadra, pupil of Jinabhadra (Gram. 2336). This commentary is mentioned by Malayagiri in his commentary; see next. BO. p. 60; Buh. III. No. 110; DB. 12 (44); JG. p. 42; KB. 5 (29); PAP. 2 (20); 6 (50); PAPR. 1 (8); PAZA. 6 (13); PAZB. 10 (3); 15 (7); SA. No. 1599; Strass. p. 453.
- (4) Țikā (Grain. 7732; Be:-jayati bhuvanaikabhānuh) composed by Malayagiri, who mentions both the Curni Haribhadra's Vivarana, AM. 21; 38; Bengal. No. 2516; BOD. Nos. 1344, 1345; Buh. III. No. 109; Chani. No. 720; DA. 27 (1-4); DB. 12 (45; 46); DC. p. 13; Hamsa. No. 255; JA. 57 (1), Jesal. Nos. 224; 569; 934; JG. p. 42; KB. 1 (3); Kundi. Nos. 37, 205, Limdi. No. 79, Mitra. VIII. p. 135; PAP. 1 (3); 5 (17, 28); 6(55), 39(10), PAPS. 33 (2; 3; 7), PAS. No. 339, Pet. III. A. p. 35 (dated Sam. 1292); IV. No. 1270; Punjab. Nos. 1344 to 1347; SA. Nos. 9; 808, 2017; 3118; 2056; Samb. No. 404; VA. 9 (50); VB. 18 (23), VC. 8 (12).
- (5) Vrtti-Tippana (Gram. 3300) also called Durgapadavyākhyā composed by Śrī Candrasūri, pupil of Dhaneśvara, pupil of Śālibhadra. This is a commentary on Haribhadra's Vivarana. BK. No. 2, Bt. No. 41 (4), Chani. No. 168, DC.

- p. 23 (ms. dated Samvat 1226);
  Hamsa. No. 182; Jesal. No. 177; JG.
  p. 42; Kuudi. No. 221; PAP. 15(3);
  Pet. V. No. 730; V. A. p. 202; SA.
  No. 1800; Vel. No. 1484.
- (6) Avacūri (Grain 1605) by Devyavasūri (Devasūri? Yaśodevasūri?). DB. 12 (52;53); Hamsa. No. 505; JG. p. 42.
- (7) Durgapadatīkāvyākhyā by Yaśodevasūri. Kundi. No. 221; this is very probably the same as No. (5) above.
- (8) Nūtana Vṛtti by Jayadayāla. KB. 1 (74).
- (9) Tikā Anon. Agra. No. 410; Chani. No. 349; JB. 54; JG. p. 42; Kaira. A. 74; 118; KB. 3 (8); Kundi. No. 128; SB. 1 (24); Surat. 1, 2, 5; Weber. II. No. 1895 (Be:-Jayatīti-bhāvaśatru).
- (10) Vişamapadaparyaya. Kap. Nos. 621; 622; 623.
- (11) Bālāvabodha by Pārsvacandra. VB. 18 (32), VC. 8 (16).

मन्दीसूत्रकथा in fourteen stanzas. KB. 9 (1). Weber. II. No. 1896.

नम्दीस्तात JG. p. 281; PAPR. 15 (19).

(1) Vyākhyā by Guṇasaubhāgyagaṇi. JG. p. 281; PAPR. 15 (19).

नन्दीस्थविराविष्ठ DA. 27 (5,6,7; 9; 11; 12, 24; 25; 26); SB. 54.

नन्दोपाच्यान Buh. VI. No. 729; JG. pp. 215; 254. नन्द्यावर्तस्थापना Punjab. No. 1352.

गमस्कारकथा in Sanskrit verse. Punjab. No. 1380. गमस्कारकलक see Navakārakulaka.

- (I) नमस्कारकल्प Anon. Hamsa. No. 1409. Also see Navakārakalpa.
- (II) <del>писытськи</del> of Simhanandin; cf. Anekānta, I. p. 428.

2, Bt. No. 41 (4), Chani. No. 168, DC. THENTE DA. 26 (35); Pet. III. No. 603.

(1) Laghupanjikā by Bhadragupta, pupil of Sāntisūri, descendant of Abhayadevasūri, author of the Navāngavṛtti. Pet. III. No. 603; (dated Sam. 1558); PRA. No. 992.

ममस्कारह्यान्त DA. 50 (103); Hamsa. No. 651; JG. p. 254.

नमस्कारद्वामिशिका Bhand. VI. No. 1174; JG. p. 281.

नमस्कारनिर्युक्ति This is a portion of Bhadrabāhu's Avasyaka-Niryukti. JA. 25 (12); PAP. 72 (26), Pet. I. Nos. 273, 306; I. A. p. 52; Patan Cat. I. p. 295.

नमस्कारपञ्जिञ्च by Sumatisāgara. Idar. 162. Also see Navakārapañcatrinisatpūjā.

नमस्कारप्रकरण Pet. I. A. p. 58. See Navakāraprakaraņa.

(1) Avacūri. Agra. No. 326.

see Navakāraphalakulaka.

भनस्कारफल्डहान्त See Namaskāradrstānta. DB. 60 (103); Hamsa. No. 651.

नमस्कारमञ्ज्ञमाहात्म्य Bhand. VI. No. 1316.

नमस्कारमहिमा in Prākṛta verse. Punjab. Nos. 1383; 1384.

Hamsaraja, Jamnagar, 1911. Bhand. IV. No. 298; DB. 24 (104); Vel. No. 1845.

(1) नमस्कारस्तव of Hemacandra. Punjab No. 1353.

> (1) Vrtti composed in Sam. 1654 by Kanakakuśala. See Sakalārhatstotra and its Vrtti. Punjab. No. 1353.

(II) THE STATE ALONG AND SAME AND STATE AND SAME AND SAME

I. No. 281, IV. No. 1271 = IV. A. p. 101 (quotation); PRA. No. 1168;
Punjab. Nos. 1354; 1355; SA. No. 739;
Surat. 1, 9.

(1) Tîkā Svopajña composed in Sam. 1494; AM. 382; Baroda. No. 2224; Buh. VI. No. 730; Chani. Nos. 86; 588; Hamsa. No. 1026; JG. p. 281; Mitra. VIII. p. 245; PAPS. 81 (109); Pet. I. No. 281; IV. No. 1271 = IV. A. p. 101 (quotation); PRA. No. 1168; Punjab. Nos. 1354; 1355; SA. No. 739; Surat. 1, 9.

(2) Avacūri, Hamsa, No. 231.

नमस्कारस्वाध्याय Limdi. No. 780.

नमस्काराधिकार in Sanskrit. Punjab. No. 1385.

नभिउणस्तव of Manatunga. See Bhayaharastotra.

(I) निमनाथचरित in Sanskrit. Bt. No. 269; JG. p. 243.

(II) निमनाथचरित in Prākṛta. Bt. No. 270 ; JG. p. 243.

नमिनाथस्तुति DB. 24 (121;122).

(1) Avacūri. DB. 24 (121; 122).

**नमिरसुरस्तव** JG. p. 282.

नमोस्तुवर्धमानायस्तुति DA. 40 (73), JG. p. 282; SA. No. 1894.

(1) Tika. SA. No. 1894.

नभेन्द्रमौछिस्तुःति by Bappabhatti. Bt. No. 134; Limdi. No. 643.

(1) Vrtti by Sahadeva. Bt. No. 134 (Grain, 735).

नयकाणिका in 23 stanzas in Sanskrit composed in Sani. 1708, by Vinayavijaya Upādhyāya dhyāya, pupil of Kīrtivijaya Upādhyāya of the Tapā Gaccha. It is published with a Gujrati explanation by M. D. Desai, Bombay, 1910 A. D. Also with an English translation at Arrah, 1915. BO. p. 59; Chani. No. 395; DA. 67 (11); Hamsa. No. 427, SA. No. 2771; SG. No. 2183.

(1) Tika by Gambhiravijaya, pupil (IV) नर्यक of Kundakundacarya. of Vrddhivijaya. Chani. No. 395; (V) नयक by Dharmasagara. JG. p. 91. Hamsa. No. 427.

नयगर्भितस्तव by Vinayavijaya. DA. 67 (11). See Nayakarnikä.

- (I) नयचक ( हादशार ) by Mallavadin (Svetapata, Ksamāśramaņa). It is in Sanskrit and its extent is Grain. 18000. It is being edited by Muni Caturavijayaji for the Gaek. O. Series, Baroda and will be out shortly. BK. No. 29; DB. 16 (41); 39 (49); JG. p. 73; Limdi. No. 602; PAPS. 59 (3); Punjab. No. 1366; SA. No. 311.
  - (1) Brhadvrtti by Vādisimhasūri (Vijayasimhasūri?) Ksamāśramaņa. DB. 16 (41); 39 (49), JG. p. 74; Limdi. No. 602; SA. No. 311.

(2) Vrtti by Yaśovijaya Upādhyāya. See Nayacakratumba. BK. No. 29.

- (II) नयचक by Devacandra, pupil of Dipacandra of the Kharatara Gaccha. AZ. 1 (21); DA. 67 (7); 75 (29); DB. 39 (50; 51; 52); Hamsa. No. 1236; JG. p. 74; JHA, 48; JHB, 45; Kath. No. 1380; KB. 1 (17); Vel. No. 1618.
- (III) नयचक in 153 Gathas composed by Mailladhavala in Sain. 990. Dravyasvabhavaprakāśa is another name of the work. See JH. Vol. 14, p. 307. It wholly embodies Devasena's Nayacakra, which however, is not separately known to exist. It is published in the MIG. Series, No. 16, Bombey. AD, No. 173; Bengal. No. 6640; BO. pp. 30; 59; Buh. II. No. 406; CP. p. 658; DA. 61 (1); 67 (1-6); Hamsa. Nos. 1491; 1548, JG. p. 91; PAPS, 80 (89); Pet. III. No. 519; Punjab. Nos. 1359; 1360; 1361; SA. Nos. 311; 753; 1998; Strass. p. 304; VD. 9 (2).
  - (1) Vrtti called Sukhabodhárthamálápaddhati. Punjah. No. 1361. But See ālāpapaddhati of Devasena.

- Tera. 13-16;
- (VI) नयचक of Devasena; see नयचक (III).
- (VII) नयचक Anon. Agra. Nos. 815; 816; 817; 819; DA. 67 (8; 9); SA. Nos. 2538; 2859, 3054; SG. No. 2690.
- नयचकतुम्ब based on Mallavādin's work and composed in Sam. 1714 by Yasovijayagani of the Tapa Gaccha. Hamsa. No. 150. See HJL. p. 659. Also see ibid, p. 136.

नयचकवाल See Nayacakra (I).

नयचकसार SB. 2 ( 147 ).

नयचकोद्धार by Yasovijayagani of the Tapa Gaccha. See Pattāvalisamuccaya (Viramgam, 1933), I. p. 107. Also see Nayacakratumba.

नयतस्य Kath. No. 1381 ( See Navatatva ).

- (1) Tikā by Ratnasūri (Sadhuratna?). Kath. No. 1381.
- (2) Vārtika by Ratnalābha. Kath. No. 1382.

नयतत्त्वप्रकाशिका of Subhavijayagani ( see Syadvadabhásā). PAPR. 9 (11).

नयप्रकाश of Padmasāgara. JG. p. 81; see below.

नयप्रकाशाष्ट्रक composed in Sain. 1633, by Padmasāgaragaņi, pupil of Dharmasāgaragaņi of the Tapà Gaccha. This is a hymn in nine Sanskrit stanzas in praise of Mahāvira. It is published by the Hemachandra Sahhā, Patan, 1918, together with the Svopajňa Vrtti. Bengal. No. 6713; BK. No. 47; Buh. VI. No. 658; Chani. Nos. 157; 237; 723; DB. 39 (60); Hanisa. No. 380; JG. p. 81; Limdi. No. 1364; PAPR, 16 (14); 22 (8); Pet. IV. No. 1272 = IV. A. p. 102( quotation ), SA. No. 549; see Yuktiprakāśa and Jainamandana.

> (1) Svopajna Tikā. Bengal. No. 6713; BK. No. 47; Chani. Nos. 157. 237; 723; DB. 39 (60); Hamsa. No.

380; JG. p. 81; Kath. No. 1383; Limdi. No. 1364; PAPR. 16 (14); 22 (8); Pet. IV. No. 1272 = IV. A. p. 102; SA. No. 549.

- (I) नयम्बीप of Yaśovijaya, pupil of Nayavijaya of the Tapā Gaccha. This is published along with 9 other works of Yaśovijaya in No. 13 of the JDPS. Series, Bhavnagar, Sain. 1965. It was composed in Sain. 1665
- (II) नवप्रवीप Anon. Probably the same. CMB. 197; JG. p. 82; Kath. No. 1384; KB. 1 (60); Punjab. Nos. 1370; 1371; SG. No. 1507; Surat. 2.

(1) Vrtti. KB. 1 (60).

Tapā Gaccha. It is published in No. 13 of the JDPS. Series, Bhavnagar, Sam. 1965, along with 9 other works of Yaśovijaya. Agra. No. 820; Hamsa. No. 1589; JG. p. 74; Kaira. B. 16; PAPR. 14(4); SA. Nos. 526; 1708; SB. 2(144); Surat. 1, 4, 5.

नववाद by Prabhadeva. JG. p. 91. नयविचार (Anon.). DB. 39 (61).

nullaron of Vidyānandin. It is an exposition of the 7th Naya, in 119 Sanskrit stanzas. CMB. 4. It is published by Pannalal and Vamsidhara, Bombay, 1905.

नवविवरणस्तव by Manavijaya DA. 71 (109). नयसंवारसूत्र KB. 9 (7).

नयसाकगाथा SA. No. 3011.

**नयस्वरूप** KB. 1 (62).

नयाद्वतरङ्गिणी by Yaśovijaya, pupil of Nayavijaya of the Tapā Gaccha. SA. No. 244; see Nayopadesatīkā (1).

नयालोक See Nyāyāloka.

Tapā Gaccha. It is published in No 13 of the JDPS. Series, Bhavanagar, Sain, 1965. The publication contains both the commentaries and 9 other works of Yasovijaya. BK. No. 25; Chani. No. 77;

DA. 67 (10); DB. (18; 55 to 58); JG. p. 104; Pet. VI. p. 141, No. 73; SA. Nos. 244, 509; SB. 2 (152).

- (1) Svopajňa Tikā called Nayāmṛta-taraigiṇī. BK. No. 25; DB. 39 (18; 55; 56); JG. p. 104; SA. No. 244; SB. 2 (152).
- (2) Langu Vṛtti by Bhāvaprabhasuri, pupil of Mahimaprabhasuri of the Purṇimā Gaccha. See HJL. p. 659.

नरकगति in Prākṛta verse. Punjab. No. 1374.

नरकवर्णन CP. p. 659.

नरक्षेत्रविचार JG. p. 137 (foll. 14).

नरचिकित्सा In Kanarese by Camundaraya. AK. No. 367.

नरदेवकथा Anonymous. JG. p. 254; Pet. I. A. p. 54 (foll. 3-21).

by Vastupāla, the minister, also called Vasantapāla, who was a pupil of Vijayasenasūri, pupil of Haribhadrasūri, pupil of Amaracandrasūri of the Nāgendra Gaccha. The poem describes the friendship of Arjuna and Śrikṛṣṇa and the abduction of Subhadrā by the former. It is published in Gaek. O. Series, Baroda, 1916. The poem was composed between Sam. 1277 and 1287. Bhand. V. No. 1351; BK. No. 240; Bt. No. 520; Buh. VI. No. 731; Hamsa. No. 1364; JG. p. 331; PAP. 23 (21); PAPR. 15 (7); PRA. No. 898.

नरज्ञाचरित्र in Sanskrit. JG. p. 225 (foll. 92).

नरमवन्त्राष्ट्रान्त Limdi. No. 3152.

नरमवह्यान्तोपनयमाला in Prākrta by Nayavimalasūri (alias Jnānavimalasūri). It is published in the Dayāvimala Granthamālā, Devasāno Pādo, Ahmedabad, 1916. DA. 50 (114); JG. p. 183; PAZB. 17 (30).

नरवर्मकथा by Vinayaprabha. See below.

(I) नरवर्मचरित्र composed in Sam. 1412 by Vinayaprahha Upādhyāya (Gram. 800). It

- is published by Hiralal Hamsaraj, Jamnagar, 1909. BK. No. 1338; Chani. No. 734; Hamsa. No. 1389; JG. p. 254, JHA. 51; PAPL. 5 (32), PAZB. 9 (15, dated Sam. 1480).
- (II) नरवर्मचरित्र (Gram. 500) by Munisundara. JG. p. 225.
- नरबर्मस्पतिसथानक (Possibly the same as above No. (1). Agra. No. 1463; Buh. VI. No. 732; DB. 29 (10); Kath. No. 1385 (dated Sam. 1652).
- नरवाहनइन्दर्भा This is mentioned as a Laukikakathā in the Nisîtha Visesacurņi (s. v.).
- नरसंवादसुन्दर Bub. VI. No. 734; JG. p. 343. See Sarivādasundara.

नरसुन्दरमृपकथा Hamsa. No. 1532. नरेण्डरपरीक्षा Agra. No. 821.

- (I) नर्मवासुन्दरीकथा (Be:-jayai bhuvanapai, Grain. 1750) composed in Sain. 1187 by Mahendrasūri. The first copy of the work was prepared by Śilacandragani. Bt. No. 340; DC. p. 54 (quotation).
- (II) नर्मदास्त्र-दरीकथा in Sanskrit (Be:-atrevāsti suvistīrņe). Mitra. IX. p. 175.
- (III) नर्मदाहुन्द्रीकथा composed in Sam. 1328 by Jinaprabhasūri of the Kharatara Gaccha. It is in the Apabhramsa language and contains about 70 stanzas. Patan Cat. I. p. 188 (quotation).
- (IV) **南新東京司事** Anon. One is published on behalf of Hamsavijayaī Free Library, Ahamedabad, 1919. Bt. No. 340 (Grani. 1700); DA. 50 (127; 128); DB. 31 (139; 140); Limdi. No. 577 (Gāthās 249); VA. 9 (46); VC. 8 (1; 2).
- नलकथानक Bhand. V. No. 1292; VI. No. 1317; Buh. II. No. 356; DB. 29 (10); JG. p. 254.

नलचरपू see Damayantikathā.

(I) 不要電行車 in Sanskrit composed by Hitaruci, pupil of Udayaruchi of the Tapā Gaccha, in Sam. 1702. PRA. No. 480.

- (II) नक्षित्र (Gram. 3500) by Nayacandra (Vinayacandra?). VA. 9 (49). See below Naladamayānticaritra (II).
- (III) नलचरित्र by Hemacandra. DB. 31 (130).
- (I) महस्मयन्ती चरित्र by Rsivardhana. Limdi. Nos. 1541; 2313; Surat. 5, 7; VB. 19 (23).
- (II) नल्ड्मयन्तीचरित्र by Vinayacandra. Published at Ambala, 1921.
- नलविलासनाटक by Rāmacandrasūri, pupil of Hemacandrasūri. It is in 10 Acts and is published in the Gaek. O. Series, Baroda, 1926. It is quoted in Kumārapālapratibodha and Gaṇadharasārdhaśatabrhadvrtti (Sani. 1295). See Intro. p. 35. Bt. No. 539; Chani. No. 305; JG. p. 336.
- नलायनमहाकाट्य This is a big poem in ten Skandhas divided into a hundred Sargas, containing a total of about 4045 Slokas. Another name of the poem is Kuberapurāņa. It describes the life of King Nala who is supposed to be an incarnation of Kubera. It was composed before Samvat 1464 by Mānikyasūri, also called Manikyadeva of the Vata Gaccha. In the colophons he describes himself as an author of Yasodharacaritra and Megha Nātaka. Agra. No. 2898; Baroda. No. 2835; BO. p. 59; DC. p. 55; JG. p. 331, Pet. III. A. p. 357 (ms. dated Sain. 1464); Tapa. 138; VB. 19 (5)! VD. 6 (19); Vel. No. 1745.
- नहायनोद्धार by Nayasundara. DB. 41 (25). This is possibly an abridgement of the Nalā-yana Mahākāvya.
- नवकारकल्प CMB. 165; SA. Nos. 655; 758.
- नवकारकुलक in about 20 Gāthās (Be; ghaṇaghāya). Limdi. Nos. 1288; 3281; PAS. cf. Patan Cat. L pp. 44; 292; 372; 374.
- नवकारपञ्जविद्याच्या in Sanskrit composed in Sain. 1792 by a Digambara writer called Jayarāma, pupil of Vidyānandin of the Vāṇī Gaccha. SG. No. 64.

नवकारप्रकरण in 27 Gāthās. JG. p. 183.

नवकारफळ्ळुळक in 30 Apabhramsa stanzas (Be:-paṇavevi pāya). JG. p. 200; PAS (cf. Patan Cat. I. p. 44).

नवसण्डपार्श्वस्तवन by Somanāthadeva. PR. No. 189. नवमहगर्मितपार्श्वजिनस्तवन by Jinaprabhasūri of the Kharatara Gaccha. Hamsa. No. 316; Punjab. No. 1386.

(1) Svopajňa Ţīkā. Hamsa. No. 316.

नवप्रहनमस्कार Limdi. No. 1690.

नवसहपूजा Pet. III. No. 518.

नहप्रहराशिविचार JG. p. 348.

नवमहनृत्ति on Astrology. JG. p. 351 (foll. 2 only).

नवमहस्तोत्र (Be: bhadrabāhuruvācedam). Bengal. Nos. 7108; 7354 (anon.), JG. p. 281; Pet. III. A. p. 241.

> (1) Vrtti by Jinaprabhasūri. Punjab. No. 1388.

नवमहार्जितपार्श्वरताति Bengal. No. 6912.

JB. 162; JG. p. 200; Pet. V. No. 732; 1'RA. No. 251.

नवतस्व चतुष्पवी by Devacandra, pupil of Bhānucandra. PAP. 37 (21).

- (I) नवतस्वप्रकरण by Ambakaprasāda. It is in Sanskrit. Hamsa. No. 134; PAZB. 22 (1); cf. JG. p. 124, according to which this is merely a commentary on the Navatattvaprakaraņa No. III. But even the note in Hamsa. describes the Tikā as the Svopajña-tikā like the note in the PAZB. List, and thus shows that it is an independent work.
  - (1) Svopajňa Tikž composed in Sam-1220; Hamsa. No. 134; JG. p. 124; PAZB. 22 (1).
- (II) नवतस्वप्रकरण with Tikā (Anon.). SB. 2 (57, two copies).
- (III) **THE TRACE OF STATE OF S**

Manek, Bombay, 1903, in his Laghuprakaranasangraha, and also elswhere. Its author is unknown. Agra. Nos. 1195 to 1233; Bengal. Nos. 2600; 3059; 4166; 4315; 4323; 6624; 6787, 6978; 7333; 7398; 7488; Bhand. III. No. 441; V. No. 1199; VI. Nos. 1183; 1185; Bik. No. 1499; BK. Nos. 319; 795; 983; 1328; 1387; BO. p. 59; BOD. Nos. 1360; 1361; 1362; BSC. Nos. 466; 469; Buh. II. No 205; Cal. X. Nos. 129, 130; 131; DA. 27 (24), 58(2, 9-11, 29-32; 35-42,44; 45-60) 76(40; 41; 43), DB. 34; (22-31); Flo. No. Hamsa, Nos. 280; 855; 924; 1069; 1263; 1317, 1321, 1661, JA. 105 (1.) JHA: 69 (4c.); JHB: 28 (7c.); KB: 3 (60); Kiel. I. No. 778; Limdi. Nos. 559; 565; 622; 830; 930; 932; 949; 974; 998; 999; 1080; 1081; 1082; 1083; 1085; 1142; 1346; 1356; 1365, 1411; 1447; 1460; 1512; 1534; 1542; 1548; 1642; 1695; 1760; Mitra. VIII. p. 47; PAP. 19 (32, 34); PAPL 3 (19); PAPR, 18 (23); PAPS. **48** (1-3); **53** (20); **65** (33); 68 (73), 69 (32); PAZB. 10 (24); Pet. IV. Nos. 1273; 1274; V. No. 734; V. A. p. 68; PRA. Nos. 791; 927; 1043; 1197; Punjab. Nos. 1389 to 1401; 1404 to 1428; SA. Nos. 156; 1537; 1787; 1831; Samb. Nos. 248, 356; 411; VA. 9 (51); VB. 18 (18); 19 (24); VC. 8 (14); Vel. Nos. 1619 to 1622; Weber. II. No. 1933.

- (1) Tīkā by Devendra. JG. p. 124; KB. 3 (60); Punjab. No. 1419. This is probably a mistake. Devendra's commentary composed in Sam. 1452 is on the Navapadaprakaraņa (II). See under the latter.
- (2) Vrtti by Kulamandana. DB. 34 (17; 18); JG. p. 124; SA. No. 156.

- (3) Avacuri by Sādhuratna, pupil of Devasundarasūri of the Tapā Gaccha. BK. Nos. 795; 983, 1387; BOD. Nos. 1360; 1361; 1362; DA. 58 (1-8); 76 (40); DB. 34 (19-21); Hamsa. No. 855; JG. p. 124; JHA. 69; PAPL. 3 (19); PAPS. 53 (20); 65 (33); 69 (32, dated Sam. 1515), PAZB. 10 (24); Pet. V. No. 734; SA. Nos.1787; 2639; VD. 8 (7); Vel. No. 1622; Weber. II. No. 1933.
- (4) Tikā composed by Samayasundara, pupil of Sakalacandra of the Kharatara Gaccha in Sain 1698; see HJL p. 589. Bik. No. 1602; BK. Nos. 319; 1328; JG. p. 124; KB. 3 (60); PAPR. 18 (23); PAPS. 48 (2; 3); Punjab. No. 1404.
- (5) Bālāvabodha composed by Somasundara, pupil of Devasundara of the Tapā Gaccha, in Sam. 1502. Bhand. VI. No. 1183 (ms. dated Sam. 1502); Bod. No. 1360(3); Bub. III. No. 111 (ms. dated Sam. 1517); DA. 58 (18; 20); Hamsa. No. 1661; PAPS. 48 (1-3); 68 (73); PRA. No. 1043.
- (6) Vivarana (Gram. 250) by Paramanandasūri. VB. 18 (18).
- (7) Vivaraņa by Māṇikyaśekhara of the Añcala Gaccha. This is mentioned in the author's Āvaśyakadipikā. PRA. No. 927.
- (8) Tīkā by Tejasinha, pupil of Harsa, pupil of Kalyana of Pārsvānka-pura Gaccha. PRA. No. 1197.
- (9) Țikā (Anonymous. Be:-viram visvesvaram). Bod. No. 1363.
- (10) Tīkā (Anonymous. Be:- jayati śrīmahāvīra). Bik. No. 1499.
- (11) Avacūri by Mānavijayagaṇi, pupil of Sāntivijayagaṇi of the Tapā Gaccha. It was composed during the reign of Vijayānandasūri and is in old Gujarati. DA. 58 (33; 34); Kiel. I.

- No. 40; PRA. No. 778, VA. 9 (51); VC. 8 (14).
- (12) Bālāvabodha by Harsavardhana Upādhyāya. DA. 58 (19; 24); JG. p. 124; PAP. 19 (32; 34); Pet. IV. No. 1276; SA. No. 1908; VB. 19 (24).
- (13) Vārtika (in old Gujarati) by Ratnalābha, pupil of Vivekaratnasūri of the Kharatara Gaccha Kath. No. 1382; PRA. No. 791.
- (14) Ţīkā composed in Sam. 1797 by Ratnacandra. HJL. p. 659.
- (15) Tīkā or Avacūri (Anon.). Agra. Nos. 1202 to 1208; BO. p. 30; Fol. No. 605; Hamsa. Nos. 280; 887; 1069; 1212; 1317; Punjab. Nos. 1408; 1410; 1412; 1414; 1417; 1419; 1420; 1424; 1426; SA. No. 1908; Samb. No. 287; VD. 8 (7).
- (IV) नवतस्वप्रकर्ण in about 14 Gāthās, composed by Jinacundra (Devaguptasuri), pupil of Kakkasuri of the Upakesa Gaccha. It is published with the Bhasya of Abhayadeva and Yasodeva's Vivarana on it, by the JAS. (Series No. 10), Bhavnagar, Sam. 1969. Navapadaprakarana (II) is another work of this same author. Bhand. V. No. 1198; BK. Nos. 142; 171; DA. 76 (42); Hamsa. No. 265; JA. 105 (1; 6); 106 (4); JG. p. 125; KB. 3 (20), Mitra. IX. pp. 130, 131, PAP. 9(5), 45(8; 23), 68(8); PAPR. 9 (13); PAPS. 34 (16), 57 (16); PAZB. 13 (2); Pet. I. A. pp. 28; 46; 62; III. A. p. 280; IV. No. 1275; V. A. pp. 40; 93; SA. Nos. 156; 175; 1591; 1679; 2644; Surat. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8; VB. 19 (1).
  - (1) Bhāsya by Abhayadevasūri, the author of the Navāngavṛtti. The Bhāsya consists of Prākṛta Gāthās, which number 139. Bhand. V. No. 1198; VI. No. 1184, BK. Nos. 142; 171; DA. 76 (41), DB. 17 (20; 21); 34 (16); Hamsa. No.

265; JG. p. 125; Mitra. IX. p. 131; PAP. 9 (5); 45 (8; 23); 68 (8); PAPR. 9 (13); PAPS. 34 (16), 57 (16); PAS. (cf. Patan Cat. I. p. 57), PAZB. 13 (2); Pet. III. A. p. 280; IV. No. 1275; SA. No. 463; VB. 18 (21).

(2) Bhāṣya-Vivaraṇa composed in Sam. 1174 by Yaśodevasūri, whose another name was Dhanadeva before he became a sūri, pupil of Devagupta, pupil of Siddhasūri of the same Gaccha. (Be: mokṣasyādimakaraṇam). Bhand. V. No. 1198; VI. No. 1184; BK. Nos. 142; 171; DA. 76 (42); DB. 17 (20; 21); 34 (16); Hamsa. No. 265; JG. p. 125; Mitra. IX. p. 131; PAP. 9 (5); 45 (8; 23); 68 (8); PAPR. 9 (13); PAPS. 34 (16); 57 (16); PAZB. 13 (2); Pet. III. A. p. 280; IV. No. 1275; SA. No. 463; VB. 18 (21).

(V) **和祖代中国版文明** by Mānavijayagaṇi. This is a commentary (No. 11) on Navatattva-prakaraṇa (III). VA. 9 (51).

(VI) नश्रतस्वप्रकरण by Muniratnasūri in 54 Gāthās. Limdi. No. 1083; Punjab. No. 1428; SA. No. 1831.

(1) Vrtti. Punjab. No. 1428.

नवसस्वयन्त्र of Sumativardhana. JHA. 69.

(1) नवतस्वविचार by Bhāvasāgara. VB. 19 (18; 26).

(II) नवतस्वविचार Anonymous. DA. 58 (25; 62; 63); Hamsa. No. 1096; JG. p. 124; PAZB. 10 (39).

(1) Avacūri by Guṇaratnasūri. PAZB. 10 (39, dated Sam. 1510).

नवतत्त्वविचारसार in 121 (fāthās. DA. 58 ( 61).

(I) नवतस्विचारसारोद्धार (Be :- arihantā bhagavantā). Pet. V. A. p. 141.

(II) वदतस्वविचारसारोद्धार Anon. JG. p. 125; Kiel. II. No. 76.

नवदेवतार्थनविधि Pet. VI. No. 690.

मदमम्बद्धि Jesal. No. 1355 (palm ms.); JG. p. 225.

नवनिधानविधार in Prākṛta. Hamsa. No. 419. नवपद Bengal. Nos. 6830; 7576. नवपदपूजा DB. 45 (249); SA. No. 2773.

- (I) नवपद्मकरण In 250 Gāthās. See Pravacanasaṁdoha.
- (II) ravenatu in 138 Gāthās composed by Devaguptasūri who was known as Jinacandragaṇi before his Dīkṣā, of the Upakeśa Gaccha. Another work of this author is Navatattva Prakaraṇa (see No. IV.) It is published with commentary No. (1) in the DLP. Series, No. 68, Bombay 1926, and with commentary No. (2) in the same Series, No. 73, Bombay, 1927.

Bt. Nos. 109; 200; 201; DB. 17 (20-22); DC. p. 7; Jesal. Nos. 1045; 1381; 1601; JG. p. 183; JHA. 48; JHB. 28; Kiel. II. No. 174; PAP. 68 (8); PAS. Nos. 165; 244; 365; Patan Cat. I. pp. 2-3; 31; Pet. I. A. pp. 28; 46; 62; III. A. p. 12; V. A. pp. 40; 93; SA. Nos. 17; 156; 175; 1628; VA. 10 (15); VB. 19 (1).

- (1) Laghu Vṛtti called Srāvakānanda-kāriṇī by Devaguptasūri himself, composed in Sam. 1073. Kulacandra was either another name of Devagupta or was a Guruhandhu of him. DB. 17 (20-22); Jesal. Nos. 1043; 1381; JG. p. 183; PAP. 68 (8); PAS. Nos. 165; 244; 365; Patan Cat. I. pp. 2 (quo.); 31; Pet. III. A. p. 304 (quo.); SA. No. 1628; VA. 10 (15).
- (2) Brhad Vrtti or Vivarana composed in Sam. 1165 by Yaśodeva, whose name before the Dikṣā was Dhanadeva, pupil of Siddhasūri of the same i.e., Upakeśa Gaccha (Be:-śuddhadhyānadhanaprāptyā); DC. p. 7; Jesal. No. 1601; Pet. V. A. p. 40; SA. Nos. 17; 1587; 2533, 2850; Samb. No. 346.
  - (3) Abhinava Vrtti composed in Sam.

1452 (1182 of Bt. No. 203 is evidently a mistake) by Devendrasūri, pupil of Sanghatilakasūri of the Rudrapalliya Gaccha. JG. p. 183; JHA. 48; JHB. 28; KB. 3 (60); SA. No. 156; VB. 19 (1).

नवपदयन्त्रोद्धार SA. No. 723.

नवपदस्तुति Auon. Bengal. Nos. 6721; 6821; 7089; 7199; 7368; 7515; 7607.

नवपदस्य Kiel. II. No. 74; see Navatattva No. IV.

नवपदार्थानिश्चय by Vādibhasiinha. Mud. 86; SG. No. 1451.

नवभेदवत in Prākrta. Flo. No. 607.

(1) Vyākhyā in Sanskrit. Flo. No. 607.

नवरत्नचिन्तामणि AK. Nos. 370; 371.

नविस्त्रक्षम् आणि Kiel. I. No. 41; this is Hemacandra's Linganuśāsana with Avacūri.

नवविधभावना JG. p. 183.

नवविधानगाथा Limdi. No. 1251.

नवस्तोत्र of Vajranandin, pupil of Pūjyapāda. This is mentioned in Mallisenaprasasti (Inscription No. 54, dated Śaka 1050, of Śravan Belgula). Sec Anekānta, I. p. 255.

नवस्मरण Jamdi. No. 1430; SA. No. 1848.

(1) Vrtti by Abhayadeva. Punjab. No. 1440.

नवोङ्कारकल्प CMB. 59.

नन्यकर्मग्रन्थ See Karmagrantha ( IV ).

नव्यक्षेत्रसमास see Keetrasamāsa (No. III) by Somatilaka Punjab, No. 1441.

नागकुमारकथा see Nāgakumaracaritra.

नागकुमारकास्य See Nãgakumăracaritra (kāvya) No. IX.

(1) नागहमारचारित In five Sargas, written in Sanskrit. It illustrates the efficacy of Srutapañcami Vrata (Be :- śrimanvyavahitāropi.). It was composed by Ratna Yogindra. JA. 56 (3); Mud. 686; Pet. III. A. p. 125 (quotation).

(II) नामकुमारचरित्र in Sanskrit by Sikhāmaņi. SRA. 125.

- by Puspadanta Kavi, son of Keśava. It contains nine Sandhis or chapters and is edited with introduction, notes, etc., in English, by H. L. Jain, in the Devendra-kirti Jain Series, Karanja, Berar, 1933. CP. p. 660 (2 copies); SG. No. 1205; Tera. 20; 21.
- (IV) नागकुमारचरित्र in Sanskrit by Mallisena, pupil of Jinasena. It is also called Srutapañeamikatha and illustrates the efficacy of the Vrata. Its Granthagram is 500; for its Prasasti, cf. JH. Vol. 15, p. 20. AK. Nos. 378, 381, 383; 384; CP. p. 659 (9 copies); Hebru. 56; Hum. 43; 217; 261; 274; Idar. 103 (5 copies); KO 31; 32; 37; 59; Mud. 462; 474; 599; 601; Mysore. H. p. 130; Padma. 109; Pet. VI. No. 669; Punjab. No. 1442; Rice. p. 302; Tera. 12; 18.
- (V) **नागकुमारचरित्र** by Dharmadhara (Dharmadhira). Pet. IV. No. 1437; SG. No. 2342; Tera. 19; 22.
- ( VI ) नागकुमारचरित्र by Damanandin. SRA, 54.
- (VII) नागडुमारचरित्र in Sanskrit by Sridharasena, pupil of Virasena. It is in 8 cantos and was composed at Gonarda. Idar. 103; PR. No. 129.
- (VIII) नागकुमारचारित्र of Ratnākara. This is perhaps the same as No. (1). AK. No. 380.
- (1X) **नागकुमारचारित्र** (kāvya) in Sanskrit by Vadirāja. KO. 96.
- (X) नागकुमारचरित्र in Kanarese by Bāhubali Rājahanisa. AK. No. 379.
- (XI) नागकुमारचरित्र Anonymous. Agra. No. 1653; Lal. 6.
- नागकुमारपद्पदी in Sauskrit and Kanarese (mixed) by Jinamuni and Brahma Candrasāgara. List (Śravan Belgula).
- नागकेतुकथा Agra. No. 1654; JB. 162 (foll. 6 only).

नागर्सकथा on Astāhnika Tapas. Limdi. No. 770.

नामक्सचरित्र in Prākrta (Grain, 1009). JG. p. 225.

Nemidatta. Agra. No. नागभीकथा by Brahma 1655; BK. No. 1297; Chani. No.890; JG. p. 254.

नाह्यदर्पण by Ramacandra and Gunacandra, pupils of Hemacandra. It is in four chapters It is published with the commentary, in Gaek. O. Series, No. 48 (Vol. I), Baroda, 1929. Agra. No. 2975; JG. p. 316; PAPS, 69 (35 dated Sain, 1497); Pet. V. A. p. 188 (quotation); Surat. I.

(1) Svopajňa Tikā. Agra. No. 2975.

नाडीचक DB. 24 ( 256 ).

(I) **नाडीपरीक्षा** of Püjyapāda. Mud. 252.

(II) नाडीपरीक्षा probably the same as above. Mitra-IX. p 143; SA. No. 1802.

(I) नाडीविचार in 78 Sanskrit stanzas (Be: natva viram ). Patan Cat. I. p. 84.

(II) नाडीविचार Anon. Limdi. No. 1713.

**बाबीसंचारज्ञान** Bt. No. 594 ; JG. p. 355.

बाजाचित्र in 81 Gathas. Patan Cat. I. p. 69. See Nānācitta.

नाथपुरितका on magic practices, containing 1397 Gathas in Prakrta, composed by Khelavadī Mahūya. Bt. No. 596, JG. p. 355. JG. considers Khelavadi as a separate work composed by Mahuya, which seems to be wrong.

नाथशत Pet. V. No. 925.

नानाकस्पप्रदीप See Tirthakalpa. DB. 21 (79).

नामाकस्पविचार DB. 46 (19, 30).

नानाचित्तप्रकरण in 91 Gathas (Be : namiūņa jiņam jagajīva). See Jnānādītya. DB. 35 (209); DC. p. 38, No. 309; Patan Cat. I. pp. 69, 366; Pet. I. A. p. 48.

wranga Kavi. Hebru. 10.

मामार्थसंबद्ध of Rāmacandra. Mud. 432.

नानाविचारसंग्रह in Prakrta. DB. 21 (22, 25), Hamsa. No. 1481; Jit. p. 129.

- मान्यिकरीकरा of Subhacandra; see Siddhacakrakathā.
- (I) नाभाकस्प्रकथा composed in Sam. 1464 by Merutungasuri of the Ancala Gaccha. It is published by Hiralal Hamsaraj, Jamnagar, 1908. BK. Nos. 1340; 1830; DA. 50 (83).
- (II) नाभाकनुपकथा by (Ratna) labha, pupil of Kamalarāja. DB, 31 (101; 102).
- (III) नाभाकमुपकथा Anonymous. JG. p. 254; PAP. 63 (11); Pet. V. No. 737; SA. No. 234.
- नाभिनन्दनोद्धारमबन्ध by Kakkasüri, pupil of Siddhasena, composed in Sam. 1393. DA, 74 (38), JG. p. 215 (foll. 61). This is perhaps the same as Satruniayamahātīrtharprabandha (s. v.).

नाभेयजिनस्तृति by Viśvasena. J(f. p. 282; l'et. V. No. 826.

- नाभेयनेमिकाच्य by Hemacandrasuri, pupil of Ajitadeva, pupil of Municandra of the Brhad Gaccha. It is in Sanskrit and was corrected by the poet Śripāla, who lived at the court of King Kumārapāla. It is a Dvisandhana Kavya describing both the Jinas, i. e., Rsabha and Nemi. BK. Nos. 141; 1833; JG. p. 331; PAZB. 18 (23); SA. No. 343. Also cf. Patan Cat. I. Introduction, p. 50; HJL. pp. 235-36.
  - (1) Svopajna Tikā. Patan Cat. I. Introduction, p. 50.
- नामेयस्तव of Vijayatilaka Upādhyāya. See Rṣabhadevastotra. JHB. 47; 59; Mitra. III. p. 101.
  - (1) Avacuri. JHB. 59.
- नाभेयस्तोत्र in 25 (fathas by Jinavallabha, JG. p. 282; Limdi. No. 1288.
  - (1) Vrtti in Sain. 1519 by Sādhusoma. See Jainastotrasandoha, Ahmedabad, 1932, I. Intro. p. 27.
- नामकाश by Sahajakirti. DC. p. 58; see Siddhaśabdarnava.

नाममन्त्रस्कृति by Municandra. Bhand. V. No. 1200.

(I) नाममाङा by Śriyāla. Bhand. V. No. 1144.

(II) नाममाला by Harsakirti. See Sāradiyābhi-dhānamālā. BO. p. 71; Bhand. V. No. 1361.

(III) नाममाला in Sanskrit of Dhanañjaya Srutakīrti, who lived between A. D. 1123 and 1140; cf. Winternitz, Geschichte, III. p. 413. But a verse from this is found. in the Dhavalā of Vīrasena in Saka 738. Yet it is possible that Dhananjaya reproduced this stanza from older sources, and had not composed it himself. See Satkhandagama, (Amraoti, 1939), Vol. I. Intro. p. 62 Nāmamāla mentions Akalanka, Pinjyapada and the Dvisandhana Kāvya. Agra. Nos. 2812; 2813; Bengal. No. 7123; CC. I. p. 286; II. pp. 62; 207; HI, p. 61; DA, 64 (48, dated Sam. 1543; 56); DB. 37 (23; 24); JG. p. 311; Limdi. No. 1190; PR. No. 115, SA. No. 30; VA. 9 (39; 44), VD. 7 (12).

(IV) **नाममाला** See Abhidhanacintāmaņināmamālā-नाममालालेशसंबद्धसारोद्धार by Hemacandra- See Śeṣasangraha. Kath. No. 1386.

नाममालासंबद्ध see Nāmasangraha. Punjah. No. 1448.

नाममालासारोद्धार See Abhidhanacintāmaniṭıka No. (5). SA. No. 1528.

างเมาะสมส by Bhānucandra, pupil of Sūracandra of the Tapā Gaccha. See also Viviktanāmasangraha and Nāmamālāsangraha. OC. H. p. 62; DB. 37 (19; 20); Mitra. X. p. 151; Punjab. No. 1448.

वारचन्द्रज्योतिषसार in 257 Sanskrit stanzas by Naracandrasūri of the Maladhāri Gaccha. Published by Pandit Kṣamāvijayagaṇi at Bombay, 1938 Agra. Nos. 3071-3076; Bengal. Nos. 6625; 6896; 7010; BK. No. 1115; BO. pp. 52; 60; BSC. No. 710; Buh. I. No. 51; Chani. No. 311; CP. p. 647; DA 67 (33; 34, 35); DB. 24 (165; 166; 167); Flo. Nos. 300;

301, 302; 303; Hamsa. Nos. 925; 990;

JB. 133; JG. p 348; JHA. 59; JHB.45

Go. ; Kaira A. 163, KB. 1 (39, 50;

66; the last ms. is with maps), 3 (86);

Limdi. Nos. 781; 1051; Mitra. VIII. p.

240; PAP. 56 (4), 75 (103, 110, 120,

139), PAZB. 17 (16), 25 (15), Pet.

III. No. 606; IV. No. 929; V. A. p.

150; PR. Nos. 167; 210; SA. Nos.

1740, 2920; Punjab. Nos. 1455 to

1461; Samb. No. 204; Surat. 1, 8, 9;

VB. 19 (16); VC. 8 (15); Vel. No.

311.

(1) Tippanaka by Sāgaracandra (Grain, 1335). Agra No. 3075; BK. No. 1115; Chani. No. 311; Hamsa. Nos. 919; 925; JB. 133; JG p. 348; JHA. 59; JHB. 45 (3c.); Kath. Nos. 1387; 1388 (dated Sain, 1667); KB. 3 (86); Kiel. H. No 383; Limdi. No. 548; PAP. 56 (4); 75 (120); PAZB. 17 (16); 25 (15); Pet. IV. No. 929; Punjab No. 1461; SA. Nos. 138; 1600; 1790; Surat. 1, 9.

नारीनिराशफाग DB 44 (23).

(1) Avacūri. DB. 41 (23).

नारीप्रबोध Agra. No. 957 See next.

नारीबोध Agra. No. 957, JG. p. 183 ( Grain, 300 ).

नालपरावर्तावीधि JG. p. 364.

नास्तिकानराकरण JG. p. 85; Limdi. No. 885.

निगमस्तवन by Indranandin. See Vedantastavana.

निगमागम Chani. No. 719 (Foll. 164); Hamsa-Nos. 269; 621; SA. No. 896. This is perhaps the same as above.

निगोवशियार Bhand. VI. No. 1186; DA. 37 (28); DB. 35 (201); VB. 19 (31).

(1) Bālāvabodha by Somasundara. Bhand. VI. No. 1186 (dated Sam. 1502)

(2) Avacūri. DB. 35 (201), VB. 19 (31).

निगोव्धिचारगर्भितमहाबीरस्तवन by Nyayasagara. Chani. No. 931.

- (I) निगोदपद्वजिशिका In 36 (fathas. (Be:-logassegapaese) by Abhayadevasuri who is des-Thambhanapāsapayadikara. cribed as These Gathas were composed in the course of his commentary on the Bhagavatīsūtra, XI. 10. According to Ratnasinha, the commentator, they are 'Vrddhokta,' and merely quoted by Abhayadevasuri. It is published with the commentary, by the Jaina Atmananda Sabha, Bhavanagar, 1917. The text is also published by the Agamodaya Samiti, Surat, (Series No. 9) and by Bhimsi Manek, Bombay, 1876.  $\Lambda {
  m gra}$  . 1933-1939; Bhand, VI. No. 1139; DA. 54 (48); 60 (136–140; 143; 144; 146, 147; 152); 76 (52), DB, 35 (118-121), Hamsa. Nos. 530; 1027; 1651; JG. p. 140; JHA, 47; Limdi. No. 953; Mitra. X. p. 75; Pet. I. No. 283; III. A. p. 212; SA. Nos. 560; 1946, 2051; 2516; VC. 8 (17); Weber, H. No. 1967 (10).
  - (1) Tikž by Ratnasinhasūri, pupilof Municaudra. Agra. No. 1933; Bhand. VI. No. 1139; Bt. No. 67; DA. 60 (137-140; 143; 144); DB. 35 (118-121); Hainsa. Nos. 530; 1027; 1651; JG. p. 140; JHA. 47; Mitra. X. p. 75; Pet. I. No. 283; III. A. p. 212; Punjab. No. 1462; VC. 8 (17); Weber. 11. No. 1967 (10).
  - (2) Curni Anon. SA. No. 2051; Surat. 6.
- (II) निगाषद्त्रिशिका in Sanskrit by Rămasinhasūri, Punjab. No. 8462. This is probably the same as No. (I).
- ( III ) निगोदणद्त्रिशिका of Dharmaghosasuri. JG. p. 140.
  - (1) Vrtti by Ratnasimhasari, pupil of Vinayacandra. JG, p. 140. This also is probably the same as No. (I) above.

নিয়ত্বন্দ্র by Dhananjaya, in two Paricchedas.
This is the same as Nāmamālā (III).

Bhand. V. Nos. 1145 (1st Pari.); 1146; both, dated Sain. 1632.

containing 396 stanzas, to the author's own Abhidhānacintāmaņi. It is published in the 'Abhidhānasangraha' by the N. S. Press, bombay, Saka 1818. Buh. VI. No. 735; DA. 64 (29; 38; 42); Pet. V. A. p. 23 (a quotation; ms. dated Sam. 1280); Sarat. 1.

(1) Jikā by Vallabhagaņi, pupil of Jňānavimala. This commentary is mentioned by Vallabha himself in his commentary on the Abhidhānacintāmaņi; cf. Bendall. No. 403.

निचण्दसंग्रह by Akalankadeva. Mysore I p. 108. निजतीर्थिककाल्पतकुमतिनिरास See Tattvabodha Prakarana of Haribhadra

निजात्माद्यक of Yogindra in Prākṛta. It is published in the MDG. Series, No. 21, Bombay. AK. Nos. 396; 397.

नित्यप्रयोगविधि Strass. p. 305.

नित्यमहोद्योत is a work on the ceremonial bathing of the idol of Jina composed by Aśādhara. This is mentioned in v. 17 of his Praśasti to Dharmāmṛta, by the author. It is published with the commentary of Śrutasāgara by Pannalal Soni in Abhiṣeka-pāṭhasaṅgraha, Bombay.

(1) Tīkā by Śrutasāgura Published. See Mahābhiṣeka.

निदान by Laksmidhara. Bengal. No. 6734.

निवानमुक्तायलि in Sanskrit by Pūjyapāda. SG. No-1469 (foll. 12).

निदुःखसप्तमीकथा Pet III. No. 520.

निधानप्रकरण SA. No. 854.

निधानादिपरीक्षाशास्त्र JG. p. 348.

निधिदेवभोगदेवकथानक Weber. II. No. 2009 (2).

বিনির্বাল of Bhadrabāhu. Vel. No. 385. See Bhadrabāhus mhitā.

निमिराजकारय in Sanskrit (Gram. 5000) by Kavi Rāyscandra; cf. HJL. p. 712, नियतानियतप्रभानिर्णय-अर्थदीपिका DB. 45 (124). नियतानियतप्रभोत्तरदीपिका by Pārśvacandra. Limdi. No. 2221.

নিয়মনুভক in 47 Prākṛta Gāthās (Be: bhuvanikka.) by Somasundarasūri of the Tapā Gaccha.

fauntit of Kundakundācārya. The work contains 187 verses divided into 12 Adhikāras; cf. Bhand. IV. p. 102ff. It expounds the whole discipline which the seeker of eternal bliss should subject himself to. It is published with Euglish translation by Uggar Sain in the Sacred Books of the Jainas, Arrah, 1931. It is also published with the commentary of Padmaprabha at Bombay, 1916. Bhand. IV. No. 291; CMB. 12; CP. p. 660; Hebru. 44; SRA. 394; Strass. p. 305; Tapa. 141.

(1) Tikā by Padmaprabha Maladhārideva, who alludes to the following authors:—Siddhasena, Akalaika, Pūjyapāda, Viranandin, Amṛtacandra, Guṇabhadra, Samantabhadra, Somadeva, Candrakirti and Mādhavasenasūri; cf. Bhand. IV. p. 103. He also quotes verses from Amṛtāṣiti, Srutabandhu, and Mārgaprakāṣa. See JH. Vol. 14, pp. 19, 45. Bengal. No. 1481; Bhand. IV. No. 299; CMB. 12; CP. p. 660; DC. p. 54; Hebru. 44; SRA. 394; Strass. p. 305; Tapa. 141; Tera. 5.

निरञ्जनपरमात्मार्जेशतिका JG. p. 282.

निरयविभाक्त ( Gram. 200 ). Bt. No. 58.

Nirayāvalikā, Kalpāvataniskā, Puspikā, Puspacūlā and Vrsnidasā which are regarded as the last five Upangas of their Canon by the Jainas. See Vel. Nos. 1485, 1486. It is published in the Agamodaya Samiti Series, No. 33, Surat, 1922, together with Candrasūri's commentary. It was also published in the Agamasanigraha, Benares, 1885. The text with introduction etc., is recently edited by

Dr. P. L. Vaidya, Poona, 1932. Agra. Nos. 192-196; AM. 77; 122; 164; 186; 207; Bengal. Nos. 4329; 6785; 6977; 7613; BO. p. 60; BSC. No. 460; Buh. III. No. 112; IV. No. 158, DA. 13 (16-22), DB. 6 (10;11); DC. p. 33; Flo. No. 518; Hamsa, Nos. 868; 1132; JA. 14 (2); JB. 47, 48; Jesal. Nos. 423; 553; JHA. 29 (4c.); JHB. 15 (5c.); Kundi. Nos. 11; 14, 19; Lindi. Nos. 126; 133; 162; 189; 247; 260; 329; 330; 358; 405, 448; Mitra. VIII. p. 112; PAP. 38 (11; 18; 20 to 28); PAPL. 4 (24), 5 (18), PAPS. 19 (4-8; 10); 21 (10); 24 (10), 76 (9); PAS. No. 63; PAZA. 3 (16, 17); PAZB. 14 (6); Pet. III. A. p. 109; Punjab. Nos. 1466; 1467; 1468; Samb. Nos. 181; 313; SB. 1 (46); Surat. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9; VA. 10(2); VB. 18(27); VC. 8(5, 6); VD. 8 (4); Vel. Nos. 1485; 1486; Weber, II. Nos. 1854-1860.

(1) Tikā by Śrī (andrasūri, pupil of Dhanesvara, pupil of Silabhadra, composed in Sain, 1228, according to Bt. No. 23; also cf. Prasasti in Kap. Nos. 257-258. (Grani, 650). Bengal. Nos. 6785; 6977; Bik. No. 1699; BSC. No. 460; Bt. No. 23; Buh. IV. Nos. 158; 159; DA. 13 (14; 15); DB. 6 (8; 9); Flo. No. 518; Hamsa. No. 1044; JA. 14 (2); JB. 47; 48; Jesal. Nos. 423; 553; JHB. 15 (2c.); Kundi. Nos. 11; 14; 19; Mitra. VIII. p. 112; PAP. 38 (18; 24; 25; 27; 28); PAPL. 5 (18); PAPS. 19 (5; 10); 21 (10); 24 (10); 76 (9); Patan Cat. I. p. 122; PAZA. 3 (17); PAZB. 14 (6); Pet. III. No. 607; IV. No. 1277; V. Nos. 738; 739; SA. Nos. 13; 1522; 1980; 2512, 2658, 2727, Samb. Nos. 6, 181; 312; SB. 1 (46); VA. 10 (2); VB. 18 (27); VC. 8. (5, 6); VD. 8 (4); Weber, H. Nos. 1859; 1860.

নিষক্ষনিস্থানি (Grain. 790). This is probably the Nirukti on the Kalpasūtra. JA. 95 (3); 106 (11). See Kalpasūtra-tikā No. (33).

निर्धन्यसमयभूषण of Indranandin. Mud. 9. See Samayabhūsaņa.

निर्जरप्रकरणादि Buh. VI. No. 620.

নির্থায়মান্ত composed in Sam. 1930 by Bālacandra Pāṭhaka and Buddhisāgara BK. No. 1824; PRA. No. 1121; SB. 2 (111); Surat. 1, 5.

जिन्नेवसतमीकथा in Apabhramsa See Allahabad University Studies, I. p. 181.

निर्दोषसप्तमीउद्यापन by Sivaji Lal. List (S. J.)

निर्भयमीमध्यायोग by Rāmacandra, pupil of Hemacandra. It is published in the YJG Series, No. 19 Bhavanagar. Chani. Nos. 281; 454; 571; JA. 84 (3); PAP. 71 (15); PAPR. 10 (5); PAZB. 14 (20); Pet. I. A. p. 80; VA. 9 (53).

निर्युक्तिस्थापना (प्रश्नोत्तर) composed in Sain, 1676 by Matikirtigaņi. Chani No. 873; Hamsa. No. 1089.

निर्वाणक्रका Anonymous. KB. 3 (74); 6 (17); Surat. 1, 2, 5.

নিৰ্বাणকভিকামনিপ্তাদক্তনি Anonymons Jesal, No. 1130; Kath. No. 1272; SA. No. 233; VC. 8 ( 7 ).

निर्याणकाञ्चलाञ्चातिष्ठाविष्ठ (Grain, 1300) by Padaliptasūri, pupil of Maṇdamasūri. It is edited by M. B. Jhaveri B. A., L.L.B., Bombay, 1932. Chani. No. 245; DB. 22 (41): Punjab No. 1469.

निर्धाणकस्यानकस्तवन Bengal. No. 6684.

IV. p. 69). It contains 27 (rathas mentioning the sacred places of the Jains, which, when visited, lead to salvation. Buh. VI. No. 621; CMB. 104; JG. p. 111; Pet. V. No. 925; VI. No. 673, SG. No. 83.

नियोणक्षेत्रमण्डनपूजा Pet. VI. No. 670.

निर्वाणपुत्राञ्चक Bhand. VI. No. 1003 (48).

निर्वाणभक्ति AK. Nos. 401-410.

निर्वाणभाति ( मिक्त ? ) Pet. VI. No. 690.

निर्वाणसंद्वमा in Prākṛta. Punjab. No. 1471;Surat. 2. निर्वाणसीस्था by Jineśvara, pupil of Vardhamāna, composed in Sam. 1092; see Bhand. III. A p. 46. This was in Prākṛta. See Līlāvaṭīsāra Kāvya, which is its Sanskrit version. This is the view of DI. p. 50. The easliest mention of this work is found in Dhaneśvara's Kathāsurasundarī composed in Sam. 1095.

निर्वाणशत Pet. V. No. 925.

निर्वाणस्तवन Bengal, No. 7194

निर्विक स्पन्नानसमर्थना Baroda. No. 7478.

निशाविरामकुलक in 21 Gāthās. DB. 35 (171); JG. p. 200.

निशीथपर्याय Buh. VI. No. 736; JG. p. 12; VA. 10 (8).

निशीथसूत्र in 20 chapters. It is edited by W. Schubring for the Jaina Sahitya Sainsodhaka Samiti, Poona, 1923 and also earlier Leipzig, 1918. It is the first of the six Chedasutras, and prescribes rules for the conduct of a monk. See Winternitz, History, H. p. 464, AM, 230; 403, Bengal. No. 7032; Bhand. III. No. 442; Buh. II. No 207; III. Nos. 113; 114; IV. No. 161; Chani. Nos. 421; 530; DA. 14 (2-5); 76 (80; 89); DB. 6 (15; 20); Flo. Nos. 528; 529; JA. 32 (1); 60 (8); JB. 54 (2c.), Jeral. Nos. 565; 567:837; JHA. 19; JHB. 20 (2c.); KB. 5 (38); 7 (14); Kiel. II. No. 35; PAP. 15 (16, 17); 47 (1; 4; 5; 6; 8); PAPM, 24, 32; PAPR, 13 (7); 22 (5); PAPS. 37 (2, 8); 70 (7): 76 (23), PAS. No. 481; PAZA. 4 (1); PAZB. 2 (6); 18 (1); Pet. I. A. pp. 6; 88; V. No. 740; Punjab. Nos. 1472; 1473; 1474; SA. No. 2729; SB. 1 (36 to 38), Surat. 1, 2, 5, 6, 8; Weber. II. Nos. 1872 to 1875.

- (1) Bhāsya in Prākṛta consisting of about 6529 Gāthās (Gram. about 7000). It is sometimes ascribed to Saighadāsa. (Be:-navahambhacera; cf. Pet. V. A. p. 100). AM. 302; Bhand. VI. No. 1188; Bt. No. 30 (1); DA. 14 (2); DB 6 (16); DC. pp. 24; 27; Flo. No. 528; Hamsa. No. 30; JA. 32 (1); Jesal. Nos. 565; 567; 837 (all palm mss.); JG. p. 10; Kiel. II. No. 36 (ms. dated Sam. 1146); III. No. 8; Limdi. No. 44; Kundi. Nos. 174; 214; PAPM. 24; 32; PAPS. 37 (2); 76 (23); Pet. V. A. p. 100; SA. No. 482; Strass. p. 308; Surat. 1 (482); Weber. II. No. 1875.
- (2) Brhadbhasya (Gram. 12000). Anonymous. Bt. No. 30 (1); DB. 5 (16); JG. p. 10.
- (3) Visesacūrņi (Grain. 28000) by Jinadasagani Mahattara, pupil of Pradyumna. (Be:-namiū ari.). In this commentary Siddhiviniscaya, Sammatitarka, Naravähanadattakathā, Magadhasenā and Tarangavatī are mentioned; cf. ABORL, Vol. 16, p. 300. AM. 8; Bhand. V. No. 1201; VI No. 1187; Bt. No. 30 (3); Buh. III. No 114; Chani. No. 530; DB. 6 (15; 17; 18); DC. pp. 6, 12, 23, 39; Hamsa. Nos. 71; 1634, JA. 32 (1), Jesal. No 567; JG. p 10; JHA. 19; JHB. 20; Kiel. II. Nos. 36 (dated Sam. 1146), 37, 38; (all palm mss. and old ones), Kundi. Nos. 98; 113; 173; 419; PAP. 15 (16; 17), PAPM. 32; PAPS. 37 (2); PAS. No. 481 (dated Sam. 1187); PAZA. 4(1); PAZB. 2 (6); Pet. III. A. p. 25; V. A. p. 100; Punjab. No. 1474; SA. Nos. 483; 484, 485; Strass. p. 376, Surat-1, 2, 5, 8.
- (4) Bhāṣya or Cūrṇi. Anonymous. Chani. No. 421; DA. 76 (80; 89); Flo. No. 529; JB. 53; Jesal. No. 1732;

- KB. 5 (38); 7 (14); PAP. 47 (1; 8); PAPM. 24 (dated Sam. 1320); PAPR. 13 (7); PAZA. 5 (1); PAZB. 2 (6); 16 (20); Pet. I. A. p. 6; VB. 18 (22; 30).
- (5) Vyākhyā of Jinadasa's Curni on the XXth chapter of the Sutra. This is also called Viinsoddesakavrtti and was composed in Sam. 1174 by Sri Candrasūri also known as Pārśvadevagaņi and pupil of Dhaneśvarasūri, pupil of Sīlabhadra (cf. DI. p. 30) In the Praeasti to this commentary however, he calls himself a pupil of Silabhadra. See Kap. No. 449. AM. 8; Bhand. V. No. 1201; VI. No. 1187; Bt. No. 30 (4; 5); Chani. No. 530; DA. 14 (1; 6); DB. 6 (15); JA. 32 (1), JG. p. 10; Kiel II. No. 38; PAP. 15 (16, 17); 47 (5); PAPS. 70 (7); PAZA. 4 (1); PAZB. 18 (1); VA. 10 (14).
  - (6) Paryāya. Kap. Nos. 452-456.
- (7) Bhāṣyaviveka by a pupil of Ratnaprabha. JG. p. 12.

নিমব্দসাহার of Padmanandin. Limdi. No. 610; Pet. IV. Nos. 1442; 1443.

विश्वयद्यवहारसम्बद्धत्व in 14 Gathas. DA. 76 (75). विश्वयद्यवहारस्त्वन DB. 44 (90); Limdi. Nos. 1995; 2581; 2885, SA. No. 3030.

निश्चेयसाधिममवृत्ति of Candrasari. Kundi. No. 84, cf. also JG. p. 111.

निकांपसिद्धान्तविचार by Candrakirti, pupil of Vimalasüri (Grain, 3670), JA, 56 (1), dated Sain, 1212; JG, p. 129. See Siddhāntoddhāra.

निन्द्वकथा Bhand. V. No. 1293.

नीतिषम्य Anonymous. Bengal. No. 7517.

नीतिरसायन of Subhacandra. Mud. 396.

affactured by Somadevasuri. In the colophons of this work the author mentions the following works as his own—Sannavati-prakarana, Yukticintamani, Mahandra-

mātalisañ jalpa and Yasodharacaritra (s.v.). This is published in the MIG. Series, No. 22, Bombay. AD. Nos. 56; 169; AK. No. 422; Bhand. VI. No. 1012; Buh. VI. No. 737; CP. p. 660; Hebru. 38; Hum. 41; 44; JG. p. 339; Mud. 18; 46; 51; 114; 164; PAS. No. 344 (dated Sam. 1290, cf. Patan Cat. I. p. 31); PAZB. 1 (13); SA. No. 810; SG. No. 1720 (a beautiful palm leaf ms.); Surat. 1, 5.

- (1) Tikā. Anonymous. SG. No. 1720 (palm ms.).
- (I) मितिशसक by Bhartrhari. See Satakatraya (I) (I) Vṛtti by Dhanasāra, pupil of Siddha. Bendall. No. 254; Mitra. VIII. p. 182.
- (II) नीतिशतक by Dhanadarāja. See Śatakatraya (II).
- (I) Alarma of Dharmasresthin. Idar 98 (dated Sam. 1534).
- (II) affants by Tilakaprabhasuri, pupil of Devasur of the Pürnimä Gaccha. This work of the author along with his Subhäsitävah is mentioned by Ajitaprabhasuri in the Prasasti to his Santināthacaritra composed in Sani. 1307; cf. Pet. V. A. p. 122, v. 12; No mss. of this work how ever appear to be available.
- (1) Alast of Indranandin. It contains 110 stanzas. In v. 70, the author refers to Nemicandra. It is published in the MDG. Series, No. 13. AD. No. 105; Bengal. No. 1539; Buh. VIII. No. 371; CP. p. 660; Idar. 98; 197; JG. p. 339; Pet. III. No. 521; SG. No. 1318; Tera. 17.
- (II) नीतिसार of Samayabhūṣaṇa. Hebru. 69.
- (III) नीतिसार of Prabhācandra. AK. No. 417.
- harrage by Kundakundācārya. Kath. No. 1192.

नीलिरसाविचार Bengal. No. 7062. नेमराजिमतीस्तव Bengal. No. 7243. नेमिमधाविक JG. p. 282. नेमियम्ब्यरित्र by Vijayakirti. SG. No. 1715.

नेमियन्त्रसंहिता See Arhatpratisthāsārasangraha of Nemicandra.

नेमिचरित्र See Neminathacaritra.

निमिचरित्रमहाकाट्य of Sūrācārya. See Nemināthacaritra No. (I).

नेमिचरित्रस्तोत्र in Prākṛta (Grani. 114), JG. p. 282.

नेमिजिनद्वार्त्रिशिकास्तव Hamsa. No. 1456; SA. No. 1757.

नेमिजनस्तवन is an illustration for portions of the Siddhahema Vyākaraņa, in Sanskrit. Hamsa. No. 700.

नेमिजनस्तोत्र Hamsa. Nos. 128; 697. Bengal. Nos. 6792; 7874.

(1) Tikā. Hamsa. No. 128.

an artificial poem in which the last line of every stanza in Kalidāsa's Meghadūta is supplemented with the first three lines by the author. It is published in the Kāvyamālā Series, Bombay, Vol. II. p. 85ff Agra. No. 2902; Baroda. Nos. 2898; 2953; Bhand. V. No. 1353; Chani. No. 224; Hamsa. No. 544; JG. p. 331; JHA. 49; Limdi. No. 1331; Mitra. X. p. 27; PAP. 43 (11); PAPR. 5 (5); Pet. IV. A. p. 25; IV. No. 715; Surat. 1.

(1) Tikā by Guṇavinaya. Bhaud. V. No. 1353.

नेमिन्नार्जिशिका SA. No. 1757.

निमिद्धिसधानकास्य by Hemacandra. See also Nābheyanemikāvya. This is another name of the Dvisandhānakāvya (II). BK. No. No. 141, PRA. No. 1085.

नेमिनाथकाव्य See Nemināthacaritra.

(1) निम्नाथचरित्र composed in Sam. 1090, during the reign of Bhojarāja of Dhara, by Sūrācārya, pupil of Dronācārya. Bt. No. 510; and HJL. p. 216. It is in Sanskrit and is a Dvisandhāna Kāvya applicable to

- Reabha and Nemi Jinas; cf. Prabhavakacaritra, 18. 254.
- (1) Tippanaka (Grain, 1400). Bt. No. 511; JG. p. 331.
- (II) नेमिनाथचरित्र composed in Sam. 1170 by Hemacandra. This is the 8th book of the author's Trisastiśalākāpurusacaritra. Chani. No. 753; DB. 26 (16 to 18); Flo. No. 711; JA. 18 (1 dated Sain. 1198); Jesal. No. 50; JG. p. 243; JHA. 49; KB. 3 (14; 15; 18); Limdi. No. 842; PAP. 9 (23), 12 (13); 32 (4; 6; 10), PAPM. 10; 27; PAPS. 49 (21); 55 (11); 71 (4); PAZB. 18 (2); Punjab. Nos. 1480; 1481; SA. No. 362; Surat. 1, 4, 5, 8; Tapa. 143; VA. 9 (47); 10 (1;9;18); 10); VD. 7 (16).
  - (1) Tikā by Rāmavijayagani. DB. 26 (16).
- (III) नेमिनाथचरित्र in Prākṛta (Grain. 8032) composed, at the request of the minister Prthvipāla, in Sain 1216, at Ahnilwad, during the reign of King Kumārapala of Gujarat, by Haribhadra, pupil of Candrasuri of the Vata Gaccha (Be :-duhavipayadiya). A portion of it written in Apabhraniśa namely, the Sanatkumāracarita (s. v.) is separataly edited by H. Jacobi, Munchen, 1921. Bt. No. 271; DC. p. 27; Jesal. No. 835; JG. p. 243; Kundi. No. 304.
- (IV) नेशिनाधवरित्र in Präkṛta composed in Sam. 1233 by Ratnaprabha, pupil of Vādidevasūri of the Brhad Gaccha. (Grain. 13600). It is in six chapters. Bt. No. 273; DI. p. 40; JG. p. 243; PAS. No. 452 (cf. : Patan Cat. I. p. 250, quotation).
- (V) नेमिनाथचरित्र by Udayaprabhasuri, pupil of Vijayasenasūri of the Nagendra Gaccha. It is in Sanskrit (Gram. 2100). The author composed his commentary on J.....28

- Upadesamālā in Sam. 1299. JG. p. 243; PAP. 30 (48 dated Sam. 1518).
- (VI) नेमिनाथचरित्र (in Sanskrit) in 12 cantos, composed in Sam. 1495 by Kirtirāja Upādhyāya of the Kharatara Gaccha. It is published in the YJG. Series, No-38, Bhavanagar, Vir. Sam. 2440.
- ( VII ) नेमिनाथचरित्र in Sanskrit prose composed in Sam. 1668, by Gunavijaya, pupil of Kanakavijaya, pupil of Vijayasenasuri of the Tapă Gaccha. (Gram. 5285 according to PAPS note). It has 13 chapters and is published at Surat, 1920. DA. 45 (6); DB. 26 (19; 20); Jesal. Nos. 1185; 1240; JG. p. 243; PAP. 30 (24); PAPS. 55 (3); Samb. No.
- VB. 9 (37); 18 (19); VC. 8 (3; 9; (VIII) निमनाथचरित्र by Hemacandra, pupil of Abhayadeva of the Harsapuriya Gaccha. (Be:-ajjavi jassa pavattai). This is a part of the author's Bhavabhāvanā-vrtti according to Bt. No. 272 and DC. p. 15. The name Gunavallabha of the author given in JA. and Pet. I., is through mistake. DC. p. 15 (dated Sam. 1245); DL p. 47.
  - (IX) नेमिनाथचरित्र in Prākṛta (Gram. 5100 Be:ajjavi jassa pavattai) by Guņavallabha. JA. 40 (1); Pet. I. A. p. 24. This is probably the same as No. VIII. Also cf. Dl. p. 47.
  - ( X ) नेमिनाथचरित्र in Prakrta by Gunasagara ( probably the same as No. VIII above). VB. 19 (23).
  - (XI) नेमिनाथचरित्र by Bhojasāgara. Baroda. No. 6079.
  - (XII) नेमिनाथचरित्र by Tilakācārya (Grani. 3500) in Sanskrit. Bhand. VI. No. 1318; JG. p. 243.
  - (XIII) नेमिनाथचारेंच by Puspadanta. This is a part of the author's Mahāpurāņa written in the Apabhramsa language. CP. p. 661; List (S. J.).

- (XIV) नेमिनायचरित्र by Vikrama. This is the same as the Nemidutakāvya. JG. p. 243; JHA. 49; PAP. 43 (11).
- (XV) नेमिनाथचरित्र by Guṇabhadra. This is a part of the author's Uttarapurāṇa. CP. p. 660.
- (XVI) নীমনাথভাবিস (Ghattābandha). This is perhaps Puspadanta's work i. e., No. XIII above. Lal. 6.
- (XVII) नेमिनाथचारित्र in Sanskrit by Narasimha. ,SG. No. 2342.
- (XVIII) नेमिनाथचारित्र în Sanskrit, by Harisena, pupil of Vajrasena. This is mentioned in the Karpūraprakara (s. v.) as his own work by the author.
- (XVIII) नोमनाथचरित्र Anonymous. Agra. No. 2903; Bhand. V. No. 1294; VI. No. 992 (19); Hamsa. No. 508; Kath. No. 1151 (this is from the Kalpasutra; cf. Kap. No. 541); KB. 3 (15); VB. 19 (4; 19).
- नेमिनाथ वैत्यवन्त्न by Samayasundara. Limdi. No.
- नेमिनाथजन्माभिषेक in Apahhramsa by Jinaprabhasuri. Patan Cat. L. p. 274.
- (I) निमनाशपुराज of Brahma Nemidatta, pupil of Mallibhūṣana. It contains' 16 chapters. AD. No. 111; Bhand. V. Nos. 1111; 1112; Buh. VI. No. 622; CP. p. 661; Kath. Nos. 1149; 1150; List (S. J.); Pet. III. No. 522; V. No. 948 (dated Sain. 1636); Strass. p. 305; Surat. 2; Tera. 2; 3; 4; Weber. II. No. 1988.
- (II) नेमिनाथपुराण of Mangarasa. Hum. 42.
- (III) नेमिनाथपुराण of Karņapārya in Kanarese. Mud. 122, 148.
- नेभिनाध्यमञ्ज्यासूत्र in 62 Gathās (Be: caiūṇa deva). Pet. I. A. p. 83.
- नेमिनायराजीमतीद्वादशमासप्रवन्ध Bengal. No. 6907. नेमिनाथरास in 10 Apabhramsa stanzas by Jinaprabhasūri. Patan Cat. I. p. 269.
- नेमिनाथस्तवन of Subhacandra. Idar. 83.

- नेमिनाचस्तुति Bhand. IV. No. 1003 (49), DA. 40 (67; 71), Pet. V. No. 826.
- (I) निमनाथस्तोत्र (दश्यक्ती) in 9 Sanskrit Ślokas. It is published in the MDG. Series, No. 21, Bombay, Sarb. 1979.
- (II) नेमिनायस्तीज of Jinavallabhagani. 'Limdi. No. 1288.
  - (1) Vṛtti composed in Sam. 1519 by Sādhusoma. See Jainastotrasmdoha, (Ahmedabad, 1932), I. Intro. p. 27.
- (III) नेमिनाथस्तोत्र by Vijayasimhasūri. PAPL. 8 (27).
- (I) नेमिनिर्वाणकास्य of Brahma Nemidatta. This is probably the author's Neminātha Purāṇa. Idar. 113.
- and the author of the Vāgbhatālankāra. It is a Mahākāvya in 15 cantos and is published in the Kāvyamālā Series, Bombay, 1896. AD. No. 146; AK. No. 423; BK. No. 385; Bt. No. 512; CMB. 5; CP. p. 661 (10 mss.); Hamsa. No. 205; Idar. 113 (4 copies), Idar. A. 66 (8 copies), JG. p. 331; Kath. No. 1152; KO. 124, 131; Padma. 75; PAZB. 24 (2); Pet. IV. No. 1278 = IV. A. p. 103; Punjab. No. 1483; Rice. p. 302. (1) Tīkā by Upendra. CP. p. 661 (2 mss.)
  - (2) Tika by Abhinava Laksmisena. KO. 131.
    - (3) Tippana. Anon. CMB. 65.
- Hamsa. Nos. 116.; 568; PRA. No. 377.

  See Bhaktāmarapādapūrtistavana. It is published by the Agamodaya Samiti Series, No. 54, Bombay, 1926.

नेमिराञ्चलस्तव Bengal. Nos. 7525; 7673; 7677.

नेमिशतक Anon. JG. p. 282; PAPR. 1 (15).

नेमिस्तवन by Vijayasimha (Gram. 24). JG. p. 282-

(I) निमस्तीम composed in different dialects by Somasundarasuri of the Tapa Gaccha.

See Jainstotrasamuccaya, Bombay, 1928, p. 99.

(II) के विश्लोध in 14 Gathas. Hamsa. No. 697; JG. p. 282.

नेमी प्यत्यका Bhand. VI. No. 1003 (11). नेपपीय विश्वकारण of Sribarge, a non-Jain.

- (1) Tikā (Gram. 1200) by Municandrasūri who lived about Sam. 1170. HJL. p. 243.
- (2) Tikā by Jinarājasūri, the head of the Kharatara Gaccha; cf. IA. 1882, p. 252. BO. pp. 17, 60; CC. I. p. 306.
- (3) Tikā composed in A. D. 1368 by Cāritravardhana, pupil of Kalyāṇarāja of the Kharatara Gaccha. Bendall. No. 238; CC. I. p. 306.
- (4) Subodhikā by Katnacandragaņi, pupil of Sānticandra. (Grain. 13364). Bhand. V. No. 369 (dated Sain. 1668); VA. 9 (48); VD. 7 (15).

नौयोगादि JG. p. 351.

न्यायकन्द्रश of Śridhara, a non-Jain.

- (1) Pañjikā (Gram. 4000) composed in Sam. 1385 (according to Bt.) by Rajasekhara, pupil of Śrītilaka of the Harsapuriya Gaccha. Bt. No. 417, JG. p. 95; Pet. III. A. p. 272 (ms. dated Sam. 1480); VA. 10 (10).
- (2) Tippanaka by Naracandra (Be: avyāhatam. Gram. 2500); cf. Pet. III. A. p. 275, v. 15. BO. p. 41; Bt. No. 416; DC. p. 4; DI. p. 32; JG. p. 95; PAZB. 11 (28; 29).
- (3) Tikā by Candramuniśwara. BOp. 41. This is probably the same as No. 2.
- (4) Tikā by Asada. Kundi. No. 288. This is probably a copy of Asada's Upadesakandali.

न्याय**ङ्घ्यसम्ब** by Akalanka. See Laghiyastrayi. Bt. No. 389; JG. p. 91.

(1) Vrtti (16000) by Prabhācandra,

called Nyāyakumudacandrodaya (s. v.). Bt. No. 389; JG. p. 91; Strass. p. 305.

raing gravitation of Prabhacandra. This is a commentary on Akalanka's Laghiyastrayn (see under it). Bhand. VI. No. 1056; JG. p. 91; MHB. 66; Mud. 638; Rice-p. 306; SG. No. 1893; Strass. p. 305.

raidusettie (Gram. 5500) also called Khandanakhādya or Mahāvīrastavana, composed during the reign of Vijayadevasūri of the Tapā Gaccha, by Yaśovijayagani, pupil of Nayavijaya of the Tapā Gaccha. It is published by Mansukhbhai Bhagubhai, Ahmedabad. Hamsa. No. 84; JA. 110 (20 dated Sam. 1735); JG. pp. 75; 105; JHB. 58; Pet. III. A. p. 194; PRA. No. 1232; SA. Nos. 202; 1767; SB. 2 (151).

(1) Svopajňa Tikà. PRA. No. 1232;SA. No. 202; SB. 2 (151).

न्यायतस्य JG. p. 82.

न्यायतात्पर्यदीपिका of Jayasimha. See Nyāyasāratīkā (2). Panjah. No. 1490.

न्यायदीपक (About 100 Ślokas). BSC. No. 473; this is perhaps a copy of Dharmabhuṣaṇa's Nyāyadipikā.

न्यायदीपावस्त्री also callad Pañeamithyaṭikā, in Sanskrit by Sukhaprakāśa. Mud. 166.

- (1) Vivekavyākhyāna by Amṛtanandin. Mud. 166.
- (I) unuquant of Bhavasena. Rice. p. 306.

KO. 145, 153, PAPR. 1 (4); Pet. III. No. 523; IV. No. 1438; V. Nos. 949; 950; PR. No. 259; SA. No. 252; SG. Nos. 20; 21; 2005; Strass. p. 305; VB. 19 (3).

**=याचनीपिकागमप्रकाश** (Foll. 9). SA. No. 252; Surat. 1.

(1) Tikā. Surat. 1.

न्यायधर्मीपदेश (Grani. 783). JG. p. 183; Pet. I. No. 284.

**न्यायनतमञ्जरी (?)** by Rājaśekhara. VA. 10 (10).

- Text is edited with Introduction etc. by Vidhushekhara Bhattacarya, in the Gaek. O. Series, No. 39, Baroda, 1927. Its Sanskrit text, along with the commentaries of Haribhadra and Candrasūri (Pārśvadevagaṇi), is edited by Prof. Dr. A. B. Dhruva, in the same Series, 1930. Bt. No. 400; DA. 36 (54); DB. 39 (29); Jesal. Nos. 1; 38; JG. p. 74; Kundi. Nos. 107; 134; PAPR. 21 (32); PAS. No. 238; Pet. I. A. p. 81; Punjab. No. 1491; SA. Nos. 348; 536; SB. 2 (152); Surat. 5.
  - (1) Tika by Haribhadrasūri (Grain. 500; Bei-samyań nyāyasya vaktāram). Bhand. VI. No. 1378 (dated Sain. 1499); Bt. No. 400; Buh. VI. No. 738; DC. p. 4 (dated Sain. 1201); DI. p. 30; Jesal. No. 1; JG. p. 74; Kiel. II. No. 40; Kundi. No. 134; PAPR. 21 (32); PAS. No. 238 (see Patan. Cat. I. p. 86, quotation).
  - (2) Tikā on No. (1) called Panjikā, composed in Sain. 1169 by Candrasūri (formerly Pārśvadevagaņi), pupil of Dhaneśvara, pupil of Sildbhadra (Be; durvāramāra). Bt. No. 401; DC. p. 31; DI. p. 30; JA. 90(2, dated Sain. 1368); JG. p. 74; Kundi. No. 107; Patan Cat. I. p. 293 (quotation); Pet. I. A. p. 81; SA. Nos. 348; 536; Surat. 5.

- (3) Panjikā by Pārśvādeva. JG. p. 75. This is the same as above No. 2.
- (4) Țikā. Anonymous. DB. 39 (29); Hamsa. Nos. 794, 1013.

work is edited with Dharmottarapāda's

commentary by Peterson in the Bibliotheca Indica Series, Calcutta, 1889. Mallavādin's Tippanī is published by Th. Stcherbatskoi, in the Bibliotheca Buddhica,

XI. St. Petersburg, 1909.

- (1) Tikā by Dharmottarapāda, also a Buddhist. BO. p. 41; Bt. No. 399; Chani. No. 184; DC. pp. 31, 414; Jesal. Nos. 7; 91; 677; 1279; 1342; JG. p. 95; Kundi. Nos. 87; 122; PAP. 72 (84; 86); PAPM. 62; Pet. III. A. p. 33 (dated Sani. 1229); V. A. p. 3; Surat. 1, 7.
- (2) Dharmottarațippanaka by Mallavădin Acărya who was a Jain author. DC. pp. 4; 14 (dated Sain. 1206); DI. p. 29; Jesal. Nos. 7; 91; 677 (palm); 1279 (palm); 1342; JG. p. 95; Kundi. Nos. 87; 122; PAPM. 62 (8,dated Sain. 1231); Patan Cat. I. p. 375; Pet. V. A. p. 3 (quotation); Surat. 1, 7.

न्यायभूषण is another name of the Nyāyasāra. See Bt. No. 407.

न्यायमकरन्द्विवेक of Śukhaprakāśa (Śubhaprakāśa). It is in Prākṛta (Gram. 3500); AK. No. 394; Mud. 502.

न्यायमञ्जूषान्यास see Nyāyārthamañjūṣā. JG. p. 302.

- न्यायमणिदीपिका in Sanskrit by Ajitasena. Hum-4; 97; 130; SG. No. 1481; SRA. 208; 402; SRB. 209.
- (I) ratures by Sasadhara, probably a non-Jain. Punjab. No. 1493.
  - (1) Manjari by Rajasekhara (Gram. 1200). VA. 10(10). Possibly also, Punjab. No. 1493.
- (II) ruru राम of Manikantha. AK. No. 391.

न्यावरत्नमञ्जूषा by Hemahamsa. Bhand. VI. Nos. 1379; 1380. See Nyāyārthamañjusā.

about Sam 1626 by Dayaratna, pupil of Jinaharsa, successor of Jinacandrasuri of the Kharatara Gaccha. See HJL. p. 584; PRA. No. 231.

(1) Vrtti Svopajňa. BO. p. 30 (foll. 21).

न्यायविनिश्चय of Akalankadeva. Hebru. 3; JG. p. 91.

(1) Tika by Anantavirya. Bt. No. 391; JG. p. 91; Idar. 132; Rice. p. 306.

(2) Tīkā by Vādirājasūri, who refers to Anantavirya's commentary. AD. No. 8; SG. Nos. 8; 1299; SRA. 94; 168; 241. See ABORI., Vol. XIII. p. 163.

न्यायविनिधयालकार See Nayāyaviniscaya and its commentaries.

न्यायवासि see Nyāyārthamanjūṣā.

न्यायसंग्रह of Hemahamsa. See Haimavyākaraņanyāya and Nyāyārthamanjūsā.

(1) Nyāyārthamanjūsā Svopajna.

न्यायसर्थसंग्रह Buh. VI. No. 625; JG. p. 91.

The work is also called Nyāyabhūṣaṇa at Bt. No. 407. It is edited with the commentary of Jayasiniha by S. C. Vidyabhusana, in the Bibliotheca Indica, Calcutta, 1910. SG. No. 2549.

- (1) Tīkā by Vijaysharisagaņi. Buh. IV. No. 90; CC. I. p. 310, Chani. No. 54.
- (2) Tikā (Grāni. 2900) called Nyā-yatātparyadīpikā by Jayasimhasūri of the Kṛṣṇarṣi Gaccha. Bt. No. 407 (1); CC. II. p. 68; III. p. 66; Chani. No. 36; IO. Nos. 1866; 1867; JG. p. 95; PAZB. 11 (12); Punjab. Nos. 1490; 1494; 1495; VC. 8 (11).
- (3) Tikā by Vijayasimhasūri (Vijavahamsa?). Chani. No. 54.
  - (4) Panjikā by Vasudevasūri. AK.

No. 388; Bt. No. 407 (3); DB. 39 (38), MHB. 31; Mud. 807.

(5) Avacuri. SA. No. 255 (foll. 15).

न्यायसिक्यान्सदीविकाधकरण (Gram. 7000) by Jinaśekhara Vācaka. VA. 10 (7).

न्यायस्त्र of Gautama Aksapada, a Hindu author.

- (1) Tātparyasuddhi by Udayanācārya u Hindu author.
- (2) Tātparyaparisuddhi-Nyāyālankāra by Bhaṭṭa Śrikanṭha, also a Hindu author.
- (3) Nyāyālaikāra-Tippana also called Pancaprasthanyāyatarkavyākhyā, by Abhayatilaka Upādhyāya, pupil of Jineśvarasuri. Bt. No. 404 (6); DC. p. 47 (No. 10); DI. p. 31; Jesal. No. 1041; JG. p. 96; Samb. No. 439.

न्यायसूर्योवली in five chapters, is a part of Bhavasena's Mokṣaśāstra. Strass. p. 305.

न्यायानेकार्थमाध्य Buh. H. No. 409.

न्यायास्त by Asadhara. JG. p. 91. This is doubtful न्यायास्ततरङ्गिणी of Yasovijaya. JG. p. 75. See Nayopadesa-tikā.

न्यायार्थमञ्जूषा composed by Hemaharisa, pupil of Ratnasekharasuri of the Tapa Gaccha in Sam. 1516. This is a commentary by Hemahanisa on Nyāya's or the grammatical axioms which are 141 in number. Also see Haimavyākaraņa-Nyāyasangrha Of these, 57 were collected and put forth by Hemacandra himself at the end of his Brhadvrtti on his own Sabdanusasana and the remaining 84 were put forth by Hemahainsa. These all he calls by the name Nyāyasangrahasūtra. The commentary is divided into four chapters. It mentions an earlier Vrtti called Prajnāpanā on the first 57 Nyāyas. It is published by Harsacandra Bhurabhai, Benares, Vir. Sam. 2437 and also in the YJG. Series, No. 45, Bhavanagar. For quotations etc., compare Vel. No. 76. Agra. Nos. 2608 to 2611; Bendall. Nos. 327; 328; Bengal. No. 2565; Bhand. VI. Nos. 1379; 1380; 1418; Buh. II. No. 408; IV. No. 274; VI. No. 739; CC. II. p. 68; Chani. Nos. 7; 451; DB. 39 (22; 23); Hamsa. Nos. 252; 338; JG. p. 302; JHA. 60; Limdi. No. 738; Mitta. X. pp. 297; 298; PAP. 27 (45); 40 (46); 72 (85); PAPR. 9 (15); PAPS. 81 (88); PAZB. 5 (1); Pet. IV. No. 500 = IV. A p. 17 (quotation); Punjab. No. 1498; SA. No. 446; Surat. 1, 5; VA. 10 (6); Vel. No. 76.

(1) Nyāsa Svopajňa. CC. II. p. 68; Weber: II. No. 1622.

**=यायास्ट्रकाराटिप्पन** of Abhayatilaka. See Nyāyasūtraṭīkā (3).

of Nayavijayagaņi of the Tapā Gaccha. It is published with the commentary of Vijayanemi, at Ahmedabad, 1918. Bhand. VI. No. 1381; Hamsa. No. 143; JG. pp. 75; 104, PAP. 40 (36); SA. Nos. 381; 1743.

(1) Ţīkā by Vijayanemi. Published.

न्यायावतारसञ्च of Siddhasena Divākara. It is edited with a commentary and English translation by S. C. Vidyabhusana, Calcutta, 1908. It is also again edited with introduction and notes by Dr. P. L. Vaidya, Bombay, 1928. It is also published with the commentary of Siddharsi and its Tippana, by the Hemacandra Sabhā, Patan, A. D. 1917. Text only is published in the JDPS. Series, No. 13, Bhavanagar 1909, along with Ekavinisatidvātritisikā and Sammatitarka. The work is one of the 32 Dvātrinisikās of the author; cf. S. Vidyabhusana, History of Indian Logic, p. 174 ff. It would appear from Patan Cat. I. p. 86 that coms. (6) and (7) below are on this work of Siddhasena. Baroda. Nos. 13153(b); 13155; BK. Nos. 6; 7; Bt. No. 365; Buh. IV. Nos. 91, 92; Chani. No. 596;

- DA. 66 (71-74), DB. 39 (26-28); Hamsa. No 194; Jesal. No. 11, JG. p. 75, KB. 7 (12); Kundi. Nos. 130; 206; PAP. 40 (28), 76 (75); PAPR. 7 (10), 18 (29), PAS. No. 239; PAZB. 11 (10-12); Pet. L. A. p. 81 (dated Sain. 1318); V. No. 741; VA. 10 (16); VB. 19 (7).
- (1) Vrtti (Gram. 2073) by Haribhadra. Bt. No. 365 (1); see Prabandhakośa, v. 25.
- (2) Vyākhyānaka by Sitapaṭa Siddharṣi, also called Siddha Vyākhyānika. BK. No. 7; Bt. No. 365 (2); Buh. IV. Nos. 91; 92; Chani. No. 596; DA. 66 (71); DB. 39 (26, 27); JA. 46 (1); PAZB. 11 (10).
- (3) Tippana by Devabhadra, pupil of Śricandra, pupil of Hemacandra, pupil of Abhayadeva of the Harsapuriya Gaccha (Grain. 2953). BK. No. 6; Bhand. VI. No. 1382; DA. 66 (72); JG. p. 75; PAP. 40 (28); 76 (75); PAPR. 7 (10); 18 (29); VB. 19 (7).
- (4) Vivṛti or Vṛtti (Be :-aviyuta-sāmānya). Anonymous. This is perhaps the same as No. (1). Patan Cat. I. p. 86; Pet. III. A. pp. 34; 109.
- (5) Vṛtti-tippaṇa (Bei-natvā śrīvīra-mekānta) by Rājašekhara. DA. 39 (28); DC. p. 4, No. 19; JA. 90 (2); Pet. I. A. p. 81 (dated Sam. 1318). It is a Tippana on some Vṛtti or Vivṛti. Is it on No. (1) above?
- (6) Vārtika consisting of 55 Sanskrit Slokas by an unknown author. This is generally known as Jainatarkavārtika (s. v.) or, Pramāṇavārtika (s. v.).
- (7) Vārtika-Vṛtti by Sāntisūri or Sāntyācārya. See Jainatarka-Vārtika-Vṛtti. Patan Cat. I. pp. 41, 86; 299.
- (8) Tippans by Hemacandra. Probably the same as No. (3) above. Jesal. No. 11; VB. 19 (7).

- (9) Tika by Abhayatilaka; this is very likely the author's Tippana on the Nyayasutra (s. v.). Kundi. Nos. 130; 206.
- (10) Tippana or Vṛtti. Anonymous. Baroda. No. 13155; Bhand. VI. Nos. 1382; 1383; DB. 39 (28); DC. p 31 (dated Sam. 1490); Hamsa. No. 521; JA. 59 (3); 80 (2); KB. 7 (12); PAS. No. 239; PAZB. 11 (11).
- म्यायावतारिका SB. 2 (152); VA. 10 (16, Gram. 2000).

न्यायाष्ट्राध्वायी JG. p. 82.

- पगामस्वाध्याय KB. 1 (64); 3 (19, 58), Punjab. No. 1500, SA. Nos. 1637; 1927, 2970; 3021; SB. 2 (170); Surat. 1, 5.
  - (1) Vrtti. KB. 3 (58); SA. No.1637; Surat. 1, 5.
- by an unknown author. BK. No. 53; PRA. No. 1079.
- पञ्चकप्रणिधान In 51 Gāthās by Jayasimhasūri. JA. 107 (4).
- पञ्चकल्पसूत्र It is the 6th Chedasūtra. Its Gram. according to Bt. No. 39, is 1133. No ms. of this work is now available; cf. Winternitz, History, II. p. 465.
  - (1) Niryukti. Bt. No. 39 (1). No ms. is available.
  - (2) Bhāsya by Sanghadāsagani; its Gram. is 2574 Gāthās or 3035 Ślokas according to Bt. No. 39. (Be: vandāmi bhaddabāhum). Agra. No. 209; AM. 292; Baroda. No. 2934; Bt. No. 39 (2); Chani. No 506; DA. 14 (40); DB. 7 (15); DC. p. 42; DI. p. 24; Hamsa. No. 1673; Jesal. No. 150 (palm ms.); JG. p. 16; JHB. 20; Kundi. No. 293; Limdi. No. 41; PAP. 45 (14), PAPR. 22 (4); PAPS. 37 (22); 38 (7); 76 (11); PAZB. 4 (10); 10 (4); Pet. III. A. p. 178; IV. No. 1279 = IV. A. p. 103 (quotation); SA. No. 145; Surat. 1, 5.

- (3) Cūrņi on the text and the Bhāṣya in mixed Sanskrit and Prākṛta. (Gram. about 3000; be: maṅgalādini saththāni). This Cūrņi is ascribed to Amradevācārya at Buh. IV. No. 162; but this appears to be a mistake. The author of the Cūrņi is unknown. Agra. No. 209; AM. 262; Baroda. No. 2846; Bt. No. 39 (3); Buh. IV. No. 162; DA. 14 (42); DB. 7 (14); DC. p. 42 (dated Sam. 1490); Hamsa. Nos. 1384; 1803; Jessl. No. 151; JG. p. 16; Kundi. No. 149; Limdi. No. 42 (dated Sam. 1545); PAZB. 7 (9); Pet. III. A. p. 179; Punjab. No. 1507; SA. No. 158; Surat. 1, 2.
- (I) प्रकारिकाणक also called Adinathaphaga, by Janabhusana. CP. p. 624; SG. Nos. 2162; 2176.
- (II) पञ्चकत्याणक by Candrakirti in Sanskrit. SG. No. 2028.
- (III) प्रकल्याणक Anonymous. Bengal. Nos. 7152; 7452; 7690; JA. 106 (1); PAS. (Patan Cat. I. p. 67.); Punjab. Nos. 1508; 1509.
- पञ्चकल्याणकविभान in Sanskrit by Bhattäraka Surendrabhūṣaṇa of Gopācala. PR. No. 110.
- (1) पञ्चकल्याणपूजा by Jñānasāgara. CP. p. 662.
- (II) पञ्चकल्याणपूजा by Gopalavarnin. Idar. 78.
- (III) पञ्चकत्याणपूजा by Mallibhusana. Idar. 78.
- (I) पञ्चकस्याणपूजावतोद्यापन of Brahma Gopāla. AD. No. 62; Idar. 72.
- (11) पञ्चकल्याणपूजाव्रतोद्यापन of Narendrakīrti. Idar. 72.
- ( III ) पञ्चकल्याणपूजावतीद्यापन of Prabhäcandra. Idar. 72; 182.
- (IV) पश्चकस्याणपूजावतीयापन of Sumatisagara. Idar. 162.
- (38; 160); JA. 25 (1); Patan Cat. I. pp. 60; 67; 91; 107; 152; 284; 296; 299; 384; Pet. V. No. 826; Surat 7.
- पञ्चकस्याणस्तुति by Somasundarsūri. DB. 24 (101; 102).

पञ्चक्षेत्रपालपूजाव्रतोद्यापन of Gangadasa. Idar. 74. पञ्चप्रन्थीव्याकरण composed in Sam. 1080 by Buddhisagarasuri, pupil of Vardhamanasuri. It is also called Buddhisāgaravyākaraņa or Šabdalaksma. In his Pramālaksaņa, Jinesvara, his spiritual brother, says that this Vyākaraņa and his Pramālakṣaṇa were composed because people said that the Jains had no Pramā and Sabda Laksmas of their own. He further says that the Vyakarana was in verse and was composed after consulting Pāṇini, Cāndra, Jainendra, and Viśrānta (?) Vyākaraņas and the Durga-tikā. See JH. Vol. 13, p. 421. It is alluded to in Sain. 1095, by Dhanesvara in his Surasundarikatha; in Sam. 1120 by Abhayadevasuri in his Pańcaśaka-Vrtti; in Sain. 1125 by Jinacandra in his Samvegarangasālā; in Sam-1139 by Gunzcandra in his Mahāvīracaritra; by Jinadattasūri in his Gaņadharasārdhasataka; by Padmaprabha in his Kunthunäthacaritra and lastly in Sain-1334 by Prabhācandra in his Prabhāvakacaritra; cf. DI. p. 56.

DC. p. 20 (No. 176); Hamsa. No. 46; Jesal. No. 608 (palm ms.); JG. p. 298; Kundi. No. 291; PAZB. 1 (12); 22 (6).

पश्चनैत्यस्वरूपविवरण DB. 21 ( 66; 71 ).

पञ्चद्यानवेदनोपषत् DB. 17; (17); Punjab. No. 1510. See Pañacavijñānopaniṣad and Bhavyajanabhayāpahara.

पश्चित्रनस्तव (Sadbhaṣamaya) of Jinakirti. JG. p. 282. See Sadbhaṣāmayastava (11).

पञ्चतस्वप्रकरण This consists of five chapters containing 273 Gāthās in all. The chapters are (1) Devatattva, (2) Dharmatattva, (3) Mārgatattva, (4) Sadhutattva and (5) Darśanaśuddhi. DB. 35 (204).

पञ्चतन्त्र in the redaction of Pūrņabhadra, pupil of Jinapati, done in Sain. 1255 at the request of the minister Soma; cf. Winter ernitz, Geschichte, Vol. III. p. 288ff. Agra. Nos. 1656; 1658; 1659; Bendall. No. 277; Bhand. V. No. 371; VI. p. LIX. (quotation); Bt. No. 351.

पश्चतीर्थस्तुति A hymn of praise applicable to five different Tirthankaras, composed by Meghavijaya, pupil of Krpāvijaya of the Tapā Gaccha. See HJL. p. 653.

(1) Svopajňa Vrtti; see HJL. p. 653.

पञ्चतीर्थस्तोत्र by Jinavallabhasūri, is a similar hymn. Bengal. Nos. 6753; 6925; 6935; 7598, KB. 1 (9).

पञ्चतीर्थीस्तवन Composed in Sani. 1681 by Samayasundara of the Kharatara Gaccha. JHB-62.

पञ्जित्रावृतिशयस्तव JG. p. 283.

पञ्चवण्डकथा Anonymous. JB. 122.

पञ्चरण्डस्त्रभवन्थ by Pürnacandra (Punyacandra according to some). Gram. 400. The work contains the legendary account of King Vikramāditya and his royal umbrella with five handles. Baroda. No. 2376; Bhand. V. Nos 1314; 1315; Hamsa. No. 879; JG. p. 260; PAP. 12 (5).

पञ्चवण्डपुराण in Prākṛta. Bik. No. 1501.

पञ्चवण्डातपत्र छत्रमबन्ध composed in Sam. 1490 by Ramcandra, pupil of Abhayacandra of the Sādhu Pūrņimā Gaccha. It contains 550 Slokas; it is published with notes by Weber, at Berlin, 1877, and by Hiralal Hamsaraj, Jamnagar, 1912; cf. also Vel. No. 1746 for the Prasasti which is not given in the printed editions. Baroda. No. 2111; Bendall. No. 281; Bengal. No. 6860; Bhand. V. No. 1316; BO. p. 30; Buh. IV. No. 256; DA. 49 (59); 75 (41); DB. 30 (13; 14); JG. p. 232; Kaira. A. 65; Kiel. II. No. 384; Mitra-VIII. p. 169; PAP. 42 (45); 60 (4); PAPS. 44 (4); Pet. III. No. 608; Punjab. No. 1514; Vel. No. 1746.

पञ्चरण्डात्मकविक्रमचरित्र of an unknown author, composed in Sain. 1290 or 1294. See HJL. p. 611, f. n. वाश्वेष्ठाण क्षेत्र अमित्-विव्यक्षीयी स्वत्वाल १९ चर, यात्रा अपभेश, किन्न संरथ्५७, आमेर भंडा, गण्डी

पार्व नाय-गरिना, यो देव रेव रेव भाषा अत्यान्त्री, (प्राचित्रकेश शास्त्री) पलिरिषपाम मातिषु अत जीती अपद्भारा, व जिन्म । मिन्य पर 48.64.8 - A - Los & 20.05 भागमनी रे विषय पंचामिकारकर, डरामी म्लान राम क्रम के भा-भ गुर्कार जयामती माडी। देरली पार्वनाधार्य द - नीतिन शिष्प रामत्त्र, मं॰ पण्य, पंचणमीनं-किर , इत ली, दाया अमे यान १०, वि. दे पुरुषा जो द्वा, क्या , मार पं मार्था क अध्यक्तरी, प्रामान ५२ गामी मामा सत्त्वपान - यान जीतिन पर, मिं , जनमा द्वार्या द्वार पांडम प्रमानतीयिति हिषु प्रमानाभ भाग्य माड, प्रम १२२, हुँ वर्ग-भंद्रग् ,

पा श्रीना माण हिंतु वक्त दीति । भ• अपसेश, मेरी १८, चिना पीरी, आमेरोडी, (मारी) नान्य पा रव नाथा लित्र, अरम मुतकार, (नें रलाव १५, नमामंत्री धार्मकाइतानी, उरका तं. ७ पममित- वर्षे रहिष शिषार, महांत्राह, आमाराहरी पुरुषास्त्रव देशादात्रा-रङ्ग्रहित अपनेत्रा, ए.प. म. वाम्बर, पंजान-चार भेत्राली बनास वाण्डवद्वाण - २० ५१ : नीत भित्रा हेल्ली हेल्ला है। अर्था भेडा माडी प्रमानि कार्या हैलें हैं। पंचमंग्रद धेदा, उम्मिरीयी म सं वृद्धिना दारा नि १५२० तम् ) पंचापंतीमाना, उहली पार्व ना प्रपरित - करने

जाश्व ना प्रमित - वर्षे अस्वाक अपुरा श्रास्ति १५७१ त्रापंभी मंदिर , अश्रुष्टे दावा, अते का न्त्र वर्ष १३, १५.

न्ति भारताड प्राप्त । अवन्त्र -वर्ति भारताड प्राप्त । अवन्द्र ४६००, हम्मांडा अ पउम न तिउ रिष्पण - १३५ . अज्ञारत दर्श ; तेता वंशी में १६ . शास्त्र मंडण , मण्डा । पञ्चवृत्तीनसण्ड JG. p. 85.

पञ्चक्रीनस्वस्य by Munisundara. Kath. No. 1389; this is another name of the author's Traividyagosthi.

पञ्चनमस्कारकल्प Pet. VI. No. 671; SG. No. 2642. पञ्चनमस्कारकृषि Bengal. No. 7475.

पश्चनमस्कारफल in 118 Gāthās, by Jinacandrasūri. JG. p. 183; Limdi. No. 1288.

पश्चितिर्मन्थविचार JG. p. 137.

- ( I ) पञ्चनिर्मन्थी of Abhayadeva. See below, Pañcanirgranthivicārasangrahani.
- (11) पञ्चनिर्मन्थी of Yaśovijaya, pupil of Nayavijaya of the Tapā Gaccha. Buh. II. No. 210; JG. p. 134. This is perhaps the commentary No. 3 on the next work.

पञ्चनिर्मन्थीविचारसंग्रहणी also called Pancanirgranthi contains 107 Gāthās (Be:-namiūņa mahāviram ) and was composed by Abhayadevasuri. It is based on the Bhagavatisutra, XXV. 6. It is published with an Avecuri by the JAS., Bhavnagar, Sain. 1974 (Series, No. 62). Agra. Nos. 824, 825; 1234; AZ. 1 (31); Bengal. No. 7312; Bhand. V. No. 1202; Bod. No. 1337; Buh. II. Nos. 210; 823; IV. No. 163; VIII. No. 387; Chani, No. 829; DA. 60 (57; 58; 63; 64; 65; 245); 76 (50), DB. 35 (84 to 87); DC. p. 38, No. 309 (3); Hamsa. Nos. 407; 1271; JB. 143; JG. p. 134; JHA. 47; JHB. 55; Kaira. B. 77; Kath. No. 1274; KB. 3 (3); Limdi. Nos. 977; 1242; 1243; PAPR. 3 (8), PAPS. 45 (36); 49 (15); 82 (181); Pet. I. No. 287; SA. Nos. 661, 2693, Surat. 1, 4, 5, 9; VB. 20 (24); 22 (10), VC. 8 (20; 22), VD. 9 (8); Weber. II. No. 1791.

(1) Bālāvabodha by Merusundara, pupil of Ratnamūrti of the Kharatara Gaccha. AZ. 1 (31); Chani. No. 829; DA. 60 (61, 62); DB. 35 (85); Hamsa. No. 1271; PAPS. 49 (15); J.....29

- PRA. No. 187; Punjab. Nos. 1516; 1517; 1518; 1519.
- (2) Tikā in Gujrati called Balabodha, composed by Yaśovijaya, pupil of Nayavijaya of the Tapa Gaccha. Buh. II. Nos. 210; 823; Kaira. B. 77; PAPS. 45 (36).
- (3) Avacūri. Anonymous. (Grani. 260). Agra. No. 822; Bengal. No. 7312; Bhand. V. No. 1202; Bod. No. 1337; DA. 60 (57-60); 76 (50); DB. 35 (82; 83); Hamsa. No. 1639; JG. p. 134; JHB. 55; KB. 3 (3); PAPR. 3 (8); PAPS. 82 (181); Punjab. Nos. 1515; 1517; 1518; SA. Nos. 629; 1639; 2693; Surat. 1, 4, 5, 9; VB. 20 (24); VC. 8 (22); VD. 9 (8).

पञ्चपद SA. No. 2777.

पञ्चपरमेष्ठीकल्प Hamsa. No. 1423; PR. No. 84.

पञ्चपरमेष्ठीगुणरत्नमाला of Rāmavijaya. See Gunamālā.

पञ्चपरमेष्ठीगुणस्तवन Bengal. No. 7697

**पञ्चपरमेष्ट्रीनमस्कार** Bengal, Nos. 4308; 7076; Limdi, No. 1033; Pet. V. No. 742.

पञ्चपरमेष्ठीपद by an unknown author.

- (1) Vyākhyā by Devaratna. Hamsa. No. 1459.
- (2) Vyakhyā. Anonymous. Hamsa. No. 148.

**पञ्चपरंमहोपाठ** of Yasonandin. AD. Nos. 74; 95; 112.

पञ्चपरमेष्ठीपूजा of Jñänabhūşana. Idar. 162.

**पञ्चपरमेष्ठीपूजापद्धति** CP. p. 662; Pet. VI. p. 143, No. 91.

पञ्चपरमेष्टीप्रभाव Bengal No. 7713.

पञ्चपरमेष्टीमन्त्रविचार DB. 24 ( 112; 113).

पञ्चपरमेष्ट्रीमहामन्त्रचकवृत्ति These are a few Jain Tantric extracts. Vel. No. 1846.

पञ्चपरमेष्टीमहास्तव by Jinakīrti. See Namaskārastava.

पञ्चपरमेष्टीवन्दन Bengal. No. 7214.

पञ्चपरमेहीविवरण in 250 Gāthās composed by Matisāgara in Sam. 1168; this contains many stories. Bt. 24 (28); JG. p. 34.

पञ्चपरमेष्टीव्याख्यान Limdi. No. 3307. पञ्चपरमेष्टीसंप्रदाय Hamsa. No. 1424.

- (1) पञ्चपरमेन्त्रीस्तच by Jayacandra. Pet. V. No. 743.
- (II) पञ्चपरमेडीस्तव Anonymous. Bengal. No. 6666; Bhand. VI. No. 1269; JG. p. 282; Limdi. No. 860; Strass. p. 305; Surat. 4, 9, 10.
- (III) पञ्चपरमेष्ट्रीस्तव also called Bhaktistotra, in 35 Prākṛta Gāthās by Mānatungasūri. It is published in the DLP. Series, No. 79, Bombay, 1932 (p. 237).
- (IV) **पञ्चपरमेहीस्तव** by Jinakīrti. See Şaḍbhāṣāmayastava. JG. p. 282.
  - (1) Svopajňa Vrtti. JG. p. 282.
- (V) पञ्चपरमेडीस्तव by Jinaprabhasūri of the Kharatara Gaccha. JG. p. 282; Vel. No. 1846.
  - (1) Tīkā by Abhayadeva. JG. p. 282, this is doubtful.
- पञ्चपरमिष्ठीस्तोत्र See Pañcaparamesthistava. JG. p. p. 283.

पञ्जपनी of Jayasāgaragaņi. See Parvaratnāvalī.

पञ्चमकरण in Sanskrit by Vidyānandin. Rice. p. 306; SRA. 22; 47; 56.

पञ्चपतिक्रमणविधि Limdi. No. 2550.

- (1) प्राथितक्रमणसूत्र The five Pratikramanas are
  (1) Daivasika; (2) Rātrika; (3) Pāksika; (4) Cāturmāsika and (5) Sāmvatsarika. They are published with a Gujarati explanation by the JAS., Bhavnagar,
  Sam. 1982; and also by Mohanlal,
  Bombay, 1903 (with a Hindi translation), and in the DLP. Series, No. 19,
  Bombay.
- (II) पश्चयतिकमणसूत्र of the Ancalika Gaccha. Limdi. No. 1520.
- पञ्जममाणीपञ्चाशिका by Kakudasūri in about 43 Prākṛta Gāthās. JG. p. 184; Pet. V. A.

p. 105 (incomplete copy; v. 43 is quoted along with the colophon).

पञ्चममाणीमकरण the same as above.

प्रमुख्या of Kanakanandin in Prakrta. Mud. 23.

प्रचारवास्थास्था by Abhayatilakagani. Bt 404 (6); DI. p. 31. See Nyāyasūtratīkā No. (3).

पञ्चमावना SA. No. 2867.

पञ्चमङ्कलपूजा CP. p. 662.

प्रथमज्ञानपुजा Bengal. No. 7020.

पञ्चमहावतकथा KB. 6 (4), Limdi. No. 2877; Surat. 1 (2816).

पञ्चमासचतुर्देशीव्रतउद्यापन by Surendrakirti Bhattaraka. List (S. J.).

पञ्चिमश्यादीका of Sukhaprakāśa. This is another name of Nyāyadīpāvalī. Mud. 166.

- प्रजिमिध्यादुष्कृत (Gram. 450) by Dharmasāgaragaņi. VD. 9 (4).
- (I) **पञ्चमीकथा** by Kanakakuśala. See Kārtikaśuklapañcamimāhātmya.
- (II) प्रविद्या by Dhanapāla. See Jñānapañca· mīkathā (V).
- (III) प्रचानिका by Mahesvara. It is in Prākrta and contains 10 stories, extending over about 2000 Gāthās. A ms. of this work is dated Sam. 1109. Baroda. No. 11794; IC. p. 52 (dated Sam. 1109); PAP. 12 (24); Patan Cat. I. pp. 30; 33 (both palm mss.); Tapa. 119 (palm ms.). See Jāānapaācamīkathā (I).
- (IV) प्रचमीकथा by Pārśvacandra. Limdi. No. 2045.
- (V) प्रज्यमीकथा (Digambara). Anonymous. (Probably by Dhanapāla). Tera. 93 (foll. 205).
- (VI) usufficur in Sanskrit by Meghavijaya of the Tapā Gaccha. See Devānandakāvya, published in the Singhi Jain Series, 1937, Intro. p. 9.

पञ्चमीयहणविषि Bengal. No. 7683. पञ्चमीपारणविषि Bengal. Nos. 6814; 7278.

- usundusundus by Harsakirti, pupil of Rāmakirti. AD. No. 87; SG. No. 60; SGR. IV. p. 44.
- प्रचमीविधान by Dhanapāla. See Jñānapañcamīkathā No. V. Pet. VI. p. 143, No. 91 (dated Sam. 1432).
- पञ्चमीत्रतउद्यापन in Sanskrit by Bhattaraka Somasena. List (S. J.).
- प्रचनिक्यास्थान in Sanskrit. Anonymous. Punjab. No. 1523.
- (I) प्रचमीस्तुति in 132 Ślokas. BK. No. 1728.
  - (1) Tikā composed in Sani. 1652 by Kanakakusala. BK. No. 1728.
- (II) प्रज्यमीस्तृति Anonymous. Bengal. Nos. 6812; 6986; 7144; 7250; JA. 106 (5); Limdi. Nos. 1735; 1951; 2214.
- (I) प्रजमेरपूजा by Gangadāsa Kavi. Idar. 78.
- (II) प्रज्यमेवपूजा by Ratnacandra. SG. No. 78. प्रज्यमेवपूजाजयमाला Pet. III. No. 524. प्रज्यस्थि of Nemicandra. Idar. 38.
- (I) প্রস্থানির of Jineśvarasūri in 101 (lāthās. treats of the five Lingas, namely, Upasama, Samvega, Nirveda, Anukampā and Astikya of Samyaktva. It is published with Jinapati's commentary by the Jinadattasuri Prāchina Pustakoddhāra Fund, (Series, No. 10), Surat, 1919. Bhand. V. No. 1354, VI. No. 1189; BK. No. 1784; Chani. No. 150; DA. 76 (59); DB. 34 (69); Jesal. Nos. 284; 723; JG. p. 134; Kundi. No. 128; Limdi. No. 1288; PAP. 21 (11); 42 (8); 79 (5; 31), PAZB. 12 (7), Pet. IIL A. p. 250; Punjab. No. 1525; SA. Nos. 877; 2044, Surat. 1; 2; 5; 9; VB. 19 (37), Vel. No. 1623.
  - (1) Vivarana (Grain. 6600) by Jinapati, pupil of Jinacandra of the Kharatara Gaccha (Be:-asyāśokasya). BK. No. 1784; DC. p. 53; PAZB. 12 (7), Vel. No. 1623.
  - (2) Vivaraṇa-Tippana (Be:-yugavarajinapati) by Jinapāla Upādhyāya,

- pupil of Jinapatisūri. Bhand. V. No. 1354; Hamsa. No. 787; JG. p. 135; PAZB. 12 (7); SA. Nos. 877; 2044; Vel. No. 1623.
- (3) Laghu Vrtti by Sarvarājagaņi (Gram. 1348). Hamsa. No. 527; Jesal. No. 284; JG. p. 134; Kundi. No. 18; PAP. 21 (11); 42(8); 79 (5), Samb. No. 26.
- (4) Laghu Vrtti by Abhayadevasūri (Gram. 1348). This seems to be the same as No. (3). PAP. 42 (8).
- (5) Vrtti. Anonymous. (Be:-samya-ktvam nayasāra). Pet. III. A. p. 250; this refers to commentary No. (1) and is probably the same as No. (3).
- (6) Vrttitippana. Anonymous. PAZB. 12 (7). Perhaps the same as No. (2).
- (7) Tikā. Anonymous. Chani. No. 150; DA. 76 (59); Kundi. No. 128; SA. Nos. 877; 2044; Surat. 1, 2, 9.
- (II) **पত্ৰজিক্কী** by Haribhadra, son of Yākini Mahattarā. PK. 25; also see HJL. p. 162.
- पञ्चवर्गपरिहारजिनस्तवन of Jinaprabhasūri. Published in Prakaraṇaratnākara Vol. II, by Bhimsi Manek, Bombay.
- प्रचवर्गपरिहारनाममाला by Jinabhadrasūri, successor of Jinarājasūri of the Kharatara Gaccha. This is the same as Apavarganāmamālā (s. v.) and is a kind of dictionary. Bhand. V. No. 1355; DB. 37 (26); Hamsa. No. 1237; Idar. 124; Jesal. No. 626; JG. p. 311; Kundi. No. 6; Samb. No. 118.
- पञ्चवर्गसंबद्धनाममाला by Subhasila, pupil of Munisundarasūri of the Tapā Gaccha. Bendall. No. 408; Bhand. VI. No. 1384; Hamsa. No. 153; JG. p. 311.
- पञ्चवर्गाक्षरपरिहारपूरितस्तव of Süracandra. Punjab. No. 1526.
  - (1) Ţikā. Punjab. No. 1526.

पचडवस्त See Pañcavastuprakriyā.

पञ्चवस्तुक by Haribhadra Yākiniputra. It treats of Pravrajyāvidhi, Pratidinakriyā, Upasthāna, Anujñā and Samlekhanāvidhāna and is published in the DLP. Series, No. 69, together with the Svopajňa Tika, Bombay, 1932. Agra. Nos. 826; 827; AM. 131; Baroda. Nos. 2849; 2851; 2852; Bhand. VI. No. 1190; BK. No. 324; Bt. No. 76; Buh. III. No. 115; DB. 14 (9-11); DC. p. 25; Jesal. Nos. 811; 1022; 1286; Kath. No. 1275; Kiel. II. No. 41; Kundi. No. 152; PAP. 64(4); 68(13), 77(5); PAPL. 8 (79); Pet. VI. No. 592; SA. No. 1715; Surat. 1, 5; Tapa. 137; VA. 11 (1; 4); 12 (10); VB. 19 (36); 20 (15); Vel. No. 1624.

> (1) Vrtti (Grain 5050) called Sisyahitā by Haribhadra himself. Agra. Nos. 826; 827; AM. 131; Baroda. Nos. 2849, 2851; 2852, BK. No. 324; BO, p. 30, Bt. No. 76 (1); Buh. III. No. 115; DB. 14 (9); DC. p. 25; Hamsa. No. 67; Jesal. Nos. 811; 1022; 1286, JG. p. 100, JHA, 33, Kundi. No. 152; PAP. 64 (4); 68 (13); 77 (5), Pet. V. A. p. 161; VI. No. 592; Punjab. No. 1527; SA. Nos. 119; 1715; Surat. 1, 5; Tapa. 137; VA. 11 (1; 4); 12 (10); 12 (10); VB. 19 (36); 20 (15); Vel. No 1624.

प्रज्ञाक्स by Srutakirti. This is another name of Srutakirti's recension of the Jainendra Vyākarana. Cf. JH. Vol. 14, p. 350, 357.

- (1) पञ्चवस्तुब्याकरण by Srutakirti. See Pañcavastuprakriyā.
- (II) **पञ्चवस्तुव्याकरण** by Devanandin. See above !

  Jainendravyākaraņa.
- with Hindi and Marathi translation, Belgaum, Saka 1820. Bengal. No 1523; BO. p. 30; SA. No. 97; Strass. p. 305.

(1) Tikā (Bālāvabodha) composed by Triśambhudāsa in Sam. 1445. SA. No. 97.

पञ्चित्रित्युपसर्गाः Bengal. No. 7609.

पञ्चित्रानोपनिषद् DB. 17 (24). See Pañcajñānavedanopaniṣat.

प्रविधाचार See Aticārasūtra (3).

पञ्चिमर्श another name of the Arambhasiddhi by Udayaprabha. Buh. II. No. 410, JG. p. 76; see Arambhasiddhi.

पञ्चशतप्रकरण by Haribhadra, pupil of Mānadeva. KN. 15 (foll. 9).

पञ्चशतीकथासंग्रह of Subhasila. Hamsa. No. 58; see Pancasatīprabodhasanbandha.

पञ्चशतीमन्य (Gram. 7900) by Somatilaka. VD. 8 (13).

पञ्चशतीयसंघर in four chapters containing 600 stories in all, composed in Sam. 1521 by Subhasila, pupil of Lakṣmisāgarasūri of the Tapā Gaccha; cf. Winternitz, History, II. p. 544. Hamsa. No. 58; JG. p. 130 (under the wrong title Pancāstiprabodhasaribandha), Weber. II. No. 2020.

(I) **中国电影** of Candrarsi Mahattara. It contains in 963 Gāthās a discussion on the five topics i. e., Sataka, Saptatikā, Kaşāyaprābhṛta, Satkarma and Karmaprakrti. Bt. No. 95. It is published with the Svopajna Vrtti in the Agamodaya Samiti Series, No. 47, Bombay 1927; it is also published with Malayagiri's commentary in four parts by Hiralal Hamsraj, Jamnagar, 1909. The text alone is published in the JAS. Series, No. 50, Bhavnagar, 1919. AM. 305; 313; Baroda. No. 2848; Bhand. VI. Nos. 1191; 1192; 1193; Buh. VI. Nos. 577; 578; DA. 52 (1-5); DB. 32 (1-3); Hamsa. Nos. 809; 850; 1029, JA. 55 (1), Jesal. Nos. 1335, 1705 (palm ms.); Kath. No. 1059; Limdi. Nos. 517; 823; 824; Mitra. X. p. 304; PAP. 25 (18, 19); PAPM. 58; PAPR. 10 (8), PAPS. 71; (21); 74 (32); PAZB. 21 (36); Pet. L. A. p. 24; SA. Nos. 448; 845; 2041; 2662; Strass. p. 379; Strat. 1, 5, 7.

(1) Svopajna Vrtti (Gram. 9000). Bt. No. 95; SA. Nos. 845 (foll. 131); 2041 (foll. 176).

- (2) Tiks by Malayagiri (Grain. 18850). AM. 305; 313; Baroda. No. 2848; Bengal. No. 2520; Bhand. VI. Nos. 1191; 1192; 1193; BO. p. 30; Buh. VI. No. 578; DA. 52 (1; 4; 5); DB. 32 (1; 2); DC. p. 7; Hamsa. Nos. 809; 850; JA. 55 (1); Jesal. No. 1705 (palm ms.); Limdi. Nos. 517; 823; 824; Mitra. X. p. 304; PAP. 25 (19); PAPM. 58; PAPR 10 (8); PAPS. 71 (21); 74 (32); PAZB. 19 (13); Pet. I. A. p. 24; V. A. p. 32; Punjab. No. 1529; SA. Nos. 441; 1675; Strass. p. 379; Surat. 1, 5, 7.
- (II) THE AUG (Digambara) by Dhadhdha in Sanskrit. Idar. 21.
- (III) TERIOR (Digambara) of Nemicandra. This is another name of the author's Gommatasāra; cf. Pet. I. A. p. 74; V. Nos. 929; 930; Winternitz, History, II. p. 586.
- (V) various in Prākrts. It contains five chapters namely Jīvasvarūpa, Prakrtisamutkurtama, Karmastava, Šataka and Saptatikā. For the only ms. dated Sam. 1527, see Anekānta, Vol. III. p. 256. Many of these Gāthās are found in the Dhavalā of Vīrasena (composed in Saka 738). Yet it may have been composed long after the Dhavalā and may have borrowed the

Găthas from it; see Anekanta, III. pp. 409; 378.

(VI) प्रश्निष्य by Haribhadrasuri. See HJL p. 162.

skrit version of Nemicandra's Gommatasāra. It has five chapters containing respectively 825, 141, 125, 187, and 220 Slokas; cf. Pet. I. A. p. 74; JA. 31 (2);

पञ्चसंयतसंग्रहणी Agra. No. 1235. पञ्चसंसारविस्तार Bhand. VI. No. 1013.

पञ्चसम्यानकाच्य in Sanskrit by Śāntirāja Kavi. SG. No. 1894.

पञ्चसप्ततिआधिकार Buh. II. No. 211 (dated Sam. 1672); JG. p. 130.

पञ्चसमवायस्तवन Bengal. No. 7054.

प्रवस्त्र consisting of five chapters respectively called Pāpapratighātaguņabijādhāna, Sadhudharmaparibhāvana, Pravrajyāgrahanavidhi, Pravrajyāpālana and Pravrajyāphala. It is ascribed to some unknown ancient author. Compare Pet. I. A. p. 65; III. A. p. 293; IV. A. p. 104. The text with Gujrati translation is published by the JDPS., Bhavnagar, Sain. 1981, as also by the JAS., Bhavnagar, Sam. 1970. It is recently edited with introduction etc. by Dr. A. N. Upadhye, Kolhapur, 1934. Agra. Nos. 828-831; AM. 266; Bhand. VI. No. 1194; BK. No. 22 (the original is here ascribed to Candrarsi); BO. p. 60; Bt. No. 25; Buh. II. No. 209; VI. No. 740; Chani. No. 872; DA. 27 (102; 103); DB. 13 (66, 67); Hamsa. No., 832; JA. 47(2); 106 (1), JG. p. 100, PAP. 19 (123), 75 (86), PAPR. 1 (18); PAS. No. 107; Pet. I. A. pp. 65; 82; 92; III. A. pp. 127, 293; IV. A. p. 104; Punjab. No. 1531, SA. Nos. 540, 778; 1898; 2020, Strass. p. 423, Surate 1, 4, 5, 23, 24); VD. 8 (15).

- (1) Tikā (Gram. 880) by Haribhadrasuri Yākinīputra (Be:-praṇamya paramātmānam). Agra. No. 828; AM. 266; Bhand. VI. No. 1194; BK. No. 22; BO. p. 60; Bt. 75 (1); Buh. II. No. 209, VI. No. 740; DB. 13 (66; 67), JG. p. 100, PAP. 19 (123); 75 (86); PAPR. 1 (18), PAS. No. 107 (cf. Patan Cat. I. p. 117); Pet. III. A. p. 293; IV. A. p. 104; Punjab. No. 1531; SA. No. 540; Strass. p. 423; Surat. 1, 4, 5; VB. 21 (11), 22 (34); VC. 8 (19, 23, 24); VD. 8 (15).
- Munisundarsuri. (2) Avacūri by Chani. No. 872.
- (3) Avacūri. Anon. Agra. No. 831; DA. 27 (102; 103); Surat. 1.

प्राचनावच्चि Bengal. No. 1463.

प्रमुख्यानक by Haribhadrasuri. See HJL. p. 162.

- (I) **प्रधारमान** by Dhanaratnagani. This appears to be a version of Pancatantra. It is really called Brhatpañcākhyāna or Pañcākhyānasāroddhāra. Buh. II. No. 359; JG. p. 255, PAP. 30 (18 dated Sam. 1545).
- (II) प्रचारवान edited in Sain. 1255, by Pürnabhadra. Bt. No. 351. See Pancatantra.
- (III) प्रचारवान Anon. Agra. Nos. 1658; 1659; Limdi. No. 1596, Surat. 1, 8.
- (IV) प्रजास्थान in old Gujrati composed in Sain. 1648 by Vatsarajagani, pupil of Ratnacandra of the Vada Gaccha. Hamsa. No. 1686; PAP. 36 (30).
- (V) प्रजास्थान composed in Sam. 1716 by Meghavijaya, pupil of Krpāvijaya of the Tapā Gaccha; this is mentioned at Intro. p. 9, Devānanda Kāvya, ed. Singhi Jain Series, 1937; also see Keith, History of Class. Sk. Literature, p. 260.

प्रधानवानवातिक Buh. VI. No. 741. पञ्चाववागसारी द्वार JG. p. 255. See Pancakhyāna I.

- VB. 21 (11); 22 (34), VC. 8 (19; (1) प्रचान्यानोद्धार Buh. II. No. 359. See Pancākhyāna I.
  - (II) प्रचारवानोद्धार in Sam. 1716 by Meghavijaya. See above Pańcakhyana V.

पञ्चाह्नतस्य JG. p. 353; VA. 12 (5).

(1) Vrtti (Gram. 9000) by Abhayadevasuri. VA. 12 (5).

पञ्चाकृतिधिविवरण (Gram. 190) called Karanaśekhara-(Karanaśesa-JG.)-Vrtti. No. 572; JG. p. 348.

पञ्चान्नदीपिका JG. p. 351.

पञ्चाष्ट्रपत्रविचार Hamsa. No. 393.

पञ्चाङ्गलिविधान SA. No. 756 (foll. 5 only ).

पञ्चाङ्गालेस्तोच Limdi. No. 3255.

पञ्चाचारकुलक in 8 Găthās. JG. p. 200.

पञ्चाणुव्रतकथा in Sanskrit, is divided into five chapters respectively containing 24, 27, 20, 36 and 38 stanzas by an unknown author. Patan Cat. Lp. 174.

पञ्चाच्याची containing two parts having 768 and and 1145 Sanskrit Kārikas and probably composed by Rajamalla Kavi, the author of the Lati Samhita; cf. Darbarilai, Introduction to Lāti Samhita in the MDG. Series, No. 26. It is published by Natha Ranga Gandhi, Kolhapur, Sam. 1963, and also by Lalram Jain, Indore, Vir. Sam. 2444.

पञ्चार्थसंभानकाव्य by a Digambara writer called Sāntirāja, in Sanskrit. Padma. 31, 67.

पञ्चादाकसूत्र by Haribhadra. It contains nineteen chapters each having about fifty stanzas on different subjects connected with Jainism. The names of the 19 Pancasakas are (1) Srāvakadharma, (2) Diksā, (3) Caityavandana, (4) Pūjā, (5) Pratyākhyāna, (6) Stavana, (7) Jinabhavana, (8) Pratistha (9) Yatra, (10) Srāvakapratimā, (11) Sādhudharma, (12) Yatisamacari, (13) Pindavidhi, (14) Silanga, (15) Akocanāvidhi, (16) Prāyascitta, (17) Kalpavyavasthā, (18) Sadhupratima and (19) Tapovidhi. It is

published with Ahhayadeva's commentary by the JDPS., Bhavnagar, A. D. 1912. Agra. Nos. 832; 834; AM. 29; Baroda. No. 2853; Bengal. Nos. 2592, 6631; Bhand. VL No. 1195; Buh. II. No. 209; VI. No. 742; Chani. No. 4; DA. 30 (9); DB. 15 (10; 11); DC. p. 51; Hamsa. No. 461; JA. 79(1); 98(13); Jesal. Nos. 941, 944, 1319, JG. p. 100; Kaira. A. 56; Kath. Nos. 1276; 1277; KN. 7, Kundi. Nos. 144; 262; 284; Limdi. Nos. 47, 1200; Mitra. X. p.306; PAP. 18 (28); PAPR. 9 (6); 18 (6); PAPS. 57 (17; 21); 53 (24); PAS. Nos. 93; 152, 153, PAZB. 12(12); Pet. I. A. pp. 68; 99; III. A. p. 45; SA. No. 473; Strass. p. 375; Surat. 1, 2, 5, 8; VA. 12 (17); VB. 20 (10; 16); VC. 8 (21).

- (1) Vrtti (Gran. 7480) composed in Sam. 1124 by Abhayadevasüri, author of the Navanga-Vrtti; cf. Weber, II. p. 889, line 22; p. 920. line 14; Bt. No. 77 (1). AM. 29; Baroda. No. 2853; Bhand. VL No. 1196 (dated Sam. 1496); 1197; Bt. No. 77(1); Buh. VI. No. 742; DB. 15 (10); DC. p. 6 (dated Sam. 1207); 7; 9; Hamsa. No. 310; Jesal Nos. 941; 944; Kaira. A 56; Kath. Nos. 1276; 1277; Kundi. Nos. 144; 262; 284; Limdi. No. 48; Mitra. X. p. 306; PAP. 18 (32), PAPS. 51 (17, 21), PAS. Nos. 152, 153, Pet. III. A. p. 15, Punjab. Nos. 1533; 1534; SA. No. 516; Strass. p. 375; Surat. 1, 2; VB. 20 (16).
- (2) Prākṛta Ṭikā called Cūrṇi on the first 3 Pañcāśakas only, composed by Yaśodeva, pupil of Vīra, pupil of Candra, in Sam. 1172. Agra. No. 833; Baroda. No. 2853; Bt. No. 77 (2); Chani. No. 4; DB. 15 (11); Jesal. No. 1319 (palm); PAPR. 18 (6); PAZB. 12 (12); SA. Nos. 418; 1704; Surat. 1, 2, 8.

- (3) Tikā by Haribhadra. Buh. VI. No. 742, Knndi. Nos. 144, 284.
- (4) Tikā. Anon. Agra. No. 834; Bengal. Nos. 2592; 6631; KN. 7 (dated Sam. 1224); PAPR. 9 (6); VC. 3 (21; Gram. 9000); Surat. 1.

पञ्चास्तिकायमाञ्चत by Kundakundācārya in 173 (or 181 in Brahmadeva's recension ) Gäthäs. It is quoted in the Dhavala by Virasena. It is published with Amrtacandra's commentary in the RJS. Series, No. 3, Bombay, 1904 A. D. and also with introduction, translation and notes in English by A. Chakravarti Nayanar, in the sacred Books of the Jainas, Vol. III, Arrah, 1920. Bhand. V. No. 1078; VI. Nos. 1014; 1015; Bod. Nos. 1370; 1371; Buh. VI. Nos. 626; 627; Chani. No. 413; CMB. 5; 45; 174; CP. p. 663; DB. 39; (48); Hebru. 2; Hum. 173; Idar. 21; Idar. A. 52; Limdi. No. 19; Padma. 65; PAPS. 68 (14); Pet-IV. A. p. 153; IV. No. 1441; PR. Nos. 15, 81; Punjab. No. 1535; SA. No. 292; SG. Nos. 114, 2000; Strass. p. 305; Surat. 1, 2; Tera. 70 to 76; VB. 20 (10).

- (1) Tikā by Amrtacandrasūri. Bhand. V. No. 1078, VI. No. 1015; DB. 39 (48); Idar. 21 (2 copies one dated Sani. 1571), MHB. 33 (2c.); VB. 20 (10).
- (2) Tikā by Brahmadeva. Bod. No. 1370, Pet. IV. A. p. 153, Strass. p. 305.
- (3) Tikā by Bālacandradeva. CP. p. 663, Hebru. 2.
  - (4) Tikā by Malliseņa. CP. p. 663.
  - (5) Tikā by Jayasena. CMB. 45.
- (6) Pradīpa by Prabhācandra. Idar. 21; Limdi. No. 19 (dated Sam. 1567).
- (7) Tātparyavrtti. CP. p. 663 (4 mss.); Kath. No. 1098.
- (8) Vyškhyā. Anonymous. Bhand. VI. No. 1014; Buh. VI. No. 627;

Chani. No. 413; CMB. 174, PAPS.
68 (14); PR. No. 81; SG. No. 2009.
(9) Bālāvabodha by Hemarāja. Pet-VI. No. 672.

## पञ्चास्तिकायविधान DLB 31.

- (I) **quasi** by Haribhadrasūri (Gram. 550). VD. 9 (2, 6).
- (II) quasi by Dharmasagara. See Gurvāvali No. l. Mitra. VIII. p. 139; Pet. V. No. 745, Puujab. Nos. 1545; 1546.
- (III) **पहाचली** by Māṇikyavijaya. Bhand. V. No. 1295.
- (IV) quad by Bhavasagara. VA. 12 (16).
- (V) **पहाचली** by Jinadatta. Is it Gaṇadharasārdhaśataka? Jesal. No. 760 (palm ms. dated Sain. 1171).
- (VI) पदाबली by Sumativijayagaņi. VB. 22 (32; 33).
- (VII) पहावकी (Brhatpośālika) by Jayasundara Upādhyāya. Chani. No. 363.
  - (1) Ţikā Svopajña. Chani. No. 363.
- (VIII) **पदावली** (Brhatpośalika) In Prakrta. PAPR. 18 (49).
  - (1) Tikā by Harsakulagani, pupil of Dhanaratnasūri. PAPR. 18 (49).
- (IX) quasi of the Tapa Gaccha. Limdi. No. 2061, SA. No. 669.
- (X) पदास्की (Laghupośālika) In Sanskrit. PAPR. 21 (12).
- (KI) valuest Anonymous. A collection of Pattāvalis is published by Darśanavijaya in Cāritrasmāraka Granthamālā, Viramgam, 1933. Another one of the Pattāvalis of the Kharatara Gaccha is published by Muni Jinavijaya, Calcutta, 1932. Buh. IV. Nos. 247; 248; VI. Nos. 628; 629; 743; JG. p. 215; Kath. Nos. 1153; 1278; KB. 1 (10; 47; 48); Kiel. I. No. 47; Limdi. Nos. 1170; 2309; Punjab. Nos. 1538 to 1542; 1546; 1547; 1549; Surat. 1, 3, 5, 6, 7, 9; VA. 12 (13; 14; 15); VB. 22 32; 33).

पदावडीसारोज्यार by Ravivardhana. Bub. VIII. No. 409; JG. p. 215.

पाउतसिक्स सारस्वतस्तोत्र JG. p. 282.

पण्डितपुरयुक्तस्य JG. p. 200.

पत्रपद्धाति SA. Nos. 610 ; 1939.

पत्रपरिक्षा by Vidyānandin. It is published in the Sannātana Jaina, Granthamālā Benares, 1913. AK. No. 448; CP. p. \$64; Hum. 21; 97; Idar. 138 (8c.); JG. p. 343; KO. 142; 151; 160; SG. No. 1315.

पत्रहेसनविधि Limdi. No. 1441.

पत्रवाक्य of Vidyanandin. KO. 151. Same as Patrapariksā ?

पदस्यवस्था on grammar by Vimalakirti. JG. p. 307; Pet. V. No. 222; PRA. No. 1060.

> (1) Tikā (Gram. 3300) by Udayakirti, pupil of Sādhusundara, pupil of Sādhukirti of the Kharatara Gaccha, composed in Sam. 1681, during the spiritual reign of Jinarāja, successor of Jinasāgara. JG. p. 307; Pet. V. No. 222 (ms. datedSam. 1713); PRA. No. 1060.

पदार्थसण्डन Limdi. No 1471. पदार्थाचन्तामणि see Sundaraprakāśa. पदार्थभर्मसंबद्द DB. 39 (35).

(1) Vrtti. Anonymous. DC. p. 13, No. 121 (foll. 83).

पदार्थरानमञ्जूषा Anon. SB. 151; VA. 12 (11).

पदार्थसार (Gram. 2730) by Māghanandin, pupil of Kumudacandra. The author received a grant in A. D. 1265 from King Narasinha of the Hoyal Dynasty, where he is described as the author of three other Sāras, namely, i. e., Siddhāntasāra, Śrāvakācārasāra and Śāstrasārasamuccaya; see Medieval Jāinism, p. 84. Mud. 468; 579; Rice. p. 310.

पदार्थस्थापना संयहभकरण in 119 Gāthās by Cakreśvarasūri, pupil of Vardhamānasūri. JG. p. 134; Limdi. No. 955.

- 9, Punjab. No. 1565; Samh. No. 349.
- (I) प्राथित of Hemacandra. See Trisastisalākāpurusacaritra, Book No. VII. Bhand. VI. No. 1319; PAPS. 46 (3); 47 (14); 51 (14; 15); 60 (51); PAZA. 9 (32); VB. 12 (11); 21 (25); 29 (7); 80 (20).
- (II) प्राचित्र in Sanskrit by Ravisena. See Padmapurana No. I.
- (III) प्राचित्र in Prākṛta by Raviṣeṇa. This is published by the JDPS., Bhavnagar. Whether this belonged to the Svetambaras or the Digambaras is yet not very clear Compare JH. Vol. XI. p 132.
- (IV) पदाचरित्र in Präkrta, by Vimalasūri, pupil of Rāhusūri. It contains 118 cantos and describes the life of Rama in the Jain version, where Padma is the name of Rāma. It is edited by H. Jacobi for the JDPS., Bhavnagar, 1914. It was composed towards the beginning of the Christian Era; cf. Winternitz, History, II. p. 489. Bhand. V. No. 1296; Buh. II. No. 260; DB. 26 (9; 10); DC. p. 17 (dated Sam. 1198); DLB. 34; JA. 110 (17); Jesal. No. 56; JG. p. 216; Kath. No. 1154; Kundi. No. 260; Limdi. No. 707; PAP. 47 (10), 50 (22); 60 (3); 73 (7); PAPR. 17 (1); PAPS. 41 (3); PAS. No. 195; PAZB. 18 (3); Pet. III. A. p. 194; IV. No. 1281 = IV. A. p. 104 ( quotation); PRA. No. 1339; SA. No. 161; Strass. p. 442; Surat. 1, 5, 6.
- (V) quarta by Devavijaya. See Rāmāyana No. I. JG. p. 226; Pet. III. No. 611; Punjab. No. 1566.
- (VI) quarts by Devabhadrasuri. VB. 29 (5; 6)
  Perhaps the same as above.
- (VII) quartu by Vijayasena. This is Devavijaya's Rāmāyana. Buh. II. No. 308 (dated Sam. 1695).

- (VIII) The (Gram. 8000) by Abhayadevasuri in Prakrta. VA. 10 (25). This is doubtful.
- (IX) THE Anonymous Surat. 1, 2, 5.
- (X) पदाचरित्र in Apabhramsa by Caturmukha Svayambhū. See Rāmāyaṇapurāṇa.

पदावेबवञ्चन SA. No. 2842-

पद्मनिद्यारित्र by Candrasena. List (Delhi, Harsukhraya Mandir), SG. No. 1763.

- पद्मनिविश्वासिका by Padmanandin. AD. Nos. 21; 30; 136; Bengal. No. 1523; Bhand. IV. No. 300; Buh. VI. No. 630; CMB. 40, 56; 79; DLB. 16; Flo. Nos. 678; 679; Idar. 19 (10c.); JG. p. 112; Limdi. No. 610; Pet. III. No. 525; IV. Nos. 1442; 1443; V. No. 954; SG. Nos. 38; 630; 2561; Tera. 78 to 91. (1) Tikā. AD. No. 136.
- (1) पद्मनाभपुराण (Grain. 2505) by Subhacandra, pupil of Jňanabhūsaṇa. This work is mentioned in the author's Pāṇḍava-purāṇa (s. v.). Idar. 11 (2c.); Idar. A. 54; 58; PAP. 78 (2); Pet. III. No. 526.
- (II) पद्मनासपुराण by Vidyābhūsana. Idar. 11 . (dated Sam. 1680).
- (III) quantity by Somadatta. Idar. 11 (2c., one copy dated Sain. 1660).
- (IV) पदानाभपुराण (Bhavisyat) by Sakalakīrti, Idar. A. 58; Lal. 5.
- (1) प्याप्ता in Sanskrit by Ravisens, pupil of of Laksmanasens, pupil of Arhanmuni, pupil of Divākara Yati. The book has seven Adhikāras containing 123 chapters in all and a total of about 18000 Slokas. It was composed in Vīra Sari. 1204, i. e. 678 A. D. It is mentioned in Jinasena's Harivamsa Purāna (I. 34). The author says that his work was based upon a ms. of a similar work composed by Anuttaravāgmin, pupil of Kīrti, pnpil of Indrabhūti; see Bhand. IV. p. 117ff., 417ff.; CPI. p. 21. The work is recently pub-

lished in the MDG. Series, Nos. 29 to 31, Bombay, 1928-29. AD. No. 1; Bengal. No. 1510: Bhand. IV. No. 301; Buh. VI. No. 632 (this is a Hindi version); CMB. 64; 175; CP. p. 664; Flo. No. 720; Hebru. 10; Hum. 50; Idar. 7; Idar. A. 5; 14; Kath. No. 1155; Keith. No. 63, KO. 50, Mud. 523; Padma. 9; 25; Pet. III. No. 527; SG. Nos. 27, 627; Strass. p. 306; Tera. 3; 33 (1) Tippana composed in Sam. 1087 by Śrī Candra Muni. See Anekānta, II. p. 58.

- AD. No. 107; (II) पद्मपुराज by Somasena. Bhand. V. Nos. 1118; 1119; Buh. VI. No. 631; CP. p. 687; Kath. No. 1341; Lal. 37; 83; Pet. III. No. 552; IV. No. 1444; SG. No. 1785; Tera. 4.
- (III) प्रापुराण by Dharmakirti. Bhand, V. No. 1113.
- (IV) पद्मपुराण by Vimalasuri. See Padmacaritra पद्मपदाकास्य by Subhavardhanagani. Published by
- (V) quigrim by Puspadanta in Prākrta.
- (VI) quagro by Candrakirti Bhattaraka in Sanskrit. List (Sawai Jaipore).
- (VII) पदापुराज by Candrasagara in Sanskrit. List (Bengalore).
- (VIII) प्राप्ताम by Śricandra. List (Delhi Pañcăyati Mandir ).
- (IX) quigrio by Jinadasa. See Ramadevapurana. Bengal. No. 1449.
- (X) पद्मपुराण by Svayambhū in Prākrta. See Rāmāyanapurāna.
- (XI) प्रापुराण by Pampa. See Rāmāyaņa.
- पद्मपुराणपत्रिका by Prabhacandra. List (SJ.). This seems to be a commentary on some Padmapurāņa.
- (I) quantally composed in Sam. 1254, by Devasuri, pupil and successor of Dharmaghosasuri, pupil of Sarvananda of the Jalihara Gaccha. The author says that the Jalihara and Kāsadraha Gacchas started

together from the Vidyadharasakha (v. 34) of the Kotika Gana and that his grand-guru Sarvānanda was the author of a Pärsvanāthcarita (v. 39). He further says that he studied Logic from Devendra and Agama from Haribhadrasuri (v. 52); see Patan Cat. I. pp. 210-212 (quotation) and PRA. No. 361. Bhand. V. No. 1297; Bt. No. 233; Chani. No. 131, Hamsa. Nos. 185; 291; 311; 831; JG. p. 239; PAP. 35 (5); PAS. No. 443; PRA. No. 361, SA. No. 836; Surat. 1, 7; VB. 21 (21).

- (II) quantuits by Hemacandra; (part of the Trisastisalākācaritra ). Jesal. No. 792.
- (III) पदाप्रमचरिष of Siddhasena; pupil of Devabhadrasuri of the Raja Gaecha. This is mentioned by the author in his commentary on Pravacanasāroddhāra. See HJL. p. 338.

Hiralal Hamsaraja, Jamnagar, 1917.

पग्रहोचनकथा JG. p. 255.

परामीकथा in Prākṛta (Gram. 318). JG. p. 255. प्राथमिक in the Apabhranisa language, by Dāhila Kavi, son of Pārsva Kavi. Patan Cat. I. p. 183 (quotation; Be: dhāhilu divvadihi kavi jampai; foll. 1-53). The ms. forms the second part of another which is dated Sam. 1191.

पदाकरकथा Limdi. Nos. 541 (dated Sam. 1489); 852; 930.

परमञ्ज्ञान्य also called Caturvimsatijinacaritra or Jinendracaritra composed by Amaracandra, pupil of Jinadattasuri of the The Jinendracaritra Väyada Gaccha. composed by our author is in two recensions. The one which is shorter (JA. 72'1) contains about 1802 Slokas divided into 24 chapters and the other (JA.72.2) which is longer, contains 6281 Slokas. The longer recension contains 19 cantos and is called Padmānanda Kāvya. It is

critically edited by Prof. H. R. Kapadia in the Gaek. O. Series, No. 58, Baroda, 1932. The shorter Jinaendra-Caritra is published in the Appendix Ka of the Gaek. O. S. editon. The longer recension is called Padmānanda Kāvya, because it was composed at the special request of the minister Padma. The shorter Jinendracuritra contains the lives of all the 24 Jinas, while the longer one contains only the life of the first Jina. At the end of the 18th Sarga, it is described as Vṛṣabhadevacaritabhidhano grantah. No. 32; DB. 25 (1; 2); JA. 72 (1; 2); Jesal. No. 1313 (palm ms.); JG. p. 331; PAP. 18 (3); 35 (1); PAZB. 9 (24); Pet. I. No. 285; I. A. p. 2(dated Sam. 1297); PRA. Nos. 275; 1138, VA. 11 (7); VC. 8 (30); VD. 9 (15).

(1) Vṛtti (Gram. 6281). JG. p. 331.

(2) Tippaua by Harşavardhana Upādhyāya, pupil of Jinavardhamāna (?). PRA. No. 275.

प्यानन्त्पञ्चविद्यातिका by Kundakunda. Bengal. No. 1523; see Pancavinisatikā.

पद्मानक also called Vairāgyasataka, or Dhanadevasataka. It was composed by Padmānanda, son of Dhanadeva Śrāvaka, pupil of Jinavallabhasūri. Bhand. VI. No. 1198; Chani. No. 301; PB. 22 (78; 79); JG. p. 209; SA. No. 340.

प्यावती Bengal. No. 6799.

(1) quraditate of Mallisenasūri. See Bhairavapadmāvatikalpa. DB. 21 (78); JG. p. 364, KB. 5 (29).

(II) quiadiseq (Gram. 1163) by Nandisena (Mallisena?). PAPR. 12 (5).

(III) प्रशासतीकस्य of Jinaprabha. See Padmāvaticatuspadī. SA. No. 543.

(IV) प्रावतीकस्य Anonymous. KN. 15; Punjab. No. 1569; SA. Nos. 508; 543.

prabhasuri. JG. p. 365; PAPR. 12 (5). Perhaps this is a part of the Tirthakalpa.

(I) पद्मावतीचरित्र also known as Citrasenapadmā vaticaritra, composed by Pathaka Rajavallabha, pupil of Mahicandrasuri of the Dharmaghosa Gaccha. The work contains 511 Sanskrit Slokas and was composed in Sam. 1524. It is published by Hiralal Hamsaraj, Jampagar, 1924 Baroda. No. 1787; Bhand. V. 1283; Bod. No. 1416; Buh. II. No. 349; Cal. X. No. 58; Chani. No. 734, DA. 50 (26, 27, 28, 29, 30, 31, 38)DB. 31 (11, 12); JHB. 32; Kath. No. 1333; Limdi. Nos. 533, 1116; 1422; Mitra. VIII. p. 232; PAP. 17 (50); 63 (5); 76 (104), PAPS. 62 (19); 63 (1); 80 (91); Pet. III. A. p. 215; Vel. No. 1747.

(II) पद्मावतीचरित्र See Citrasenapadmāvaticaritra.

(III) quadata by Padmasena. Bengal. No. 1518.

(IV) पद्मावतीचरित्र Anonymous. Agra. No. 1661. SG. No. 1618 (a palm ms.).

पद्मावतीछन्द by Harsasāgara. Pet. VI. No. 575. पद्मावतीनित्यार्चना SA. No. 705.

पद्मावतीपूजा by Bhojasaigha. CP. p. 665.

(1) पद्मावतीपूजाविधि by Viśālakırti. Idar. 78.

(11) पद्मावतीपूजाविधि Anonymous. CP. p. 665; Pet. VI. No. 575.

1203; VI. No. 1003; CP. p. 665; Kath. No. 1099; Pet. VI. No. 673.

पद्मावतीमन्त्र Bengal. No. 7244.

पद्मावलीशतक Limdi. No. 1614.

पद्मावतीसद्दश्चनामस्तोच Bengal. No. 7427; JG. p. 283; Pet. VI. No. 575; Punjab. No. 1573; SG. No. 111.

(1) **पदाावतीस्तोम** by Prthvibhūsana. JG. p. 283, Pet. IV. No. 1445; V. No. 747.

(II) पद्मावतीस्तोत्र Anonymous. AD. Nos. 75; 112; 153; Bengal. Nos. 7085; 7324;

DB. 24 (150); Hamsa. No. 1152, JG. p. 283; Kath. No. 1100; KN. 12; Mitra. IX. p. 172 (be:-śrīmadgīrvāṇa-); Pet. VI. No. 593; Punjab. Nos. 1571; 1572; SA. Nos. 710; 1842; SG. Nos. 101; 578; 582; 2212.

үцичен Anonymous. BK. No. 1127; CP. p. 664; JG. p. 283; Pet. V. No. 748.

- (1) Tīkā by Pārśvadevagaņi (alias Śrīcandrasūri, pupil of Dhaneśvara). BK. No. 1127 (ms. dated Sam. 1203); PRA. No. 1109. This is published in Jaina Stotrasamdoha Vol. I, Ahmedabad, 1932, App. p. 77.
  - (2) Vyākhyā. Pet. III. No. 528.

पश्चिमी बरित्र composed in Sam. 1706 by Labdhodayagani of the Kharatara Gaccha. Agra. No. 1464; Hamsa. No. 860.

- पद्याख्य Variously called Vajrālaya, Vijjāhala, Vidyālaya or Vajjālagga, compiled by Jayavallabha. This is a collection of about 704 Prākrta Gāthās on different topics, mostly moral, and are comparable with the Sanskrit Subhasitas; cf. Bhaud. IV. pp. 17 and 324. It is published in the Bibliotheca Indica Series, Calcutta, Bhand. V. No. 1358; 1914-1923. BK. Nos. 128; 1157; Buh. VI. No. 744; VIII. No. 420; DA. 74 (35); Hamsa. No. 403; JG. p. 341; KB. 1 (57); 3 (66); PAP. 24 (40); 64 (8); PAPL 5 (28); 7 (9); PAPR 2 (6); PAPS, 43 (14); PAZB, 6 (34); Pet. III. Nos. 629; 630; IV. Nos. 1331; 1332; VA. 15 (39).
  - (1) Tika composed in Sam. 1393, by Ratnadevagani at the request of Dharmacandra, pupil of Haribbadrasuri, successor of Mānabhadrasuri of the Brhad Gaccha. See Bhand. IV. p. 17. Buh. VIII. No. 420, DA. 74 (35), JG. p. 341; PRA. No. 939.
  - (2) Vitti by Dharmacandra, JG. p. 341; probably the same as above.

- (3) Vrtti. Anonymous; probably the same as No. (1). BK. Nos. 128; 1157; Buh. VI. No. 744; Hamsa. No. 403; KB. 3 (66); PAPR. 2 (6); VA. 15 (39).
- (I) परदेशीचरित्र composed in Sam. 1913, by Căritropādhyāya. Chani. No. 215.
- (II) परदेशीयरित्र Anonymous. SB. 2 (19).
- परकृष्टिसहस्री (probably Astasāhasri) of Vidyānanda. Idar. 138 ( 2c. )
- परभोकला also called Tattvasanigraha, of Nāganandin. Baroda. No. 2143.
- प्रमहामकाक by Vivekaharṣagaṇi of the Tapā Gaccha, composed during the reign of Vijaya-prabhasūri. PRA. No. 541.
- of Somasundarasūri of the Tapā Gaccha-Agra. No. 2241; Baroda. No. 71!; Chani. Nos. 304, 602; JG. p. 85; PAPR. 15 (25), Pet. VI. No. 595; SA. Nos 884, 2047.
- परमञ्ज्यातिःपञ्जविंशिका in Sanskrit by Yasovijayagani of the Tapā Gaccha. Patta. I. p. 107. It is published in the Muktikamala Jam Mohanamālā, Baroda.
- परमसमयसार्गवचारसंग्रह by Kṣamakalyáṇa, pupil of Amṛtadharma of the Kharatara Gaccha DB. 23 (15).

परमसमयस्क Kath. No. 1390.

- (I) परमञ्जलार्थिशिका See Aradhanasūtra. Limdi No. 729; PAS. No. 37.
  - (1) Tika. PAS. No. 37.
- (11) प्रमसुखद्वात्रिका of Jinaprabha. JG. p. 112 This is probably the same as above.
  - (1) Tikā. JG. p. 112.
- परमस्खद्वाजिशिकाकुरूक of Ratnasiriha. JG. p. 207. परमहंसमबम्भ by Jayasekharasuri. PAP. 72 (80 dated Sani. 1501).
- परमहंसप्रकोध Buh. VI. No. 745. Is this the same as above?
- परमहंससंबोधवरित्र composed in Sain. 1624 by Nayaranga, pupil of Gunasekharagani of

the Kharatara Gaccha. It contains 8 chapters and is written in Sanskrit. DC. p. 57; Mitra. VIII. p. 112.

(I) प्रभावभार in Prākṛta by Śruta Muni. SG. No. 1452. It was composed in Śaka 1263 and contains 230 Gāthās; cf. Anekānta, I. p. 196.

(II) परमाणमसार by Pārśvakirti. Mud. 607.

Khandasatrimsikā. These are 36 Gāthās composed by Abhayadeva in the course of his commentary on the Bhagavatisūtra V. 7 according to the commentator. They are published with the commentary by the JAS. Bhavnagar, 1917. The text is also published in No. 8 of the Agamodaya Samiti Series, Surat [Be-khittogāhaṇa.]. DA. 60 (143; 145; 148); DB. 35 (118-121); 76 (52); Kap. Nos. 97-100; SA. No. 560.

(1) Vrtti by Ratnasimhasūri. Bt. No. 67; DA. 60 (143; 145; 148); DB. 35 (118-121); 76 (52); SA. No. 560.

परमाणुविचारषद्त्रिशिका by Dharmaghosa. JG. p. 140.

(1) Tikā by Ratnasinihasūri. JG. p. 140.

परमाणुषद्जिशिका by Ratnasimhasūri. Both this and the last one are very probably identical with the Paramāṇukhaṇḍaṣaṭtrinisikā. DA. 76 (52); SA. No. 560.

परमात्मतरङ्गिकी This is another name of Amṛtacandra's Samayasāra-Kalaša.

परमात्मद्वाजिशिका Bengal. No. 6914.

(1) प्रमारमञ्जान in Sanskrit by Padmanandin (Gram. 1300). Mud. 581.

(11) **TENTALES** by Yogindradeva in 345 Dohās. It is in Apabhranisa and was composed for one Bhatta Prabhākara. It is published with Brahmadeva's commentary in the RJS. Series (No. 12), Bombay, 1915. It is also edited with English translation by

Rikhabh Das Jain in the sacred Books of the Jainas, Arrah, 1915. A new edition with a learned and exhaustive Introduction &c., along with the text of Yogasāra is brought out in the RJS. Series by Prof. Dr. A. N. Upadhye of Kolhapur at Bombay, 1938. AD. No. 170, Agra. No. 823, AK. Nos. 442 to 445; Baroda. No. 6120; Bhand. V. No. 1079; BO. p. 30; Bod. No. 1374; Buh. III. No. 117; IV. No. 165; VI. No. 633; CP. p. 665; DB. 23 (4), 45 (156); Flo. No. 609; Hebru. 7; Hum. 189; 212; Idar. 39 (4c.); 189; Idar. A. 51 (2c.), JG. p. 112; Kath. No. 1193; KB. 1 (39); Limdi. Nos. 21, 1606; Mud. 6\5; Pet. II. No. 271; IV. No. 1447, V. No. 255, Punjab. No. 1585, Rice. p. 310; Ters. 23-32; VC. 8 (26); Vel. No. 1625.

- (1) Tikā by Brahmadeva (Brahmadatta according to CP.). (Be:-cidānande-karūpāya). Buh. III. No. 117; CP. p. 665; Limdi. No. 21; Rice. p. 310; Vel. No. 1625.
- (2) Tikā by Prabhācandra. Flo. No. 609.
- (3) Tikā Anonymous. Bengal. III. H. 25; Bhand. VI. No. 1027; BO. p. 30; Bod. No. 1374; IV. No. 165; VI. No. 633; CP. p. 665; DB. 23 (4); Idar. 39 (2c.); Idar. A. 51 (2c.); Kath. No. 1193; Pet. V. No. 955; Punjab. No. 1585; Tera. 27-32. Very likely most of these miss. contain commentary No. (1).

परमात्मज्योतिःपञ्चविशिका by Yaśovijaya of the Tapā Gaccha. Patta. I. p. 107. It is published in the Muktikamala Jainamohanamālā, Baroda.

परमानन्दकाल्य by Amaracandrasūri. VA. 11 (7). See Padmānandakāvya.

परमानन्दपञ्चविंशतिका DA. 39 (18-20), DB. 22 (144, 145); JG. p. 112; Limdi. No. 1449; Pet. VI. No. 596; SA. No. 3091.

परमानन्दमञ्जरी (Grain. 1300) of Balabhadra. VB. 22 (27).

परमागन्दस्तव ( Grain. 300 ). VB. 22 ( 2 ).

(I) परमानन्दस्तोत्र in 8 Sanskrit Šlokas by Harşa. JG. p. 283.

(II) परमानन्दस्तोत्र Vel. No. 1811. It is in 25 Sanskrit verses.

परमार्थीवराति of Padmanandin. Limdi. No. 619; Pet. IV. Nos. 1442; 1443.

परमेन्बरस्तवन Bengal. No. 7091.

परमेष्ठीक्षेत्रपालपूजाजयमाला Strass. p. 306.

परमेन्द्रीनमस्कार Bengal. No. 7076.

परमेन्द्रीसन्बस्तव Limdi. No. 1685.

(I) **utableta** of Jinakirti, pupil of Somasundara. See Paficaparamesthistava. SA. Nos. 429; 3001.

> Vivaraņa Svopajňa, composed in Sam. 1494; SA. No. 429.

(II) **परमेन्द्रीस्तव** JG. p. 283 (Grain. 42). Perhaps the same as above.

(III) परमेष्ठीस्तव of Jinavallabha. JHA. 65, 70 (3c.).

(1) परमेष्टीस्तोत्र of Rāmacandra. Bod. No. 1387 (13).

(II) परमेद्यीस्तोत्र Anonymous. Limdi. No. 765. परंपराविचार DB. 20 ( 39 ).

परहोकितिञ्च of Haribhadrasuri, son of Mahattarā Yākinī. See HJL. p. 162.

Amrtadhrama of the Kharatara Gaccha. DB. 23 (15; 16); cf. DL. p. 42.

परहेतुतमो भास्करस्थल JG. p. 85.

परिकर्मविकास (in Sanskrit), by Vîrācārya. AK. No. 447.

परिव्रह्परिभोगपरिहारकुछक JG. p. 200.

(I) परिवाहमाण in 66 Sanskrit Kārikās (Be:-sansārasindhūttama) by Mānatunga, according to JG. JG. p. 184; Kiel. II. No. 76, Pet. L.A. p. 94.

(II) action (Grhidharma) on the duties of a householder in 84 Gāthās composed in Sam. 1186, by Dhavala Śrāddha (Dhandhala Śrāddha accoading to Patan Cat.), pupil of Dharmaghosa, pupil of Śilabhadrasūri (Be: paṇamiya paramapayattham). JG. p. 184; Patan Cat. I. p. 392 (ms. dated Sam. 1186; quotations); Pet. V. A. p. 107 All the three references are to the same only ms. at Patan.

(III) परिवद्यमाण by Somasundarasūri. Surat 1.

(IV) परिमहम्माण by Hemacandra, PAS, No. 168, परिणामिवस्तुज्यवस्थापन (Gram. 180). Bt. No. 375. परिभाषावस्तु Limdi, No. 880.

परिमाचाब्रासे by Sîradeva. Mitra. VI. p. 139.

परिमित्तविचारामृतसंग्रह (Grani. 2170). PAP. 72 (25; 40).

परिशासपर्य the eleventh book of Hemacandra's Trisastisalākāpurusacaritra (s. v.). It is edited by H. Jacobi in the Bibliotheca Indica Series, Calcutta, 1891. 2nd edition with a few additions by Leumann and Tawney, 1932. It is also published by the JDPS. Bhavnagar, Sam. 1968. Extracts translated into German by J. Hertel. Leipzig, 1908. CP. p. 666; DA. 47 (1-10); DB. 27 (15-17); Hamsa. No. 145; JA. 43 (1); Jesal. No. 882; JHA. 53 (2c.), JHB. 34 (2c.), KB. 2 (9); 3 (19; 56); 5 (30); Limdi. No. 1182; PAP. 30 (22); 60 (1; 9); PAPM. 58 (2); PAPS. 39 (15); Punjab. Nos-1588 to 1592; SA. Nos. 380; 1687; Surat. 1, 2, 5, 7, 9, VA. 10 (22), VB. 21 (7; 12; 22; 24); VD. 8 (16).

containing 207 Sūtras in all, based on Akalanka's Nyāyaviniscaya. See Winternitz, History, II. p. 582. It is published with the Prameyaratnamālā by Biharilal Kathnera, Bombay, A. D. 1927, and by Balcandra Sastri, Benares, 1928. It is also edited by S. Vidyābhūşapa in the

Bibliotheca Indica, Calcutta, 1909. See for contents etc. S. Vidyābhūsaṇa, History of Indian Logic, p. 28ff., 188ff It is also published with the Prameyakamalamārtaṇḍa at the N. S. Press, Bombay. AD. Nos. 7, 33; 60; 63; Agra. No 2498; AK. No. 524; Bengal. No. 1543, BK. No. 304; CMB. 4; 18; Idar. 136 (7 copies); 141; Idar. A. 69 (3c.); JG. p. 91; Kath. No. 1391; Mitra. VII. pp. 176; 186; VIII. p. 78; Pet. III. No. 529; IV. No. 1448; SA. No. 253; SG No. 1315; Vel. Nos. 1626; 1627.

- (1) Prameyakamalamārtanda also called Parīkṣāmukhālankāra by Prabhācandra, pupil of Padmanandin. AD. Nos. 7;33; AK. No. 524; Bengal. No. 1543; Bhand. VI. No. 1061; Buh. VI. Nos. 638, 836; CMB. 7; CP. p. 671; Hum. 18; 61; 171; Mitra. VII. p. 186; Mud. 15; 58; 132; 502; 528; 531; 536; 540; Mysore. I. p. 97; II. p. 283; PR. Nos. 94; 148; Rice. p. 306; SRA. 38; Tera. 1; 2; 174.
- (2) Prameyaratnamālā by Ananta vīrya, who refers to Prabhācandra's commentary, and who is himself mentioned in the Pārśvanāthapurāṇa composed in Śaka 947 by Vādirāja and also in Mādhavācārya's Sarvadarśanasaigraha. AD. Nos. 60; 63; BK. No. 304; BO. p. 72; CMB. 14; 83; 147; CP. p. 67, DB. 39 (36); DC. p. 9; Hebru. 45; 81; Hum. 2; 112; 248; Idar. 136 (5c.); 141; Idar. A. 69 (3c.); KO. 145; 148; 157; MHB. 30; Mitra VIII. p. 78; Padma. 48; Pet. III. No. 529; IV. No. 1448 = IV. A. p. 155 (quotation); PR. No. 55; SG. No. 1433; Vel. Nos. 1626; 1627.
- (3) Prameyaratnālankāra by Abhinava Cārukirti. Mysore. I. p. 97; II. p. 283; SG. No. 1480.
- (4) Laghu Vrtti by Urumati. SA. No. 253 (foll. 25).

- (5) Prameyaratnamālā by Abhayanandin. CP. p. 671 (3 mss.).
- (6) Nyāyamaṇidipikā, a commentary on the Prameyaratnamālā. AD. No. 60.
- (7) Prameyakanthikā by Santivarnin. Strass. p. 307. See Prameyakanthikā.
- (8) Laghu Vrtti. Anonymous. DB. 39 (36); Kath. No. 1391.
- पर्यन्ताराधना Anonymous. Limdi. No. 973. See Arādhanā.
- (I) पर्यन्ताराधनाकुलक in 16 Gāthās by Ratnasimhasūri. JG. p. 207; Limdi. No. 975.
- (II) पर्यन्ताराधनाङ्गलक JG. p. 201, Pet. V. No. 803, Punjab. Nos. 1593, 1594, also see Ārādhanākulaka.
- पर्यन्ताराधनाशकरण by Somasūri. JG. p. 184. See Ārādhanā (VII).
- पर्यन्तोपवेश in old Gujrati (Gram. 245) by Jinavallabhasūri. JG. p. 184.
- पर्युषणाकल्प See Kalpasütra. JG. p. 48.
  - (1) Tippanaka by Prthvicandrasūri. This is the author's commentary on the Kalpasūtra. Pet. I. A. p 13 (dated San. 1305).
  - (2) Vṛtti. Buh. II. No. 213. This is the Sandehaviṣauṣadhi of Jinaprabhasūri on the Kalpasūtra.
- पर्युषणाकल्पभाहारूच by Muktivimala. It is published in the Dayävimala J. G. Mālā, Ahmedabad, 1919 ( No. 12 ).
- पर्येषणाइदाशतक See Paryusaņāsataka.
- पर्युषणापर्वविचार Anonymous. This is based on the Paryusanāvicāra of Municandra. Buh. II. No. 212.
- (I) usumaut composed by Municandra in 125 Slokas. This is mentioned in the Paryusanaparvavicara at Buh. II. No. 212; cf. Kap. No. 565.
- (II) uğumu (Gram. 258) also called Paryuşanāsthiti or Vartitabhādrapadaparyuşanāvicāra, composed in Sam. 1486, by Harşabhūşanagani, pupil of Harşasenagani of the Tapā Gaccha. BK. No. 1949; DA. 37 (61); JG. p. 162; PAPR. 15 (22); PRA. No. 1134; SA. No. 866.

(III) पर्युषणाविश्वार Anonymous. Kap. No. 566. पर्युषणाव्यास्थान composed in Sain. 1893. BK. No. 419.

पश्चिषाशतक is a collection of 110 Prākṛta Gāthās regarding the Paryuṣaṇāparvan, composed by Dharmasāgaragaṇi, pupil of Vijayasenasūri of the Tapā Gaccha. BK. No. 538; DB. 8 (7; 8); JG. p 162; SA No. 566; Vel. No. 1847.

(1) Vrtti Svopajňa. BK. No. 538; Buh. IV. No. 166; DB. 8 (7, 8); SA. No. 566; Vel. No. 1847.

(I) पर्युषणाष्ट्राह्मिकास्याक्यान composed in Sain 1789 by Nandalāla at the command of Jina bhaktisūri. Kap. No. 563.

(II) पर्युषणाष्ट्राह्मकाच्याख्यान of Kṣamākalyāṇa of the Kharstara Gaccha. Punjab. No. 1596; see Astāhnikāvyākhyāna.

of Subhavijaya of the Tapa Gacche. He is a recent writer who wrote his Prasnot tarapradipa in A. D. 1903. Both the works are published with Gujrati translation by Bhogilal Kalidas, Ahmedabad, 1909. The first is also published in the JAS. Series, No. 26, Bhavnagar, Sain 1971.

(IV) पर्युषणाष्ट्राह्मिकाच्यास्यान Anon. Kap. No. 564. पर्युषणास्थानिका Bod. No. 1372 (2); Kath. No. 1281.

पर्युषणास्थिति of Harşabhüşanagani (Gram. 258). See Paryuşanāvicāra. JG. p. 162; PAPS. 15 (22); SA-No. 866.

(I) पर्वकथा in Prakrta. Kaira. B. 151.

(11) पर्वकथा or the Caitri Vyakhyāna in Sanskrit. Punjab. No. 1602.

(I) **पर्वकथासंग्रह** by Kşamakalyana. See Dasaparvakathā.

(II) पर्वकथासंग्रह Anonymous. Agra. No. 1701; JHB. 35 (2c.).

पर्वतिथिविचार of Dayāvardhana. Hamsa. No. 1510 See Ratnašekhararatnavatikatha.

पर्वपञ्चाशिका also called Snätravidhi by Santisuri Vädivetala. BK. No. 1828; Bt. No. 637. (1) Tikā called Dhumāvalikā by Śilānka. BK. No. 1828; Bt. No. 638. (2) Tikā (Gram. 250) called Kusumānjali by Samudrasūri. Bt. No. 639.

(I) **vāvinas** of Šāntisūri Vādivetāla. The work is otherwise called Suapanavidhi. Bt. No. 637. This is the same as above i. e., Parvapancāsikā.

(II) **पर्वपश्चिका** of Silācarya. JG. p. 149. This is Silāc**ā**rya's commentary on the Parvapanjikā or Parvapancasikā (s. v.).

पर्वरत्नावली also called Pañcaparvi, is a story in 621 Sanskrit stanzas. It was composed in San. 1478, by Jayasāgaragaņi, pupil of Jinarājasūri and Jinavardhanasūri of the Kharatara Gaccha. Other works of the author are Prthycandracaritra ( in San. 1503), and Vijňaptitriveņi (in San. 1484). BK. No. 232; Buh. IV. No. 167 (dated San. 1546); KB. 3 (41); PRA. Nos. 327; 874.

पर्वलेख Agra. Nos. 1703 ; 1704 ; 1705.

पर्वविचार by Dayāvardhanagani. JG. p. 162; Pet. IV. No. 1339. See Ratnasekhararatnavatīkathā.

पर्वविज्ञप्तिशतक JG. p. 209.

पर्वविद्यप्तिसंग्रह Agra. No. 1702.

पहीविचार DB. 23 ( 29 ); JG. p. 355.

प्रक्षीसरटशान्ति JG. p. 355.

पल्यकथापुष्पाञ्चाले Buh. VI. No. 634.

पत्यविधानपूजा by Rathanandin. Bhand. IV. No. No. 302; Pet. IV. No. 1449.

(1) प्रत्यविधानव्रतोपास्थानकथा by Śrutasāgara. Kath No. 1335; Tera. 35.

(II) पत्यविधानव्रतीपाश्यानकथा by Gopāla. Idar. 74.

(1) प्रत्यविधानोद्यापन by Anantakirti. Idar. 74 (ms. dated Sam. 1664).

(II) पर्विधानाद्यापन by Subhacandra. This is also called Palyavratodyāpana or Palyopamavidhāna and is mentioned under the last name as his own work by Subhacandra in his Paṇdavapuraṇa (s. v.). Idar. 74 (7c.); 162; 179; List (Dehli

Harsukhrai Mandir); Pet. IV. No. 1450; SG. Nos. 50; 51.

- (1) प्रयुवतीयाप्न by Devendrakirti Bhattaraka. List.
- (II) प्रविवासन by Subhacandra. See Palyavidhanodyapana. Nangamandis, telhi
- (1) पह्योपमविधान by Subhacandra. See Palyavidhanodyapana.
- (11) प्रत्योपमधिषान by Vrsabhanatha Jina (?). Pet. IV. No. 1451. Perhaps the same as above.
- (III) प्रत्यापमविधान Anonymous. JG. p. 154; Pet. I. A. p. 83 (dated Sam. 1260).
- पत्योपमोपवासविधि JG. p. 154. This is the same as above.
- पवनकृतकाच्य composed by Vādicandra, author of Janasuryodaya. It is published in Bombay. See Krishnamacharir, History, р. 366.

पवनंजयकुमारसंबन्ध JB. 149 (foll. 19).

- पाक्षिकक्षामणासूत्र Bhand. VI. No. 1174; DA. 26 (67; 69); DB. 12(27); JA. 96 (4, 10); Kap. Nos. 953 to 960; Kath. No. 1282; Limdi. Nos. 1288; 1313.
  - (1) Avacūrņi by Yasobhadrasūri, pupil of Candrasuri in Sain. 1180; see Kap. No. 962. This is the same as Yasodeva's commentary on the Paksikasūtra (s. v.)

पाक्षिकगाथा Bhand. VI. No. 1202. पाक्षिकप्रतिक्रमणसूत्र see Pāksikasntra.

पाक्षिकविचार Hamsa. No. 93.

J.....31

- पांशकसमाति by Municandra. It is also called Avasyakasaptati (s. v.). BK. No. 10; Chani. No. 948; DA. 26 (103; 104; 105); DB. 12 (38, 39); Hamsa. Nos. 632; 1638; JG. p. 143; PAP. 64 (2); PAPS. 80 (103); Pet. III. A. p. 243; PRA. No. 1142; SA. Nos. 195; 1638.
  - (1) Ţikā called Sukhaprabodhini, composed by Mahesvarasuri, pupil of Vairasenagani, who is Vādideva**s**uri. evidently different from the Guru of Harisena, the author of the Karpura-

prakara, helped in the composition of this commentary. BK. No. 10; Chani. No. 948; DA. 26 (103; 104; 105); DB. 12 (38; 39); Hamsa. No. 632; JG. p. 143; PAP. 64 (2); PAPS. 80 (103); Pet. III. A. p. 233 (quotation), PRA. No. 1142; Surat. 1 (195; 1638).

पाक्षिकसूत्र intended for the Pākṣika Pratikramaṇa. It is published with Yasodeva's commentary in the DLP. Series, No. 4, Bombay, 1911. It is also published with Sanskrit and Gujrati translation, along with the Sramanasntra, by the JDPS., Bhavanagar, Sain. 1979. Agra. Nos. 303-316; 318-322; Bengal. Nos. 2715; 4327; 6948; 7369; 7432; 7615; Bhand, VI. No. 1269; BK. No. 1137; Cal. X. No. 11; DA. 25 (8); 26 (71 to 83); 71 (10, 11); DB. 12 (25; 26; 28; 29); DC. p. 25; Hamsa. Nos. 556; 752; 1120; 1133; JA. 47 (1); 90 (1); 96 (4, 10); JB. 73; Jesal. No. 808; JG, p. 58; JHA, 44; JHB, 25 (10c.); Kap. Nos. 1143-1150; 1158; Limdi. Nos. 72; 277; 347; 106; 407; 494; 498; 499; 511; 930; 3417; PAP. 25 (22, 23); 72 (10); PAPM. 2 (1 dated Sam. 1327); PAPR. 3 (4), PAPS, 61 (12); 74 (21); 76 (17); PAZB. 10 (10); Pet. I. A. pp. 35; 100; III. No. 613; III. A. p. 52; V. Nos. 750; 751; V. A. p. 61; PRA. Nos. 1217 (No. 1); 1283 (No. 6); Punjab. Nos. 1604 to 1637; SA. Nos. 377; 1923; 1979; 2898; Surat. 1, 5, 8; VB. 22 (8); Vel. No. 1489; Weber, H. Nos. 1926; 1927.

- (1) Visamapadaparyayamañjari by Akalankadeva. JG. p. 58; PAZB. 10 (10).
- (2) Cūrni (by Santicandrasūri according to Kundi. No. 66). Grain. 400. DC. p. 19; JA. 6 (1); Kundi. No. 66; SA. Nos. 196; 1788; 2034.

- (3) Vrtti (Grain. 2700 : Be :- śivaśarmaikanimittani) composed in Sain-1180, by Yasodeva, pupil of Candrasūri, pupil of Vîragaņi of the Candra Gaccha. Agra. No. 316 Bhand. V. 1182 (c.); VI. No. 1203; BO. pp. 60; 72; Bt. No. 27 (1); Buh. II. No. 214; IV. No. 168; DA. 74 (9, 10), DB. 12 (21; 22); DC. pp. 18; 35; Hamsa. Nos. 517; 1037; JA. 6 (1); 47 (1); Jesal. No. 808; JG. p. 58; JHA. 44; JHB. 25; Kap. Nos. 1150-1156; Kath. No. 1283; Kiel. II. No. 45; Limdi. No. 3417; PAP. 25 (22; 23); 72 (10); PAPM. 2 (1 ms. dated Sain. 1327); PAPR. 3(4); PAPS. 61 (12); 74 (21); 76 (17); Pet. I. A. p. 35; III. A. p. 128; IV. No. 1281; PRA. Nos. 1217 (No. 1); 1283 (No. 6); SA. Nos. 103; 1805; VB. 22 (8); Vel. No. 1493; Weber. II. No. 1927.
- (4) Avacuri. Anonymous. Agra. Nos. 317; 318; DA. 74 (11); DB. 12 (23; 24); Hamsa. Nos. 1133; 1287; 1382; JB. 73; JG. p. 58; Kap. Nos. 1157–1160; Pet. IV. No. 1285; SA. Nos. 196; 1788; 2034; Surat. 1, 5, 8.
- (5) Bālavabodha by Sukhasāgara composed in Sam. 1773. BK. No. 1137; SA. No. 2898.

पाक्षिकस्तात by Balacandra Limdi. No. 3260. पाक्षिकस्तोत्र by Stutasagara, Punjab. No. 1638. पाखण्डिनिरूपण (only 3 foll.). SA No. 224. पाठावळीसूत्रवृत्ति by Dharmasāgara. BO. p. 72. See Gurvávali ( II ).

- पाणिनी.यद्याश्रयकाध्य by a pupil of Vijayaratna. JG. p. 332; Pet I. No. 299.
- (1) **पाण्डवचरित्र** by Vijayagani of the Tapā Gaccha in 14 Sargas Bod. No. 1402.
- (II) पाण्डवचरित्र in Sanskrit prose divided into 18 chapters and composed in Sain, 1660 by Devavijayagaņi of the Tapă Gaccha. It

- was corrected by Ratnacandra, pupil of Sānticandra. It is published in the YJG. Series. Benares, Vir. Sam. 2438. BK. No. 629; DA. 45 (15); DB. 26 (23; 24); Hamsa. No. 1045; KB. 3 (18); PAPS. 41 (5); Punjab. No. 1647.
- (III) पाण्डवचरित्र by Devaprabhasuri, pupil and successor of Municandrasuri of the Mala-It is a big poem in 18 dhāri Gaccha chapters corresponding to the 18 Parvans of the Mahābhārata. It contains about 8000 Slokas. It is published in the Kāvyamālā Series, Bombay, 1911. Baroda, No. 2857; Bhand, III. No. 443; BK. No. 389; Buh. VIII. No. 410; DA. 45 (11-14): DB. 26 (21; 22); Hamsa, No. 593; JA, 21 (1); 96 (1); JG. p. 226; JHA, 51; PAP, 14 (1); 20(2); 21(24); 33(3); 60(10);PAP L. 1 (2); PAPM, 57 (5); PAPS. 26 (8); 47 (19); Pet. I. A. p. 98; III. No. 614; III. A. p. 131; Punjab. Nos. 1645; 1646; VB. 20 (20); 21 (10; 31); VC 8 (28); VD, 8 (12; 14); Vel. No. 1748.
  - (1) Tika by Munisvara, Punjab. No. 1645 (dated Sain, 1543).
- (IV) **पाण्डवचरित्र** by Devabladra (Gram. 10000); probably the same **as** above. PAPS. 42 (9); 50 (6); PAZB. 13 (5).
- (V) पाण्डवचारित्र by Subhavardhanagani. Published by Balabhai Mulchand in the Satyavijaya Granthamala, Ahmedabad. No mss. are known to me.
- (VI) **quogau**ita by Hemacandra. VB. 20 (13; 23); 21 (2).
- (VII) पाण्डवस्थि Anonymous. Agra. Nos. 1473-1475; DB. 26 (25 called Langhupāṇḍavacaritra); JB. 108; 109; Kaira. A. 77; PAP. 73 (22; Gram. 2500); Surat. 1, 5.
- (VIII) पाण्डवचरित्र by Śribhūsana. See Pāṇḍavapurāṇa No. II. Kath. No. 1156.

पाण्डवचरित्रोद्धार by Jayananda. DA. 45 (16); JG. p. 226.

(1) पाण्डवपुराण composed in Sain. 1608, by Subhacandia, successor of Vijayakīrti of the Mula Sangha. It contains 25 cantos. In the Prasasti to this work, Subhacandra mentions as his own works, the following-(1) Candranāthacaritra, (2) Padmanābhacarita; (3) Jīvakacarita; (4) Candanākathā; (5) Nāndiśvarīkathā; (6) Commentary on Aśādhara's Arcā i. e.; Jinayajnakalpa or Pratisthāsāroddhāra ; (7) Commentary on Pärsvanäthakävya i.e., the Parśvabhyudaya; (8) Palyopamavidhāna; (9) Sanisayavadanavidāraņa with Vrtti (10) Commentary on the Adhyatma Padyas; (11) Cintāmaņi Vyākaraņa; (12) Angaprajnapti; and several Stotras. The author was assisted in the Paṇḍava Purāṇa by his pupil Sripala Varnin Compare Pet IV. A. p. 158ff. AD. No. 3; Bhand. V. No. 1114; Bod. No. 1400; Buh. VI. No. 635; CP. p. 667; Idar. 9 (4c.); Idar. A. 1; 2; 4; 8 (2c.); 10; Pet. IV. No. 1452 (ms. dated Sain. 1653); = IV. A p. 156 (quotation); SG. Nos. 623; 624; Strass. p. 306; Surat. 3; Tera. 7; 8,9.

(II) **पाण्डवपुराण** by Śribhūsana. Bengal. Nos. 1300; 1509; Idar. 10 (ms. dated Sani-1699); Kath. No. 1156; Lal. 136; Pet. III. No. 530; SG. No. 1892.

(III) quesqui in 18 cantos, composed by Vadicandra, pupil of Prabhacandra. He composed his Jüänasüryodaya Nataka (s. v.) in Sain. 1648. Hum. 265; Rice, p. 314; SG. No. 1467; SRA 80; Strass. p. 306.

(IV) quesayaru by Vadiraja. Rice. p. 314. It this the same as above?

पाण्डल्यदर्पण composed in Sain. 1731, by Udayacandra at the order of King Annpasimha of Marwar. It is in Sanskrit and contains a refutation of certain doctrines in 9 chapters. DC. p. 56 (DI. p. 29); KB. 3 (66).

पाण्ड्रराजकथा Samb. No. 305.

पातअछकैवल्यपादवृत्ति by Yaśovijayagaṇi, pupil of Nayavijayagaṇi of the Tapa Gaccha. JG. p. 107. See Yogasūtravṛtti.

पातञ्जल्योगलक्षणिक्वारद्वात्रिकाका of Paramānanda. Mitra. X. p. 102.

पात्रकेशरिकथा by Bhattaraka Mallibhüşana. List (S. J.).

पात्रकेश(स्तोत्र in 50 stanzas by Vidyanandiu, author of the Aptaparıkşa. CP. p. 667; (CPL p. 29); DLB 6; SG. No. 2018.
(1) Tika. Anonymous. Both text and

commentary are published in the MDG. Series, No. 13, Bombay, Vikrama Sanvat 1975.

पात्रागुपधिपरिमाणप्रकरण DB. 35 ( 219 ).

(1) Avacuri. DB. 35 (219).

पादगणसंग्रहगणाविवेक of Nandratnagani. JG. p. 307. पादिक्सकथा In Prakṛta verse (Be: atthi iha bharahavase). Patan Cat. I. pp. 194-95 (ms. dated Sani. 1291; quotations).

पादिकसम्रिक्या in Sanskrit. Limdi. Nos. 530; 1295.

पादकाकल्प Surat. 7.

पाद्यलंब्ध in Sanskrit. JG. p. 362.

पापतस्य Bengal. No. 6797.

पापप्रतिधातमुणक्षिजाधानस्त्र is one of the five Sutras of which the Pancasutra consists. See Pancasutra. Hamsa. No. 179; JA. 25 (1); 35(1); 106(4); Pet. I. A. pp. 56; 65; 73; HL. A. p. 11.

vijaya. DA. 50 (63). The story forms part of the anthor's work called Dharmapariksa according to the DA. note. For references, see Kämaghatakathā.

पापबुद्धिभमेबुद्धिकथानक Anonymous. Agra. Nos. 1651; 1652; BO. p. 60; CP. p. 656;

DA. 50 (64-70), 75 (35; 36); DB. 31 (70); Hamsa. No. 826; Limdi. Nos. 594; 770; SA. Nos. 1751; 1868; 2009.

पापबुद्धिमन्त्रिकथानक BO. p. 60. पापश्रमणीयाध्ययन Limdi. No. 278.

पारसीकनाममान्डा composed in Sain. 1422 by Hari Brahmana (Salaksamantrin according to JG.). This is probably Non-Jain. JG. p. 311; SA. Nos. 254; 859; 861. The work is otherwise called Śabdavilāsa.

पारिस्थापानेक by Yasodevasūri, pupil of Uddyotanasūri, pupil of Pradyumnasūri. Pet. I. A. pp. 3; 90; 98 (ms. dated Sani. 1289).

पारिस्थापनिकविधि (Be: indiyāṇam acittasanjaye). Pet. V. A. p. 63.

पारिस्थापनिकानियुक्ति Pet. I. Nos. 273; 306. This is a portion of the Avasyakaniryukti of Bhadrabāhu.

पार्श्वकल्प्ड्रम (Grani. 200). VB. 22 (36).

पार्श्वचरित्रसम्बद्धद्शदृष्टान्तकथा (Grain. 957) by Ratnaprabha. JG. p. 267.

पार्श्वचन्द्रमतसण्डन DB. 20 ( 57 ).

पार्श्वजिनपद्मावतीस्तोत्र Bengal. No. 7044.

पार्श्वजनमन्त्रगभितस्त्रात Bengal. No. 7633.

पार्श्वजिनस्तवन in Prākṛta. Punjab. No. 1652.

पार्श्वजनस्तुति by Vridhivijaya. BO. p. 30.

- (I) पार्श्वजिनस्तोत्र by Jinavallabhagani. Limdi. No. 1288.
- (II) पार्श्वजिनस्तोत्र by Jinaprabhasuri. Limdi. No. 1442.

मार्ग्वजिनालयप्रशस्ति by Kirtirāja. See Laksmaņavihāraprasasti.

पार्श्वदेवनाममाला (पुरुषादानीय) by Silaratna. Published in the Appendix to the JAS. Series, No. 441, Bhavnagar, Sam. 1971.

पार्श्वनाथअध्यात्मस्यकपस्तवन by Somatilakasuri. Chani. No. 768.

पार्श्वनाथअष्टोत्तरशतनाम by Kalyāṇasāgarasūri, pupil of Dharmamūrti of the Ançala Gaccha. PAP. 40 (29).

पार्श्वनाथकस्य Bhand. V. No. 1080.

पार्श्वनाथक्रमण of Padmanandin. Pet. III. No. 531.

- (1) पार्श्वनाथकास्य See Pārśvābhyudayakāvya of Jinasena.
- (II) पार्चनायकास्य in seven chapters by Padmasundara, pupil of Padmameru, pupil of Anandameru. The author is very likely a Digambara and is identical with the author of Rāyamallodaya in Sani. 1615. Baroda. No. 2213; Bhand. VI. No. 1385 (ms. dated Sani. 1618); Bod. No. 1403; JG. p. 245.
- (III) **पार्श्वनाथकाव्य** See Pārsvanāthapurāņa of Vādirāja (No. 1).
  - (I) पार्श्वनाथचरित्र (Gram. 9000) by Devabladragani, pupil of Sumati Upadhyaya and Prasannacandra, both pupils of Abhayadevasūri. It is in Prākrta and contains five chapters and was composed in Sain. 1168 at Bharoch. Very curiously this work is mentioned in the Prasasti of an earlier work of the author i. e., Kathāratnakośa; cf. Pet. III. A. p. 140. This is probably because this Prasasti was composed later. Bt. No. 277; DC. p. 37; JA. 20 (1); Jesal. No. 25; JG. p. 244; Kundi. No. 229; PAS. No. 304 (dated Sain. 1199); Patan. Cat. I. p 219; Pet. III. A. p. 64; (quotations); PRA. No. 1278 (No. 20).
  - (II) पार्श्वनायचरित्र also called Pārsvanātha-Dasabhavacaritra, containing 2564 Prākṛta Gāthās. Auonymous. Bt. No. 278; JA. p. 245.
  - (III) पार्श्वनाथवरिक hy Saryānandasūri, pupil of Gunabhadrasūri of the Jālihara Gaccha. This is mentioned in Sam. 1254, by the author's grand-pupil Devasūri, (pupil of Dharmghosa), in his Padmaprabhacaritra (s. v.). This is different from the next.
  - (IV) पार्श्वनाथकरिक (Be:- om namo visvamitrāya; Gram. 5278) composed in Sam. 1276, by Māṇikyacandra, pupil of Sāgaracandra,

pupil of Nemicandra of the Raja Gaccha. The poem is written in Sanskrit and contains ten cantos. JA. 36 (1); Pet. III. A. p. 157 (quotation).

- (V) पार्श्वनाथजरित्र in five cantos composed in Sani. 1291 by Sarvānandasūri, pupil of Guṇaratnasūri, pupil and successar of Silabhadra &c. Another work of the anthor is Candraprabhacaritra (No. III) composed in Sani. 1302. Bt. No. 274; JG. p. 245; PAS. No. 313; also cf. Patan Cat. I. pp. 72-73 (quotations).
- (VI) पार्श्वनाथचरित्र (Grain. 6400) composed in Sain. 1412, (ravivisvavarse, but cf. Patan Cut. I. p. 166-168 for a ms. dated Sani. 1379 of this work according to the title given on p. 166. This however, may not be correct.) by Bhāvadevasūri, pupil of Jinadevasuri, descendant of Kālikācārya. It is in eight chapters. It is published in the YJG, series No. 32 Benares, 1912. For a digest of the work, see Bloomfield, 'The life etc. of Parsvanatha,' Baltimore, 1919. Baroda. No. 2860; Bengal. Nos. 2586; 2587; 3040; 7650; Bhand. III. No. 444; VI. Nos. 1321; 1386; BK. No. 1133; Bod. No. 1356; Cal. X. No. 60; DA. 46 (3; 4); DB. 27 (7; 8; 9); Hamsa. Nos. 313; 1666; Jesal. Nos. 1295; 1786 (both palm); JG. p. 245; JHA. 49; 50; KB. 2 (10); Limdi. Nos. 747; 843; 1203; 1297; PAP. 34(8); 35 (5; 11); 62 (25); 78 (6'); PAPL. 1 (1); PAPS. 49 (27); 53 (23); 54 (20); 61 (41, 19), Patan. Cat. L. p. 166 (this ms., probably of a different Pārsvanāthacaritra, was copied in Sam. 1379 for Mahanasima, son of Sobhanadeva of the Gurjara Vanisa); p. 215 (ms. dated Sam. 1436); PAZA. 12(1), PAZB. 18 (18); Pet. IV. No. 1286 = IV. A. p. 106 (dated Sain 1532); V. A. p. 203 (quotations); PRA. Nos. 1238 (No.

- 56); 1318; Strass. p. 444; VA. 11 (2), VB. 21 (8; 17), VD. 9 (11); Vel. No. 1749.
- (1) Bālāvabodha composed in Sam. 1800, by Laksmīvijaya, pupil of Bhānuvijaya, pupil of Meghavijaya, pupil of Gangavijaya, pupil of Lābhavijaya of the Tapa Gaccha. DB. 27 (7); Hamsa. No. 1666; JHA. 50; PRA. Nos. 1238 (No. 56); 1318.
- (VII) पार्श्वनाथचरित्र in Sanskrit (Grain. 4709)
  composed before Sain. 1460, by Vinayacandra, pupil of Raviprabhasūri of the
  Candra Gaccha. This Vinayacandra is
  probably the same as the author of
  Kavisikṣā (II). See Patan Cat. I. p.
  48. BK. No. 400 (ms. dated Sain.
  1460); JG. p. 245; PAP. 35 (7);
  PAPR. 4 (5).
- (VIII) पार्श्वनाथवरित्र in Sanskrit (Grain. 3160) composed in Sain. 1632 by Hemavijaya, pupil of Kamalavijaya of the Tapā Gaccha. He wrote his Kathāratnākara (s. v.) in Sain. 1657. It is published by Mrs. Bhikhibai Chunilal Pannalal (in the Chunilal Granthamālā) Bombay, Sain. 1972. JG. p. 245; PAP. 62 (24).
- (IX) क्येनाथचरित्र (Grani. 5500) composed in Sani. 1654, by Udayavragani, pupil of Sanighavra, pupil of Hemasoma of the Tapā Gaccha. It is written in Sanskrit prose and is divided into eight chapters. It is published by the JDPS. Bhavnagar, Sani. 1970. Bhand. VI. No. 1322, Bik. No. 1502; BO. p. 30; DA. 46 (5, 6; 7); DB. 27 (10, 11); Flo. No. 721; JG. p. 245; PAPS. 47 (18); 50 (7); Punjab. No. 1654; Strass. p. 443; VC. 8 (31); VD. 8 (11).
- (X) **पार्श्वनाथचारित्र** by Padmasundara. JG. p. 245 (date given here is probably wrong). See Pārśvanāthakāvya No. II.
- (XI) पार्श्वनाथयरिष (Grain. 999) by Hemacandra,

- This is probably a part of Trisastisalākāpurusacaritra. PAPS 63 (18).
- (XII) पार्श्वनाथचरित्र by Padmasenasüri. Idar,115 (ms. dated Sam. 1568). This is mentioned by the poet Dhavala in his Harivainsa Purāņa; cf. Allahabad University Studies, I. p. 167.
- (XIII) पार्श्वनाथचरित्र Anonymous. Agra. Nos.1469-1472; Bengal. No. 6618; Bhand. VI. No. 1320; CP. p. 668; DA. 46 (1; 2); Hamsa. Nos. 1703; 1712; JB. 107; Kaira. A. 159; kB. 3 (15; 52); 4 (1); KN. 10 (ms. dated Sam. 1583); Limdi, No. 1203; Punjab No. 1653; Surat. 1, 2, 5, 6, 7, 9.
- (XIV) पार्श्वनाथचरित्र See Pārsvanathapurāņa.
- पार्श्वनाथचरित्रदृष्टान्तकथा (Gram. 957) by Ratnaprabhasiiri. JG. p. 267; PAZA, 10 (8; dated Sam. 1567).
- पार्श्वनायचिन्तामणिस्तवन Pet. V. No. 925; VI. Nos. 575 ; 640.
- पार्श्वनायजन्माभिषेक in 11 Apabhranisa stanzas, by Jinaprabhasuri. Patan Cat. I. p. 274.
- पार्चनायदशमव in Sanskrit, Anonymous, Punjab. No. 1657.
- (I) पाञ्चेनाथदशभवचरित्र by Udayaviragani. DB. 46 (6). See Pärśvanāthacaritra No. IX.
- (II) पार्श्वनाथवृश्मवचरित्र probably the same as above. Bod. No. 1401; Limdi No. 1528; Surat. 9.
- (III) पार्श्वनाथद्शमवर्चारत्र in 2564 Prakrta Gathas. See Parsvanathacaritra (II).
- पार्श्वनाथनमस्कार by Abhayadevasini. VC. 9 (2; 3),
- पार्चनाथनाममाला in old Gujrati by Meghavijayagani of the Tapă Gaccha. It was composed in Sam. 1721; cf. JK. II. p. 189 and Pattavatisamuccaya, I. p. 110.
- (I) पार्श्वनाथपुराण of Vādirāja, pupil of Matisāgara, \*(VI) पार्श्वनाथपुराण in the Apabhranisa language by pupil of Sripaladeva of the Nandi Saligha. The author mentions, in the introduction, Jiyasiddhi of Anantakirti, Laghu and Brhat Sarvajnasiddhis, Palyakirti, Dvisan-

- dhānakāvya of Dhananjaya, Prameyaratnamālā of Anantavīrya, Slokavārtika of Vidyānanda and the Candraprabhacaritra of Viranandin. The work was composed in Saka 947. Vādirāja is described as the preceptor of King Jayasimhadeva II of Ahnilwad of the Chalukya dynasty (1015-1045 A. D.) at Epi. Karnatika, V. p. 117, and also at the end of the Parsvanatha Purana. The work is published in the MDG. Series, No. 4, Bomb cy Sam. 1973. KO. 123.
- (1) Panjikā by Subhacandra, pupil of Vijayakirti. This is mentioned in the author's Pāndavapurāna; cf. Pet. IV. A. p. 159, v. 75. It was composed at the request of Sribhūsana and its first copy was prepared by Srīpāla Varņin. MHB. 17; PR. No. 200; Bombay University ms. No. 2015.
- (II) **पार्श्वनाथपुराण** of Sakalakirti. It is in Sanskrit. AD. No. 108; Bengal. No. 1527; Bhand. IV. No. 303 (ms. dated Sain, 1662); IV. A. p. 122; Bod No. 1397; CP. pp. 667; 668; Idar. 115; Idar. A. 47, 54, 58; Kath. No. 1158; Pet. IV. No. 1453; SG. No. 2025; Strass. p. 306; Tera. 10; 11; 12.
- (III) वाश्वेनाथप्राण composed in Sain. 1640, by Vadicandra, pupil of Prabhācandra. BK. No. 783; CP. p. 667 (CPI, p. 41); Idar. 115 (2c.); Kath. No. 1157; List (S. J.), Pet. III. No. 532; PRA. No. 1143; SG. Nos. 1718; 1756.
- (IV) पाञ्चनाथपुराण composed by Padmasenasuri See Parsvanathacaritra No. XII.
- ( V ) पाञ्चेनाथपुराण by Padmasundara. See Parśvanāthakāvya (II).
- Raidhū Kavi. SG. No. 2344; Tera. 13; 14.
- (VII) पाञ्चनाथपुराण (Granic 2710) composed in Sain. 1654 by Candrakirti, pupil of Sribhusana. SG. No. 643; cf. SGR. V. p.

- 28ff. It is in Sanskrit and contains 15 cantos.
- (VIII) **पार्श्वनाथपुराण** by Guṇabhadra. This is a part of the author's Uttarapurăṇa. Hum. 227; Idar. 115. Separately published at Bangalore, 1893.
- (IX) पार्श्वनाथपुराण in eighteen chapters, composed by Padmakīrti, pupil of Jinasena. It is in the Apabhranisa language. CP, p. 668 (ms. dated Sam. 1473); SG. No. 2614.
- ( X ) पार्श्वनाथपुराण by Nagadeva. It is in Prākṛta. List ( S. J. ).
  - (1) Panjikā by Prabhacandra II. List (S. J.)
- (XI) पार्श्वनाथपुराण Anonymous. Buh. VI. No. 636.
- पार्श्वनाथपूजाजयमाला Bhand, VI. No. 1003.
- पार्श्वनाथयमकस्तुति Bengal. No. 7079.
- पार्श्वनाथलपुचरित by Udayavīragaņi, pupil of Sanghavīragaņi of the Tapā Gaccha. See Pārsvanāthacarita No. IX. Bhand. VI. No. 1322; Bik. No. 1502; Flo. No. 721; PAPS. 47 (18); 50 (7); VC. 8 (31).
- पार्श्वनाथसमस्यास्तित्र in 13 Sanskrit stanzas. Anonymous. Published in the MDG. Series, No. 21, Bombay, Sani. 1979.
- पार्श्वनाथसहस्रनाम by Kalyāṇasāgarasiiri of the Ancala Gaccha. Chani. No. 859; JG. p. 284; PAPR. 18 (44).
- (1) पार्श्वनाथस्तव by Viranandin. Hebru. 68.
- (II) पार्श्वनाथस्तव by Dharmasuri. Pet. VI. No. 626.
- (III) पाञ्चनाथस्तव in 17 Sanskrit Ślokas by Jinaprabhasūri. Published in the Kāvyamala, VII, p. 107.
- (1) पार्श्वनाथस्तवन by Siddhasena Divākara. Bhand. VI. No. 992.
- (11) पार्श्वनाथस्तवन by Abhayadevasūri. Cal. X. No. 40; Punjab. No. 1659.
- darasūri. JG. p. 284; PAP. 79 (48).

  (1) Tīkā Svopajňa. PAP. 79 (48).

- (1) quadrata of Jinapadma. Published with Kalyāṇavijaya's commentary in the Agamodaya Samiti Series, No. 59, Bombay, 1929.
- (1) Tikā by Kalyāṇavijaya. Published.
  (II) पार्श्वनाथस्त्रति Anon. Bengal. Nos. 6728; 6745; 6991; 7044; 7063; 7065; 7138; 7141, 7373; 7403; 7448; 7616; 7633; 7684; 7726; Bhand. VI. No. 1063; Bod. No. 1387 (8) [Be: kim karpūramayam; in 11 Ślo.]; (9) [Be: sphuraddevanāgendra; in 7 slo.]; Hamsa. Nos. 409; 428; Limdi. Nos. 1288; 1498; 1525; 1547; 1716; 1734; Pet. V. Nos. 826; 986; Punjab. Nos. 1660; 1661; Surat, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10. See also Pāršvastotra (VII).
- (1) पार्श्वायस्तीत्र also called Laksmistotra by Padmaprabhadeva. It is published in the MIM. Series. No. 21, Bombay. AK. No. 658; Bhand. VI. No. 992; Hamsa. No. 234; Idar. 173; JG. p. 283; Kath. No. 1101; Pet. III. A. p. 212; VI. p. 143, No. 94; SG. Nos. 578; 930; Strass. p. 306; Tapa. 306.
  - (1) Tikā by Munišekhara. JG. p. 283; Pet. III. A. p. 212.
  - (2) Tikā. Anonymous. Kath. No. 1101.
- (II) पार्श्वनाथस्तित्र (Be: dharanoragendrasurapati); of Sivanāga, a layman of the Srīmāla family. It consists of 38 stanzas in Sanskrit. It is published with a commentary at the Jainastotrasanidoha, II. p. 70if. (Ahmedabad, 1936).
- (III) पार्श्वनाथस्तोष of Padmanandin. AD. No. 62.
- (IV) पार्श्वनाथस्तोत्र of Vidyanandin. AD. No. 105.
- (V) पार्श्वनाथस्तोत्र by Bilhana Kavi. See Jinapatistotra. Pet. V. No. 753.
- (VI) **पार्श्वनाथस्तात्र** by Jinabhadrācārya. PAPL. 8 (17).
- (VII) पार्श्वनाथस्तोच by Jinadatta. Pet. I. No. 232.

- No. 232.
- ( VIII ) पार्श्वनाथस्तोत्र ( Kalyānamandirapādapūrti). Limdi, No. 930.
- (IX) पार्श्वनाथस्तात्र composed in Sain. 1544 by Kakkasuri Baroda, No. 11913.
- (I) पाञ्चेनाथाष्ट्रक of Padmaprabhadeva. See Pārsvanäthastotra (1).
- (II) पाञ्चेनाथाष्ट्रक by Indranandin. JG. p. 283; Pet. III. A. p. 264.
  - (1) Tikā by Srutakirti. JG p. 283; Pet. III. A. p. 264.
- पार्श्वनामावली (Grani, 113) by Kalyāņasāgara, See Pärsvanäthasahasranama. JG. p. 284.
- पाम्बेप्रश्रस्तवन In mixed Sanskrit and Gujrati by Samayasundara Upādhyāya of the Kharatara Gaccha. Mitra. IX. p. 102.
- पार्श्वभक्तमासादप्रशस्ति Bhand. VI. No. 1204; JG. p. 284.
- पार्श्वभक्तामरस्तोत्र by Vinayalābhagaņi, pupil of Vinayapramoda. This is published by the Agamodaya Samiti, Bombay, 1927.
- पार्श्वमहिम्मस्तोच in 40 stanzas by Raghunātha of the Lonka Gaecha, composed in Sani. 1857. Published at Benares, 1880.
  - (1) Tīkā by Ramacandra in Sam. 1935. Published in the above edition.
- (I) पाञ्चेसह स्ननाम by Kalyānasāgara. See Pārsvanăthasahasranāma. PAPR. 18 (44).
- (II) पाञ्चेसहस्रनाम KB. 5 (28).
- पार्थस्तव in different dialects, including the Paisaci, composed by Dharmavardhana (about 1225 A. D.). See Festgabe, H. Jacobi, p. 89 (Bonn, 1926).
- (I) पाश्वेस्तोत्र in different dialects composed by Somasundarsuri the Tapă Gaccha. See Jainastotrasamuccaya, Bombay, 1928, p. 99.
- (II) पार्वस्तोत्र by Padmanandin. A. D. No. 62. See Pārśvanāthastotra (III).
- (III) पार्श्वस्तोत्र in 12 Sanskrit Slokas composed by Jinaprabhasuri. It is published in the Kavyamālā, VII. p. 117.

- (1) Tikā by Jayasāgaragani. Pet. I. (IV) वान्वेस्तोत्र by Jinavallabha in 14 Gāthās. JG. p. 283.
  - (1) Vrtti in Sain. 1519 by Sādhusoma. See Jainastotrasaindoha, I (Ahmedabad, 1932), Intro. p. 27.
  - ( V ) **पार्श्वस्तोत्र** ( Grain. 125) by Párávadeva. JG. p. 283.
  - (VI) पार्श्वस्तोत्र in Sanskrit arranged in the form of a lotus of 100 petals, composed in Sam. 1683 by Sahajakirti, pupil of Ratnasāragani of the Kharatara Gaccha. DC. pp. 71-75. See Jesalamerupāršvastuti.
  - (VII) पार्श्वस्तोत्र Anonymous Bengal, Nos. 6728; 6768; 6796; 6817; 6820; 6965; 6971; 7004; 7158; 7477; Hamsa. No. 697; SA. Nos. 703; 1995. See also Parsvanăthastuti (II).
  - पा॰वोम्युद्यकाट्य (Meghadūtavestita) by Jinasenācarya, the author of the Adipurana. The text of the Meghaduta as embodied in this poem is edited with translation by K. B. Pathak, Poona, 1894, (2nd ed. 1916). The text of our poem is also edited with the commentary of Yogiraja Panditácarya at Bombay, N. S. P. 1909. CMB. 13; 63; CPL p. 23; MHB. 17; Mud. 40; Mysore. II. p. 132; Padma. 21; 117; 119; Rice. p. 224; cf. Winternitz, History, H. p. 512.
    - (1) Tika by Panditācārya. CMB. 63; Mysore, H. p. 132.
    - (2) Tikā by Yogiraja. CMB, 63. This is the same as No. (1).
      - (3) Tikā by Carukirti. SRA. 117.
  - पालगोपालकथा Anonymous. Agra. No. 1662; SA. No. 905.
  - पालगोपा लचरित्र by Jinakırti. See Sripālagopālakathā. DA. 50 (80-82); DB. 31 (26-28); Hamsa. No. 1557; PAPS. 65 (31); Punjab. Nos. 1662; 1663.

पाचापुरीकस्प See Dîpâlikākalpa.

पाशककेवली by Gargăcărya. See CC. I. p. 336. Bengal. Nos. 6946; 7690; Idar. 156 (9c.); Kiel. III. No. 70; Mitra. I. No. 973; Pet. III. A. p. 212; Punjab. No. 1665; Vel. Nos. 386; 387.

विद्वासार in Prakṛta. Idar. 105.

पिक्कसारे द्वार (Gram. 559). JG. p. 318.

que a faith Ascribed to Bhadrabahu, the author of the ten Niryuktis. It consists of about 700 Gāthās divided into 8 chapters. It is usually regarded as a Mulasutra, but is sometimes classified as a Chedasutra too. See Schubring, Lehre der Jainas, p. 83. It is published with the commentary of Malayagiri, in the DLP. Series, No. 44, Bombay, 1918. Agra. No. 402; AM. 355; Buh. VIII. Nos. 388; 389; Chani. No. 422; DA. 22 (39; 40); DC. p. 39, No. 317; JA.96 (2); JB. 91; Jesel. Nos. 88; 106; 267; **456**; 889; 890; 891; 917; 918; 1605; Hamsa. No. 44; JG. p. 40; Kap. Nos. 1113-1116; Kiel. II. No. 10; Kundi. Nos. 74; 175; 202; 207; 241; Mitra. X. p. 14; PAP. 20 (18); 61 (3; 31; 34, 38; 40; 41); PAPL. 5 (13); 7 (49), PAPM. 8; 62 (6, a good palm ms. dated Sain. 1181); PAPS. 47 (12; 13); 49(24); 51(16): 53(21): 76 (8); PAS. Nos. 7; 190; Patan Cat. I. pp. 98, 107; 112, 119, 161; 175; 309; 385; 390; 409; PAZA. 5 (23); 6 (25); PAZB. 15 (10), 18 (11; 12); Pet. I. A. p. 97; III. A.p. 24; V. A. p. 31; PRA. Nos. 927; 931; Punjab. Nos. 1674, 1675; SA. Nos. 478; 852; Samb. No. 291; SB. 1 (47); Strass. p. 160; Surat. 1, 5, 8; VA. 10 (23); VC. 9 (8).

(1) Tikā by Malayagiri (Gram. 6700).

AM. 355; Bengal. No. 3046; DA. 22
(39; 40); DC. p. 39, No. 317 (3); p.
41; Jesal. Nos. 88; 456; 917; 1605;
(first and last are palm mss.); JG. p. 40;
Kundi. Nos. 202; 207; 241; Mitra. X.
p. 14; PAP. 20 (18); 61 (3; 40; 41);

- PAPM. 8; PAPS. 47 (12), 49 (24); 53 (21); 76 (8); PAS. No. 190; Patan Cat. I. p. 215; PAZA. 5 (23); PAZB. 15 (10); 18 (11); Pet. V. A. p. 31; SA. No. 478; Strass. p. 160; VA. 10 (23); VC. 9 (8).
- (2) Vrtti called Sisyahitā (Be: namramaresvara), composed partly by Haribhadra (Grain, 1350) and partly by Viragani, pupil of Devācārya (Gram. 1750); cf. Bt. No. 28; DI. p. 22. compare Kap. No. 1115 for a long quotation from the Prasasti of the Vrtti. From this, the Grainthagra of Viragani's portion alone would seem to be The date of its composition given here is Sam. 1160. The name of the author's Guru is Isvaragani who belonged to the Saravālaka Gaccha, according to the Prasasti. Mahendrasūri, Pevacandragani and Päršvadevagaņi helped him. It was corrected by Nemicandrasuri and Jinadattasuri at Ahnilwad. Bt. No. 28; Chani. No. 422; DB. 10 (7;8); DU. p. 9, No. 80 (cf. DI. p. 22); Jesal. Nos. 889; 890; JG. p. 40; Kiel. II. No. 46; PAPS. 51 (16); PAZB. 7 (2); PRA. No. 391; SA. No. 852.
- (3) Dipikā (Grani. 2832) by Māṇikyaśekhara, pupil of Merutunga of the Ancala Gaccha. This is based on Malayagiri's commentary and is mentioned in the author's Āvaśyakadīpikā. Buh. VIII No. 389; JG. p. 40; Kap. No. 1116 (quo.); PRA. No. 931.
- (4) Vivarana or Laghuvrtti. (Be: prārabhyate pindaniryuktih etc. Gram. 2950). DC. p. 34, No. 272; p. 39, No. 317 (2).
- (5) Avacuri by Kşamaratna, pupil of Jayakirtisuri of the Ancala Gaccha. Buh. IV. No. 169; Kap. No. 1117 (quo.).

(6) Vrtti. Anonymous. JG. p. 40 (Grain 4000); Kap. Nos. 1118-1123; Patan Cat. I. p. 323; SA. No. 478; Samb. No. 395; SB. 1 (47).

पिण्डविद्युद्धि by Jinavallabhasūri in 103 Gāthās. It is published with Candrasuri's Vrtti in the Vijayadāna Jaina Grantha Māla, Surat, 1939. Agra. Nos. 461-463; 465-468; AM. 9, 37; Baroda. No. 694; Bhand. VI. Nos. 1205; 1206; 1269; BK. No. 1370; Buh. III. No. 118; IV. No. 170; Chani. Nos. 151; 699; DA. 59 (87-89; 107 to 116); 76 (64; 65); DB. 35 (1-3; 10-14); Flo. Nos. 563; 564; 565; Hamsa. No. 1349; JA. 31 (6); 95 (7); 96 (5); 105 (1); 106 (4); 110 (24); Jesal. No. 106; JG. p. 64; JHA. 29 (4c.); 64; JHB. 25 (6c.); Kath. No. 1284; Kiel. II. No. 47; Kundi. No. 184; Limdi. Nos. 604; 623;750, 930; 956; 1239; 1240; 1288; 1300; 1567; 3416; Mitra. IX. pp. 102; 103; PAP. 2 (8); 23 (55), 39(2), 45(22); 79(6); PAPL. 4 (29); 6 (55); PAPR. 8 (14); PAPS. 49(12); 64(79); 84 (11), PAS. Nos. 26; 367; 390; Pet. I. No. 302; I. A. pp. 63; 71; 100; III. A. p. 31; V. Nos. 754; 755; V. A. pp. 67; 68; 93; PRA. Nos. 446; 563; 719; 738; 1262 (No 62); Punjab. Nos. 1676 to 1686; SA. Nos. 382; 518; Samb. No. 126; SB 1(47); Strass. p. 433; VA. 12 (1); VB. 20 (3); 22 (23, 26; 31), VD. 9 (3, 5).

(1) Tikā called Subodhā (Gram. 2800) composed in Sain. 1176 by Yaśodeva, pupil of Candrasūri, pupil of Vīragaņi of the Candra Gaccha (Be:-yaduditalavayogāt); cf. Dl. p. 35. AM. 9; Baroda. No. 694; Bhand. VI. No. No. 1206; Bt. No. 93 (1); DA. 59 (87); 76 (64); DB. 35 (2; 3); DC. p. 34 (No. 274); Hamsa. No. 1127;

- Jesal. No. 106; JG. p. 64; JHA. 29; Kiel. II. No. 47 (palm ms. dated Sam. 1300); Kundi. No. 184; PAP. 2(8); 39(2); PAS. Nos. 367; 390; PRA. No. 446; Punjab. No. 1685.
- (2) Vṛtti (Gram. 4400) by Śricandrasūri composed in Sam. 1178 (Be:-narmānekasurāsurā). DA. 59 (90, 91, 93; 94; 96; 97; 98), DB. 35 (1; 8; 9); Flo. Nos. 563; 565; JG. p. 64; JHB. 25 (dated Sam. 1537), PAPL. 4 (29), 8 (12; 15); Pet. I. No. 301; VA. 12 (1).
- (3) Dipikā (Gram. 703) composed in Sam. 1295, by Udayasinha, pupil of Manikyaprabha, pupil of Sriprabha. It is based on Yasodeva's Vrtti (Be:- tam namata śriviram). AM. 37; BK. No. 1370; Bod. No. 1369; Buh. III. No. 118; Chani. Nos. 151; 699; DA. 59 (88,89,92,95;99-102);76(65); DB. 35 (4; 5); Hamsa. Nos. 37, 927; JG. p. 66; JHA. 29 (3c.), 64; PAP. 23 (55); 45 (22); 79 (6); PAPR. 8 (14), PAPS. 64 (79); Patan Cat. I. p. 408; Pet. I. No. 302; V. Nos. 754, 755; PRA. Nos. 563; 1262 ( No. 62 ); Punjab. Nos. 1683; 1685; 1686; SA. No. 518, SB. 1 (47).
- (4) Tikā by Ajitadevasūri, pupil of Maheśvarasūri of the Candra Gaccha. JG. p. 66; PAPS 84 (11; ms. dated Sam. 1627). A ms. of this same author's commentary (No. 11) on the Uttarādhyayanasūtra (s. v.) is dated Sam. 1629.
- (5) Bālāvabodha by Samvegadevagaņi, pupil of Ratnašekharasūri of the Tapā Gaccha composed in Sam. 1513. DA. 59 (103; 104; 105); DB. 35 (10; 11; 12); Limdi. Nos. 604; 1567; Mitra. IX. p. 102; PAPL. 6 (55), PAPS. 49 (12); PRA. Nos. 719; 738; Punjab. No. 1681.

- (6) Panjika. DB. 35 (221), Limdi. No. 750.
- (7) Dipikā. Anonymous. Bengal. No. 6803; Bt. No. 93 (2); Flo. No. 564; PAP. 23 (3); VC. 9 (12).
- (8) Avacūri or Țikā. Anonymous. Agra. No. 464, DB. 35 (6,7); Kath. No. 1284, Limdi. Nos. 1300, 3416; PAS. No. 26; Punjab. No. 1682 (dated Sam. 1419), SA. No. 382; VB. 22 (23).
- (9) Tîkā by Kenakakūśala (?). VB. 22 (26, 31).

पितृमृतियतिमृतिमतिष्ठाविधि DB. 22 ( 90 ).

stanzas explaining the prognostication of events from the appearance of ants. Bt. No 593; JG. p. 355; Patan Cat. I. p. 83 (quotation).

पिशुनपञ्चाशिका in Sanskrit. Hamsa. Nos. 1397, 1790.

पीयुपवर्षभावकाचार SG. No. 1495.

पुण्डरीकचरित्र (Grain. 3300) composed in Sain. 1372, by Kamalaprabha, pupil of Ratnaprabhasūri of the Pūrņimā Gaccha. It contains 8 cantos and is published. Bt. No. 297; Hamsa. No. 1468; JG. p. 226; PAP. 30 (11); PAPR. 10 (4).

पुण्डरीकपुण्छा in Prākṛta. Hamsa. No. 1641.

पुण्डरीकस्तव in 118 Gāthās (Be:- ārambhesu niyatta). JA. 106 (6); JG. pp. 184; 284; Pet. I. A. p. 95.

पुण्यकुलक in about fifteen Gāthās. Bhand. VI. No. 1208; DA. 60 (226; 227); DB. 35 (169; 185-188); JG. p. 201; Limdi. No. 985; Surat. 1; Vel. No. 1628.

> (1) Tikā. Bhand. VI. No. 1208, JG. p. 201.

प्रथमकोइय which is another name of Munisovratapurāṇa (s. v.), was composed by Kṛṣṇadāsa, elder brother of Mangala, son of Harşa in Sani. 1631. Mitra. VI. p. 70. government in Sanskrit. JG. p. 255; SA. Nos. 169, 1582.

पुण्यधनचरित्र in Sanskrit by Śubhaśilagaṇi. Hamsa. No. 1504. See Puṇyasārakathā No. III.

पुण्यपापकथा JG. p. 255.

Limdi. No. 1625. It is published in the Kulakasangraha by Balabhai Kakalabhai, Ahmedabad.

पुण्यपालराजकथा Anon. Buh. III. No. 162 (ms. dated Sain. 1676); DB. 31 (31); Limdi. No. 1119 (dated Sain. 1658).

पुण्यमकाशकास्य This is another name of Kşemasaubhāgyakāvya (s. v. ) of Ratnakuśala. PRA. No. 238.

पुण्यभकाशस्तयन KB. 2 (17), DB. 45 (38; 39).

पुण्यभक्षेप by Mānikyasūri. See Bappabhaṭṭisūriprabandha.

पुण्यमभाववर्शकङ्कलक It is published in his Kulakasangraha, by Balabhai Kakalabhai, Abmedabad.

- (I) goværnæsæ by Jinakirtisuri, pupil of Somasundarasuri of the Tapa Gaccha. PAP. 79 (63).
- (II) বুণ্যস্তামন্ত্ৰন্তন Anonymous. JG. p. 201; Limdi. No. 1288.

पुण्यवतीकथा JG. p. 255 ( palm ms. ).

- (I) पुण्यसारकथा (Gram. 548). JG. p. 255.
- (II) पुण्यसारकथा by Ajitaprabhasūri in Sanskrit. Hamsa. No. 430.
- (III) प्राथमारकथा by Subhasîlagani, pupil of Munisundarasüri of the Tapā Gaccha. It is published by Nanajibhai Popatcand for the Mahavira Jainasabhā, Cambay, 1919. Hamsa. No. 1504; JG. p. 255; PAZA. 10 (24).
- पुण्यसारकथानक in 341 Sanskrit Ślokas composed in Sani. 1334 by Vivekasamudra, pupil of Jineśvarasūri of the Kharatara Gaccha. Jinaprabodhasūri assisted in the correc-

tion of the work. BK. No. 605; DC. p. DI. p. 53; Hamsa. No. 1568; JG. p. 255; PRA. No. 341; SA. No. 568.

पुण्यसारचरित्र of Bhāvacandra; published by Hiralal Hamsaraj, Jammagar, 1925.

पुण्याढ्यद्वपकथा BO. p. 60.

(I) goules by Ramcandra Mumuksu, a Digambara writer. Bhand. V. No. 1081 (foll. 143); CP. p. 669; Kath. No. 1102; KO. 36; 38, 56; MHB. 48; Mud. 507; Mysore. II. p. 283; PR. No. 11; SRA. 390; Tera. 29 to 48.

(II) **पुण्याञ्चय** by Nemicandragani (Gram. 4500). VA. 11 (5).

प्रथासक्या in Sanskrit (?) by Nāgarāja. Mud. 300. One Puṇyāsravacampū in Kanarase is said to have been composed in Saka 1253 by Nāgarāja. See JH. Vol. IX. p. 578.

पुण्यास्रवकथाकोश Strass. p. 306.

yaeşes in Prākṛta Verse by Udayarucigaņi. Punjab. No. 1692.

पुरस्थगीता by Kavi Karpūracandra. Bengal No. 6914; DB. 45 (122).

पुक्**रुपरावर्तगाथाविचार** DA. 60 ( 229 ) ; JG. p. 137; Limdi. No. 3029.

पुद्रलपरावर्तविचारस्तव JG. p. 284; SA. No. 678.

(1) पुत्रलगरावर्तस्तोत्र in Prākṛta by Dharmaghoṣa. Hamsa. No. 806.

(II) पुन्नकपरावर्तस्तोत्र Anon. DA. 76 (57); JG. p. 145; Pet. IV. No. 1232 = IV. A. p. 83; quotation; it has 11 Sanskrit stanzas; Surat. 1; VC. 9 (4).

(1) Avacūri. JG. p. 145; Pet. IV. No. 1232; VC. 9 (4).

पुत्रस्परार्थतस्वस्य Agra. No. 848: DA. 76 (57), Hamsa. No. 19; JG. p. 134.

(1) Avacūri. JG. p. 134.

पुरूकमञ्जालभस्तारक by Kalyāņakuśalagaņi.

पुत्रसङ्ग्रकरण BK. No. 1684; Buh. II. No. 215; DB. 35 (217); JG. p. 134; Surat. 1. (1) Vivrti by Nayavijaya, pupil of Vijayasenasūri of the Tapā Gaccha. Bengal. No. 7059; BK. No. 1684; Buh. II. No. 215; DB. 35 (217); JG. p. 134; Surat. 1.

पुत्रलविचारसप्ततिका by Municandra. VC. 9 (5).

(I) प्रस्कार्शिशका by Abhayadevasūri author of Navāngavṛtti. This is a part of his commentary on the Bhagavatīsūtra, V. 8. (Be: khittogāhaṇa, etc.) It is published with the commentary, by the JAS., Bhavnagar, 1917 and by Hiralal Hamsarāja, Jamnagar, 1914. The text is also published in No. 10 of the Agamodaya Samiti Series. DA. 60 (136-138, 140-142; 148-150); Hamsa. Nos. 439; 450; 530; JHA. 47; Mitra. VIII. p. 182; 195; SA. Nos. 561; 1946; VC. 9 (6).

(1) Vṛtti by Ratnasimhasūri, pupil of Munisundarasūri of the Tapā Gaceha. DA. 60 (136-138; 140-142; 148-150); JHA. 47; Mitra. VIII. p. 182; SA. No. 1946; VC. 9 (6).

(II) **प्रत्यद्विशिका** by Ratnasimhasūri. It is in 36 Gāthās and begins: voccham appābahuam. Bhand VI. No. 1139; DA. 76 (52); DB. 35 (118 to 122); Hamsa. No. 1651; Punjab No. 1693; SA. No. 1607; Weber. II. Nos. 1790; 1967 (7).

(1) Vrtti Svopajña. Bhand. VI. No. 1139; DB. 35 (118-121); Punjab. No. 1693, Weber. II Nos. 1790; 1967 (7).

(III) पुरस्कादिका by Dharmaghosa. JG. p. 140. This seems to be Pudgalaparavarta Stotra (s. v.).

(1) Vrtti by Ratnasimha. JG. p. 140.

पुनरास्रोचनाविचार SA. No. 717.

पुषासकथा JG. p. 255.

**yt-4tau** Anonymous. DB. 31 (54); Pet. V. No. 757.

प्रान्दरकुमारकथा by Maladeva, pupil of Bhavadevasuri DA. 70 (109), PAP. 30 (31) पुरन्त्राच्या by Devendrasūri. Hamsa. No. 1541. पुरन्त्राच्यार्था in Prākṛta and Sanskrit. Hamsa. No. 532.

पुरन्द्रविधान Pet. VI. No. 674.

पुरन्दरिविषिकथोपाच्यान by Śrutasāgara. Pet. VI. No. 675.

पुरन्द्रवंतीचापन AD. No. 163.

पुराणचूढामाण composed in Sam. 1518 in Kanarese. AK. Nos. 490; 491.

प्राणशकुन KO. 151.

पुराणसंग्रह also called Caturvimsatipurāṇa, by Dāmanandin. Rice. p. 314; SG. No. 1786.

(I) **प्राणसार** (Gram. 2100) by Śricandra, pupil of Śrinandin. It was composed in Sam. 1070 during the regin of King Bhojadeva of Dhara. See JH. Vol. 14, p. 118; MHB. 49; PR. No. 197.

(II) पुराणसार Anonymous. Bhand. V. No. 1298. पुराणसारसंग्रह by Sakalakirti. CMB. 84; Idar. A. 36; SG. No. 1524.

पुराणहुंडी Hamsa. Nos. 786; 1231; 1261; JG. p. 340; Lindi. No. 881.

(I) ysalta in prose by Jinasena. It is mentioned by Guṇabhadra in his Praśasti to the Uttarapurāṇa. See Bhand IV. A. pp. 120; 428.

(II) grafta of Hastimalla. See Krishnamachariar, Class. Sansk. Literature, Madras, 1937, pp. 641; 1114.

Pandita. It contains the life of Purudeva i. e., Rsabhadeva Jina in 10 chapters. It is published in the MDG. Series (No. 27), Bombay, Sarb. 1985. AK. No. 492; KO. 115; Mysore. III. p. 84; Padma. 53; SG. No. 1408; SRA, 187.

पुरुवेवपञ्चकत्याणकथा by Säntikirti. AK. No. 493. पुरुवेवपुराण of Sakalakirti. Mud. 629. See Rsabhadevacaritra.

पुरुषावानीयपार्श्वदेवनामभाला See Pārsvadevanāmamālā. पुरुषार्थिसक्षपुषाय by Amrtacandrasuri. It is also called Jinapravacanarahasyakośa and contains 226 Sanskrit Kārikās; many of these are quoted by Aśādhara in the commentary on Dharmamrta. It is published in the RJS. No. I. Bombay, Vir. Sain. 2431 and also in the Sanātana Jaina Granthamālá, No. I, Bombay, 1905. The text with English translation by J. L. Jaini is published in the Sacred Books of the Jainas, No. 4, Arrah, 1933. The book is ulso called a Śrāvakācāra by Meghavijaya in his Yuktiprabodha. See JH. Vol. 14 p. 256. Bhand. V. Nos. 1082, 1084; Bhand, VI. Nos. 1016; 1017; BK. No. 117; Bod. No. 1379; CMB. 29; 51, CP. p. 669; DLB. 30, JG. p. 112; Kath. No. 1194; KO. 86; 89; Mysore. II. p. 283; Padma, 19; PAPR, 6 (10); PAPS, 74 (26); Pet. III. No. 533; IV. No. 1451; SA. No. 59; Strass. p. 306; Tera. 64-69; Vel. No. 1629. (1) Tika. Anonymous. Bhand. V. No. 1084; JG. p. 112; Pet. IV. No. 1454; VI. No. 676; Vel. No. 1629.

(1) gauniganua by Pandita Govinda Kavi. In this work the following authors are mentioned among others:— Asaga, Amitagati, Umásväti, Gunabhadra, Jayasena, Kundakunda, Jinasena, Dhananjaya, Ravisena Vatteraka, Viranandin, Somadeva and Hariscandra (cf. SGR. III. p. 88). SG. Nos. 37;2417.

(II) पुरुषार्थानुज्ञासन Probably the same as above. Bengal. No. 1532; Buh. VI. No. 637.

पुलाकोद्देशसंग्रहणी in 106 Gathas. DC. p. 38.

पुलिन्द्कथानमस्कारकुलदृष्टान्त by Devendrasūri. BK. No. 197.

पुरुषचूलासूत्र is the fourth chapter of the Nirayāvalisūtra.

(1) Vrtti. In Sam. 1228. See Bt. No. 22.

पुरुष्युन्तचरित्र in Prākṛta. Two verses from this are quoted in Nanditāḍhya's Gāthālak-

sana according to Ratnacandra, its commentator; cf. ABORI. Vol. 14, p. 2.

पुरुषमाला in 505 Gāthās (Be:-siddhamakammamaviggaha ) by Hemecandrasuri of the Mala-This is also called Upadhāri Gaccha. deśamālā. It is published by Venichand Surchand, for the Jaina Sreyaskara Mandala, Mhesana, at Ahmedabad, 1911 Agra. Nos. 1236-1243; Bhand, V. No. 1174; VI. No. 1209; BK. No. 181; Buh. II. No. 362; III. No. 101; Chani. No. 896; DA. 32 (28-82; 36-54); 33 (44), DB. 18 (14-16, 19-20); Hamsa. Nos. 404, 906; 1200; 1290; 1358; 1506; 1570; JA. 25 (7); 79 (1); 95 (7); 100 (1); 105 (4), 106 (9); JB. 103; JG. p. 184; JHA 41 (2c.); JHB. 46 (5c.), KB. 3 (16); Limdi. Nos. 573; 716; 717; 96**9**; 981; 1235; 1588; Mitra. IX. p. 170; X. p. 35; PAP. 57 (16; 17); PAPL 2 (10), PAPM 5; 12;33; PAPS. 25 (17); 54(7;9 dated Sam. 1523); 60 (39); 76 (20); Pet. L. No. 303; L. A. pp. 44; 91; 92; H. No. 296; III. A. pp. 24; 30; 47; 71;89; IV. No. 1201; V. Nos. 758; V. A. pp. 93; 95; 98; VI. No. 626; PRA. Nos. 229; 760; Punjab. No.; 1698; SA. Nos. 14; 1477; 1589; 1806; 2534; Samb. Nos. 133; 220; 348, 471; Surat. 1, 5, 6, 7, 9; VA. 12 (20, 24; 30); VB. 1(4-6; 8-9); VD. 8 (17); Vel. No. 1630; Weber. II. Nos. 2001, 2002.

- (1) Tikā Svopajna (Be:-yena prabodhaparinirmita) composed in Sain-1175 according to Bt. No. 177 and JA. (Grain. 13868). DB. 18 (11; 12); Hamsa. Nos. 1506; 1570; JA. 100 (1); JG. p. 184; Mitra. IX. p. 170; PAPM. 5; 12; 33; PAPS. 25 (17); Pet. III. A. pp. 71; 89; V. A. p. 98; SA. No. 396; Vel. No. 1630.
  - (2) Vivarana by Abhayadevasūri

- (perhaps this is Svopajňa Vrtti). Pet. IV. No. 1202.
- (3) Avacūri (Gram. 1900) by Āficalika Jayasekhara, composed in Sam. 1462. JG. p. 184.
- (4) Vṛtti by Sādhusomagaṇi, pupil of Siddhāntaruci, pupil of Jinabhadrasūri of the Kharatara Gaccha. It was composed in Sam. 1512. BK. No. 181, Buh. IV. Nos. 171; 172; DB. 18 (13); DC. p. 58; Hamsa. Nos. 373; 1726; JG. p. 184; PAP. 57 (16), PAPS. 54 (7), 76 (20); PRA. Nos. 229; 760; SA. No. 1746; VD. 8 (17).
- (5) Tīkā. Anonymous. Agra. Nos. 1239; 1241; DA. 32 (28 to 32); DB. 18 (14, 15, 16, 19-20), Hamsa. Nos. 404; 906; JB. 103; JG. p. 184 (Grain. 2320); KB. 3 (16); Limdi. Nos. 715; 1178; Pet. I. No. 304; IV. No. 1201 (ms. dated Sam. 1519); V. No. 759; SA. No. 1746; Surat. 1, 5, 6, 9.
- (7) Bālāvābodha by Merusundara Upādhyāya. Chani. No. 896, DB. 18 (17; 18); Limdi. Nos. 573, 779; 981; 1235; PAP. 57 (17); PAPL. 2 (10); PAPS. 54 (9, dated Sam. 1523); 60 (39).

पुष्पमाञ्चाकथा DA. 32 (33); Weber. II. No. 2013. पुष्पवतीकथा in Prākṛta (Foll. 55; Gāthās 643). PAS No. 233 (dated Sain, 1191). Cf. Patan Cat. 1. p. 181-183 (quotation. Be:-muttamamuttam).

- (I) gequate qui by Ratnacandra Bhattaraka. Idar. 183; Kath. No. 1193; SG. No. 70.
- (II) **বুজ্বারন্তিবুজা** Anonymous. Bhand. VI. No. 1003 (29).
- पुष्पाञ्चलिक्रताचापन by Gangādāsa. Idar. 162; Kath. No. 1104; Pet. IV. No. 1455; VI. p. 143, No. 93, SG. No. 56.
- पुष्पाञ्चलिक्सोञ्च Bengal. No. 6933; Punjab. No.
- पुष्पिताच्ययनसूत्र is the 3rd chapter of the Nirayavalisutra. Bt. No. 21; Kath. No. 1372.

Bt. No. 21.

पुस्तकारम्भविधि Limdi. No. 1602. पुस्तकेन्द्रमन्य JG. p. 355.

पूजापञ्चादात्स्य This is probably Pujāpancāsikā. (1) Vrtti. Kath. No. 1105.

- (I) पूजापञ्चाशिका by Haribhadrasūri. Probably a part of the Pancasakasutra. This is quoted in Sarighācāravidhi of Dharmakîrti (Surat ed. p. 66). Bub. II. No. 240; Hamsa. No. 354.
  - (1) Vrtti by Abhayadevasuri. DB. 35 (105-107).
- (II) qजापकाशिका by Udayasagarasuri of the Ancala Gaccha. Kaira. B. 24.
- (III) पूजापञ्चादिका Anonymous. JG. p. 142. (1) Avacuri. JG. p. 142.
- पुजापद्वति Pet. III. No. 543 (ms. dated Sain. 1534).
- (I) পুরাসকংশ of Umāsvāti See Pujāvidhiprakarana. JG. p. 149.
- Bhadrabāhu. (II) पूजाप्रकरण in Sanskrit by Hamsa. Nos. 436; 744.

цыцыя (a palm ms.). JG. p. 185.

- (I) प्रजाविधान of Nemicandra (foll. about 60). The first copy of this work was made in Sari. 1208 by Yasodeva, pupil of Pradyumnasūri (SA. List note). SA. No. 523, Surat. 1, 5, 7.
- (II) q जाविभान Anonymous. JHB. 50; Pet. V. No. 925. Perhaps the same as above
- (I) पूजाविधिमकरण by Umāsvāti Vācaka. DB. 21 (72); KB. 3 (59); Pet. III. A. p. 328; Punjab. No. 1702; Surat. 1.
- (II) পুলাবিখিমকংগ by Jinaprabha ( Gram. 600 ). DA. 38 (68); JG. p. 154; SA. No. 452.
- पूजाबोद्धाक in Sanskrit quoted by Dharmakirti in Sanighācārabhāsya (p. 67).
- (I) ususen by Vijayacandra. JHB. 53; Kath. No. 1336; Pet III. No. 597 (ms. dated Sain. 1618).

- (1) Vrtti composed in San. 12:8. (II) 項列更新 by Laksmicandra, pupil of Padmadeva. Pet. V. A. p. 63; the ms. contains 9 other Astakas.
  - (III) THE composed in Sam. 1127 by Candraprabha Mahattara. JHB. 31.
  - (IV) gailer Anonymous. Bengal. No. 7162; Pet. III A. p. 27; IV. Nos. 1250, 1442; 1443; VA. 12 (9); VB 20 (19); Vel. Nos. 1848; 1849.
  - पुजामककथा Bhand. VI. No. 1323; JG. p. 255; Limdi. No. 990; Pet. V. No. 760 (ms. dated Sam. 1481).

unicius by Rūpavijaya. DA. 76 (101).

पूजासारसमुख्य Kath. No. 1285.

पुजास्तवन in 10 Prākṛta stanzas. Flo. No. 697.

पूर्णिमागच्छपट्टावलि Chani. No. 265.

पूर्णिमागच्छसामाचारी by Tilakācārya. See Sāmācārī (V).

पूर्णिमागच्छीयविश्वार JG. p. 162.

पूर्वभवसंगतिसंबन्ध in Prākrta. Punjab. No. 1705. (I) Vrtti in Sanskrit. Punjab. No. 1705.

पूर्वपुरुषम्बन्ध m prose. JG. p. 215 (foll. 10). प्रविचित्र This is another name of Prabhavakacaritra. (s. v.)

पूर्वसेवाद्वाचिशिका by Paramananda. Mitra X. p. 103.

वृद्धापदानि composed in Sam. 1865, by Rsabhasāgara. SA. No. 1956.

प्रकीचन्द्रकथा Anonymous. JB. 122 (foll. 43). पृथ्वीचन्द्रगुणसागरखरित्र DB. 30 ( 46 ).

(I) দুংৱীখনর্থামৈ In Präkrta was composed in Sam. 1161 (Vir. Sam. 1631) by Santyacarya, pupil of Nemicandra, pupil of Sarvadevasuri of the Brhad Gaccha. It contains about 7500 verses. Bt. No. 307; Chani. Nos. 9; 527; DB. 28 (12); DC. p. 17; (cf. DL p. 46); Hamsa. Nos. 5; 443; JA. 63 (3; ms. dated Sam. 1222); Jessel. No. 57; JG. p. 226; Kundi. No. 260, Limdi. No. 1232; PAPR. 21 (4); PAPS. 43 (19); PAZB. 23 (21); Pet. V. A. p. 117; PRA. No. 352; SA. No. 811.

(1) Tippana (Grain 1100) by Kanakacandra in Sain. 1226. Bt. No. 307;

JG. p. 227.

(2) Caritrasaniketa (Gram. 500) by Ratnaprabhasuri. Bt. No. 307; JG. p. 227.

ters (Grain. 2654) by Jayasāgaragaņi, pupil of Jinavardhanasūri of the Kharatara Caccha. It was composed in Sain. 1503, at Palanpur. Another work of the author is Parvaratnāvalī (s. v.). BK. No. 35; DC. p. 56 (quotation); Hamsa. No. 939; JHA. 51; PRA. Nos. 753 (dated Sain. 1511); 1075; Punjab. No. 1706; VB. 20 (7).

(III) **प्रशीयन्द्रच**रित्र in Sanskrit verse and prose mixed, composed in Sans. 1534 by Satyarājagaņi. It is published in the YJG. series No. 44, Bhavnagar, Sans. 1976. Also compare DL p. 47. VB. 20 (11).

(IV) grain-auta composed in San. 1558, by Labdhisagara, successor of Udayasāgara of the Vrddha Tapā Gaccha and the author of Srīpālakathā in San. 1557. It is published by Hiralal Hamsaraj, Jamnagar, 1918. Chani. No. 110; DB. 28 (12); JG. p. 227; Surat. 1, 5.

(V) **geal च-द्रचरित्र** (Grain. 958) in Sanskrit by Māṇikyasundara, pupil of Merutunga of the Añcala Gaccha. JG. p. 227; PAPS. 25 (12); PRA. Nos. 422; 629 (ms. dated Sain. 1556).

(VI) grafia-auta (Gadya) composed in Sain 1882 by Rūpavijaya, pupil of Padmavijaya of the Tapā Gaccha. It has eleven chapters. It is published by the JDPS., Bhavnagar, 1918, and also by Messrs. A. M. Co., Bhavanagar, 1936. Baroda. No. 2877; DA. 48 (6); DB. 28 (14, 15); JG. p. 227; PRA. No. 429; Surat. 1, 5. (VII) **দুখরী অংক আ**ৰিছ্ক in Sanskrit prose (Gram. 2784). Tapa. 223.

(VIII) प्रकीतन्त्रवरित्र Anonymous Agra. Nos. 1477; 1478; Flo. No. 723; JA. 103 (3; foll. 152); JG. p. 227; KB. 1 (60); PAP. 36 (39); Pet. III. A. p. 187; Punjab. No. 1707 (Gram. 2654).

Peghadacaritra composed by Ratnamandana, pupil of Nandiratna of the Tapā Gaccha. The work seems to be an abridgement of Sukrtasāgara made by the author himself. Both were composed by Ratnamandana and deal with the same story; but Sukrtarsāgara is a vast poem in 8 cantos, while the present work is a short epitome in mixed prose; and verse. See Sukrtasāgara. BK. Nos. 229; 1314; Chani. No. 515; DB. 30 (27); Hamsa. Nos. 643; 646, JG. p. 215; VB. 12 (12), Vel. No. 1750.

bandha. Buh. III. No. 163; Hamsa. No. 643.

पोषधमकरण by Jayasoma. JG. p. 149; See Poşadhaşattrinsikä.

- (I) पोषभविभिन्नकरण by Cakreśvarasūri, in 92 Gāthās. JG. p. 154.
- nagar, 1918. Chani. No. 110; DB. 28 (II) **virusatus** in Prākrta by Jinavallabha-(12); JG. p. 227; Surat. 1, 5. sūri. BK. No. 147; PAP. 45 (5); शिवन्यवरित्र (Grain. 958) in Sanskrit by PAPR. 6 (7); 18 (1); PRA. No. 1087; Surat. 1, 2, 7.
  - (1) Tikă (Gram. 3555) composed in Sam. 1617, by Jinacandrasūri, pupil of Jinamāṇikyasūri of the Kharatara Gaecha. BK. No. 147, JG. p. 150; PAP. 45 (5); PAPR. 6 (7); PRA. No. 1087.
  - (III) पोषधिविध्यकरण in 118 Gathas by Devabhadra. Patan Cat. I. p. 143.
- Baroda. No. 2877; DA. 48 (6); vivve also called Posadhaprakarana com-DB, 28 (14, 15); JG. p. 227; PRA. posed in Sain. 1643 by Jayasoma, pupil No. 429; Surat. 1, 5. of Pramodamānikya of the Kharatara.

Gaccha. It was written during the spiritual reign of Jinacandrasūri, successor of Jinamāṇikya. BK. No. 1790; Chani. No. 172; Hamsa. No. 865; JG. pp. 140; 150; JHA. 45; PAP. 21 (12); PRA. Nos. 1117; 1213 (No. 44).

Tīkā Svopajūa, composed in Sain.
 1645; BK. No. 1790; Chani. No. 172;
 Hamsa. No. 865; JG. pp. 140; 150;
 JHA. 45; PAP. 21 (12); PRA. Nos.
 1117; 1213 (No. 44).

पंपिचकप्रायश्चित्तसामाचारी in 10 Gathās only. See Patan Cat. I. p. 404.

> (1) Vrtti by Tilakácārya. Patan Cat. I. p. 404.

पौषक्का ( Be :-dhyatvá vameya ) Bik. No. 1504; Mitra. X. p. 10.

(1) पौषद्भाभोकथा by Jinendrasägara. BK. No. 1715. This is published in the Parvakathasaigraha I, in the YJG. Series, Benares, Vir. Sain. 2436.

(H) पौषद्शमीकथा Anonymous. Agra. Nos. 1707-1711; Bengal. No. 7316; DA. 60 (304); 76 (97); JG. p. 264; Limdi. No. 1108; Punjab. Nos. 1713; 1716; Surat. 2, 5, 9.

पोषदशमीमाहात्म्यकथा by Muktivimala. Published in the Dayāvimala J. G. Mala, Nos. 11-15, Ahmedabad, 1918-19.

पकरणसंबद्ध Kath. No. 1392.

पकीर्णवावस्थल DA. 37 ( 66 ).

(1) प्रकीर्णविचार about 800 Gathas by Pradyumnasuri. See Vicárasara No. VIII. DA. 37 (59).

(11) **प्रकीर्णविचार** Anonymous. DA. 37 (41; 45-47; 49-51; 62; 67; 76; 84); 60 (88).

प्रकृतिप्रबन्ध Pet. V. No. 768

पकृतिविचार SA. No. 2873.

प्रकृतिसस्यस्थान in 41 Gāthās is a part of Gommatasāra. Strass. p. 307.

(1) प्रकृतिसमुस्कीर्तम by Nemicandra. AK. No. 501, Padma. 87, SG. No. 1326.

(II) प्रकृतिसमुत्कीर्तन of Samantabhadra. AK. No. 500.

पकान्तालङ्कारवृत्ति by a pupil of Jinaharsa. JG. p. 316 (foll. 305). This is a palm-leaf ms. from the Lodhi Pośāla Upaśraya at Sanglavi Padā, Patan.

मकियामासाद with Vrtti. KB. 5 (33).

भिक्यासंग्रह by Abhayacandra. This is a commentary on the Sabdanusásana of Sākaṭāyana (s. v.). AK. Nos. 502; 503; CC. I. p. 23; CP. p. 669; Hum; 69, 110; Idar. 147; Rice. p. 300 (cf. also IA. for 1887, p. 25).

प्रज्ञाकरकथा Limdi. No. 770.

प्रज्ञापनातृतीयपद्संग्रहणी by Abhayadeva ; see Prajñāpanasátra, Com. No. (4).

মহাথনান্ত্র is the fourth Upanga. It is ascribed to Araya Syama and describes in full details the different classes of living beings in its 36 chapters. It is published with Malayagirl's commentary by Ray Bahadur Dhanapatisinha, Benares, 1884 A. D., and also by the Agamodaya Samiti (Series Nos.19-20), Bombay, 1918-1919. Agra. Nos. 175; 176; 177; 179-182; AM. 5; 6; 16; 48; 50; 379; 394; 396; Bengal. Nos. 2521; 6858; Bhand. 111. No. 445; Bik. Nos. 1505; 1709; Buh. II. No. 216; III. No. 116; Chani. No. 544; DA. 12 (25 to 28); DB. 5 (3-5); DC, p. 13 (No. 111); Flo. No. 517; JA. 12 (1); JB. 31; 37; 38; 39; Jes I. Nos. 158; 199; 556; 1731; JG. p. 8; JHA. 14 (3 c.); 15 (2 c.); JHB. 13 (3 c.); Kaira, A. 73; Kath. No. 1393; KB. 2 (5); 3 (6); Kiel. II. No. 18; Kundi. Nos. 144; 238; Limdi. Nos. 7, 84, 149, 243; 301; 339; 386; Mitra. VIII. pp. 60; 70; 184; PAP. 1 (1): 51 (1-5); PAPL. 2(1); 6 (49); PAPS. 21 (11; 12); 22(1-5); 37(1); 46(13); 60(12); 67(76); 68 (41); 69 (64); PAS. No. 417,

- PAZA. 3 (7); Pet. V. Nos. 762; 763; PRA. No. 190; Punjab. No. 1718; SA. Nos. 81; 834; Samb. Nos. 56; 193; SB. I (29-31); Surat. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9; VB. 20 (14); 21 (3); VC 8 (18; 29); Vel. Nos. 1494 to 1498; Weber. II. Nos. 1837-1840.
- (1) Pradeśavyākhyā (Grain. 3728) composed by Haribhadra, pupil of Jinabhata. This is mentioned by Malayagiri. DA. (12 (22; 23); Hamsa. No. 1447; Jesal. No. 1731 (palm ms.); Kiel. II. No. 48; PAP. 51 (1); PAS. No. 417; SA. No. 1548; VC. 8 (18).
- (2) Vrtti by Malayagiri (Gram.14500 Be: jayati namadamara). AM. 50; 379; Bengal. Nos. 2521; 6858; Bik. No. 1505; Buh. III. No. 116; Chani. No. 544; DA. 12 (20; 21; 23; 24); DB. 5 (1; 2; 13), DC. p. 36; Flo. No. 517; JA. 24 (1); Jesal. Nos. 158, 556; JHA. 14 (2c.), JHB. 13 (2c.), Keith. No. 43; Kundi. Nos. 144; 238; Limdi. Nos. 114; 340; 386; Mitra. VIII. p. 60; PAP. 1 (4), 51 (2; 5), PAPS. 21 (11; 12); 37(1); 46(13); Pet. III. A. p. 100; IV. No. 1288; V. No. 762; Punjab. No. 1720; SA. Nos. 81; \$34; 2027; Samb. No. 184; Surat. 1, 2, 5; VB. 20 (14); 21 (3); VC. 8 (29); Vel. Nos. 1497; 1498; Weber: II. Nos. 1839:1840.
- (3) Vrtti. Anonymous. Agra. No.178. Bik. No. 1759; DC. pp. 13 (Nos. 111; 118); 14; KB. 2 (5); 3 (6); Punjab. No. 1719; SB. 1 (29-31).
- (4) Trivapadasangrahani based on the third chapter of the Sutra and consisting of 133 Gathās composed by Abhayadevasūri [Be:-disigai indiyakāe] AM. 409, Chani. No. 179; DA. 59 (83); DB. 35 (141-143), Hamsa Nos. 136; 281; JB. 143; JG. p. 8; Kath. No. 1393; KB. 3 (59); Kiel. II. No. 18; PAPL. 6 (49);

- PAPS. 60 (12); 67 (76); 68 (41); 69 (64); PAZA. 3 (7); Pet. V. No. 763.
- (5) Tṛtiyapadasaigrahaṇi-Tikā by
  Kulamaṇdana. DB. 35 (141-143);
  Hamsa. Nos. 136; 281; Kap. No. 224
  (Kath. No. 1393); Pet. I. No. 295.
- (6) Balāvabodha compased in Sain. 1784, by Jīvavijaya, pupil of Jūānavijaya, of the Tapā Gaccha. AM. 16; PRA. No. 190.
  - (7) Parvāya. Kap. Nos. 226-233.
- प्रज्ञापनास्त्रसंग्रहणी by Abhayadevasūri. See Prajňapanásūtra Com. (4). JB. 143; KB. 3 (59).

प्रशापनास्त्रसारोद्धार in prose. Pet. I. A. p. 63.

प्रज्ञापनीद्धार in 133 Gathas. This is a copy of Abhayadeva's Trtiyapadasangraham. DC. p. 38, No. 309 ( 3 ).

प्रज्ञापकाशषद्वजिभिका of Yasasvigani according to Punjab dist. Agra. No. 1940; BO. p. 60; Punjab. No. 1721.

प्रणम्यस्तोत्र in Präkrta. JG. p. 284.

प्राणिधानकुलक in 90 Gāthās by Devendrasúri. See Vrddhacatuśśarana. JG. p. 201.

प्रतापसार (Grain, 400), VB, 23 (12).

- (1) **प्रतिक्रमण** in 60 Gāthās (Be:- namiūṇa mahāvīram). Limdi. No. 1726; Pet. III. A. p. 128.
- (П) **प्रतिक्रमण** by Gotama. Rice. p. 316.
- (III) प्रतिकमण AK. Nos. 507-512.
- भतिक्रमणक्रमिविष also called Pratikramaṇagarbhahetu, or Hetugarbha Pratikrama, composed in Sain. 1506, by Jayacandra, pupil of Somasundarasūri of the Tapā Gaccha-This work is worngly described as a com. on Jayacandra's work by Nayacandra at Pet. III. A. p. 229; cf. Pet. IV. A. p. 107. Agra. Nos. 331-334; Bhand. IV. Nos. 1210; 1211 (dated Sain. 1506); Chani. No. 461; DA. 22 (21); 26 (51-62); 74 (14); DB. 12 (18-20);

JB. 86; 87; JG. pp. 32; 150; JHA. 44; Kath. No. 1286; KB. 4 (5); Limdi. Nos. 705; 1284; PAP. 5 (7); PAPS. 25 (15); 48 (84); 60 (7); Pet. III. A. p. 229; IV. No. 1291; IV. A. p. 107; V. No. 764; Punjab. Nos. 1744; 1745; SA. Nos. 280; 1515; Strass. p. 313; Surat. 1, 4, 10; VB. 22 (21); 24; (1); VC. 10 (2); VD. 9 (20); Vel No. 1850; Weber. II. No. 1955.

प्रतिक्रमणत्रय by Prabhacandra (Grain, 1800). Mud-238.

प्रतिक्रमणनिर्युक्ति Pet. I. Nos. 273; 306; see Pratikramanasūtra.

प्रतिक्रमणविधि composed in Sain. 1525 by Jinaharşa, pupil of Jayacandra of the Tapa Gaccha (author of Pratikramaṇakramavidhi). See HJL, p. 471.

प्रतिक्रमणवृत्तिकथानक DB. 29 (9).

पतिक्रमणसंप्रहणी in 169 Gathās. JG, p. 126; Pet. I. Nos. 273; 306. This is probably the same as Pratikramaņa-Niryukti.

प्रतिक्रमणसामाचारी by Jinavallabhagani DA, 10 (40); Limdi, No. 1288.

प्रतिक्रमणसूत्र This is a portion of the Avasyakasūtra. There are two Pratikramanasutras, one for the Sādhus, and the other for the Sraddhas or laymen. See under Sraddhapratikramana and Sadhupratikramana Sutras. Bhand. VI. Nos. 992; 1213; Bod. No. 1364; Cal. N. Nos. 15-17; 22; Chani. No. 293; JA. 60 (11); 95 (7); JG. p. 32; JHB. 55; Kath. No. 1106; KN. 37; Kundi. No. 226; Limdi. No. 1691; PAP. 39 (15); PAS. Nos. 1; 9; Pet. I. A. pp. 61; 82; 92; I. Nos 273; 306; III. No. 615; IV. No. 1293; V. A. pp. 54; 67; VI. No. 597; Punjab. Nos 1724; 1731; 1742; 1743; SA. Nos. 11; 777; 1922; 1966; 2836; VA. 12 (2); VB. 21 (5); Weber. II. Nos. 1911; 1934.

- (1) Niryukti in 61 Gāthās hy Bhadrabāhu. DA. 26 (9); JA. 60 (11), 95 (7); Pet. I. Nos. 273; 306; III. No. 615; III. A. p. 29.
- (2) Cūrņi in Prākṛta, Anoymous, Agra. No. 299; Pet. V. A. p. 112 (dated Sani. 1168).
- (3) Cūrņi by Vijayasinha in San. 1183. Bhand. VI. No. 1212; Hamsa. No. 1578.
- (4) Vṛtti by Pārśva in Sam. 821 (Gram. 1060). Chani. No. 293 (foll. 31).
- (5) Padavivrtti (Grain, 1550) composed in Sain, 1122, by Namisadhu, pupil of Salibhadra. DC. pp. 18; 24 (No. 217); DI. p. 20.
  - (6) Vrtti by Haribhadrasuri. KN. 37.
- (7) Vrtti by Simhadattasari of the Humbada Gaecha. JG. p. 32; PAS. No. 1.
- (8) Padaparyāyamañjarī by Akalanka. Bt. No. 24.
- (9) Vṛtti by Jinaharṣasūri of the Kharatara Gaccha composed in Sain. 1525; JG. p. 32; PAP. 39 (13).
- (10) Tiká by Ratnasekharasuri of the Tapā Gaecha. Bhand. VI. No. 1213; VA. 12(2); VB. 21(5); VD. 10(1).
- (11) Vrtti by Tilakasūri, pupil of Sivaprabhasūri, Keith, No. 54; PAS. No. 9; Pet. IV. No. 1293; VI. No. 597; Punjab. No. 1738.
- (12) Vrtti by Gargarsi. Kundi. No. 226.
- (13) Vrtti by Udayarāja (Gram. 3100). VB. 22 (39).
- (14) Avacuri by Kulamandana. JG. p. 32.
- (15) Bālāvabodha in Sain 1714 by Sahajakīrti. JHA, 55.

(16) Avacūri. Anonymous. Agra. Nos. 300; 301; Bod. No. 1364; Pet. V. No. 765; SA. No. 1906; Weber. H. No. 1934.

प्रतिकमणहेतु of Ksamākalyāņa. JIIA. 70.

प्रतिज्ञागार्गेय is a Dvyāśraya Kavya on the life of Bhīṣma, illustrating the rules of the Kātantra Grammar. It was composed by Mūla. See Patan Cat. I. p. 51.

प्रतिदिनचर्यां वृत्ति by Devasuri. SA. No. 183.

प्रतिमापूजामण्डन  $KB.\ 1\ (63)$ .

মরিমাসরিষ্টাবিখি Bengal No. 7447; Kath No. 1287.

प्रतिमाप्रभाग Bengal. No. 1472.

प्रतिमात्रासार्गुणदोषविचार DA: 37 (60).

সনিমাবিখি DA 39 (64).

The Tapā Gaccha. It is published with the author's own commentary and the commentary of Bhāvaprabha in the JAS. Series, No. 42, Bhavangar, Sain. 1971 and also in the Muktikamala Jain Mohanamālā, Kothipola, Baroda, Sain. 1976. Agra. Nos. 1843-1846; Bhand. VI. No. 1214; BK. Nos. 92; 236; DA. 36 (1; 2; 4-6), 76 (5); Hamsa. Nos. 250; 314; PAP. 27 (54); PAPS. 46 (39): 49 (26); PAZB. 20 (4); Punjab. No. 1748; SA. No. 737; SB. 2 (26; 64).

- (1) Tikā Svopajūa. Agra. No. 1844; Bhand. VI. No. 1214; BK. No. 92; DA. 5 36 (1-6); 76 (5); DB. 20 (84; 85); Hamsa. No. 250; PAP. 27 (54; dated Sain. 1713); PAPS. 46 (39); 49 (26); PAZB. 20 (4); SB. 2 (26; 64); Surat. 1.
- (2) Vrtti or Laghu Tikā composed in Sain. 1793, by Bhavaprabha, pupil of Mahimaprabha, pupil of Vinayaprabha, BK. No. 236; Punjab. No. 1748; SA Nos. 1663; 2645.

प्रतिमास्तुति This is another name of the Tirthamālastavana of Municandra. प्रतिमास्थानकविचार Surat. 1, 5, 8, 9.

प्रतिमास्थापनन्याय by Yasovijaya, pupil of Nayavijaya of the Tapā Gaccha. JG. p. 105. It is published in the Muktikamala Jainamohanamālā, Baroda. HJL. p. 645.

प्रतिमास्थापनाविचार by Kamalasekharagani. PAPS. 67 (140 dated Sani. 1608).

प्रतिमाहुंडी JG. p. 162 (Grain. 2000).

vijayavimala, (known as Vānararṣi), pupil of Anandavimala of the Tapa Gaecha. It is published in the 'Prakaraṇasamuecaya', Indore, 1923. Agra. No. 1791; BK. Nos. 1745; 1956; DB. 35 (182; 183); JHB. 27 (2c.); Limdi. Nos. 1288; 1622; PAPL. 6 (40); PAPS. 80 (22); Pet. III. No. 610; Surat. 1.

प्रतिलेखनाविधि Surat. 2, 5, 7, 9.

- (1) प्रतिष्ठाकल्प by Akalankadeva. According to JK. Muktyar, this Akalanka who quotes from Ekasandhi's Jaina Sainhitā (VII. 16; X. 6) and Nemicandra's Pratisthāpātha (I. 3) is different from the author of the Rājavārtīka. He is however, mentioned by Somasena in his Trivarnācāra (Sain. 1665); cf. JH. Vol. 13, pp. 123-125. CMB. 203; Lal. 437; Rice. p. 316; SG. No. 1601; SRA. 195.
- (II) **viagraeu** by Asadhara. See Pratisthasaroddhara.
- (III) **प्रतिष्ठाकरुप** (Grain 300) by Guṇaratnasuri. Pet V. No. 766; VD. 9 (17).
  - (IV) named by Sakalacandra Upādhyāya of the Tapā Gaccha. It was composed in Suni. 1660, in the presence of Vijayadanasūri. See HJL. p. 585. AZ. 1 (16); Buh. III. No. 119; Hamsa. No. 683; JG. p. 150; Pet. IV No. 1294; Punjab. Nos. 1751; 1752.
  - (V) **प्रतिद्वाकल्प** by Candrasūri, pupil of Dhanesvara, pupil of Silabhadra (B.: athātaḥ sair pravakṣyāmi). DA. 38 (65); Pet. V. A. p. 63 (quotation on p. 64).

- (VI) प्रतिष्ठाकरप by Haribhadrasuri; see HJL p. 162.
- (VII) प्रतिष्ठाकल्प in Sanskrit by Vidyāvijaya. Punjab. No 1750.
- (VIII) saasev Anonymous. DA. 38 (65; 69; 70; 71; 99); DB. 22 (87); Hamsa. Nos. 742; 1292; 1678; JG. p. 150; JHA. 73 (2c.); Kath. No. 1288; KB-1 (63); KN. 41; Limdi. Nos. 941; 942; 1505; PAP. 25 (36); PAPS. 48 (65); 68 (82; 83); SA. Nos. 633; 634; 1851; 2068.
- (I) प्रतिष्ठाकस्पविधि BO, p. 60; DA, 38 (58-62).
- (II) **प्रतिष्ठाकल्पाचिधि** by Padmavijaya, DB, 22 ( 37; 38 ).
- (1) 知福朗福德森 of Narendrasena. Idar 192; Lal. (VII) 知福朗福超 Anonymous. Agra. Nos. 2141—178; SG. No. 14. See also Pratistha—2116; Bengal. Nos. 6703; 7499; sāradīpākā.

  Hausa, Nos. 377; 1104; JHA, 73; JHB.
- (11) মরিস্তারিন্তক of Brahmasuri. See Jinasatiihi tāsāroddhara.
- (III) प्रतिष्ठातिलक of Nemicandra. See Nemicandrasainhita and Arhatpratisthasarasaingraba.
- प्रतिष्ठादीक्षाकुण्डलिका by Naracandra. Kath. No. 1391.
  - ( I ) Avacurio Anonymous. Kath. No. 1394.
- (1) **प्रतिष्ठापद्धति** by Padaliptasuri, pupil of Mandanagani. SA. No. 233; See Nirvanakalika.
- ( ll ) प्रतिष्ठापद्धाति Anonymous. Kath. No. 1289.
- (1) **प्रांतद्वापाउ** by Kumudacandra, Hum. 175; 252; Mud. 114; Padma. 112; SG. No. No. 1758.
- (11) **प्रतिष्ठापाउ** by Indranaudin. Hum. 20; Mud. 671; 804; SG. No. 1691.
- (III) **प्रतिष्ठापाठ** by Vasunandin. Kath. No. 1107. See Pratishhāsārasaigraha.
- (IV) भतिष्ठापाउ by Hastamallakavi. SG. No. 1271.
- (V) No. 1018. VI No. 1018.

- (VI) **प्रतिष्ठापाउ** Anonymous. PR. No. 88. (1) Tīkā by Śrutasāgara. MHB. 15.
- (VII) प्रतिष्ठापाठ (प्रतिमालक्षण) Bhand. V. No. 1085.
- प्रतिष्ठाविधान JG. p. 151, Pet. V. A. p. 52.
- (I) प्रतिष्ठाविधि by Vardhamanasiiri. SA. No. 631.
- ( II ) प्रतिष्ठाविषि by Gunaratnasūri. See Pratisthākalpa by Candrasūri.
- ( III ) प्रतिष्ठाविषि by Sricandrasūri. See Pratisthakalpa by Candrasūri.
- (IV) प्रतिष्ठाविधि by Hemācārya. Kath. No. 1290
- (V) प्रतिष्ठाविधि by Tilakācārya. JG. p. 150.
- (VI) **प्रतिष्ठाविधि** by Nareśvara. I)B. 22 (44), JG, p 150.
- (VII) x681(a14 Anonymous, Agra. Nos. 2141—2146; Bengal. Nos. 6703; 7499; Hamsa, Nos. 377; 1104; JHA, 73; JHB, 50; Micra. IX, p. 102; Pet. VI. No. 690; Rice p. 316; SA, Nos. 565; 631; 2861; 2862.
- प्रतिष्ठाचिधिविचार Pet. V. No. 767.
- (1) **प्रांतष्टासार** of Kumārasena, composed in Sain. 1491. AK, No. 516.
- ( । ) श्रीतद्यासार of Appayyārya. See Jainendrakalyāṇabhyndaya.
- भतिष्ठासारदीपक by Narendrasena, SG, No. 14. See Pratisthatilaka.
- (1) **प्रांतिष्ठासारसंग्र** composed in six chapters having about 700 Slokas, by Vasunandin. This is mentioned by Asadhara in his Jinayajūakalpa (v. 174). AD. No. 140; Baroda. No. 3021 (3); Bhand. VI. No. 1019; BK. No. 162; CP. p. 670; DB. 22 (42, 43); Kath. No. 1107; MHB. 15, Mysore. III. p. 179; PR. No. 131; SG. No. 25; Vel. No. 1851.
- ( 11 ) प्रतिष्ठासारसंग्रह of Phattelala. AD. No. 38.
- understreet by Asadhara. It is in 6 chapters containing 954 Slokas in all. It is also called Jinayajñakalpa and was composed in Sain. 1285. It mentions Vasunandin's

work on the same subject. It is published by Manohar Shastri Malik, Bombay, Sani. 1974. AD. No. 150; AK. No. 515; Bengal. No. 1476; Bhand. VI. No. 1020; BO. p. 29; Buh. VI. No. 584; Chani. No. 17; CMB. 62; CP. p. 644; 669; 670; 682; Hum. 1; 207; Idar. 19; Idar. A. 49 (2c.); Lal. 7; 28; 437; MHB. 15 (2c.); Mud. 79; 141; 231; 317; 503, Padma. 16; Pet. VI. No. 662; Rice. p. 314; SG. Nos. 26; 207; Tera. 20.

- (1) Kalpadīpikā Svopājāa. This is mentioned in his Prašasti to Dharmamṛta, v. 16. Also see Ašādhara, by Nathurama Premi, p. 14.
- (2) Tikā by Parasurāma. BO. p. 29; CP. pp. 669; 670.
  - (3) Tippana. Anon. AD. No. 150.
- (4) Vrtti by Subhacandra. This is mentioned in the author's Prasasti to his Pāṇḍavapurāṇa; cf. Pet. IV. A. p. 158. Bhand. V. No. 1057.

प्रत्ययप्रकपणा in Prakṛta by Nemicandra. Idar. 84. प्रत्ययसतपञ्चाशिका Pet. V. No. 951.

अत्याख्यान by Haribhadrasuri. VB. 23 ( 18 ).

भत्यास्यानआलापक Limdi. Nos. 1559 ; 1560; 1601; 1638 ; 3400.

roddhāraprakaraņa or Laghupravacanasasāroddhāra, by Śricandra, pupil of Hemacandra of the Maladhāri Gaccha. DB. 33 (50).

प्रत्याख्यानकुलक in Prākṛta. Hansa. No. 411. प्रत्याच्यानप्रमुखिचार by Samayasundara. DA. 76 (39).

प्रत्याक्यानमङ्ग Limdi. No. 1446. It is in 7 Gathās. प्रत्याक्यानविचारणा in 237 Gāthās by Śālibhadrasuri,

JG. pp. 34; 151; Patan Cat. I. p. 397 (quo.); Pet. V. A. p. 133 (quo.).

प्रत्याख्यानाविचारणामृत is the same as above. JG. p. 34.

Bengal. No. 7433; Bhand. VI. Nos. 1150; 1230; 1269; BO. p. 61; Buh. I. No. 52; VI. No. 746; VIII. No. 390; Cal. X. No. 18; DB. 12 (17); Flo. Nos. 551; 553; JHA. 70; Kap. Nos. 934-952; Kath. No. 1273; KB. 3 (58); Limdi. No. 1066; PAP. 75 (38); PAS. No. 262; PAZB. 10 (10); Pet. I. Nos. 273; 306; I. A. pp. 53; 62; IV. Nos. 1234; 1240; V. Nos. 768; 787; SB. 1 (48); VA. 12 (28; 31); VB. 22 (20; 24; 25); 23 (29); Vel. No. 1601; Weber. II. Nos. 1916; 1917; 1918.

- (1) Cūrņi (Greni, 400). Bhand. V. No. 1189; JG. p. 34.
- (2) Niryukti in 61 Gāthās by Bhadrabāhu. Buh. H. No. 208; JA. 25 (12); 95 (7); Pet. I. Nos. 273; 306; I. A. pp. 53; 62; SB. 1 (48); Surat. 5, 6, 9; VB. 21 (23; 28; 33); 22 (6; 37; 45); 23 (30); 24 (11; 12); VC. 9 (20).
- (3) Bhàsya by Devendrasūri in 48 Gathas; see Bhāsyatraya. AM. 274-276; Bhand. V. No. 1190; VI. No. 1150; 1230; 1269; BO. p. 61; Buh. I. No. 52; H. No. 217; VIH. No. 390; Cal. X. No. 18; DB. 33 (46); JG. p. 26; JHA. 70; Limdi Nos. 1219; 1301; Pet. IV. No. 1240; V. Nos. 768; 787; Punjab. Nos. 1757 to 1765; SA. Nos. 697; 1766; 2071; Surat. 1, 2, 5, 7, 8, 9; VA. 12 (28; 31); VD. 9 (23); Vel. No. 1601; Weber. II. Nos. 1916; 1917; 1918.
- (4) Bhasya-Avacuri by Somasun-darasuri of the Tapa Gaccha. Bhand. V. No. 1190; BO. p. 61; Buh. VIII. No. 390; Cal. X. No 18; Flo. No. 551; JHA. 70; Pet. V. No. 787; VA. 12 (18); VB. 24 (19); VD. 9 (23); Weber. II. Nos. 1917; 1918.

- (5) Tikā by Jūānavimala. Bhand. VI. No. 1230.
- (6) Padaparyāyamanjarī by Akalarika. PAZB. 10 (10).
- (7) Vṛtti by Tilakācārya. Bt. No.
  24 (15); Keith. No. 54; PAP. 75 (38);
  Patan Cat. I. p. 126 (quotation).
- (8) Vivaraņa or Cūrņi in Prākrta (Grain, 400) by Yaśodeva. See Pratyākhyānasvarūpa. DC. p. 19; JA. 31 (9); KB. 3 (58); Surat. 5.
- (9) Bhāṣya or Cūrṇi. Anon. Bengal No. 6805; 7287 (Both Bhāṣyas); Bt. No. 24 (8); Flo. No. 553; Hamsa. No. 935; Lindi. No. 1301; PAS. No. 262 (Cūrṇi); Punjab. Nos. 1766; 1767; SA. No. 1766; VB. 22 (20; 24; 25); 23 (29).
- (10) Vivarana by Jinaprabhasūri. Hantsa, No. 283; JG, p. 154.
  - (11) Vártika. Vel. No. 1601.

प्रत्याख्यानोक्ताविधि Bengal. No. 7248.

प्रत्याख्यानस्थानविधि  ${
m JG.\ p.}\ 154.$ 

- (1) Tīkā (Gram. 1500). JG. p. 154.
- (I) **प्रत्याच्यानस्थानाविवरण** by Jinaprabha. Hamsa. No. 283; JG, p. 154.
- (II) प्रत्याच्यानस्थानविवरण (Grain, 700) by Jayacandra, pupil of Somasundarasūri of the Tapā Gaccha. JG. p. 34; HJL. p. 465.
- bhadra or Yaśodava, the author of the Pakṣikasūtravṛtti (cf. DI. p. 35). It consists of 360 Gāthās. Bt. No. 24 (7); DA. 23 (15); 56 (90); DC. p. 19, No. 170 (2; a quotation); JA. 31 (9); JG. p. 32; Patan Cat. I. p. 88 (quotation); Pet. I. A. p. 76.
  - (1) Vrtti (Grain. 550). Bt. No. 24 (8), JG. p. 32.

मत्यास्यानाविस्वरूपकुलक JG. p. 201.

मत्येक बुद्धकथा in Prākṛta prose. Anonymous. Buh. III. No. 164; DA. 49 (10-16); JG.

- pp. 255; 256; Kundi. No. 320; Surat. 5.
- (I) प्रत्येकबुद्धचरित्र (Be: karakandu kalingesu). Pet. V. A. p. 135 (palm. ms. dated San. 1398). Gāthās 141.
- (II) 知禮事養養養養 in Sanskrit, composed in Sain. 1311, by Lakṣmītilaka, pupil of Jineśvarasūri, successor of Jinapati. It contains 17 cantos (Be:kāntodārān atiśayān). DC. p. 23 (cf. DI, p. 51); Jesal. No. 10.
- (III) प्रत्येक बुद्ध चरित्र by Jinavardhanasūri. Bhand. V. No. 1300 (foll. 23); VB. 22 (3).
- (IV) प्रत्येक दुद्धचित्र (Grain. 6050). In Prakṛta composed in Sain. 1261 (according to Bt.,) by Śrītilaka, pupil of Śivaprabha of the Candra Gaccha. Baroda. No. 2863; Bhand. V. No. 1299; Bt. No. 304; Buh. VI. No. 747; Chani. No. 12; DB. 29 (22; 23); JG. pp. 227; 255; PAP. 30 (20); 46 (11); Pet. II. No. 293; III A. p. 109; Vel. No. 1752 (quotation).
- (V) प्रत्येकबुद्धचरित्र by Samayasındaragani. Bengal. No. 6688.
- (VI) प्रत्येकचुद्धचरित्र in the Apabhranisa language.
  Anonymous. It contains 15 Sandhis.
  Patan Cat. I. p. 300. (Gram. 214).
  (Be: iha jinusasani).
- (VII) Arangarila Anonymous. Bhand. VI.
  No. 1324; DA. 49 (9 to 16; of these
  9 and 14 are in Sanskrit); DB. 29
  (24); JB. 114; Kath. No. 1395;
  Kaira. A. 79; Pet. I. No. 296; II. No.
  293; Strass. p. 370; Surat. 1; Vel. No.
  1751.
- भरवेकचुद्धचरित्रचतुष्टय See Pratyekabuddhacaritra No. VII.

प्रथमचलयपूजा Pet. V. No. 925.

(I) प्रदेशीचरित्र in Prākṛta (Grain. 300), Hamsa. No. 1542; JG: p. 227.

- (II) प्रदेशीचरित्र in Sanskrit, composed in Sam. 1913; Hamsa. No. 583.
- (III) प्रदेशीचारित्र composed by Kuśalaruci. JHA. 56 (ms. dated Sain. 1564).
- (I) प्रद्यम्नचरित्र (Prākṛta) by Kavi Siddha. List. (Delhi).
- (II) প্রবৃহনন্দরির (Sanskrit) by Bhogakirti. Idar. 120.
- (III) प्रयुक्तचरित्र (Prākṛta) by Ralhaṇa Kavi. Idar. 120.
- (IV) মৃত্যুক্ল অবিদ্ধ (Sanskrit) by Vadicandra. Idar. 53; 54.
- (V) अद्युक्तचरित्र by Somasena. Lal. 210; 337.
- (VI) प्रयुक्तचरित्र (in Sanskrit) by Sakalakuti. List (S. J.)
- (VII) प्रशुक्तचरित्र by Subhacandra. List. (S. J.)
- (VIII) प्रशुक्तचरित्र by Mallibhüşana. List. (S. J.)
- (IX) ugratica (Sanskrit). It is in 14 cantos composed by Mahāsenācarya, pupil of Cārukīrti. It is published in the MDG. Series, No. 8, Bombay, 1917. Mahasena was the Guru of one Pappata at the court of King Sindhurāja, father of King Bhojadeva; cf. JH. Vol. 13. p. 369. CP. p. 670; (cf. CPI. p. 34); Hebru. 55; Idar. 120 (2c.); JG. p. 228; Kath. No. 1195; Lal. 201; 278; Mitra. VIII. p. 82; Mud. 17; 418; 672; Rice. p. 302.
- (X) agracita (Grain. 4850) in 16 cantos, composed in Sain. 1530, by (Somakarti, pupil of Bhīmasena (cf. CP. pp. 37). It is in two recensions; the short one is in 14 Sargas (Grain. 4850), the long one in 16 Sargas (Grain. about 6000); cf. Strass. p. 307. AD. Nos. 8; 9; 147; 167; Bengal. Nos. 1464; 6629; 6673; Bhand. V. No. 1115; CMB. 126; CP. p. 670; DB. 27 (3; 4); Hamsa. No. 954; Idar. A. 58; JG. p. 227; Kath. Nos. 1396; 1397; Lal. 222, Mitra. VIII. p. 243; Pet. III. No. 535; V. No. 958; Punjab. No. 1774; Tera. 61; 62; 63; VD. 9 (25).

- (XI) **अयुक्तचरित्र** by Jineśvarasūri (Grain. 1400). VB. 22 (22).
- (XII) ngratia in 18 cantos, composed in Sain. 1671 by Ratnacandra, pupil of Santicandra of the Tapa Gaccha, during the spiritual reign of Hemasomasūri. It is published at Bhavanagar. Baroda. No. 2866; BO. pp. 30; 60; 92; Chani. No. 171; DA. 45 (18; 19; 20); DB. 27 (5, 6); Hamsa. No. 774; JG. p. 227; Punjab. No. 1775; SA. No. 181; Surat. 1, 2, 4, 5, 10; Weber. II. No. 1991.
- (XIII) 知识和可能等(Grain. 7200) composed in Sain. 1645 by Ravisāgara, pupil of Rājasāgara of the Tapā Gaccha. This is published by Hiralal Hainsarāja, Jammagar. Bhand. V. No. 1301; BK. No. 18; DB. 27 (1; 2) Hamsa. No. 494; JG. p. 227; PAP. 32 (12); PRA. No. 1071; SA. No. 181.
- (XIV) प्रदुम्नचरित्र in the Apabhramsa language by Raidhū Pandit. Tera. 60.
- (XV) प्रमुक्त atta composed in Sam. 1671, by Ratnasimha of the Tapă Gaccha. JG. p. 227; Pet. V. A. p. 163; this is however Pradyumnacaritra by Ratnacandra, and not by Ratnasimha. See No. XII above.
- (XVI) সন্তঃকৰাৰি of Yasodhara. Madras. XX. No. 7939.
- (XVII) **वशुम्नचारित्र** Composed in Sain. 1630 by Samayasundara, Punjab. No. 1773.
- (XVIII) प्रयुक्तचरित्र Anonymous Agra. Nos. 1479-1481; Idar. A. 24; JG. p. 227; KB. 3 (19); PAPL. 1 (8); SG. No. 2546; Patan Cat. I. p. 136; Surat. 1, 2.
- भयोतकथा from Kumārapālapratibodha, ef. Gune, Amals, BORI. Vol. II. p. 1-21.

भवन्धकथा Surat. 5.

(I) प्रवस्थकोदा of Rājašekhara. See Caturviinšatiprabandha. Punjab. No. 1777.

- (II) naturalist by Candrasekhara. Buh. II. No. 363 (This is really Rājasekhara's Caturvimsatiprabandha). JG. p. 215.
- (III) Adriant of Jayasekhara. A copy of this book was seen by Sir Dr. Bhandarkar at the Dela Upashraya of Ahmedabad; cf. Bhand. IV. Intro. p. 17. Is it the Prabodhacintāmaņi?

प्रबन्धचतुर्विशति See Caturvinisatiprabandha.

- (I) प्रवच्यविन्तामाण composed in Sain. 1361, by Merutunga, pupil of Candraprabha of the Nāgendra Gaccha; cf. Vel. No. 1753. It is published with Gujrati translation by Ramachandra Dinanath, Bombay, 1888. It's English translation by C. R. Tawney is published in the Bibliotheca Indica Series, Calcutta, 1899-1901. It is recently critically edited by Muni Jinavijaya in the Singhi Jaina Series, Santiniketana, Bengal, 1933, and also by Durga Shankar Kevaham Shastri, in the Forbus Gujrati Sabha Series, Bombay, 1932. Baroda. No. 2868; Buh. IV. No. 249, DA. 51 (35); DB. 30 (34); JG. p. 216, Limdi. No. 1181; PAP. 60 (8); PAPS. 66 (122); Pet. III. No. 617; VB. 22 (40); Vel. No. 1753.
- (II) प्रवन्धिनतामणि by Guṇacandrasūri. PAPS. 67 (67; ms. dated Sain. 1520).
- प्रवन्धपञ्चक seems to be only a part of some work.
  JG. p. 216.
- mandiragani, pupil of Nandiratna of the Tapā Gaccha. The other name of the work is Bhojaprabandha, since it contains a traditional account of King Bhoja of Dhara. It is written in Sanskrit prose and is published by Pandit Bhagvandas, Ahmedabad, Sani. 1978. Buh. VI. No. No. 723; JG. p. 216; PRA. No. 896; Vel. No. 1754.

पवन्धसंग्रह Agra. No. 1805.

मबन्धसामर of Rama. See Prabandhabdhi.

मक्न्यसार Surat. 1, 3.

- mentioned by Māṇikyacandra in his Sāntināthacaritra. Patan Cat. I. p. 204, v. 17. Māṇikyacandra composed Parśvanathacarita in Sam. 1276.
- posed by Jinabhadra, pupil of Udayaprabhasūri in Sain. 1290 for the sake of Vastupāla's son. Compare Sādhana Sāmagrī, p. 22.
- मबन्धामृतदीधिका of Rājašekhara. See Caturvinišatiprabandha. Hamsa. No. 1361; Jesal. No. 1108.
- Rāmabhadra, pupil of Jayaprabhasūri, a descendent of Vādidevasūri. It is published in the JAS. Series, No. 50, Bhavnagar, 1917. Also ef. Hultzsch, ZDMG., Vol. 75, p 66. It treats of the story of a robber called Rauhiņeya, for which see HJL. p. 325. Agra. No. 2991; BK. No. 119; Chani. No. 454; JG. p. 337; PAPR. 9 (17); PAZB. 14 (20); SA. No. 339.

मबोधचन्द्रिका Agra. No. 959; KB. 1 (20); 3 (65).

- (I) সন্ধাথব-রাত্যনাতক by Dharmasena. CP. p 670.
- (II) प्रबोधचन्द्रीव्यनाटक by Ratnasekhara, pupil of Munisundarasūri, of the Tapa Gaccha. PAS. No. 59.
  - (1) Vrtti by Ratnasekhara, JG, p. 337.
- sekharasūri, pupil of Mahendraprabha of the Ancala Gaccha. It consists of 7 chapters with a total of about 2000 Sanskrit verses. It is published by the JDPS., Bhavnagar, Sam. 1965. Agra. Nos. 961; 962, Baroda. No. 2867, Bengal. Nos. 6669, 7495; Bik. No. 1717; BK. No. 239; Buh. IV. No. 173; Chani. No. 464; DB. 19 (11); JG. p. 185; PAP.

79 (71); PAPR. 15 (38), PAPS. 43 (2); PAZB. 21 (19); 27 (6); Pet. V. No. 770; VI. No. 599; PRA. No. 278; Surat. 6; VA. 12 (33; 34), VB. 23 (5).

मबोधवारणी Bengal. Nos. 7242; 7690.

Sanskrit Slokas. The peculiarity of the work which contains moral and religious advice, is that it does not contain any letter from 3 to 5 of the Devanagari alphabet. It is published by R. S. Doshi, Sholapur, 1928. JG. p. 112; Pet. III. No. 536; SG. No. 1497; Tera. 20; 21.

प्रवाधावयवावस्थल by Jinapati (author of a commentary on Pañcalingi), successor of Jinacandra of the Kharatara Gaccha. The work is a refutation of Pradyumna's Vādasthala (s. v.); of Dl. p. 28.

Agra. No. 958; Bengal. No. 6827; BK. No. 1801; DC. p. 60, No. 2; Hamsa. No. 1032; PRA. No. 312; SA. No. 494.

- (I) সমচজনবারি of Mangarasa. Mud. 400.
- ( II ) ম্মস্ত্রলখারি of Yasodhana. Mud. 698.
- (III) সমরনভাবির Anonymous. Bhand. VI. No. 1048 (ms. dated Sam. 1589), KO. 42; Mud. 386.
- янпары consists of 13 Sanskrit stanzas by Candraprabhasuri. Published by Sarabhai Navab in his Jainastotrasamdoha, I. p. 42, Ahmedabad, 1932. JA. 106 (13).

प्रभातसामयिकविधि Bengal. No. 7320.

प्रभातस्मरणकुलक in 33 Gathas by Devasuri. JG. p. 205.

प्रभाताष्ट्रक (जिनस्तुति) by Municandra. Limdi. No. 955.

प्रभावकस्था composed in Sain. by 1504, by Subhasīla, pupil of Munisundara of the Tapā Gaccha. PRA. No. 543 in Sain. 1334, by Prabhācandra, pupil of Candraprabha of the Candra Gaccha. He was assisted in this work by Pradyumnasūri, pupil of Kanakaprabha. It is published by the N. S. Press, Bombay, 1909. Baroda. No. 2870, BK. No. 1930; Buh. VIII. No. 411; DB. 29 (5,6); Jesal. No. 1190; JG. p. 216; PAP. 42 (43); 65 (6), PAPS. 71 (15); 77 (3); SA. No. 272, Surat. 1, 5; VA. 11 (3); Vel. No. 1755.

प्रमावकस्तोच JG. p. 284.

(1) Vrtti called Mantramahābhāsya (Gram. 700). JG. p. 284.

प्रभावतीकथा JG p. 256.

मभावतीकस्य Pet. VI. No. 600.

- (I) प्रभावतीचरित्र by Nayasundara. (This is in old Gujrati). DB. 43 (75); Limdi. No. 2282, PAP. 63 (24).
- (II) प्रभावतीचरित्र in Sanskrit (Gram. 2000). Jesal. No. 1346 (palm ms.); JG. p. 228.
- वसायतीहरान्त in Prākṛta (Gram. 199). PAP. 75 (11).
- unioniem also called Vicārakalikā, is a commentary on a Vārtika on Siddhasena Divākara's Nyāyāvatāra; see Jainatarkavartikavrtti and Nyāyāvatāra. It was composed (Gram. 2873) by Sāutyācārya, pupil of Vardhamāna. Bt. No. 359; Chani No. 314; JG. p. 92; PAZB. 11 (23); PRA. No. 383.
- प्रमाणसण्डलार्जिशिका by Ratnasinha. Hamsa. No. 1651; see Paramāņukhaņḍadvātrimsikā.
- प्रमाणग्रन्थ by Guṇaratnasūri; cf. Pramāṇanayatattvarahasya. Bhand. IV. No. 1387; JG. p. 76.
- प्रमाणतःस्तव in Sanskrit composed by Yasovardhanasūri of the Devānanda Gaccha-Jesal. No. 17 (palm ms. dated Sam-1194, foll. 97; Gram. 1200).

प्रमाणतच्यपरीका Surat. 1.

ममाजदीपिका of Prabhacandra. JG. p. 92.

Syādvādaratnākara and Prameyaratnamālā. It is published in the Śrutajňānaanidhārā, p. 25, at Bombay, 1936. BK. No. 1829.

ममाणनयतस्वास्त्राकास्त्रहार is a work on Jain Logic in eight chapters. The author is the famous Vādidevasūri, who defeated the Digambara Kumudacandra at the court of King Jayasinha of Gujarat in Sani. 1181. It is published with Syādvādaratnäkara in four parts by Motichand Ladhaji, Poona, Vir. Samvat 2453-2457. It is published also in the YJG. Series, Benares, Vir. Sani. 2431-2437, with Ratnākarāvatārikā and its two commentaries. Agra. Nos. 2500-2503; Baroda. Nos. 2212; 2905; 2906; 13153 (a); Bhand. VI. Nos. 1388; 1389; BK. Nos. 36; 121; B(), p. 14; Bt. No. 363; Buh. IV. No. 174; Chani. No. 820; CMB. 142; 162; DA. 66 (57; 63; 70); DB. 39 (9; 10; 13; 14; 59); Hamsa. Nos. 199; 573; 1116; Hultzsch. III. No. 1772, JB. 111; 135; Jesal. Nos. 529; 833; 1114; 1312; 1498; Kaira. A. 24; 50; Kaira. B. 10; 12; KB. 3 (32); Kiel. L. No. 81; II. No. 49; Limdi. Nos. 584; 660; 888; PAP. 23 (6); PAPR. 8 (11); PAPS. 71 (11); PAS. Nos. 185; 187; PAZB. 6 (17); 11 (3, 20, 21; 22); Pet. I. No. 362; V. No. 772; SA. Nos. 466; 767; 1741; SB. 2 (148, 149); Surat. 1, 9; VA. 12 (7), 14 (44), VB. 19 (21), 30 (4); VC. 12 (27); Vel. Nos. 1632-1636.

> (1) Syādvādaratnākara Svopajūs (Gram. 13000). Agra. No. 2560; Baroda. No. 13153(A), Bhand. VI. No.

- 1430, BK. No. 15; Bt. No. 364; Jesal. No. 1312 (palm); JG. p. 79; JHA. 60, KB. 9 (7); Kiel. I. No. 81; PAS. No. 185; PAZB. 11 (20), SA. Nos. 643; 1814; Surat. 1, 6.
- (2) Ratnākarāvatārikā by Ratnaprabha, pupil of Devācārya. Agra. Nos. 2504; 2516-2519; Baroda. Nos. 2212; 2905; 2906; Bhand. V. No. 1253; VI. No. 1390; BK. Nos. 36; 121; BO. p. 60, Buh. IV. No. 180, Chani. No. 820; CMB. 142; DA. 66 (57; 63); DB. 39 (13-17); DC. p. 18 (ms. dated Sam. 1225); Hamsa. Nos. 41; 833; JB. 111; 135; Jesal. Nos. 529; 833; 1114; 1498; JG. p. 78; JHA, 60 (2c.); Kaira. A. 24; 50; Kiel. III. No. 189. Kundi, No. 173; Lal. 165; 343; Limdi. Nos. 685; 1184; PAP. 23 (6); PAPR. 8 (11), PAPS. No. 71 (11); PAS. No. 187; PAZB, 6 (17); 11 (3; 21; 22); Pet. I. No. 361, V. No. 812; SA. Nos. 329; 1596; 2507; Samb. No. 377; SB. 2 (148; 149); Surat. 1, 9; VA. 14 (44); VB. 29 (21), VC. 12 (27), Vel. Nos. 1633; 1634; 1635.
- (3) Ratnākarāvatārikā-Ţikā composed by Rājasekhara, pupil of Srītilaka of the Maladhāri Gaccha. BK. Nos. 36; 121; DB. 39 (5; 16; 17), JG. p. 78; JHA. 60; Kath. No. 1340; PAZB. 11 (22); PRA. No. 1233 (No. 16); SA. Nos. 329; 457; VC. 12 (27); Vel. No. 1634.
- (4) Ratnākarāvatārikā-Tippana by Jnānacandra, pupil of Gunacandra of the Pūrnimā Gaccha. Baroda. No. 2905, DB. 39 (15); Hamsa. Nos. 1381; 1743; Jesal. No. 529; JG. p. 78, Kaira. A. 50; Limdi. No. 1184; PAP. 23 (6); PAPR. 8 (11); PAZB. 11 (21); SA. No. 457; Samb. No. 236, VB. 30 (4); Vel. No. 1635.

- (5) Avacūri. Anonymous. Hamsa. No. 199; KB. 3 (32); Kiel. I. No. 81; SA. No. 1741; SB. 2 (149); Vel. No. 1636.
- (I) प्रमाणनिर्णय of Vādirājasūri. It is published in the MDG. Series, No. 10, Bombay, Sam. 1974. Idar. 141 (2 copies).
- (II) धमाणनिर्णय of Vidyānandin Hebru. 78; Hum. 97; JG. p. 92; KO. 142; Mud. 84; 563.
  - (1) Tīkā. Mud. 84.
- (III) प्रमाणनिर्णय Anonymous. SG. No. 1516.
- (I) अमाणनौका of Vādisimha. JG. p. 92.
- (II) प्रमाणनीका of Virasena. JG. p. 92.
- published in the Sanātana Jain Granthamālā No. 10, Benares, 1914. AK. No. 521; Bhand. VI. No. 1060; CMB. 15; 118; CP. p. 671; Hum. 2; 51; Idar. 142 (8 copies); KO. 142; Limdi. No. 12; Pet. IV. No. 1457; SG. No. 1260.
- (I) प्रमाणप्रकास of Padmasagara, pupil of Dharmasagara of the Tapa Gaccha. HJL. p. 587. (1) Svopajna Vrtti. HJL. p. 587.
- bhadra, pupil of Ajitasinha of the Candra Gaccha. This is mentioned by Siddhasena in his com. on Pravacanasāroddhāra and by Devabhadra himself in his Sreyāmsacaritra; cf. Vel. Nos. 1640-41. Also see Patan Cat. I. p. 246.
- читопийи of Bhāvasena. Hum. 2. See Nyāyadīpikā.
- (II) प्रमाणप्रमेच of Subhacandra. SG. No. 1519 (foll. 36).
- (III) प्रमाणप्रमेयं Anonymous. JG. p. 76; Kundi. Nos. 165; 224.
- THIUNAUM BAT BY Narendrasena. Baroda. No. 715; BK. Nos. 368; 1234; BO. p. 31; CMB. 120; Hamsa. No. 922; Hum. 2; Idar. 141 (2 copies; one dated Sain. 1586); JG. pp. 91; 92; Kath. Nos.

- 1196; 1197, MHB. 46, Pet. I. No. 291; V. No. 959; SA. Nos. 567, 913; SG. No. 1373.
- (1) Vrtti Svopajňa (Gram. 2000). JG. p. 91.
- (2) Vrtti by Sāntisūri. JG. p. 92. This is probably the same as Pramāņa-kalikā.
- प्रमाणप्रमेयन्याय JG. p. 76. See Pramāṇaprameya No. III.
- (I) प्रमाणमञ्जरी by Sarvadevasūri who was a Hindu writer. Buh. VI. Nos. 395; 418; 419; CC. I. p. 354; II. p. 79; DB. 39 (39; 40); Kiel. II. No. 385; Limdi. No. 659; Mysore. III. p. 128; Pet. III. A. p. 265; SA Nos. 77; 96; 257; VC. 9 (16).
  - (1) Tippana by Advayāranya. Buh VI. Nos. 418; 419; SA. No. 257.
    - (2) Tiká by Balabhadra. SA. No. 96.
  - (3) Sărapradesini Avacūri. Pet. III. A. p. 265.
    - (4) Tikā Anon- VD. 9 (16).
- (II) प्रमाणमञ्जरी by Devabhadrasüri. Agra. Nos. 2505; 2506; SA. No. 77; Surat. 1, 5, 6.
  - (1) Tikā. Surat 1, 5, 6.
- (I) samulates by Hemacandra. Published with commentary by Motichand Ladhaji, Poona, Vira Sam. 2452. Baroda. No. 13171; Bhand. V. No. 1356; Bt. No. 367; Chani. No. 394; DB. 39 (34); DC. p. 9 (cf. DI. p. 26); JG. p. 76; Kundi. No. 168; PAPR. 18 (51); Pet. V. A. p. 147; SA. No. 356; Tera. 41; Surat. 1 (2 copies).
  - (1) Tikā Svopajūa. Bhand. V. No. 1356; Bt. No. 367; DB. 39 (34); DC. p. 9; JG. p. 76; Pet. V. A. p. 147.
- (II) प्रमाणमीमांसा by Vidyānanda. JG. p. 92. प्रमाणस्थल by Akalanka. AK. No. 522, Chani-

No. 120; Mysore. II. p. 283; Surat. 1 (443).

त्रमाणस्थ्यसम्म by Mālu Mehetā. Kundi. No. 117. त्रमाणस्थ्यसम्म by Buddhisāgara. See Pramālakayalaksaņa.

प्रमाणवादार्थ composed in Sam. 1758 by Yasasvatsāgara, pupil of Yasaḥsāgara. PRA. No. 233.

प्रमाणवार्तिक see Jainatarkavartika.

प्रमाणविकास (Gram. 2000) by Dharmabhūşana. JG. p. 92.

प्रमाणव्युत्पावन Kath. No. 1352.

(1) प्रमाणसंग्रह of Akalanka. It contains 87 Kārikās and is published in the Singhi Jaina Granthamālā, Ahmedabad 1939, together with the Bhāsya.

(1) Svopajňabhāsya, mentioned in Anantavīrya's com. on Siddhiviniscaya, cf. Anekānta, I. p. 136.

(2) Tīkā by Anantavīrya. cf. ibid, pp. 136; 256.

(II) **प्रमाणतंत्रह** (Grain. 712). Baroda. No. 7476; Bt. No. 371; JG. p. 77; Patan Cat. I. p. 4. Surat. 1.

प्रमाणसार (Gram. 300) by Harsamuni. JG. p. 82; Limdi. No. 54.

чинина ( этеция ) by Padmasundara, pupil of Padmameru of the Tapā Grecha, composed in Sain. 1732. Agra. Nos. 2508—2509; ВК. Nos. 72; 276; Наима. No. 188; JG. p. 77; PAP. 71 (33); PRA. No. 1063; VA. 12 (35); VB.24 (9; 17).

प्रमाणान्तराचि in Sanskrit by Yasodeva. Hamsa. No. 38 (foll. 26), see next.

salvas is 'an examination of the logical conceptions of the Buddhists and the Mimārisakas by Devabhadra and Yasodeva'.

Patan Cat. I. Intro. p. 43. A ms. dated Sari. 1194 exists at the Jesalmir Bhandar.

प्रमाणान्तः स्तव (Gram. 1200) by Yasodeva. JG. p. 82; same as above.

प्रमाद्यस्थित in 33 Gāthās. Hamsa. No. 1618; JG. p. 201.

पमावस्थानम्बर्ध JG. p. 201.

See HJL. pp. 635; 645.

I **читьжи** consists of 405 Sanskrit Kārikās and their commentary, both intended to explain the first Śloka of the Nyāyāvatāra of Siddhasena Divākara. Both composed by Jineśvara, spiritual brother of Buddhisāgara. Compare JH. Vol. 13, p. 417ff. It is published by the Tattvavivceaka Sabhā, Ahmedabad. See HJL. p. 208.

Il प्रमाहक्षण DC. p. 17 (ms. dated Sam. 1201).

This is probably the same as the last one.

प्रमाहक्षण (Gram. 3308) composed by Buddhisāgara, pupil of Jinadattasūri of the Vāyada Gaccha according to the note in PAPR. and Jesal. Lists, which also says that the work is on Grammar and consists of text in Prākṛta and commentary in Sanskrit. Hamsa No. 1387; Jesal. No. 6 (palm ms. dated Sam. 1201); JG. p. 77; PAPR. 18 (24). But see Pañcagranthī Vyākaraņa.

प्रमितवाइ by Prabhādeva. JG. p. 92.

Sāntiseņa. This is a commentary on the 1st Sūtra of the Parīkṣāmukha See Strass. p. 307. Mysore. I. p. 97; II. p. 283; SG. No. 2103; SRA. 86.

Randra by Prabhācandra. See under Parikṣāmukha, of which this is a commentary. Baroda. No. 2871; Bhand VI. No. 1061; Bub. VI. Nos. 638; 836; CP. p. 671; Mitra. VII. p. 186; Mysore. II. p. 286; PAS. No. 52; Rice. p. 306.

प्रमेचकिका DA. 36 ( 50 ).

started the Pūrnimā Gaccha in Sam. 1149. It is in Sanskrit prose and is edited by L. Suali in the JDPS. Series, Bhavnagar, 1912. Agra. No. 2818; BK. No. 683; Bt. No. 372; DB. 39 (37); Hamsa. No. 226; JG. p. 77; PAP. 79 (77), PAPR. 13 (5); PAZB. 11 (15); SA. No. 240; Vel. Nos. 1637; 1638.

प्रमेरत्नमञ्जूषा is the name of Santicandra's commentary on Jambūdvīpaprajnapti Sūtra.

भमेयरत्नमाङा by Laghu Anantācārya. Rice. pp.306; 310. This is probably the author's commentary on the Parīkṣāmukha Sūtra.

भनेयरत्नमाङाङङ्कार by Abhinava Carukirti. This is a commentary on Parikṣāmukha (s. v.). Mysore. I. p. 97; II. p. 283; SG. No. 1480.

प्रमेगरस्वसार of Santisena. AK. No. 523. See Prameyakanthika.

प्रमेशदरनाकर on logic by Āsādhara. This work is mentioued in the author's Pratisthāsārod-dhāra or Jinayajnakalpa; cf. SGR. II. p. 68.

प्रयचनितलक in Prākṛta. A Gāthā is quoted from it in Vāmadeva's Bhāvasanigraha. See JH. Vol. 14, p. 18.

(I) प्रवचनपरीक्षा (Gram. 17882) also called Kupaksakausika-sahasrakirana, in eleven chapters, composed in Sain.1629 by Dharmasägaragani, pupil of Hiravijayasuri of the Tapa Gaccha. The work is an examination of the tenets of the ten sects of the Jainas, which according to the author are heterodox, cf. Bhand. IV. p. 144ff. See also Weber, Proceedings of the Royal Academy of Sciences, Philo and His. Sees., Wien, 1882, pp. 793-914. AM. 412; Baroda. No. 2872; Bhand. IV. No. 278; Buh. H. Nos. 186; 219; DB. 20 (1; 2); Hamsa. Nos. 765; 952; 963; JG. p. 159, Kaira. A. 37; Kiel. II. No. 386; Limdi No. 1226; PAP. 13 (1); 23 (75; 77); PAPR. 3 (12); PAPS. 71 (20), Pet. I. No. 293; SA. No. 363; SB. 2 (58); SG. No. 1609; Surat. 3; VA. 14 (38); VB. 22 (43); VD. 10 (5); Weber. II. No. 1976.

> (1) Țikā Svopajna. AM. 412; Baroda. No. 2872; Bhand. IV. No. 278; DB. 20 (1; 2); Kaira. A. 37; Kiel. II. No. 386; Limdi. No. 1226; PAP. 13

(1); 23 (75; 77); PAPR. 3 (12); PAPS. 71 (20); SA. No. 363; SB. 2 (58); VA. 14 (38); VB. 22 (43); VD. 10 (5); Weber. II. No. 1976.

(II) प्रयानपरीका by Padmanābha (Gram. 55000). VA. 12 (6).

(III) प्रवचनपरीक्षा by Jinendracandra. SRA. 86.

(1V) प्रयचनपरीक्षा by Dharmabūşaņa. SG. No. 1609 (foll. 88).

( V ) प्रवचनपरीक्षा by Nemicandra. SRA. 139.

(VI) प्रवचनपरीक्षा by Mallisena. Mud. 110.

प्रवचनप्रवेश by Akalanka. Mud. 250; 638; SG. No. 1521.

प्रवचनमाताप्रकरण JG. p. 185.

प्रवचनविचारसार in Sanskrit composed by Nayakunjara Upādhyāya, pupil of Jinarājasuri of the Kharatara Gaccha. Bhand. VI. No. 1215, Chani. No. 83, JG. p. 130; PAPS. 61 (13); PAZB. 20 (17); PRA. No. 357.

प्रवचनशुभमालिका (foll. 12 only). KB. 2 ( 16 ).

प्रवचनसन्दोह also called Navapadaprakaraṇa, in 250 Gāthās (Be: namiūṇa vaddhamāṇam vavagayamāṇam). BO. p. 31; Bt. No. 90; DA. 37 (41); JA. 31 (6); JG. p. 127; PAS. Nos. 174; 375; Patan Cat. I. pp. 5; 23; 45; 58; 69; 106; 176; 295; 298; 304; 365; 411 (dated Sam. 1332); Pet. L. A. p. 71; V. A. p. 150; SA. No. 522.

(1) Vrtti. Bt. No. 91; JG. p. 127.

91ff. It consists of three chapters on the Jūāna, Jūeya and Cāritra Tattvas having respectively 92, 108 and 75 Prākṛta Gāthās. It is published in the RJS. Series with the Tattvapradīpikā of Amṛtacandra and Tātparya Vṛtti of Jayasena, as also the Hindi commentary of Pāṇḍe Hemarāja, Bombay, Sam. 1969; second edition with a very useful exhaustive introduction, and a literal English trans

lation by Prof. Dr. A. N. Upadhye of Kolhapur 1935. AD. No. 152; Agra. Nos. 835; 836; Bengal. No. 6622; Bhand. IV. No. 304; VI. No. 1021; Buh. VI. No. 639; CMB. 21; CP. p. 671; DB. 14 (6); DLB. 19; Idar. A. 50; Kaira. A. 99; Mitra. X. p. 17; Mud. 561; 718; Pet. IV. No. 1458; V. No. 960; SG. Nos. 115; 534; Strass. p. 307.

- (1) Tattvapradipikā by Amṛtacandrasūri. Compare Upādhye, Pravacanasāra, (Bombay 1935), Intro. pp. XCVII ff. AD. No. 152; Bhand. IV. No. 304; V. No. 1063, CMB. 21; DA. 29 (21); DB. 14 (6); Idar. (25 dated Sam. 1571); MHB. 35; Mud. 718; Pet. IV. No. 1458; V. No. 960; SG. No. 534; Tera. 29; 30; 50, 51; 52; 53.
- (2) Vrtti by Vardhamāna, Bhand. V. No. 1204.
- (3) Tikā by Malliseņa. CP. p. 671. But cf. Upadhye, Pravacanasara, Intro. p. CIX.
- (4) Țikă by Balacandra; cf. Upadhye, Pravacanasăra, Intro. p. CIV. CP. p. 672; Mud. 561.
- (5) Tīkā by Prabhācandra. See Upadhye, Pravacanasāra, Index, p. 42. MHB. 45, SG. No. 1370.
- (6) Bālāvabodha composed in Sain. 1651, by Padmamandiragaņi. Mitra. X. p. 17.
- (7) Hindi Tikā composed in Sain. 1709 by Pānde Hemaraja. Bhand. IV. No. 304; Bengal. No. 6622.
- (8) Vṛtti. Anon. Agra. No. 836; Bengal. No. 1503; Idar. A. 50; Kaira. A. 99; Kath. No. 1198; SG. No. 1370.
- (9) Țikā by Jayasena, pupil of Kumāranandin. See however, Upadhye, Pravacanasāra, Intro. pp. CI to CIV.
- (1) प्रवचनसारप्रकरण in 203 Sanskrit stanzas, composed by Haribhedrasūri. This is a portion from the author's Darsanasuddhi.

JG. p. 135, Punjab. No. 1785, SA. No. 1681; Weber. II. No. 1935.

(II) प्रयानसार्भकरण of Bālacandra. Mud. 561.
This is really the author's commentary on Kundakunda's Pravacanasāra (s. v.).

प्रयानसारोद्धार of Nemicandra, pupil of Āmradeva, pupil of Jinabhadra. It is a detailed exposition of Jain Philosophy in 1599 Gāthās. It is published with the com-

pupil of Jinabhadra. It is a detailed exposition of Jain Philosophy in 1599 Gathas. It is published with the commentary of Siddhasena, by Hiralal Hamsarāja, Jamuagar, 1914 and also in the DLP. Series, Nos. 58 and 64, Bombay, 1922. This author is different from his namesake, who was called Devendragani before his Dikṣā and who composed his Uttarādhyayana-Vrtti in Sam. 1129. See Vel. No. 1639. Our Nemicandra quotes Avasyakacurni in v. 235 and mentions a Candrasuri in v. 308 and v. Agra. Nos. 837-847; AM. 220; AZ. 2 (19); Bengal. No. 7456; BK. Nos 354; 391; Bt. No. 71; Buh. II. Nos. 220; 221; VI. Nos. 640; 641; DA. 28 (4-7); 29 (1-19; 21); DB. 14 (3-5; 7, 8); DC. p. 32 (No. 250); 38 (No. 302); Hamsa. Nos. 212; 1170; JB. 118; Jesal. Nos. 36; 85; 98;124; 1688; JG. p. 127; JHA. 37 (3c.); JHB. 24 (4c.); Kaira. A. 11; KB. 3 (17); Kundi. Nos. 327, 388; Limdi. Nos. 621; 785; 927; 945, 1087, MHB. 32, Mitra. VIII. p. 178, X. p. 18; PAP. 11 (16); 13 (3-14); PAPL. 3 (3; 23; 26); 5 (33); PAPS. 60 (18-20); 74 (3); 62 (13); PAS. Nos., 16; 48; 297; PAZB. 4 (6; 7); 19 (15; 16); Pet. I. No. 292; I. A. pp. 25; 88; II. No. 294; IV. Nos. 1296; 1297; SA. Nos. 105; 276; 2646; 2697; 2856; Samb. No. 429; Surat. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, VB. 21 (4; 6), 22 (42; 43), 23 (8 copies); VD, 9 (22); Vel. Nos. 1639-1642, Weber. II. Nos. 1936-1939.

(1) Tikā (Gram. 16500; Be: sannaddhairapi yat) composed in Sam. 1242

by Siddhasena, pupil of Devabladra of the Candra Gaccha. See Vel. Nos. 1640 -1641. In this commentary, the author mentions Padmaprabhacaritra as his own work, (on pp. 187, 440, 442) along with other works. See HJL. p. 338. Bhand. V. Nos. 1205; 1206; BK. No. 354, Bt. No. 71 (1); Buh. II. No. 221, DA 28 (4-7); 29 (1-6); DB 14 (3; 4), DC. pp. 34, 40; Jesal. No. 85, JG. p. 127, JHA. 37; JHB. 24 (2c.); Kaira. A. 11; Kiel. II. No. 387; III. No. 9; Kundi. No. 327, Limdi. Nos. 698; 785; 3413; Mitra. VIII. p. 178; PAP. 13 (9, 10, 13; 14), PAPS. 74 (3), PAS. Nos. 48; 297; PAZB. 4 (6; 7); Pet. I. A. pp. 25; 88, Punjab. No. 1787, SA. No. 276; VC. 9 (22); Vel. Nos 1640; 1641, Weber. II. Nos. 1938;1939.

- (2) Visamapadavyākhyā (Gram. 3203) by Udayaprabha, pupil of Raviprabha, pupil of Yasobhadra, pupil of Dharmaghosa. Agra. No. 845; Bengal. No. 7456; BK. No. 391; Bt. No. 71 (2); Buh. II. No. 237; DA. 29 (18); DB. 14 (5, 7); JA. 56 (1), JB. 118; JG. p. 127; PAPL. 3 (3), 5 (33); PAZB. 19 (15); Pet. III. A. pp. 126, 262, Punjab. No. 1786; SA. No. 1554.
- (3) Visamapadaparyāya (Gram.) 3303). PAP. 13 (4); PAPS. 62 (13).
- (4) Bālāvabodha by Padmamandiragaņi. AZ. 2 (19 dated Sani. 1651).
- (5) Tikā. Anonymous. Agra. Nos. 839; 842; 844; DA. 29 (7; 8); JA. 73 (1); Hamsa. No. 1170; KB. 3 (17); Kundi. No. 388; PAS. No. 16, Pet. I. No. 294; Surat. 1, 5, 7; Vel. No. 1642.

portion of the Pravacanasāroddhāra, namely Gāthās 1232—1248. Vel. No. 1643.

(1) Vṛtti. Anonymous. Vel. No. 1643.

प्रवचनसारोज्ञारप्रकरण (७६) by Sricandra, pupil of Hemacandra of the Maladhāri Gaccha. JG. p. 127. See Pratyākhyānakalpavicāra.

पवचनसिद्धान्तसार DB. 42 ( 4 ).

प्रवादस्वरूपनिर्णय (Grani. 5000) by Devasūri. VA. 12 (3); foll. 70.

yara). This is the Pravrajyāvidhāna (s. v.) of Paramānanda. Bengal. No. 6979; Bik. No. 1509; Flo. No. 614; JHA. 33; JHB. 27; Punjab No. 1788; Surat. 1.

- (I) प्रतिज्याविषान in 34 Gathas, also called Prayrajyākulaka, by Paramānandasuri, pupil of Abhayadevasüri, pupil of Bhadreśvarasüri. See JG. p. 81, foot-note C. It is published in the Agamodaya Samiti Series, No 49, Bombay, 1927. Bengal. No. 6979, Bhand. V. No. 1207; Bik. No. 1509; Bt. Nos. 207; 208; Buh. III. No. 107; DB. 35 (152); Flo. No. 614; Hamsa. Nos. 451; 1452; JA. 96 (5); 105 (4); 106 (4), JG. p. 185, JHA. 64; KN. 15; Limdi. No. 61; Patan Cat. L. pp. 25, 33;68;70; 110; 161; 278; 296; 372, 374; 410; Pet. L. A. pp. 91; 100; III. A. pp. 10; 28; V.A.pp. 54, 63; VB. 23 (32); Vel. No. 1644.
  - (1) Tikā by Jinaprabhasūri. Bt. No. 208; JG. p. 185.
  - (2) Tikā (Gram. 4500) composed in Sani. 1328 (1338 of JG. and Bt. is a mistake. The date is given in the words 'varsesta-pakṣayakṣākhye'-PRA. (851), by Pradyumnasūri, pupil of Kanaka-prahha, pupil of Devānanda. The first copy was made by Munideva, pupil of Madanacandra, a descendant of Vādidevasūri. Bhand. V. No. 1303; Bt. No. 207, Buh. III. No. 107; Hamsa. No. 1462; JG. p. 185; JHA. 64; Limdi. No. 61; Patan Cat. I. p. 45 (quotations); PRA. No. 851; VB. 23 (32).

(3) Vrtti by Kanakaprabha (Grani. 4500). VB. 23 (32). This is the same as No. 2 above.

(4) Vrtti. Anoymous. Hamsa. No. 451; KB. 9 (2); KN. 15; Vel. No. 1644 (Be:—śrivirasya padāmbhoja).

(II) प्रविच्याविधान in 29 Gathas; perhaps the same as above. JA. 60 (11).

प्रविज्याविषि DA. 39 ( 60, 63 ); DB. 35 ( 152 ); Punjab. No. 1789.

प्रवच्यासूत्र See Pravrajyāvidhāna of Paramānanda. प्रामराते by Umāsvāti. It consists of 313 Sanskrit Slokas and is published as an appendix to 'Tattvārthasutra' by K. P. Mody in the Bibliotheca Indica Series, 1904. It is also published with a commentary of an unknown author by the JDPS. Bhavnagar, Sam. 1966. It is edited with a commentary and translated into Italian by A. Ballini, in the Journal of the Italian Asiatic Society, Vol. 25, p. 177ff. Vol. 29, p. 61ff. Agra. No. 964; Baroda. No. 2875; Buh. VI. No. 750; Chani. Nos. 135; 136; DA. 40 (46-52); DB. 24(6); 96(6); Hamsa. Nos. 194; 225; 550; 734; 1196; JA. 79 (1); 96 (6); Jesal- No. 531; JHA. 47; Kaira. A. 67; Kiel. I. No. 56; Limdi. Nos. 1227; 1241; PAP. 9 (8); 76 (55); PAPR. 15 (13); PAS. Nos. 46, 47; 88; PAZB. 24 (3); Pet. I. A. pp. 15, 103; III. A. pp. 32; 47; V. No. 773; V. A. p. 134; Punjab. Nos. 1790; 1792; SA. Nos. 205; 545; Samb. No. 267; Strass. p. 307; Surat, 1, 2, 5, 6, 7, 9; VA. 12 (27); VB. 22 (44); 23 (27); 24 (14); Vel. No. 1645.

> (1) Tikā (Grain. 1800) composed by Haribhadra, pupil of Mānadeva of the Brhad Gaccha in Sain. 1185, according to DA. Note and DI. p. 34. Chani. Nos. 135; 136; DA. 40 (51, dated Sain. 1506); DB. 24 (4; 5); Hamsa. No.

1196; Jesal. No. 531; PAPR. 15 (13); PAS. Nos. 46; 47; 88 (cf. Patan Cat. I. p. 96-97, ms. dated Sain. 1298); PAZB. 24 (3); SA. No. 205; Surat. 1, 2, 5; VB. 22 (44); VD. 9 (24).

(2) Tikā. Anonymous (Be: praśamasthitena; Grain. 2500). DC. p. 12; Patan Cat. I. p. 113 (dated Sam. 1497); Punjab. No. 1792.

(3) Tīkā. Anonymous. Buh. VI. No. 750; DA. 40 (46; 47; 49); DB. 24 (1-3); Kaira. A. 67; Kath. No. 1291; Limdi. No. 1227; PAP. 9 (8); Pet. V. No. 773; Punjab. Nos. 1791; 1793; SA. No. 545; VA. 12 (27); VB. 23 (27); 24 (14).

मशस्तामशस्ति Bengal. Nos. 1521; 1522.

(1) प्रशस्ति by Caritraratnagaņi, on the Mahāvīra Temple at Citrakūṭa. Kath. No. 1332 (dated Sam. 1508).

(II) प्रशस्ति by Vijayānandasūri (Gram. 2000). VB. 23 (28).

(III) प्रशस्ति by Vijayadāna (Grani. 1700). VC. 10 (1).

भशस्तिका Bengal No. 6639. भशस्तिका Vel. No. 1756.

(1) ARTEGRIA (Grain. 2200) in Sanskrit by Vîravijayagani, pupil of Subhavijayagani of the Tapā Gaccha. It is published at Bombay, 1919. DA. 76 (4); DB. 20 (7; 8); JG. p. 162; Kaira. A. 9; Punjab. Nos. 1796; 1797; 1798; SA. No. 1771.

(II) সমাবিদ্যামণি Anonymous. SB. 2 (62). This is probably the same as above.

प्रश्नचुडामणिसार Surat. 1 ( 2 copies ).

(1) Ţīkā (foll. 44). Surat. 1.

प्रशास by Brahmārka. Surat. 1.

प्रभावार Surat. 5.

Abhayadevasüri. It is published by the JAS. Bhaynagar, Sani. 1978 (Series No.

70). Agra. No. 2269; Patan Cat. I. pp. 181; 413 (Gramthágra about 125).

प्रभावनाचा (Grain. 360) by Naracandra. Bt. No. 569; JG. p. 348. See Praśnaśata.

त्रभवीप of Lauhitya Varasena, who quotes his own Jätakadīpa here. CC. III. p. 76.

(1) Prakāsini, Svopajňa. CC. III. p. 76.

प्रश्नप्रदीप Surat. 1.

प्रभावतेष by Vinayasagara. BK. No. 1657.

प्रश्नमेद Bengal. No. 6744.

प्रश्नाकरण by Amoghavarşa. Kath. No. 1393. See Praśnottararatnamālā.

प्रश्नन्याकरणजयभाञ्चत (Grain. 228). JG. p. 355. It is a work on divination.

- (1) Cūdāmaņi Vrtti (Grani. 2300). Patan Cat. I. p. 8.
- (2) Līlāvatī Tikā. Patan Cat. I p. 8; Intro. p. 60.
- (3) Darsana Jyotir Vrtti; cf. Patan. Cat. I. Intro. p. 60. Bt. No. 560; JG. p. 355.

प्रम्मन्याकरणज्योतिर्वृत्ति ( Grain. 2300 ). Bt. No. 560; JG. p. 355. See above.

प्रभाव्याकरणप्रशस्ति by Jāānavimala (?). Bik. No. 1508.

प्रश्वत्याकरणसूत्र is the 10th Ariga of the Canon. It is edited with Abhayadeva's commentary by Ray Dhanapatasimha Bahadur, Calcutta, 1876, and by the Agamodaya Samiti, Bombay, 1919. It consists of ten chapters treating of the five great sins and the five Samvaras, and in its present form appears to have replaced an older lost work of the same name. See Weber, Ind. Stud. XVI. p. 326ff; Schubring, Worte Mahaviras, p. 13, Lehre der Jains, p. 66, Winternitz, History, H. p. 452. Agra. Nos. 138-141; 143-147; AML 18, 19, 81, 91; 104, 174; 271; Bengal. Nos., 2524; 4313; 7572; Bhand. III. No. 446; Bik. Nos. 580; [

1508, BK. No. 1038, BO. p. 89; Buh. II. No. 222; III. No. 120; DA. 9 (63; 65-68), 10 (1-16; 27); 73 (3), DB. 4 (1-7); Flo. No. 508; Hamsa. Nos. 330; 1175; JB. 31 (3c.); 32; 33; 49; Jesal. Nos. 783; 939; 1002; 1540; JG. p. 6; JHA. 6 (3c.), JHB. 10 (5c.); Kaira. A. 61, Kath. No. 821; KB. 3 (4); Kundi. Nos. 77; 171; 181; Limdi. Nos. 31; 83; 105; 280; 319-322; 402; 437, 510; Mitra. VIII. pp. 54; 314; PAP. 53 (1-14), PAPR. 22 (2); PAPS. 16 (1-12); Pet. III. A. p. 73; PRA. Nos. 308, 478; 1107; Punjab. Nos. 1802 to 1809, SA. Nos. 1511; 1512; 1546; Samb. Nos. 60; 141; SB. 1 (22); Strass. p. 397; Surat. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Tapa. 323, VA. 12 (4); VB. 23 (16; 17, 24); VD. 10 (2); Weber. II. Nos. 1815-1817.

(1) Tikā by Abhayadevasūri (Grani. 4630). This was corrected by Dronasūri. AM. 18; 19; Bik. No. 1508; BO. pp. 31; 60; 89; Bod. Nos. 1338; Buh. H. No. 222; HI. No. 121; VII. No. 22; DA. 9 (65-68); 10 (1-4); DB. 4 (1; 2). Flo. No. 508; Hamsa. Nos. 18; 896; JA. 111 (11); Jesal. Nos. 783; 939; 1002; 1540; JG. p. 6; JHA. 6 (2c.); JHB. 10 (3c.); Kaira. A. 61; Kap. No. 156; Kath. No. 821; Kundi. Nos. 77; 171; 181; Limdi. No. 447; Mitra. VIII. p. 314; PAP. 53 (2; 6; 10; 11); PAPR. 22(-2); PAPS. 16 (1-6); Pet. I. No. 298; II. No. 295; III. A. pp. 70; 73; 146; IV. No. 1206; Punjab. Nos. 1805 to 1807; SA. Nos. 476; 2052; Strass. p. 397; Surat-1, 4, 5, Tapa. 323; VA. 12 (4); VB. 23 (16, 17; 24), VC. 9 (17; 18); VD. 10 (2); Weber, H. Nos. 1815-1817.

(2) Tikā (Gram. 7500) by Jūānavimalasūri, pupil of Nayavimala, pupil of

- Dhiravimala of the Tapă Gaccha. BK. No. 1038; DA. 73 (3), Hamsa. No. 330; JG. p. 6; Limdi. No. 83; PRA. Nos. 478; 1107; SA. Nos. 442; 2800; 2933; Surat. 1, 4, 5.
- (3) Dipikā by Ajitadevasūri, pupil and successor of Mahesvarasuri of the Candra Gaccha. DB. 4 (3); PRA. No. 308; SB. 1 (22); Surat. 6.
- (4) Cūrņi. Anonymous. JB. 31; SA. No. 1512; SB. 1 (22); VC. 9 (15).
- (5) Tīkā. Anonymous. Agra. Nos. 139; 142; 143; Bik. No. 1713; CP. p. 672; SB. 1 ( 22 ).
- (6) Bälávabodha by Pārśvacandra, pupil of Sādhuratna. Bengal. Nos. 2524; 4313; 7572; DB. 4 (415); JHB. 10.
- (7) Paryaya. Kap. Nos. 171; 172. प्रश्नदात composed in Sain. 1324 by Naracandra
- Upadhyāya, pupil of Simhasūri, pupil of Uddyotanasūri of the Kāsadraha Gaccha. Agra. No. 2270; Bhand. V. No. 1357; Chani. No. 239; JG. p. 348; Kiel, II. No. 388; PAPS, 81 (86); PRA. No. 949; SA. No. 828; VB. 10 (18).
  - Avacūrņi. Svopajňa. Bhand. V. No. 1357 (dated Sam. 1572); Chani. No. 239; Kiel, H. No. 388; PAPS, 81 (86); PRA. No. 949; SA. No. 828; VB. 10 (18).
- पञ्चशतक also called Prasnottaraikasastisataka or, Praśnasastiśataka or Praśnavali, composed by Jinavallabhasuri, pupil of Jineśvarasuri. Baroda. No. 2230; Bendall. No. 426; Buh. H. No. 295; IV. No. 234; Chani. No. 285; CP. p. 672; DB. 20 (33; 34); 22 (142); Hamsa Nos. 232, 849; Jesal. No. 350; PAPR. 11 (12); PAPS, 48 (31); PAZA, 9 (33); SA. No. 128; Samb. No. 365; VB. 24 (8).
  - (1) Tikā composed in Sam. 1640, | प्रश्लीस्कोश Limdi. No. 930.

- by Punyasagaragani. Baroda. No. 2230; Bhand. VI. No. 1216.
- (2) Tikā corrected by Kamalamandiragani, in Sam. 1660. Bendall. No. 426.
- (3) Avacuri by Vādī Devasūri, pupil of Municandra. Bombay University ms. BS. No. 295 (New No. 2019).
- (4) Tikā. Anonymous. Buh. II. No. 295, PAPR. 11 (12); PAPS. 48 (31; dated Sain. 1541); PAZA. 9 (33 dated Sam. 1483).
- प्रश्नबांद्वेशतक See Prasnasataka. JG. p. 211.
- (I) प्रश्नावली See Praśnaśataka. Bengal. No. 6819.
- (II) प्रश्नावली by Sarvadeva. VB. 24 (8).
- (1) प्रशासर by Jinacandra. KB. 3 (57).
- (II) प्रश्नोत्तर by Devabhadra (Grani, 5400). VB. **22 (** 38 ).
- (III) प्रश्नोत्तर by Vimalaharşagani (Grain, 300). VB. 23 ( 3 ).
- (IV) प्रभोत्तर by Jayasoma, pupil of Pramodamānikya of the Kharatara Gaccha. Mitra.X. p. 127 (dated Sam. 1656).
- (V) मधोत्तर by Devacandra, Punjab, No. 1811.
- (VI) प्रश्नोत्तर by Rüpavijayagaņi. DA. 76 (11; 21); DB. 20 (27; 28).
- (VII) प्रभोत्तर by Viravijaya. Bub. II. No. 223. This is a table of questions and answers from Prasnottarasamuccaya of Kirtivijaya. See also Prasnacintamani.
- (VIII) प्रश्नोत्तर Anonymous. Agra. Nos. 2272-2278; 2914; Bengal. No. 7240; DA. 36 (55): 37 (80; 81); DB. 18 (4 to 9); 20 (27; 28; 45; 44; 45); Punjab. No. 1812; SA. Nos. 2594, 2782; 2790, 2944.
- प्रभोत्तरउपासकाचार of Sakalakirti. See Dharmapraśnottara and Praśnottaropāsakācāra.
- प्रभोत्तरप्रकण्डिशतक by Jinavallabha. See Prasnaśataka.

- (1) प्रश्नोत्तरबन्ध by Jinasimha. Pet. IV. No. 1299. (II) प्रश्नोत्तरबन्ध Anonymous. KB. 3 (55).
- प्रभोत्तरिक्तामणि of Viravijayagaņi. See above Praśnottara VII. Hamsa. No. 241, SA. No. 1771; SB. 2 (99); Surat. 1, 5, 7.
- प्रश्लोत्तरपञ्चाशिका composed in Sain. 1527, by Jñānarāja. DA. 36 (56); Hamsa. Nos. 410, 1552, 1553, JG. p. 162; SA. No. 438.

प्रभोत्तरपद्धति by Dharmaghoṣa. See Satapadi.

- प्रभोत्तरप्रदीप containing about 338 questions with their answers distributed over five chapters composed in Sain. 1959 by Laksmīvijaya, pupil of Subhavijaya of the Tapā Gaccha. It is published by Sanghavi Bhogilal Kalidas, Ahmedabad, 1909.
- (I) प्रभोत्तरमाणिक्पमाला of Jayasāgara in Sanskrit. Idar. 114.
- (II) प्रश्नोत्तरमाणिक्यमाला in Sanskrit by Devagani Muni. AK, No. 528.
- (I) प्रभोत्तरमाला by Kavi Karpūracandra. Bengal. No. 6914.
- - (1) Tikā (Gram. 7500) by Udayameru. VA. 10 (21).
  - (2) Vrtti (Gram. 6900) by Somacandrasūri. VD. 10 (4).
- (I) arabatement by Vimalasuri. Sometimes the author is said to be Amoghavarsa. It contains only 30 Sanskrit stanzas on general morality. Often published. See Kävyamälä, VII. p. 121. It is claimed even by the Buddhists and the Brahmanas; cf. Winternitz, History, II. pp. 559-560; Pet. IV. A. p. 109 and CP p. 673. It is published with the commentary of Devendra by Hiralal Hamsaräja. Jamnagar, 1914. AK. Nos. 526; 527; Bengal. Nos. 6982; 7213; Bhand. V. Nos. 1208; 1209; VI. No. 1217; Bik. No. 1506; BK. No. 890; Bt. No. 222;

- Chani. No. 325; CP. p. 673; DA. 32 (24-27; 55, 56); DB. 18 (1-9; 46); Flo. No. 761; Hamsa. Nos. 358; 1092; JG. p. 185; KB. 3 (56); Kiel. III. No. 164; Limdi. Nos. 723; 930; 1161; 1215; 1288; 1548; PAPL. 2 (12); PAPS. 55 (7); 56 (19); Pet. I. A. pp. 15; 50; 58; 74; 102; III. No. 618; III. A. pp. 9; 23; 29; 31; 32; IV. Nos. 1299; 1300; V. A. p. 137; Punjab. Nos. 1815; 1816; 1817; Rice. p. 300; SA. No. 1525; Surat. 1, 7, 8; VD. 9 (18; 19); Weber. II. No. 2021.
- (1) Vrtti (Grain. 2134 Be: candrādityamahauşadhī) composed in Sain. 1273 (bhuvanaśrutiravisankhye) by Hemaprabba, pupil of Yaśoghosa, pupil of Dharmaghosa, pupil o' Candraprabba. DC. p. 10.
- (2) Tikā (Gram. 7326) composed in Sam. 1429, by Devendra, pupil of Sanghatilaka of the Rudrapalliya Gaccha. Bengal. No. 1299; Bhand. V. Nos. 1208; 1209; BK. No. 890; Bt. No. 222; DB. 18 (1-3, 16); Hamsa. No. 358; JG. p. 185; JHB. 54; Kiel. III. No. 164; PAPS. 55 (7); 56 (19); Pet. IV. Nos. 1299, 1300; Punjab. Nos. 1816, 1817; SA. No. 1525; Surat. 1, 7, 8; Weber. II. No. 2021.
  - (3) Vrtti by Munibhadra. JG. p.
- (4) Vrtti by Śubhavijayagani. VD. 9 (18; 19). This is probably the author's Prasnottararatnākara.
- (5) Vrtti. Anonymous. JG. p. 185; KB. 3 (56); PAPL. 2 (12; Gram. 8580; dated Sain. 1441).
- (II) प्रश्नोत्तरस्तमाला by Uttamarsi. Flo. No. 762.
- (III) प्रश्नोत्तरस्त्रमास्रा by Bhavyottama Muni. This is a Präkṛta rendering of No. I above. See JH. Vol. 13, p. 109ff.
- (1) प्रश्नोत्तरत्नमाहिका by Hiravijaya. See below Prasnottararatnākara. Kath. No. 1399.

- (II) प्रश्नोत्तररत्नमाङ्किता Anonymous. Limdi. No. 1663.
- प्रम्नोत्तरत्नसार by Devacandra. KB. 3 (57; Foll. 40).
- प्रश्नोत्तरस्ताकर also called Senaprasna, composed by Subhavijayagani, pupil of Hiravijayasuri of the Tapa Gaccha. The work contains four chapters and was composed during the reign of Vijayasenasuri. In it the author mentions the following works as his own:--(1) Tarkabhāṣāvartika; (2) Kavyakalpalatāmakaranda; (3) Syadvädabhāṣā with Vrtti; and (4) Kalpakalpalata-Vrtti. PRA. 253. The work is published in the DLP. Series, No. 51, Bombay, 1919. Its Grain, is 4387. Agra. No. 2304; Baroda. No. 2876; BK. No. 1766; DA. 36 (30; 31; 32); 76 (1); DB. 20 (3; 4); JG. p. 164; Kaira. A. 49; Kath. No. 1399; Limdi. No. 1553; PAPR. 18 (14); PRA. No. 253; Punjab. Nos. 1818; 1819; SA. Nos. 401; 1919; Surat. 1, 3, 4, 5, 6; VC 15 (10), VD. 9 ( 19 ).
- प्रश्नोत्तरवृत्ति by Abhayadeva. VC. 9(18); see Praśnavyākaraṇasūtra.
- (1) प्रश्नोत्तरशतक composed in Sain. 1672 (JHB. Note) by Samayasundara of the Kharatara Gaccha. Mitra, VIII, p. 89; SB. 2 (S5). See Sāmācāriśataka (J).
- (II) unitation in Sanskrit composed in Sam. 1884, by Umedacandra, pupil of Ksamäkalyāna of the Kharatara Gaccha. BK. No. 1818; Hamsa. No. 458; PRA. No. 313; SA. No. 2554.
- (III) प्रश्नोत्तरशतक Anonymous. DB. 20 (58); KB. 3 (57); Surat. 1.
- (1) प्रश्नोत्तरभ्रावकाचार by Rajamalla Pande. CP. pp. 673; 696. See Lati Samhita.
- (।।) प्रश्नोत्तरभावकाचार by Sakalakırti. See Dharmaprasnottara and Prasnottaropāsakācāra.
- प्रभोत्तरसंख्य also called Jayantiprasnottarasangraha

- or Siddhajayanticaritra by Mānatunga, pupil of Silagaṇa, pupil of Dharmaghosa, pupil of Candraprabha of the Vata Gaccha. It is in Prākṛta and extracted from i. e., based on the 12th chapter of the Bhagavatisūtra. Agra. No. 2289; Bt. No. 204; Hamsa. No. 546; JA. 57 (3, dated Sam. 1261); JG. p. 178, Pet. III. A. p. 37ff.
- (1) Tīkā (Gram. 6600) composed by Malayaprabhasūri, pupil of Manatungasūri the author, in Sam. 1260. Bt. No. 204; Hamsa. No. 546; JA. 57 (3); JG. p. 178, Pet. III. A. p. 37ff. (quotation, dated Sam. 1261).
- (।) प्रश्रोत्तरसमुख्य also called Hiraprasha, composed by Kirtivijayagaņi, pupil of Hiravijayasūri of the Tapā Gaccha. It is published by Hiralal Hamsaraj, Janmagar, 1917. Agra. Nos. 2299-2303; AM. 197; 224; Bhand. V. No. +210; VI. Nos. 1218; 1219; Bik. No. 1603; BO. p. 62; Chani. No. 392; DA. 36 (34) to 38); 76 (2); DB. 20 (5; 6); JB. 125; JHB. 54 (dated Sam. 1652), Kaira. A. 48; 101; Kath. No. 1400; KB. 3 (55); 5 (32); Limdi. No. 1250; Mitra. IX. p. 142; PAP. 18 (23, 30), PAPS. 81 (7), Pet. I. No. 297 (dated Sam. 1655); V. Nos. 774; 915; SA. Nos. 226; 1713; Surat. 1, 4, 7, 8; VB. 23 (4); VC. 15 (19); Vel. Nos. 1646; 1647.
- (II) प्र\*नोत्तरसमुख्य composed in Sam. 1886, by Dīpavijaya. DB. 20 (29); Kaira. B. 160.

पश्चोत्तरसार SB. 2 ( 62; foll. 165).

- प्रभोत्तरसारसंबद in Prākṛta by Samayasundara Upādhyāya of the Kharatara Gaccha. Hamsa No. 1567.
- (I) प्रश्नोत्तरसार्धशतक composed in Sam. 1851, by Ksamākalyāṇa, pupil of Amrtadharma of the Kharatara Gaccha. It contains ans-

wers to 150 disputed points of Jainism and is published for the Jinadattasuri Pustakoddhāra Fund by Fakirchand Javheri, Bombay 1916. Bengal. No. 6878; BK. No. 369; DA. 76 (8); DB. 20 (21, 22); Hamsa. Nos. 596; 690; 739; 1360; JHA. 39 (2c.); JHB. 54 (4c.), 57, Kaira. B. 35; Kath. No. 1401; PRA. Nos. 264; 440; Surat. 1, 2, 4, 5, 9.

(1) Tikā Svopajna. Bengal. No. 6878; DA. 76 (8); Kath. No. 1401; PRA. Nos. 264, 440; Surat. 1, 2, 4, 5, 9.

(II) प्रशासरसार्थशतक of Laksmivallabha. KN. 19.

(III) प्रभोत्तरसार्धशतक Anonymous Agra. Nos. 2290-2294; Bik. No. 1507 (Be. śrīsarvajnam patvā); DA. 36 (51); JG. p. 162; KB. 1 (62); SA. No. 124.

प्रशोत्तरसञ्च ( Gram. 465 ). JG. p. 355.

प्रभोत्तरस्तोत्र in Sanskrit by Dharmacandragani. SRA. 387.

मभोत्तरावर्छ। by Gangārāma. Phnjab. No. 1823. प्रभोत्तरी by Nandarāma Miśra. Bengal. No. 6758; 7253.

प्रभोत्तरेकषष्टिशतक of Jinavallabha. Sec Prasnasataka.

प्रभोत्तरोपासकाचार in 24 chapters by Sakalakīrti. For contents, cf. Bhand. IV. p. 116ff; also see Dharmaprasnottara, Srāvakācāra and Upāsakācāra. AD. Nos. 67; 168, Bengal. Nos. 6619; 6646; Bhand. IV. No. 305; V. No. 1077; VI. No. 1033; BO. p. 60; CP. p. 655 (17 copies); Flo. No. 763; Hum. 67; 167; 264; Idar. 20 (7 copies); Idar. A. 27, 46; 47; Kath. Nos. 1092; 1093; 1094; 1108; 1109; MHB, 40, Mitra, VIII. p. 59, Mysore. III. p. 179, Pet. IV. No. 1459 (dated Sam. 1551); SG. Nos. 628, 672; Strass. p. 307; Tera. 1-5; 16-19; 22.

candra. See Intro. to Nalavilāsa (Gaek. O. S.), p. 33.

प्रस्तावमाविशिका by Anandasagarasuri. SA. Nos. 424, 427.

> (1) Vivarana Svopajna. SA. Nos. 424, 427.

प्रस्तावरत्नाकर (Gram. 175 ) by Haridasa. JG. p. 339; KN. 18.

प्रस्तावशतक of Kesaravimala. Published by Hiralal Hamsarāja, Jamnagar, 1911.

प्रस्तावसार 'impromptur in verse' by Lauhitya Varasena, CC. III, p. 77.

प्राकृतछन्दःकोश Bah. VI. No. 751; SA. No. 1932. See Chandahkcśa.

प्राकृतछन्दोलंकार SA. No. 1760.

(1) Tippana. SA. No. 1760.

(I) प्राकृतदीपिका by Udayasanbhāgya composed in Sam. 1648; this is probably the author's commentary on ch. VIII. of the Sabdānusāsana by Hemacandra, SA, No.

(II) **प्राकृतदीपिका** by Naracandra. Buh. VII. No. 8. See Sabdānusāsana of Hemacandra, com. No. 25.

(III) प्राकृतवीपिका Anonymous. Tera. 77.

पाकृतद्याभ्यकाच्य of Hemacandra. See Dvyāśrayakāvya.

भाकतप्रकिया Anonymous. JB. 152; VA. 19 ( 9 ). (1) Vrtti (Gram. 675). VA. 19 (9).

प्राकृतप्रवाच (Gram. 1420), by Narendracandra or Naracandra of the Maladhari Gaccha. It teaches the declension and conjugation of words in the 8th Adhyaya of Heniacandra's Sabdanusasana. KB. 3 (65); PAS. No. 99; cf. Patan Cat. I. p. 88; Pet. I. No. 300; Surat. 1, 9, VB. 23 (11), 24 (10). This is probably the same as Prākrtadīpikā of Naracandra, which is mentioned by Rajasekhara in his Nyayakandali-Tikā; cf. Pet. III. A. p. 275.

मसावृद्धाविक्षिका of Ramacandra, pupil of Hema- | माकुतस्थक्षण by Canda. It is edited by Hoernle in

the Bibliotheca Indica, Calcutta, 1883. Bhand. VI. Nos. 1391; 1392; CMB. 111; Kath. Nos. 1224; 1225; KB. 1 (62); Pet. III. A. p. 265; Tera. 54-55.

ngaseul in 279 Prākṛta verses, composed in Sam. 1029, by Dhanapāla. It is a Prākṛta Dictionary and is published by the B. B. and company, Khargate Bhavnagar, Sam. 1973. It is also edited by Bühler in Beitrage Zur Kunde der Indoger. Sprachen, Vol. IV. p. 70ff. Buh. III. No. 185; V. No. 52; Chami. Nos. 400; 580; DB. 37 (25); JG. p. 311; PAPS. 66 (112); SA No. 861.

प्राकृतयुक्ति by Devasundara. JG. p. 367. प्राकृतवीरस्तुति JG. p. 283.

- (1) **प्राकृतस्याकरण** by Hṛṣikeśa See Hṛṣikeśavyakaraṇa.
- (II) प्राकृतस्थाकरण by Trivikrama. See Sabdānuśāsana (I). KO. 182; SG. No. 1517; SRB. 88.
- (III) Algaeziaco by Srutasagara. See Audarya- i cintamani. CP. p. 630; SG. No. 1770; SRB. 202.
  - (1) Tikā called Audaryacintāmaņi. CP. p. 630; SG. No. 2420.
- (IV) **प्राकृतस्थाकरण** by Samantabhadra (Grain, 1200). Pet. II. No. 96 (See Upadhye, at I. H. (). Dec. 1941, p. 511). JG. p. 307.
- (V) **प्राकृतस्थाकरण** by Subhacandra. See Cintárinani Vyákarana.
- (VI) **प्राकृतस्याकरण** by Hemacandra. See Sabdānusāsana (VI).
- (VII) **Algarature o** by Valmiki. See Upadhye, Valmiki Sutras, a Myth, Bhārati Vidyā, May, 1941.
- पञ्चतशस्त्रसम्बद्ध composed in Sam. 1569 by Tilakagani at the request of Jinacandrasuri of the Kharatara Gaccha. PRA. No. 584.
- माइतसुभाषिताया by Jayavallabha. Probably the

same as Padyālaya. (s. v.). See Bhand. V. No. 1358.

भाकृतोक्ष्याम्नायसंग्रह Kath. No. 1402.

भाषिकास्य in 48 stanzas by Ratnasimha. This is Bhaktāmarastotra (caturtha) pādasamasyāpūrti. It treats of the love story of Rājīmati and Neminātha. Baroda. No. 12381. It is published at Khurai, Vīra Sani. 2442.

भातःकालिकजिनेदस्तति by Municandra. Published in the Prakaraṇasamuccaya, Indore, 1920. Patan Cat. L. p. 135.

पातःस्मरण Limdi. No. 1288.

प्राभातिकजिनस्तुति by Candraprabha, pupil of Pradyumna. It is mentioned by Bālacandra in his commentary on Asada's Upadeśakandali; ct. Pet. V. A. p. 46.

प्रामातिकव्याख्यानपद्धति Agra. No. 963.

प्रामातिकस्तुति in 9 Sanskrit Ślokas. JG. p. 205; Limdi. No. 3066.

प्राभृतचय of Kundakunda. See Satprābhṛta. AK. No. 533; SRA. 13; 18.

- (1) Vyakhyāna (Grain. 12000) by Mallisena. Rice p. 310; SRA, 13; 18.
  - (2) Atmakhyāti. AK. No. 533.

माभृतदाहा Sec Dohāprābhṛta.

- (1) united by Akalanka. It contains 90 Slokas and is also called Srāvakācāra. It is published in the MDG. Series, No. 18, Bombay, Sam. 1978. The authorship of the work is however doubtful; cf. CPI. p. XXVI. Bhand. V. No. 1086; CP. p. 673; Kath. No. 1110; Lal. 273; 318; SG. No. 18; Tera. 37.
- (II) भागभित्र by Indranandin in Prākṛta. CMB.
- (III) प्राथित Anonymous. SG. No. 2641; Vel. No. 1852. (This last contains 60 Gāthās; Be: namiuṇa pancaguruṇam).
- (IV) yrulus in Sanskrit, by Vidyānanda.
  - (1) Svopajňa Kannada Tikā compo-

sed about A. D. 1455. See Anekānta, I. p. 82.

प्राथितच्छिका (Be: yogibhir yoga) by Gurudāsa, pupil of Nandanandin. Both the text and commentary are published in the MDG. Series, No. 18, Bombay, Sani. 1978. Pet. III. No. 537; SG. No. 9; SGR. I. p. 120 (quotations).

(1) Tīkā by Nandiguru. (Be; pranamya paramātmānam). CP. p. 641; Pet. III. No. 537; SG. No. 9; SGR. I. p. 121 (quotations); Tera. 21; 26.

प्रायश्चित्ततपविधि VC. 9 ( 10 ).

प्राथिसनिक्षण by Somasena, Bhand, VI. No. 1022.

प्राथिसत्तिवृत्ति Surat. 1.

भायश्चित्तप्रदानविचार Limdi. No. 1164.

मायश्चित्तविधान Hamsa. No. 1396; SG. No. 1990.

(I) সাৰ্ভিন্তি by Merutungasuri. Hamsa. Nos. 459; 805.

(II) भावश्चित्तविधि DA. 38 (42); Surat. 1.

(III) प्रायश्चित्तविधि of Ksamakalyāṇa of the Kharatara Gaecha. JHA. 70.

मायश्चित्तविशुद्धि Surat. 1.

- (I) प्राथिश्वसमुख्य (Be: samyamāmala.) by Gurudāsa, pupil of Nandanandin. This is different from the author's Prāyaścitta-cūlikā; cf. SGR. I. p. 119. Bhand. VI. No. 1023; DB. 17 (27); Pet. III. No. 538; SA. No. 1631; SG. No. 9; Tera. 39.
  - (1) Tikā by Nandiguru. Be: (sud-dhātmarūpa). Bhand. VI. No. 1023; Pet. III. No. 538; SA. No. 1631; SG. No. 9; Tera. 39.
- (II) प्रायश्चित्तसमुच्चय by Padmanandin. SRA. 52. प्रायश्चित्तसाध्यापवर्गोपनिषत् DB. 17 (15; 27).

भायश्चितोपनिषत् DB. 17 ( 27 ); SA. No. 1631. See Präyaścittasamuccaya ( No. 1 ).

(1) Tikā by Nandiguru. SA. No. 1631.

भागश्चित्तसामाचारी (Be : sirivirajinam namiūni. ) by Tilakācārya. See Śrāvakasāmācāri. Mitra. VIII. p. 158; Patan Cat. I. p. 404. (1) Tīkā Svopajna. Mitra. VIII. p. 158; Patan Cat. I. p. 404.

मासादविधि composed in Sani. 1372 by Thakkura Feru. JHA. 47.

प्रासाद्विधिविचार Surat. 8.

पास्ताविकोपदेश DB. 23 (82;83).

भास्ताविक श्लोकसंग्रह DB. 23 (80); Limdi. Nos. 1109; 1256; 1686; Punjab. No. 1824.

भियमेलकतीर्थपवन्ध Agra. No. 1806.

- (I) Ainsūra, pupil of Višālarāja of the Tapā Gaccha. It illustrates the efficacy of the Upasurgaharastotra and is published in the DLP. Series No. 80, Bombay, 1932. It is also published in the Sāradāvijaya Jaina Granthamālā No. 1, Bhavnagar, 1921. Kiel I. No. 9; PRA. No. 773, SA. No. 51.
- (II) प्रियंकरकथा Anonymous. Probably the same as above. Agra. No. 1663; Buh. II. No. 364; VI. No. 752; DB. 31 (53); Flo. No. 764; Hamsa. Nos. 1282; 1448; JG. p. 256; KB. 3 (15); Tapa. 51.

भौतिकरचरित्र in Sanskrit by Narendrakırti. Idar. 112.

fildatus grafts in Sanskrit contains five chapters, and was composed by Brahma Nemidatta. Bengal. No. 1473; CP. p. 674; List (SJ. & Sravana Belgula); Pet. VI. No. 677 (dated Sam. 1645); Tera. 59.

प्रेमडामध्याकरण composed in Sam. 1281 by Premalābha of the Ancalika Gaccha (Gram. 2223). JG. 297.

फल्डमंकुदुम्बकथा Bengal. No. 7019.

फलवर्षिपार्श्वनाथमातृकास्तोत्र Limdi. No. 2000.

फलवर्षिपार्श्वनाथविज्ञाप्ति by Dayāsāgara, pupil of Padmānanda. JG. p. 234, Pet. I. No. 305.

(I) फडवर्षिपार्श्वनाथस्तोत्र by Kṣamāratna, pupil of Paramānanda. JG. p. 284; Pet. I. No. 305; PRA. No. 972.

| • |   |
|---|---|
|   | , |

|  | , |
|--|---|
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |

(II) फल्डवर्धिवार्ष्वनाथस्तोत्र composed in Sam. 1369 by Jinaprabhasuri. It is published in the Kāvyamālā, VII. p. 117.

फलाफलविषयकप्रभोत्तर of Yasovijaya, pupil of Nayavijaya of the Tapā Gaccha. Published in the Jain Sāhitya Samsodhaka.

बदुकभैरवस्तोत्र JG. p. 284.

बन्धशतक See (1) Sataka.

- with the commentary of Vanararsi by the JAS. (Series No. 12), Bhavnagar, Sam. 1969. The text is also published in No. 11 of the Agamodaya Samiti Series, Surat. According to JG p. 141 and DA. List note, however, the author of the text is Dharmaghosa. DA. 60 (136 to 138); 76 (52); DB. 32 (18); 35 (123); JG. p. 141; Kap. No. 105; SA. Nos. 560; 820; 1946; VA. 12 (38); VC. 10 (10).
  - (1) Vreti by Ratnasinha. Bt. No. 67; DA. 60 (136); 76 (52); JG. p. 141.
  - (2) Vrtti by Vānararşi. DB, 35 (123)
  - (3) Avacuri (Gram 500) by Munisundara, VA, 12 (38).
- (1) वन्धस्वाभित्व (old). Anonymous. It is published (along with the other older Karmagranthas) with the commentary by Haribhadra by the JAS Bhavragar, (Series, No. 52) Sam. 1972. Bod. No. 1358; JG. p. 117; Kiel. III. No. 148; Kundi. No. 50; SA. No. 989; Surat. 5.
  - (1) Tika (Grain. 560) composed in 1172 by Haribhadra, pupil of Jinadeva Upādhyāya of the Brhad Gaccha. Bt. No. 101; Dl. p. 34; JG. p. 117; Kundi. No. 50; Patan Cat. L. p. 22; SA. No. 989.
  - (2) Anonymous. Bod. No. 1358; Kiel. III. No. 48; Samb. No. 482.
- (II) वन्यस्थामित्व of Devendrasuri. See Karmagrantha (IV). Bengal. No. 7611; BO. J......36

- p. 60; DA. 53 (56-62); Limdi. Nos. 1288, 1351; 1390; 1648; Pet. IV. No. 1302; VI. No. 652; Strass. p. 440c.
- (1) Avacūri. Buh. IV. No. 175; Strass. p. 440c.
- (2) Bālavabodha by Somasundarasūri. BO. p. 60.

बन्धहेत्रत्रिमङ्गी by Somadeva. BK. No. 437.

(1) Tika by Nemicandra Saiddhāntika. BK. No. 437.

- वन्धहेत्द्रयत्रिमङ्गा by Harsakula, pupil of Laksmisagarasūri of the Tapā Gaccha. İt is published with the commentary of Vijavavimala in the JAS. Series, No. 66, Bhavnagar, Satia. 1974. Agra. No. 1118; Baroda No. 3017; Bhand. VI. No. 1165; Chani. No. 460; DA. 54 (69-74); 76 (51); DB. 32 (46; 47); JG. p. 135; JHA. 35; Limdi. Nos. 1005; 1647; Mitra. VIII. pp. 166; 170; PAZB. 20 (13); PRA. Nos. 1042; 1264; SA. No. 388; Surat. I, 5. 6; VB. 24 (25); VC. 10 (9); VD. 10 (6; 9).
  - (1) Tika composed in Sain 1602 by Vanararşi i. e., Vijayavimala, pupil of Anandavimalasını. Baroda. No. 3017; Bhand. VI. No. 1165 (dated Sain 1662); Chani. No. 460; DA. 54 (69; 70); 76 (51); DB. 32 (46; 47); JG. p. 135; JHA. 35; Limdi. No. 1647; Mura. VIII. p. 179; PAZB. 20 (13); PRA. Nos. 1042; 1264; SA. No. 388; VB. 24 (25); VD. 10 (6; 9).
  - (2) Tika by Anandasūri (possibly the same as above). VB, 24 (25).
    (3) Avacūri. VC, 10 (9).

वन्धुक्षेत्रसमास In 139 Gathas. Limdi. No. 1009. वन्धुक्ती is an old Akhyāyika mentioned by Siddhasenagaņi is his commentary on the Tattvarthsutra. See ABORI. Vol. XVI. p. 29.

वन्धोदयसत्ताप्रकरण by Vijayavımala. Published in the JAS. Series, No. 66, Bhavnagar, Sam. 1974. Agra. No. 1245; DB. 32 (39); JG. p. 135; SA. No. 892; Surat 1, 6.

(1) Avacūri. Agra. No. 1245; JG. p. 135.

बण्यमहस्तिबन्ध in 700 (Sanskrit?) verses, by Māṇikyasūri. It is otherwise called Puṇyapradīpa. DA. 50 (112).

विषया in Prākrta. It contains 685 Gāthas. Patan Cat. I. p. 195 (ms. dated Sain. 1291.

वणमाहिकथानक Buh. III. No. 165.

(I) ৰব্দমান্তিৰাৰ্থি Anonymous. Bhand. V. No. 1304; DB. 31 (94); Hamsa. No. 1691; Limdi. No. 2006; Pet. II. No. 297; V. No. 776; Vel. No. 1757.

(II) ৰবেশাইৰাইৰ by Rājaśekhara. A porition of his Prabandhakośa. It is published in the Agamodaya Samti Series, No. 46, Bombay, 1926.

चव्यमहिस्तुति (Gram. 96). Bt. No. 134; JG. p. 284 (see namrendramaulistuti); SA. Nos. 1638; 1692.

(1) Avacūri by Sahadeva. Bt. No. 134; JG. p. 284; SA. Nos. 1638; 1692.

बस्भवकथा JG. p. 256; Surat. 6.

ৰস্তমনুত্ৰকৈ of Subhavardhana. Published by Hiralai Hansaraja, Jamnagar, 1922.

Svopajňa Brhadvrtti of Hemacandra's Sabdänuśasana (s. v.). Also cf. DC. p. 45.

(I) **电影可证表面如何面** (Grain. 1800) by Indrahainsagani, pupil of Dharmahainsagani of the Tapā Gaccha. It is in Sanskrit prose. It was composed in Sain. 1554. It is published by Hiralal Hainsaraj, Bhavnagar, 1919. Chani. No. 267; Hamsa. No. 872; JG. p. 228; PAP. 73 (21); PRA. No. 380.

(II) विकार-विकथानक Anonymous. Agra. No. 1482, Bengal. Nos. 2599; 3488; 6630; 6881; 7172; Bhand. V. No. 1255; VI. No. 1325; Buh. VI. No. 642;

Hamsa. Nos. 644; 773; 1022; Mitra. IX. p. 23; X. p. 127; SA. Nos. 290; 1716; Vel. No. 1758.

ais called Bhuvanabhānucaritra, composed by Hemacandrasūri of the Maladhāri Gaccha. Bod. No. 1408; see Bhuvanabhānucaritra (III).

बाहिराजचरित्र See Balinarendrakathānaka.

बालधहाचिकित्सा by Mallisena, pupil of Jinasena; cf. Anekanta, I. p. 428. AK. No. 546.

बाल्यहज्योतिष by Mallisena. AK. No. 547.

बाल्ब्यहरान्ति by Pūjyapāda. AK. Nos. 543; 544. बाल्ब्याकरण of Merutungasūri composed in Sam. 1304 according to JG. p 297; This is probably the Bālāvabodha Vrtti of the author on Kātantravyākaraņa. but the date of composition given by JG. is impossible.

(1) Vrtti Svopajňa. JG. p. 297.

(2) Prākṛta Vṛtti Svopajña. JG, p. 297.

of Amaracandrasūri, pupil of Jinadattasūri of the Vāyada Gaccha. It is published in the Pandit, Vols. IV to VI, Benares, and also in the Kāvyamālā Series, Bombay 1894 (2nd edition, 1926); cf. Winternitz, Geschichte, III. p. 74. Bhand. VI. No. 1393; Bik. No. 480; Bt. No. 516; Buh. II. No. 57; CC. 1. p. 371; II. p. 84; CP. p. 674; Idar. A. 10; JG. p. 332; Surat. 3.

- (1) Adiparvan. PAP. 24 (31); Vel. No. 1759.
- (2) Draupadisvayamvara only. Pet III. No. 601.

बालभारतीयस्ताति JG. p. 285.

(I) 可認知報知事文明 based on Kātantra, composed in Sani. 1336, by Sangrāmasinha. DC. p. 45; Hamsa. No. 457, Jesal. Nos. 623; 1564; JG. p. 298; Kundi. No. 30; Samb. No. 121.

VI. No. 1325; Buh. VI. No. 642; (II) भारतिसाल्याकरण by Bhaktilābha. JG. p. 298.

- (I) **unsurativ** by Somasundara. This is Yogasütra (I-IV) with the commentary of Somasundarasūri of the Tapā Gaccha. Buh. II. No. 225.
- (II) बालायबोध (स्याकरण) by Merutunga. Limdi. No. 92. See Kātantravyākaraņa Tikā (6).
- (I) **बाहुबलीचरित्र** in Sanskrit (Gram. 500). JG. p. 228.
- (II) **ৰাম্বন্তী অংস** in Sanskrit by Cārukīrti. SRA. 382.

विकानेरवर्णन KB. 1 (64).

ৰিন্দ্ৰখৰ সৰ্তৱমানিস্থাবিধি by Sritilakācārya. DB. 22 (88).

विम्बपरीक्षाप्रकरण Bengal. No. 7286.

बिम्बप्रतिष्ठाविधि by Śricandrasūri. DB. 22 (86).

विम्बप्रवेशिविधि Anonymous. Bengal. No. 6893; DA. 67 (36); DB. 46 (14); Kath. No. 1403; PAP. 25 (21); Strass. p. 433c; VC. 10 (7).

विम्बप्रवेशस्थापनविधि Punjab. No. 1853.

ৰিক্ৰাছক by Vardhamāna. Published by the Agamodaya Samiti, Series, No. 49, Bombay, 1927.

বিষয়েগারীকা composed in Sam. 1639, by Sāraiga, pupil of Padmasundara, during the reign of Jūānasāgarasūri of the Madahada Gaccha. DB. 43 (25; 26); Kath. No. 1648; PRA. No. 809.

वीजकौस्तुभ of Gautama. See Sakunävali-

बीजनिबण्दु JG. p. 311.

बीजस्तवन in Sanskrit. Limdi. No. 2369.

बुद्धशत Pet. V. No. 925.

ৰুছিমনাহা in Sanskrit, composed in Sain. 1868, by Jivarāja. Hamsa. No. 1653; SG. No. 2380.

बुद्धिरसायन of Pandit Mahiraja. SG. No. 130.

(I) द्वारागर on Jain Philosophy composed in Sani. 1520 by Sangramasinha, who was the Bhandagarika of Mohamed Khilji of Malwa. Baroda, No. 2878; BK. No.

290; Buh. II. No. 296; Hamsa. No. 96; JG. p. 112; PAPR. 15 (35); PRA. No. 286; Punjab. No. 1857; SA. No. 912.

- (II) **現役和刊 ( 昭本で** ) Hamsa. No. 46; JG p. 298. See Pañcagranthivyākaraṇa.
- (III) बुद्धिसागर Anonymous. SB. 2 (93 three copies).
- vinita of the Gaiga family towards the end of the 5th century AD. See Mediaval Jainism, pp. 19-23.

হুব্কথাকীয় of Harisena, pupil of Bharatasena. See Kathakośa, VII. The work is now being published in the Singhi Jain Series, Ahmedabad. Bhand. VI. No. 1049; Kath. No. 1159; SG. No. 2395

म्हत्कथासंग्रह Agra. No. 1664 see Kathāsanigraha (VI).

गृहत्कर्मविपाक by Gargarşi. See Karmavipāka.

रृहत्कमंस्तव See Karmastava. Limdi. No. 81.

बुहत्किञ्चण्डपूजा by Vidyābhūsana. CP, p. 675, वृहत्किञ्चण्डपूजाजयमाला Pet. VI. No. 678.

बृहत्कल्पसूत्र The fifth Cheda Sutra containing six chapters. It lays down rules of conduct for the monks and nuns. It was edited by W. Schubring at Leipzig 1905 and, again at Poona, 1923. The Sutra is also known as Brhatsädhukalpasutra. The German edition contains a translation of the text, notes, and a glossary, all in German. The text, with Gujrāti transis published by J. G. Doshi, Ahmedabad, 1915. It is again recently published with the Niryukti, the Bhasya and Malayagiri's commentary by the JAS. Bhavnagar; Part I. 1933, Part II. 1936. Agra. Nos. 198; 572; 573; 576-584; AM. 1, 65, 148; 327; Baroda. No. 2935; Bhand. VI. Nos. 1221; 1222; 1223; Buh. III. Nos. 128; 129; 130 (the last dated Sam. 1334; palm ms.); IV. No. 191; DA. 14 (25-28); 73 (9); DB. 7

(6, 14, 15), DC. p. 30, JA. 15 (2); JB. 67, 68, 70, 73; Jesal. Nos. 28, 153, 157, 161; 182; 183; 193; 551; JHB. 20; Kiel. H. Nos. 13; 390; 401; Hl. No. 175; KN. 37; Kundi. Nos. 122; 147; 296; 308; 331; Limdi. Nos. 41; 43; 63; 270; Mitra. IX. pp. 206; 207; PAP. 67 (1-7); PAPM. 1 (1; 2); 25; 44; PAPR. 23(2); PAPS. 23 (5); 57 (5; 21); PAZA, 4 (7-14); PAZB. 2(2-5), 7(10), 15(14), 19 (2-6); Pet. I. A. p. 6; III. A. p. 153; V. No. 777; Punjab, Nos. 1860; 1861; SA. Nos. 145; 158; 206; 517; 1689; 1690; 2026; 2732; Samb. No. 109; Surat. 1, 2, 5, 6, 9; VB. 21 (20); 31 (29; 31; 32); 32 (5; 11); VC. 13 (2); Vel. No. 1503; Weber. II. Nos. 1893; 1894.

- (1) Niryukti by Bhadrabāhu. Published.
- Sanghadasagani (2) Bhāsva  $-b_{\lambda}$ (Gāthas 6540; Be:-kauna namakkāram). AM. 28; 211; 327; Bhand. VI. Nos. 1221; 1222; Buh. III. No. 129; DB. 7 (2, 15), DC, pp. 1; 6, 30; 41; Hamsa, No. 1580 : JA. 15 (2); 32 (2); 51 (1); Jesal. No. 182; Kiel. H. Nos. 390, 401, III. Nos. 6; 150, 151; Kandi, No. 202; Lindi, Nos. 42, 302; PAP. 67 (1); PAPM. 1 (2); PAPR. 23 (2); PAZA, 4 (8); PAZB, 15(14); 19 (2); Pet. H. No. 282; III A. p.53; SA. Nos. 145; 517; 2026; VC. 13 (2); Weber, H. No. 1894.
- (3) Brhadbleisya (Gram. 8600). Kap. No. 584.
- (4) Cürni (Be: bhaddam sarassatie) Grain, 14000. Agra. No. 572: Buh. III No. 130 (dated Sain, 1334); DC. p.37; DI. p. 24; Jesal. No. 28; Kiel. II. No. 13 (dated Sain, 1218); III. No. 151; Limdi. No. 42; PAPM, 25 (dated Sain, 1291); PAZA, 4 (9); PAZB, 7 (10);

- Pet. III A. pp. 170; 171; 177; SA. No. 1676, Surat. 1, 2, 5.
- (5) Visesacūrņi. JA. 51 (2); Kap. Nos. 582; 583 (Grain. 11000).
- (6) Tîkā partly by Malayagiri who mentions the Curni and partly by Ksemakirti, pupil of Vijayendu of the Candrakula in Sain. 1332. AM 1; Baroda. No. 2935; Bhand. VI. Nos. 1221; 1222; 1223; DA. 14 (25); DB. 7 (13); DC. pp. 9; 14; 19; 22; 36; 42; DJ. p. 24; Jesal. Nos. 153; 157; 161 (all palm mss.); 182; 183; 193; 551; Kiel. II. No. 390; III. No. 6; Kundi. Nos. 122; 147, 296; 308; 331; Limdi. Nos. 43, 234 to 237; Mitra. IX. p. 207; PAPM. 44; PAPS, 37 (5; 21); Patan Cat. I. p. 354; PAZA. 4 (11-14; the last is dated Sain. 1573); PAZB 2 (2-5); 19 (3-6); Pet. V. A. p. 101.
- (7) Tikā. Anonymous. Agra. Nos. 576-581; DA. 14 (26); DB. 7 (14); DC. pp. 9; 14; 42; Hamsa. Nos. 1232; 1233; JA. 15 (2); 61 (2); JB. 51; 52; 67; KN. 37; PAP. 67 (2-7); PAPS. 23 (5); SA. Nos. 158; 206; 303; 304; 305, 1689; 1690; 1725; Samb. Nos. 52; 53; 179; SB. 1 (35); Sarat. 2, 7; VA. 15 (37); VB. 21 (20); 31 (29; 31; 32); 32 (5; 11).
- (8) Avacuri by Saubhagyanagars. DA. 14 (26); 73 (9); DB. 7 (3, 4).

बृहतक्षेत्रसमास by Jinabhadragani. See Ketrasamāsa ( H ).

बृहञ्जुःशरण in ninety Gäthäs. See Vrddhacatuḥśaraṇa and Supraṇidhānakulaka. JG. 106 (4).

बृहच्चतुर्विशतिपूजा Pet. VI. No. 678.

बृहार्रचन्तामाणिपार्श्वनाथपूजा l'et. VI. No. 678.

बृहच्चेत्यवन्त्रन by Hemacandra. Buh. II. No. 297. This is the Sakalārhatstotra.

(1) Tikā. Buh. II. No. 297. This is Kanakakuśala's commentary on it. बहर्ष उत्तावानी (५वा) २० एडा -कार्स मा हा राम २ २४, ता पंकी मित्र शाह्यमंड) , मण्डे । ब्राही, ७ का शा - टक्य न्द्र स्थार १८२६, माउनगार्भ भगारे ने, समें हा, दे सामें

बारुवली-भीत- धनवाल अपभेश, त्वार में १४४ ४-६ रे. प. मानते भयत, व्यानी बार्ड खड़ों, हुं मताचार ३३५ गेंटी । मंगत्र ५५० भीकितिक ५४ते. तेरावंभी मंग्डेशान्स भंडी ५१त्वर्ष १२. १३० प्र

- बुबच्छान्ति Punjab. No. 1859; SA. Nos. 89,719; 2754.
  - (1) Țikă. SA. Nos. 89; 719. See Brhacchăntistava
- पृष्ठ चान्तिकामिषेक of Āśādhara. AD. No. 143; Idar. 168; PR. No. 322.

बुहच्छान्तिपाउ of Dharmadeva. AD. No. 154.

- 1917, BO. p. 60; DA. 58 (66); JHA. 58; JHB. 47 (2c.); KN. 12; Limdi. Nos. 866; 1305; 1645; 1653; 1654; 1750; 1758; Mitra. HL. p. 127; IX. p. 153; PRA. Nos. 461; 1129; SA. Nos. 89; 710; 2754; VC. 13 (12; 13); Vel. No. 1853,
  - (1) Tikā by Dhanapāla. VC. 13 (12).
  - (2) Tikā composed in Sain. 1655 by Harşakirti, pupil of Candrakirti of the Nāgapuriya Tapā Gaccha. BK. Nos. 1327; 1917; Buh. V. No. 42; DA. 58 (66); Hamsa. Nos. 175; 351; JHA. 58; JHB. 47 (2c.); Mitra. HI. p. 127; PRA. Nos. 461; 1129; SA. No. 89; VC. 13 (13).
  - (3) Tikā by Candrakirti. The same as above: KN, 12.

बृहज्जातक of Varahamihira.

(1) Tikā by Matisāgara. Jesal. No. 436.

वृहसपागच्छग्रवांबाळ by Munisundara. See Tridasatarangini and Gurvavali (III).

बृहत्पञ्चनमस्कार JB. 143.

वृहत्पञ्चाक्यान (Grain. 3780) by Dhanaratna. See Pañcākhyāna (I). PAP. 30 (18 dated Sain. 1545).

वृहत्पञ्चाङ्गुाङ्गिन्त्र Hamsa. No. 1407.

वृहत्पञ्चनमस्कारस्ताच JB 143. This is another name of Pātrakesarīstotra.

ब्रहत्यिह्नस CP. p. 675.

इहत्युण्याद्वाचन Pet. VI. No. 602.

- **बृहत्योशालिकपट्टावली** in Prākrta. Hamsa. No. 1016. (1) Tikā. Hamsa. No. 1016.
- बृहत्बद्रस्थानक by Abhayadevasūri. PAPR. 5 (4). See Şatsthānaka.

बृहत्प्रत्यभिका Bengal. No. 2536.

- ( I ) মূহব্ৰাভ্যাকাংতাবুকা by Keśavācarya. Buh. VI.
   No. 644.
- (II) बृहत्योडशकारणपूजा by Sumatisagara. SG.
- ब्रह्त्संब्रहणी in 419 Gathas (Be: nitthaviya atthakammam) composed by Jinabhadragani Ksamāśramaņa. It is published with Malayagiri's commentary in the JAS. Series, No. 47, Bhavnagar, Sain. 1973. The text alone is published by Manacand Velchand, Gopipura, Surat, Sam. 1972. Bt. No. 119, DA. 55 (1), 76 (23; 24); DB. 33(1, 2; 5); DC. p. 34; JA. 79 (1); 105 (4); 106 (9): Jesal. Nos. 89; 103; 111; 527; 720; JG. p. **125**; Kaira. A. 150; KB. 5 (60); 5 (8); Kundi, Nos. 47; 150; 221; PAP. 24 (39; 41); PAPM. 59 (6); PAPR. 12 (4); PAPS, 13; 90; 159; 337; Pet. I. No. 336; I. A. pp. 26; 51; 66; 92; III. A. pp. 46; 127; SA. Nos. 39; 79; Surat. 1, 2, 4, 5, 6, 9; VA., 17 (37): VB. 35 (8).
  - (1) Tikā by Malayagiri. (Gram. 5000); Bt. No. 119 (2); Buh. IV. No. 205; DA. 55 (1); 76 (23); DB. 33 (1; 2); DC. pp. 35; 41; Jesal. Nos. 89; 103; 111; 527; JG. p. 125; KB. 3 (60); Kundi. No. 221; PAP. 24 (39); PAPM. 59 (6); PAPR. 12 (4); PAPS. 13; PAS. Nos. 90 (dated Sam. 1290); 159; 337; Pet. I. Nos. 336; 352; SA. No. 79; VA. 17 (37); VB. 35 (8); Samb. No. 210; Surat. 1, 4, 5, 9.
  - (2) Vivrti (Grain. 2800; Be: kevalavimalajnānāvaloka) composed in Saria. 1139, by Śālibhadra, pupil of Pūrņabha-

dra and the Guru of Namisādhu of the Thārāpadrapurīya Gaccha. Bt. No. 119 (1); DB. 33 (5); DC. pp. 12; 20; DI. p. 34; Jesal. No. 720 (palm ms.); JG. p. 125; Kundi. No. 150; PAP. 24 (41); PAPS. 13 (palm ms.); Patan Cat. I. p. 401 (quotations); Pet. V. A. pp. 41; 132.

- (3) Vrtti by Haribhadra, author of the Munipaticaritra. DC. p. 84, No. 268 (3), DL p. 34.
- (4) Vṛtti by Jinavallabha. Kundi. No. 47. Doubtful.
- (5) Tīkā. Anonymous. Kaira. A. 150; KB, 5 (8).

नृहत्सामयिक Idar. 35; 36.

- (1) Tikā by Prabhācandradeva. Idar. 35.
- (2) Bhāsya by Visvasena. Idar. 36. বুর্মের অকণুলা Pet. VI. No. 678.

इहत्स्नात्रपूजा Surat. 1, 5.

बुहत्स्नात्रविधि (Gram. 1300). VD. 12 (17).

इडत्स्वयंभूस्तोत्र by Samantabhadra. Bhand. VI. No. 992 ; CMB. 82 ; SG. No. 94.

(1) Tikā by Prabhācandra. CMB.82; MHB. 28 (3 copies).

इहहीसापटल Bengal. No. 1479.

बृहद्दीक्षाविधि SG. Nos. 1522; 2643 (old ms.).

बृहयोगसार See Jñanarasarnava. CP. p. 646.

वृह्यत्नाकर Hamsa. No. 1635; SB. 2 ( 144 ).

(1) Vrtti by Samayasundara. Hamsa. No. 1635.

Sanskrit by Ramacandra. Punjab. Nos. 1864; 1865.

(1) Svopajňa Tikā. Punjab. Nos. 1864; 1865.

मृहद्विचाररत्नाकर of Devendrasuri. Hamsa. No. 1437; SA. No. 821.

मुद्द्वरियंशपुराण by Jinasena. Strass. p. 307. See Harivanisa Purāņa.

बृहद्भवनविधि by Nemicandra. SG. No. 1523.

द्वसनकार by Jinavallabha. Bengal. No. 6768.

बृह्दावतस्वप्रकरण Pet. I. No. 335.

इहन्यास SA. Nos. 801; 2014.

कोटिकनिराकरण also called Botikapratisedha, composed by Haribhadra Yākiniputra. Baroda. No. 7419; DC. p. 31; DI. p. 27; Patan Cat. I. p. 5.

बोधमदीपपञ्चादात BK. No. 1601; Bt. No. 650; JA. 31 (8); JG. p. 185.

बोधमदीपिका in 52 Sanskrit Kārikās is the same as the above one. Bt. No. 650; JG. p. 185.

बोधमाभृत by Kundakunda, Bhand. V. No. 1087, See under Asiaprābhṛta.

बोधपद्त्रिशिका Buh. II. No. 224; JG. p. 185.

बौक्रमतोत्पात्तिप्रकरण JG. p. 216.

बोद्धमीमांसाइडन by Yasodeva. ( Gram. 2000 ). JG. p. 163.

aga by Sūryaprabha, pupil of Jinapatisūri of of the Kharatara Gaccha. See Jainastotra—samdoha, Ahmedabad 1936, Vol. II, Intro. p. 33.

ब्रह्मगायमी in Sanskrit verse. Punjab. No. 1871.

ब्रह्मचर्य(सावृत्ति In 22 Kārikās by Padmanandin. Limdi. No. 610; Pet. IV. Nos. 1442; 1443.

महाचर्याद्यक by Padmanandin. Limdi. No. 610; Pet. IV. Nos. 1442; 1443.

- (1) ब्रम्बद्धसम्बद्धवर्तिकथानक Bhand. V. No. 1116; DB. 31 (58; 59).
- (II) angennandamenta This is the nineth Parvan of the Trisastisalakapurusacaritra. JHB. 34; PAP. 31 (8; 9).

ब्रह्मस्त्राकथा JG. p. 256. This is perhaps the same as the above one.

बहाबोध composed during the spiritual reign of Vijayaprabhasūri of the Tapā Gaccha, by Meghavijaya, pupil of Kṛpāvijaya. PRA. No. 1200, Surat. I.

ब्रह्ममायाबाद SG. No. 1494.

जहारात Pet. V. No. 925.

ब्रह्मादिशक्तिया (Be: natvā jagadgurum). Pet. V. A. p. 62.

ब्राह्मणमतखण्डन KN. 17 ( 37 ).

ज्ञाह्मण्यजातिनिराकरण of Haribhadra. Baroda. No. 7479; Patan Cat. I. p. 4; Surat. I.

It is published along with other Prakirna-kas by Balabhai Kakalbhai, Ahmedabad, Sam. 1962 and also by Ray Bahadur Dhanpatsinha, Benares, Sam. 1942 and by the JDPS. Bhavnagar, Sam. 1966. Agra. No. 446; Bengal. No. 7471; Bhand. VI. No. 1168; Bik. No. 1585; DA. 27 (36 to 39; 41 to 46; 73); DB 13 (27; 28); Hamsa. Nos. 19; 842; JG. p. 44; Limdi. Nos. 527; 930; PAP. 23 (42); PAZB. 4 (11); Pet. IV. No. 1234; V. No. 768; VI. No. 579; SA. No. 1526; Surat. 1, 4; Weber. II. Nos. 1866; 1870; 1871.

(1) Avacūri by Guņaratnasūri. DB. 13 (27; 28); JG. p. 44; Kap. Nos. 306-308; PAP. 23 (42); PAZB. 4 (11); Pet. I. No. 261.

भक्तामरकथा See Bhaktāmarastotrakathā.

भक्तामरचरित्र See Bhaktāmarastotracaritra.

भक्तामरमाहात्म्य See Bhaktāmarastotramāhātmya.

भक्तामदशतद्वयी is a Samasyāpūrti Stotra in 204 Ślokas composed by Pandit Lālārāma, a living writer. See Anekānta, II, p. 70.

(I) whitering containing 54 stanzas by Manatunga. It is edited and translated into German by H. Jacobi in Ind. Stud. Vol. 4. Prof. H. R. Kapadia has recently edited it with the commentaries of Guṇākara, Meghavijaya and Kanakakuśala in the DLP. Series, No. 79, Bombay, 1932. See also Winternitz, History, II. p. 549ff. According to the Digambaras, the Stotra contains 48 stanzas only. For a discussion see Anekānta, Vol. II. p. 69. AD. Nos. 64, 87; 100; 117; 119; 123; 165, 170; Agra. Nos. 3294-3327, AZ. 1

(27), Baroda. Nos. 2175, 2879; 12381; Bengal. Nos. 4322; 6768; 6775; 7130; 7207; 7346; 7366; 7676; III. E. 21; Bhand. V. Nos. 1149; 1150; VI. Nos. 992; 1003; 1224; 1225; 1269; Bik. No. 1463; BK. Nos. 490; 694; 1213; BO. pp. 31; 60; Bod. No. 1387 (5); Buh. II. Nos. 300, 301, VI. Nos. 645, 646; Cal. X. Nos. 42; 43; 99; Chani. Nos. 246; 467; 1007; CP. pp. 675; 676; DA. 33 (39); 41 (50-55); 75 (11; 12); DB. 24 (40-54); Flo. Nos. 680-683; Hamsa. No. 274; 796; 1100; 1122, 1154; 1354; Idar. 79 (14 copies); JA. 96 (7); JG. p. 285; JHB. 48 (many copies); Kaira A. 173; Kaira B. 32; Kath. No. 1111; KB. 2 (11); 3 (20, 58); 5 (28), Kiel. II. No. 73; KN. 25; 39; Limdi. Nos. 529; 579, 642; 778; 166, 983; 987; 1262; 1263; 1288; 1304; 1339; 1386; 1609; Mitra. IX. pp. 147; 163; PAP. 22(8); 36(2); 37(33; 86); 72 (64); 76 (113); PAPR. 15 (17); PAPS. 48 (48-50); 53 (4); 63 (25) 74(16); 81(65); PAZA, 10(14); PAZB. 5 (25); 9 (25); 15 (18); Pet. I. A. p. 96; III. A. pp. 29, 32; 228; IV. Nos. 1303; 1304; 1305, 1440; V. No. 826; V. A. pp. 54; 137; VI. Nos. 603; 626; 640; VI. A. pp. 109; 143; Punjab. Nos. 1874 to 1929; SA. Nos. 20, 1825; 1991; Samb. Nos. 250; 275; 451; SG. Nos. 102; 1791; Surat. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; VA. 13 (8); VB. 24 (43); 25 (3; 17-19); Vel. Nos. 1812-1816; 1817; Weber. II. No. 1968 (B).

(1) Vṛtti (Grain. 1572) composed in Sain. 1426, by Guṇākara also called Guṇasundara (cf. Kaira B. 32; PAPS. 81 (65); Vel. No. 1817) pupil of Guṇacandrasūri of the Rudrapalliya Gaccha. AZ. 1 (27); Baroda. No. 2175; Bengal. No. 6640; Bod. No. 1380; Bt. No. 132;

- Buh. II. No. 302; Chani. Nos. 467; 1007; DA. 41 (1-12); 75 (11); DB. 24 (40, 41); Flo. Nos. 680-682; Hamsa. Nos. 104; 1039; 1130; JG. p. 285; JHA. 58; JHB. 48; Kaira B. 32; KB, 3 (20); Limdi. Nos. 642; 966; PAP. 22 (8); 36 (2); 37 (33; 86); 72 (64); 76 (113): PAPR 15 (17); PAPS. 48 (49): 53 (4); 63 (25), 74 (16), 81 (65), PAZB. 5 (25); 9 (25); 15 (18); Pet. I. No. 309, IV. No. 1303, V. No. 779; V. A. pp. 207; 208; Punjab. Nos. 1885;1894; SA. No. 20; Surat. 1, 2, 3, 5; VA. 13; (8); VB. 24 (43); 25 (17; 18); VC 10 (12); VD. 10 (16); Vel. No.1817; Weber, H. No. 1969.
- (2) Bālahitaiṣiṇī composed in Sam. 1652, by Kanakakuśala, pupil of Huravijayasūri of the Tapā Gaccha. BK. No. 1213, Buh. II. No. 301; DA. 41 (13 to 19; 21); 75 (12); DB. 24 (42; 43); Hamsa. No. 1293; JG. p. 285; Pet. IV. A. p. 109; V. No. 778; Weber. II. No. 1968 (13).
- (3) Tikā composed by Amaraprabha at the request of Devasundara Vācanacārya. BK. Nos. 490; 694; CP. p. 676; Flo. No. 683; Hamsa. Nos. 796; 1112; JG. p. 285; JHB. 48 (2c.); Kaira. A. 173; Limdi. No. 629; Pet. III. A. p. 228; IV. No. 1305; Punjab. Nos. 1878; 1890; 1895; 1919 to 1922; SA. No. 1825.
- (4) Vṛtti (Gram. 4000) by Sāntisūri of Khāṇḍla Gaccha (Be: vṛttim | bhaktāmaradmām). DA. 4. (23; 24); JA. 96 (7); JG. p. 285; Limdi. Nos. 589; 987; 1263; Pet. I. A. p. 96; Punjab. No. 1904.
- (5) Vṛtti composed by Meghavijayagaṇi, pupil of Vijayaprabhasuri of the Tapā Gaccha (Grani, 1000 Be : śriśańkheśvarapārśvani natva). This is published

- in the DLP. edition by Prof. Kapadia, 1932.
- (6) Tikā with illustrative stories, composed in Sam. 1667, by Brahma Rāyamalla. AD. Nos. 64, 87; 100; 117; 119; 123; 165; 170; CP. pp. 675 (7 msc.); 676; Kath. No. 1111; MHB. 1; Pet. III. Nos. 539; 5.0, Strass. p. 308.
- (7) Tika by Ratnacandra, pupil of Santicandra. Bhand. V. Nos. 1149; 1150; VI. No. 1225; DA. 41 (20); JG. p. 285; PAPS. 48 (48); Pet. IV. No. 1461; VB. 25 (19).
- (8) Vārtabodha by Merusundara. Mitra. IX p. 163; PAZA. 10 (14); Punjab. Nos. 1874, 1899; 1929; Vel. No. 1813.
- (9) Avacuri by Samayasundara, DA. 41 (26 to 28); KN, 25.
- (10) Cürni by Indraratnagani, pupil of Sudhānandasuri. SA. No. 1991.
- (11) Tikā by Padmavijaya (perhaps the same as No. 5); JG. p. 285.
- (12) Tikā by Devasundara (see above No. 3). JG. p. 285.
- (13) Vrtti by Santicandra Upādhyaya (probably the same as No. 7). VB. 25 (3).
- (11) Vitti by Candrakirtisüri. KN. 39.
- (15) Vrtti by Kirtigani (?). KB. 3 (58).
- (16) Tika by Guṇakarasuri of the Caitra Gaccha, composed in Sani. 1524. Baroda, No. 2879.
- (17) Tika by Haritilakagani. Idar.
- (18) Avacuri by Ksemadeva. Surat. 1, 5, 6, 7, 8.
- (19) Bālāvabodha by Śubhavardhana. Punjab. No. 1897.
- (20) Balāvabodha by Laksmikirti. Punjab. No. 1915.

- (21) Țikă or Avacūri. Anonymous. Agra. Nos. 3295; 3300; 3311; Bengal. Nos. 2157, 7130; 7207; 7365; III. E. 2; Bik. No. 1464; Bt. No. 131; Buh. VI. No. 645; Hamsa. No. 274, KB. 2 (11); 3 (20); 5 (28); Limdi. Nos. 869; 1539; 1650; Punjab. Nos. 1881 to 1884; 1889; 1896; 1898; 1900; 1905; 1909; 1910, 1914; SA. Nos. 1825; 1991, SB. 2 (91).
- (II) भक्तामरस्तोत्र (अभिनवभक्तामर) JG. p. 285. भक्तामरस्तोत्रकथा composed in Sain.1667 by Brahma Rāyamalla. CP. p. 675; List (Delhi). See Bhaktāmarastotra Tikā (6).
- भक्तामरस्तोत्रचरित्र by Viśvabhūṣaṇa, pupil of Anantabhūṣaṇa. CP. p. 676.
- (1) भक्तामरस्तोत्रच्छायास्तवन by Mallisena. JG. p. 285; Pet. V. No. 911.
- (II) भक्तामर्स्तोत्रच्छायास्तवन by Ratnamuni in 55 stanzas in the Anustubh metre (Be:namradeva). It is published in the DLP. Series, No. 70, p. 246, Bombay, 1932.

भक्तामरस्तोत्रपञ्चाङ्गाविधि SG. No. 3748 (foll. 50).

- (1) भक्तामरस्तात्रपादपूर्तिस्तवन composed by Bhavaprabhasūri, pupil of Mahimaprabhasūri of the Pūrņimā Gaccha. See Nemibhaktāmara. Chani. No. 246; Hamsa Nos. 116, 568, PRA. No. 377.
- (II) भक्तामरस्त्रात्रपादपूर्तिस्तव composed by Ratnasinha. See Praṇapriyakāvya. Baroda. No. 12381; DB. 24 (52).
- (III) भक्ताभरस्तोत्रपादपूर्तिस्तव composed by Dharmasimha, pupil of Kşemakarna. PRA. No. 313.
- (IV) भक्तामरस्तात्रपावपूर्तिस्तव composed by Hiralal. BK. No. 1329.
- (V) मक्तामरस्तोत्रपादपूर्तस्तव composed by Samayasundara. DB. 24 (50; 54).
- (VI) umintealuuigaataa Anonymous. See also Pärsvabhaktämara, Virabhaktämara and Sarasvatibhaktämara Stotras. Bengal. No. 7365; Hamsa. No. 706; KB. 1 (42); SA. No. 755.

मकामरस्तोत्रपूजा by Sribhūsaņa. CP. p. 676.

भक्तामरस्तोत्रमन्त्र Hamsa. Nos. 1406; 1410; 1411; 1417; SA. No. 644.

भक्तामरस्तोत्रमन्त्रकथा Hamsa. No. 1418.

भक्तामरस्तोत्रमाहात्म्य by Śubliaśila. Bhand. VI. No. 1326; JG. p. 268.

भक्तामरस्तोत्रविधि SG. No. 2744.

- (1) भक्तामरस्तीत्रव्रतीद्यापन by Jñānabhūsaṇa. List.
- (II) मक्तामरस्तोत्रवतोद्यापन by Surendrakirti. List.
- (III) मक्तामरस्तोत्रव्रतीद्यापन by Somasena. Idar. 74, 77; 79; List; MHB. 19.
- मक्तामरस्तोत्रसमस्यापूर्तिस्तव See Bhaktāmarastotrapādapūrtistava.
- भक्तिहात्रिंशिका (Be:-śramananainiyam) by Paramanauda. Mitra X. p. 91.
- 'मिक्तिभर'स्तोत्र by Manatunga. See Pancaparamesethistava.
- भक्तिसागरयन्त्र composed in Sam. 1672, by Nemissägaragani. SA. No. 1846
- भगवतीआराधना by Sivarya. See Aradhanā V. Bhand. VI. No. 1024; Kath. Nos. 1112 to 1115.
  - (1) Tikā by Aparājita. Bhand. VI. No. 1024; Kath. Nos. 1111; 1115.
  - (2) Tika by Śivaji Daruņa. Kath. No. 1113.
  - (3) Tika by Nandigaņi. VB. 26 (1).

भगवतीकथानक KB. 9 ( 1 ). भगवतीगतआछापक Limdi. No. 619.

भगवतीपद्मपुष्पाञ्चलि Limdi. No. 1488.

भगवतीसूत्र also called Vivāhaprajňapti (viyāhapannatti) or Vyākhyāprajňapti, is the 5th Aṅga of the Jain Agama. It is published with the commentary of Abhayadeva in the Agamodaya Samiti Series, Nos. 12 to 14, Bombay, 1918-21 and also by M. R. Metha, Bombay, Sam. 1914. Book XV (only the story of Gosala) is translated into English by Hornle in the appendix to his translation of the Upāsakadaśāsūtra. An older edition of the Sūtra, with the commentary of Abhaya-

deva by Ray Dhanpatisimha Bahadur Benares, 1882, also exists. Another similar edition was published by Pujabhai Hirachand in the Raychanda Jināgama Sangraba, Ahmedabad. This latter is I believe still available. For contents etc. cf. I. A. Vol. 19, p. 62ff. Agra. Nos. 56 to 77; AM. 2; 3; 26; 45; 46; 147; 194; 289; 301, 303; 304; 336; 343; 383; Bengal. Nos. 2560; 4317; Bhand. III. No. 447; Bik. Nos. 1635; 1636; BO. p. 93; BSC. No. 451; Bub. I. No. 56; H. No. 226; HI. No. 122; Cal. X. No. 2; Chani. No. 167; DA. 5 (9-13); 6(1-6); 7(1-8;12-20); 3(3-4); DC pp. 3; 21; Flo. No. 500; Hamsa. Nos. 2; 147; 214; JA. 8(1); JB. 14-18; Jesal. Nos. 45; 68; 78; 558; 559; 798; 804; 922; 997; 1054; 1588; 1690; 1699, 1720, JG. p. 4; JHA. 4 (2c.); 9; 10; JHB. 6; 7; Kaira. A. 33; 35; KB. 2 (2); 3 (2); KN. 9; Kundi. Nos. 207, 255; 256; 302; 397, 435; Limdi Nos. 85, 113-151; 196; 210; 288; 364; 365; 431; Mitra, VI. p. 109; PAP. 1 (2; 5); 4 (2; 5, 7; 8); 9 (24); 66 (1-12); 77 (3, 6; 10; 15; 17); PAPL. 4 (25); PAPM. 45; PAPS. 7 (16-19); 8(1-3); 9(1-13); 10(1-5); 11 (1-3); 38 (2); 70 (6-8); PAS. Nos. 66; 150; 298; PAZA 2 (6-9); PAZB. 7 (7), 9 (6); Punjab. Nos. 1930; 1931; 1932; to 1933; 1938 to 1943, SA. Nos. 82; 359, 3117; Samb. No. 187; Surat. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; VA. 13 (3; 5, 6); VB. 25 (8); 26 (2-4); 27 (1); VC. 10 (20); Vel. Nos. 1504-1508; Weber. II. Nos. 1787; 1788; 1789.

(1) Visesavrtti (Gram. 18616) composed in Sam. 1128, by Abhayadevasuri. It was revised by Dronasuri [Be: sarvajnami. ]. AM. 26, 194, 343, Bengal. Nos. 956, 2518; 2561; Bhand. III. No. 448;

- Bik. No. 1637; BO. p. 93; Bod. No. 1336; BSC. No. 451; Bt. No. 5 (3); Buh. II. No. 227, Cal. X. No. 119; Chani. No. 167; DA. 5 (1, 4-8); 6 (1-4); 7 (21), DB. 2 (13); 3 (1); DC. pp. 8; 18; 32; Flo. No. 500; Hamsa. Nos. 64; 1055; 1222; JA. 34(2); 70(1); JB. 19-25; Jesal. Nos. 45; 68, 78; 558; 559; 804; 922; 1054; 1588 (all palm mss. except 559 and 922); JHA. 4; JHB. 7; Kaira. A. 33; Kap. No. 96; KB. 2 (2); 3 (2); Kiel. HL No. 10; Kundi. Nos. 207; 255; 256; 302; 397; 435; Limdi. Nos. 35; 196; 388; Mitra. VI. p. 109; PAP. 1 (2; 5); 4 (2, 5; 7, 8); 9 (24); 66 (3; 4, 12); 77(10); PAPL 4 (25); PAPM. 45; PAPS. 7 (19); 8 (3); 9 (1, 11), 10 (3; 4); 11 (1-3); PAS. Nos. 66; 150; PAZA. 2 (7); Pet. I. No. 307; III. A. p. 172; V. A. p. 57; SA. Nos. 24; 359; 1501; Samb. No. 186; Surat. 1, 6, 8, 9; VA. 13 (3; 5; 6); VB. 25 (8); 26 (2-4); 27 (1); VC. 10 (20); Weber, II. No. 1787.
- (2) Cūrņi by Jinadāsa Gaņi Mahattara (Grani. 3114). Bt. No. 5 (1); DB. 3 (2); JG. p. 4; PAP. 66 (5); 77 (15); PAS. No. 298; PAZA. 2 (9); PAZB. 7 (7); 9 (6); SA. No. 1672.
- (3) Vṛtti by Malayagiri (on Sataka No. 2 only, foll. 49; Gram. 3750); JG. p. 4; PAP. 77 (6).
- (4) Tikā by Bhāvasāgara. KN. 9 (dated Sam. 1571).
- (5) Laghu Vṛtti by Dānasekharagaṇi, pupil of Māṇikyasekharagaṇi of the Tapā Gaccha (Gram. 12920), Hamsa No. 214; JG. p. 4; PAP. 77 (17. dated Sam. 1597); SA. Nos. 1719; 2696; Surat. 1, 2; VB. 26 (5; 6).
- (6) Laghuvrtti by Somasundarasuri. Punjab. No. 1940.

- (7) Avacūrņi or Tīkā. Anonymous. Agra. Nos. 61, 69; Bt. No. 5 (2); Buh. III. No. 122; DA. 74 (45); PAP. 77 (3, Gram. 2419); Punjab. Nos. 1938; 1939; 1941; SA. Nos. 2711, 2712; 2713; 2714; 3117.
- (8) Bijaka by Harsakula (Gram. 420). DA. 7 (9; 10; 11; 15); JG. p. 4; Limdi. No. 288; SA. Nos. 101; 1505; 1645; Surat. 1, 9.
- (9) Bijaka composed in Sam. 1763. PAPS. 9 (13).
- (10) Alapaka. DA. 7 (7; 8; 12; 13; 14; 16-20); Surat. 9.
- (10) Tripātha. Bik. No. 1636; Surat. 1.
- (11) Stabaka by Padmasundaragaņi. DA. 5 (6), DB. 3 (3); Limdi. Nos. 361; 365, PAPS. 8 (1), 10 (1).

मगवतस्तोत्र by Surendrabhūṣaṇa. CP. p. 672. भद्गरत्नावस्त्री KB. 3 (3).

महारकपव्स्थापनाविधि CP. p. 677.

भद्रनन्दिकुमारकथा JG. p. 268.

मद्रवाहुकथा JG. p. 256.

- (1) भद्रवाहुचरित्र (Be: sadbodhabhānunā.) in four chapters containing respectively 129, 93, 99 and 177 stanzas composed by Ratnanandin, pupil of Anantakirti. It is in Sanskrit and is published by the Manager Jain Bharati, Benares, Vira Sain. 2437. It refers to the origin of the Lunka Gaccha which took place in Sain. 1527, at IV. 157-159. It is also published in the ZDMG. Vol. 38, pp. 19-41. AD. Nos. 115; 147; Buh. VI. Nos. 647 (dated Sam. 1616); 648; CP. p. 677; Hum. 249; Idar. 105 (3c.); Pet. II. No. 272; III. No. 541; IV. No. 1462; (= IV. A. p. 161); V. No. 962 (dated Sain. 1646); SG. No. 1984; Tera. 6-11.
- (II) Analiga (va. by Ratnakirti, KO, 34, 44. Perhaps the same as above.
- (III) भववाद्ववरित्र by Ratnacandra Bhattaraka in

Sanskrit. List (Savai Jaypor).

- (I) अववाद्यसंहिता See Nimitta. For u summary of contents, see Vel. No. 385. In this book, there is a very close imitation of more than a hundred verses from Durgadeva's Ristasamuccaya composed in Sam. 1089. It is considered as a fraud by J. K. Muktyar at Jaina Hitaisi, Vol. 12, p. 421-442; 521-39. AD. Nos. 174; 179; Bengal. No. 7947; BK. No. 1706; BO. p. 31; Buh. V. No. 54; VL No. 6491, CMB. 166, 167; 168; 169, 170, DB. 24 (160); Hamsa. No. 203; JG. p. 348; Kath. No. 1116; PAPR. 18 (9), Punjab. No. 1952; SA. No. 194; SB. 2 (166); Tera. 12, 46, VC. 10 (16); Vel. No. 385.
- (II) भद्रवादुसंहिता by Dharmamurti. BK. No. 235.
- (III) अववाहसंदिता on the Law of Inheritance. It is published with English translation by J. L. Jaina, Arrah, 1916. This is sometimes considered as a part of the bigger Bhadrabāhusamhitā along with No. (1) above, cf. JH. Vol. 12, p. 421-422.

मदश्रेन्डिकथा in Sanskrit. Limdi. No. 530.

भयरहितस्तोत्र composed in Sam. 1451, by Jinadattasūri. Bik. No. 1521 (Be: bhayarahiyam guṇa).

भग्डरस्तवन by Sthūlabhadra. Buh. II. No. 298; JG. p. 285.

nua panaya). It is otherwise called Namiuna Stotra from its commencing words. It is published with an Avacuri of an unknown author, in the DLP. Series, No. 79, Bombay 1932. Agra. No. 3329; BO. p. 29; Bod. No. 1387 (3); DA. 56 (94); DB. 24 (76-79); 35 (98); 46 (39); Flo. No. 685; Hamsa. Nos. 1163; 1294; JA. 60 (11); JG. p. 285; Kath. No. 1229; Limdi. Nos. 860; 862; 1399; 1630; 1700; 1725; PAZB. 3 (12); Pet. I. No. 232;

I. A. p. 30; III. A. p. 29; V. Nos. 641; 780; V. A. pp. 137; 147; VI. No. 575; SA. Nos. 652; 657; 1896; Vel. No. 1812; Weber. II. No. 1965 (b).

(1) Tikā by Jinaprabhasūri composed in Sain. 1365. DB. 24 (76, 77); 35 (98), Flo. No. 685; Hamsa. No. 1294; JG. p. 285, Kath. No. 1229; PAZB. 3 (12); Pet. I. No. 232; V. A. p. 147; Punjab. No. 1956; Weber. II. No. 1965(b).

(2) Paryāyaţikā. Anonymous. JHA. 73.

(3) Vrtti (Gram. 160). Agra. No. 3329; Bt. No. 140; JG. p. 285.

(I) भयहरस्तोत्र by Bhadrabāhu. Pet. VI. No. 640.

(II) भयहरस्तोत्र by Jinasimha. Buh II. No. 299; JG. p. 286.

(1) Tīkā Svopajňa. Buh. II. No. 1 299; JG. p. 286.

(III) भयहरस्तोत्र composed by Abhayadevasūri in Sam. 1451 (Be: namiūņa panayasura). Bik. No. 1465. This is Mānatunga's Bhayaharastavana It was perhaps copied by one Abhayadeva in Sam. 1451.

(IV) भयहरस्तोज See Bhayaharastavana

(V) भयहरस्तात्र Anonymous. Bengal. No. 7547. भरटकहात्रिशिका is a collection of 32 stories by an

unknown author. It is edited with introduction etc. by J. Hertel, Leipzig, 1921. It is a satire on the Saivas according to Hertel; but cf. Winternitz, History, H.pp. 350, 659; Agra. Nos. 1956; 1957;1958; DA. 50 (113); DB. 31 (96; 97); JB. 161; JG. p. 256; PAPS. 68 (65); SA. No. 554; Strass. p. 392; VC. 10 (14).

भरतेष्रावतित्रकालचतुर्विद्यातिका by Jagamālagani, pupil of Vijayānandasīri, composed in Sani. 1361 (1631?). SA. No. 871.

भरतक्षेत्रीयजिनस्तृति JG. p. 286.

भरतचरित्र Bengal. Nos. 6718; 7497; JG. p. 228; Limdi. No. 899; Pet. III No. 619. Tikā. Bengal. Nos. 6718; 7497. भरतनटादिकथा JG. p. 256.

भारतबाहुवलीसंवाद Hamsa. No. 686; Limdi. No. 1044; VA. 25 (14).

भरतराजनाटक of Hastimalla. CC. I. p. 396.

भरताष्ट्रक JG. p. 228.

भरताष्ट्रपद्धवृपचरित्र DB. 25 (7).

भरतेशचरित्र SG. No. 1355. See Bharatesvaracaritra.

(I) भरते व्याप्त by Ratnākara. This is in Kanarese. AK. Nos. 566; 567; 569-572; SG. No. 1355.

(II) মানিবামেরি Anonymous, Buh. III. No. 103, Pet. III. No. 619; VI. No. 604; SG. No. 1355. The first three are from ch. III of Jambudvīpaprajňapti Sūtra.

मरतेश्वरवाडुवलिघृत्ति Generally known as Kathākośa, composed in Sain. 1509 by Subhasila, pupil of Munisundara of the Tapa Gaccha. It is called Vrtti as it is a sort of commentary on a few (about 13) Gathas beginning with the words 'bharahesarabahubali.' A Gujarati translation of this work is published by Maganlal Hathising, Ahmedabad, 1909. An edition of the text is being published in the DLP. Series; Part I is published as No. 77, Bombay, 1932. Agra. Nos. 2915; 2916; Buh. H. No. 333; VI. Nos. 705; 753; VIII. No. 413; DA. 48 (7); DB. 28 (16-18); Hamsa. Nos. 218; 1801; Jesal. No. 1251; JG. p. 256; JHA. 53; Kaira. A. 32; Kaira. B. 190; Mitra. VIII. p. 163; PAP. 33 (1; 2); Pet. L. No. 308; III. Nos. 582; 583; 620; IV. No. 1307, IV. A. p. 110, Punjab. Nos 1958 to 1961; Strass. p. 303; Surat. 1; 4; 5, 7; VA. 13 (7), VC. 10 (19; 22); VD. 10 (20); Vel. Nos. 1760 to 1763.

मरतेष्यस्याध्याय also known as Bharatesvarabāhubalisvadhyāya. Limdi Nos. 1214; 1265: 1443; 1552; 1724.

भरतेष्वराम्युव्यकास्य (सिद्धाङ्क) by Asādhara. The work is mentioned in the prasasti to his

भावना पंच विशिष्ते अतह पा भव महत्त-भीर्म संव शता ३४, तरापंधिनोंदी शालामंडो, मन्डे। भावापदिषि ना-(भाग नती आत्याप्या -नेना, किम् । शिवनी लाल भागा पुराष्ट्र प्रभाव विस्ताम केंद्र (, प्रणा

| • |  | - |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

. Jinayajnakalpa, by the author; cf SGR-II. p. 68.

भवभावना in 531 Gāthās by Hemacandra, pupil of Abhayadevasuri of the Maladhari Gaccha. Agra. Nos. 965-968; Bengal. No. 7451; Bhand. V. No. 1212; Bt. No. 181; Buh. III. No. 123; VI. No. 837; Chani. No. 24, DA. 33 (44); 57 (45-63); DB. 34 (1-9); Hamsa. Nos. 878, 917; 941; 1345; JA. 90 (4); 106 (5); 109 (1); Jesal. Nos. 12; 26; 296; JG. p. 185; Kiel. II. No. 74; KN. 10; Kundi. Nos. 287; 384; Lindi. Nos. 16; 646; 787; 801; 3415; PAP. 28 (1; 2-7; 9): PAPR. 4 (3); PAPS. 43 (3); 44 (6); 50 (5); 69 (15); PAZB. 12 (1); Pet. I. A. pp. 78, 85; 93; 96; Hl. A. p. 155; V. Nos. 782; 783; V. A. pp. 93; 95; 105; Punjab. Nos. 1967 to 1972; SA. Nos. 2029; 2630; Samb. Nos. 70; 307; Surat. 1, 7, 8, 9; VA. 13 (9;10; 14); VB. 25 (12); VD. 10 (18); Weber, H. No. 1910.

- (1) Tikā Svopajūa (Grain, 13000) composed in Sain, 1170. Bhand V. No. 1212; Bt. No. 181; Buh. IV. No. 176; VI. No. 837; Chani No. 24; DB. 34 (1; 2); DC. pp. 31; 37; JA. 109 (1); Jesal. No. 12 (26); JG. p. 186; Kundi. Nos. 287; 384; PAP. 28 (6; 9); PAPR. 1 (3); PAPS. 43 (3); 44 (6); 69 (15); PAZB. 12 (1); Pet III A p. 155; Punjab. Nos. 1969; 1972; Samb. No 70; Surat; 1, 7, 8, 9; VD 10 (18).
- (2) Avacūri or Țika. Anonymous. Bhand. V. No.1211; VI. No. 1226; DA. 57 (45 to 53); DB 34 (4, 5); Hamsa. Nos. 878; 917; JG. p. 186; Limdi. No. 646; Punjab. Nos. 1970; 1971; SA. Nos. 848; 1644; VA. 13 (9).
- (3) Tıkā (Be: yenādau nayasampadah) Weber, II. No. 1941.
- (4) Tikâ by Jinacundrasūri. KN. 10 (dated Sain. 1670).

(5) Bālāvabodha composed in Sam. 1763, by Mānikyasundara. PAPS. 50 (5).

मवमावनाचरित्र Hamsa. No. 1608. मववैराग्यशतक See Vairāgyasataka.

मवस्थितिस्तव JG. p. 145, Pet. V. No. 784.

**मवस्वरूपकुलक** JG. p. 201.

(1) Avacuri. JG. p. 145.

भवानीनायक Bengal. Nos. 6855; 7149.

भवानीस्तोत्र Bengal. No. 6739.

- (I) **भविष्यदत्तकथा** by Mahendrasūri. (Gram. 2000). JA. 105 (5); JG. p. 256. See Bhavisyadattākhyāna (I).
- (II) भविष्यद्त्तकथा by Dhanapala. Sea Jñānapañcamākathā. (P. p. 697; PAP. 39 (1); Pet. VI. p. 143, No. 91.
- (1) **भविष्यदत्तचरित्र** by Padmasundara. AD. No. 150; CP. p. 677.
- (II) **মবিভ্যবৃদ্ধভা**বির by Śrīdhara in Sanskrit. CP. p. 677; Idar. 117; (dated Sain. 1558); Idar. A. 21; 53; 65; Kath. Nos. 1199; 1200; MHB. 60; Pet. III. No. 542; SG. Nos. 1703; 2174; Tera. 18.
- (III) भविष्यदेत्तचित्र Anonymous. Bhand. V. No. 1117 (dated Sani. 1636); Punjab. No. 1973. (This is probably Dhanapāla's work. It is in Apabhramsa); SA. No. 1616; Tera. 19-21.
- (I) भविष्यद्ताख्यान by Mahendrasūri (Be: pancindiyaniravekhkham. Gram. 2000). JG. p 256; Pet. I A. p. 67 (dated Sam. 1214). This is probably the same as the Bhavisyadattakatha I.
- (II) भविष्यद्वास्थान by Mahesvarasūri See Jūānapaūcamīkathā (I). JG. p. 228; SA. No. 275.

भविष्योत्तरोद्धार by a Jain. Bt. No. 629; JG. p. 163.

भव्यकण्डाभरण Anonymous. SG. No. 1696. (1) Paňjikā by Arhaddāsu. SG. No. 1696 (foll. 23).

- stanzas by Jinaprabhasūri of the Kharatara Gaecha. Baroda. No. 6117; BK. No. 2111. See below.
- भन्यकुदुम्बकथानक in Sanskrit. Hamsa. No. 305. Perhaps the Sanskrit rendering of the above.
- भव्यकुदुम्बचरित्र Probably the same as Bhavyakutumba; cf. Patan Cat. I. p. 266. JG. p. 228; PAPL. 8 (4).
- अध्यक्तमुद्यन्त्रिका by Asadhara. This is the name of the author's commentary on his own Dharmamrta.
- मन्यचरित्र in 44 Apabhramsa stanzas composed by Jinaprabhasūri of the Kharatara Gaccha. Patan Cat. I. p. 265 (quotation).

Punjab, No. 1570; Vel No. 1764.

मध्यानन्द् by Kṣamāpati. SG. No. 1697.

मध्याम्भोजस्तुति Buh. IV. No. 235.

- भाइपक्पयुष्णाविचार in Sanskrit prose by Harsabhūṣaṇagaṇi. Punjab. No. 1976 (ms. dated Sam. 1486). Also see Paryuṣanāvicāra.
- Emperor Jehangir by Siddhicandragani, pupil of Bhānucandra of the Tapā Gaccha. It contains four chapters having respectively 128, 187, 76 and 358 Sanskrit stanzas. It is edited with a learned Introduction by M. D. Desai in the Singhi Jam Series, No. 15, Ahmedahad, 1941.

भावसममीकथा Bik. No. 1638.

- (I) भारतीकल्प of Mallisena, pupil of Jinadeva. See Auekānta l. p. 428. SRB. 113.
- (II) urtained Perhaps the same as above. Chani. No. 831.

- मारतीयोपवेश see Bhavyajanabhayapahara.
- मारतीस्तवन JG. p. 286; Punjab. No. 1977 ( Sanskrit ).
- (I) সাবসিমনী of Nemicandra. SG. No. 1320. This is the 6th chapter of the author's Tribhangisāra. But see under it.
- (II) भावित्रेमको Anonymous. Buh. VI. No. 650; DA. 54 (75); SG. No. 1902.
- (III) भावाञ्चभक्की in 117 Gāthās, of Śrutamuni, pupil of Bālacandra, pupil of Abhayacandra. Published in the MDG. Series, No. 20, Bombay, Sam. 1978. This is the same as No. (I) above.
- (I) भावना by Allu. The name Allu is explained as a popular form of Arjuna by the commentator of Chandahkośa; cf. BUJ. Nov. 1933, p. 51 (para 30). AM. 243 (See Allūkrtabhāvanā); JG. p. 186.
- (II) wien by Amitagati. This is in Sanskrit and contains 121 stanzas and is otherwise known as Sāmayikapātha. It is published in the MDG. Series, No. 21, Bombay, Sani. 1979. CP. p. 677. Compare also Winternitz, History, II. p. 567.

भावनाएकोनिजाशिका DB 57 (64; 65), DB 34 (12 to 14).

मावनाकल्प in Prākṛta. Punjab. No. 1978 (foll. 26).

- (1) भारताहरूक by Devendrasadhu. See Danaślatapobhavanakulaka. Bhand. VI. No. 1229; Bik. No. 1586; Buh. II. No.303; DA. 57 (42, 43); DB. 33 (62); Limdi. Nos. 699; 930; Pet. V. No. 803; SA. Nos. 902; 1953; Surat. 1, 5, 8, 9; VD. 10 (15).
  - (1) Tika by Devavijayagani. Bik. No. 1586, DB. 33 (62).
    - (2) Avacuri. VD. 10(15); Surat. 1.
- (II) **भावनाकुलक** in Apabhrainsa by Jinaprabhasuri of the Kharatara Gaccha. Patan Cat. I. p. 270.
- (III) भावनाइलक by Yasoghosa, in 45 Gāthās. Patan Cat. I. p. 403.

- (IV) भावनाकुळक by Somadeva in 24 Gāthās. JG. p. 201; Patan Cat. L. p. 89; Punjab. No. 1979; SA. Nos. 902; 1953.
- (V) भावमाकुछक in 202 Gāthās. JG. p. 201.
- (I) सावनाहार्जिशिका otherwise called Sāmayikapātha, by an unknown author, contains 33 Sanskrit Ślokas and is publishad in the MDG. Series, No. 13, Bombay; compare Winternitz, History, II. p. 567.
- (II) सावनाञ्चाविधिका Anonymous. Bhand. VI. No. 992; JG. p. 186; Pet. V. No. 786.
- No. 893; JG. p. 186; Pet. V. A. p. 63; SA. Nos. 2822; 3377.
- मावमाभृत of Kundakunda. See Astaprāblirta. SG. No. 1986.
- भावनासृतमहाकाच्य This is probably non-Jain. Bhand. VI. No. 507; JG. p. 332.

मावनाशतक Agra. No. 1851.

भावनाशास्त्र in 43 Gāthās. JA. 106 (13), SA. No. 697.

भावनाष्ट्रक Pet. IV. Nos. 1442; 1443.

- मावनासंबद्ध another name of Caritrasara. Strass. p. 308.
- deva, pupil of Sivadevasūri. Pablished in the Annals, BORI. Poona, Vol. 12, pp. 1-31, with Introduction &c. In v. 5, it refers to King Muñja who died in Sam. 1054. Hamsa. Note says that it was composed in Sam. 1606. Baroda. No. 6118; Hamsa. Nos. 893; 1005; 1006; Limdi. No. 2549; PAPL. 8 (60); PAPS. 67 (65); 81 (98).
- (II) भावनासंधि perhaps the same as above. Bhand. V. No. 1213; VI. No. 1269; VB. 25 (10).

मावनासम्बद्धः Hamsa. No. 304.

of the Purnima Gaccha. It is mentioned in the Prasasti to his own Santinatha-

- caritra composed in Sain. 1306, by the author; cf. Pet. V. A. p. 122.
- (II) भावनासार in Apabhramsa. (Be:-calu tărunnu asāru). Patan Cat. I. p. 29.

भावनासारसंग्रह See Cāritrasāra. Strass. p. 308. भावनास्यरूप Hamsa. No. 432.

(1) Tīkā. Hamsa. No. 432.

भावपञ्चाशिका KB. 1 (60).

- vimala, popularly known as Vānararsi, and pupil of Anandavimalasūri of the Tapā Gaccha. Both the text and commentary are published by the JAS (Series No. 9), Bhavnagar, Sani. 1968. Agra. Nos. 1246; 1217; Baroda. No. 6076; BK. No. 1224; DA. 54 (76; 77); DB. 32 (35-38); Hamsa. Nos. 331; 1198; JG. p. 135; JHA. 47; Limdi. No. 1545; PAPS. 67 (135; 153); Fanjab. No. 1981; SA Nos. 370; 621; Vel. No. 1648.
  - (1) Vyākhyā Svopajňa, Baroda, No. 6076; BK. No. 1224; DB, 32 (35, 36); Hamsa, Nos. 331; 1198; JG, p. 135; JHA, 47; Limdi, No. 1545; PAPS, 67 (135; 153); Punjab, No. 1981; SA, No. 370; Vel. No. 1648.

भावलिक्वापरिहद्यान्त Limdi. No. 1165.

- भावविद्युद्धिकुलक in Prākṛṭa by Šivadevasūri. Jesal. No. 715 (palm); JG. p. 202.
- (I) भाषशतक by Nāgarāja, in 103 Sanskrit stauzas. JG. p. 316; Limdi. No. 930; SG. No. 1985.
- (II) आवशतक composed in Sain. 1634 by Hemavijaya, pupil of Kamalavijayagani. Buh. VI. No. 651; DB. 35 (81); JG. p. 209.
  - (1) Avacūri. Svopajna. DB. 35 (81).
- (III) भागभास by Samayasundara. Hamsa. No. 1621; JG. p. 200; SA. No. 857; VB. 25 (16).

- (IV) भावशतक Anonymous. Agra. No. 1850; JG. p. 209.
  - (1) Tikā by Mallanāga. JG. p. 209.
- (I) भावपद्धिशाका by Jñānasāra. DB. 35 (125); KB. 1 (37).
- (II) भावषद्त्रिशिका by Jinahamsa. JG. p. 316.
- (III) भायषद्श्रिशिका Anonymous. It is also known as the Rahasyasattrinisikā. JG. p. 141.
- (I) भावसंबद्ध by Devasena, pupil of Vimalasena in 767 Gāthās (Gram 960; Be:-panamiya surasenanuyam ). Idar. 30; Pet. IV. No. 1463 = IV. A. p.162 (dated Sam. 1627). Strass. p. 308. It is published in the MDG. Series, No. 20, Bombay, Sam. 1978.
- (II) भावसंबद्ध by Srutamuni. See Bhāvatribhangi which is another name of the work; cf Strass. p. 308. CMB. 134; CP. p. 678; Idar. 30 (9 copies; one is dated Sain. 1579); Idar. A. 50 (2c.); PR. Nos. 153; 161; PRA. No. 265 (dated Sam. 1663).
- (III) भावसंग्रह by Vāmadeva Pandit, pupil of Laksmicandra, pupil of Vinayacandra of the Naigama Gaccha. It is in Sanskrit and is published in the MDG. Series, No. 20, Bombay, Sain. 1978. AD. No. 124; CP. p. 678; MHB. 6; Pet. III. No. 543, SG. No 1701; Tera. 4; 5.
- (IV) **भावसंग्रह** by Subhamuni. It is in Prākrta (Gram. 119). AK. No. 575.
- ( V ) भावसंबद् Anonymous. Agra. No. 850 ; Chani. No. 268, Kath. No. 1117; Tera, 13-17. (1) Tikā by Sumatikīrti. Chani. No. 268.
- भावसप्ततिका composed in Sam. 1740 by Yasasvatsāgara, pupil of Yasasvisāgara. PRA. No. 214.
- भावादिमाभूत by Kundakunda. Buh. VI. No. 652. । भाषाभूषण on Grammar by Nagavarman. Mud.437. See Astaprabhrta.
- भावारियारणस्तवन so called from its commencing words, but otherwise known as Mahā-

- vīrasvāmistavana or Vardhamānastava. or Samasamskrtastava composed by Jinavallabhasūri. It contains 30 Sanskrit Slokas and is published in the Kāvyamalā, VII. p. 27; also with Jayasāgara's commentary by Hiralal Hamsaraja, Jamnagar. Baroda. No. 2107; Bengal. No. 6954; Bhand. V. No. 1214; VI. No. 1228; Bik. No. 1492; Hamsa. Nos. 289; 1195, JHA. 58 (2c.); Kath. No. 1292, KB. 3 (20); Limdi Nos. 935; 1288; PAP. 37 (10); Pet. III. A. p. 216; PRA. No. 1245.
- (1) Tikā composed in Sam. 1465 by Jayasagaragani, pupil of Jinarajasuri of the Kharatara Gaccha. Jayasagara composed his commentary on Sandehadolāvah in Sam. 1495; his Vijnaptitriveņī in Sain 1484; and his Parvaratnāvalī in Sain. 1478. Baroda, No. 2107; Bengal, No. 6954, Bhand. VI. No. 1228; Hamsa. No. 1195; JHA. 58, Kath. No. 1292; PAP. 37 (10); PRA. No. 1245.
- (2) Tika by Merusundaragani. Bhand. V. No. 1214; JHA. 58.
- (3) Tika. Anonymous. Hamsa. No. 289; KB. 3 (20); Pet. V. No. 785; Punjab. No. 1982.
- भावार्थशतक Agra. No. 1852; DB. 22 (80); JG. p. 210.
- भाषाकसममञ्जरी of Visvanatha. AK. Nos. 576; 577. Perhaps non-Jain.
- भाषाचतक (Be: janavayasainyamathavana). Hamsa. No. 450; Weber. IL No. 1967 (5).
  - (1) Vivarana. Hamsa. No. 450; Weber. II. No. 1967 (5).

भाषाछन्दीधिकार SA. No. 1875.

ं माषामश्रदी by Bhatta Akalanka (Gram. 2000). This is the author's own commentary on his Karnātakasabdānusāsana composed in 1526; cf. Anekānta; I. p. 335. Bhand. VI. No. 1062; JG. p. 92; KO. 173; Padma. 88.

(1) Mañjarîmakaranda. Svopajña. Bhand. VI. No. 1063 ; JG. p. 92.

of the Tapā Gaccha. It contains 101 Prākṛta Gāthās. It is published at Ahmedabad by Mansukhbhai Bhagubhai. DB. 23 (50); 35 (129); JG. p. 105; SA. No. 354; SB. 2 (160).

(1) Vṛtti Svopajña. DB. 23 (50); JG. p. 105; SB. 2 (160).

भाषाविचार Limdi. No. 2402. भाषावातक JB. 154 (foll. 10).

सान्यवाय namely the Bhasyas on Caityavandana, Guruvandana and Pratyakhyāna Sutras, respectively containing 63, 41 and 48 Gathas (cf. Vel. No. 1601); composed by Devendrasuri of the Tapa Gaccha. It is published by the JAS., Bhavnagar, (Series, No. 15) Sam. 1969. Agra. Nos. 254 to 272; AM. 36; 61; 253, 296, Bhand. V. No. 1190; VI. Nos. 1150; 1230, 1269, BK. Nos. 739; 858; Bt. No. 24; DA. 56 (55-72; 74-78; 80-89; 92); 76 (34-38); DB. 33 (36-49); Flo. No. 661; JA. 106 (14); 110 (24); JHA. 33 (6c.); JHB. 21 (13c.); Kaira. A. 164; Kaira. B. 178; KB. 1 (8), 3 (20), Limdi. Nos. 529; 932; 933; 934; 1244; 1245; 1299; 1435; 1501; 1675; PAP. 19 (45); 45 (11), PAPL. 7 (34); PAPS. 48 (40, 41), 63 (39); 65 (67; 68); PAZB. 24 (28); SA. Nos. 386; 697; 1640; 2024; Surat. 1, 2, 3, 5, 6, 9, VC. 10 (15), Vel. No. 1601; Weber. II. Nos. 1916-1918. See also Caityavandanasūtratīkā Nos. 15-20, Guruvandanabhāsya with Tikās and Pratyākhyānasutra Ţikā No. 1.

(1) Avacuri by Somasundara, com-

posed in Sain. 1508. Bhand. V. No. 1190; Buh. VIII. No. 390 (dated Sain. 1562); DA. 56 (55-70); 76 (34; 35); DB. 33 (36-43); JHA. 33 (5c.); Kaira. B. 178; PAP. 19 (45); PAPL. 7 (34); PAPS. 48 (40); 63 (39); 65 (67; 68); PAZB. 24 (28); SA. Nos. 386; 1640; 2040; Surat. 1, 2, 3, 5, 6, 9; VC. 10 (15); Weber. II. Nos. 1917; 1918.

- (2) Tiká by Jñanavimala. Bhand. VI. No. 1230 (dated Sam. 1754); BK. Nos. 739; 858; DA. 56 (71; 72); 76 (36-38); according to a note in BK., this commentary is in vernacular and was composed in Sam. 1758 at Surat. See however the date of the Bhand. ms.
- (3) Laghuvrtti by Tilakācārya. JHA. 33; PAP. 45 (11).
- (4) Avacári. Anonymous. KB. 3 (20); Pet. I. No. 263.

মিপ্তব্লার্সিইাকা of Paramānanda. Mitra. X. p. 101. মিপ্তমান্থ (Grain. 800). VB. 27 (15).

भीमकुमारकथा in Sanskrit. Bhand, VI. No. 1328; DB. 31 (35); Hamsa. Nos. 639; 645; JB. 154.

भीमनुषकथा DB. 31 (35); see above.

भीमसेनकथा See above. Hamsa. Nos. 639; 645.

भुक्तिग्राक्तिविचार in mixed prose and verse by Bhavasena. Strass p. 308.

भुजवलिचारित्र of Santikirti. AK. No. 578.

भुजविक्शतक in Sanskrit by Dodayya (about A. D. 1550). See Anekānta I. p. 85, f. n.

- (I) **มูสาสุโบล** of Hemaprabha, pupil of Devendra of the Tapa Gaccha. See Trailokyaprakaśa. PRA. No. 1223.
- (II) अवनशेषक composed in Sain. 1221, also called Grahabhāvaprakāša (see JK. II. p. 758) by Padmaprabha, pupil of Devasūri (in Sain. 1174), and the 'ounder of the Nāgapuriya Tapā Gaccha. See for the information PRA. No. 864. Agra. Nos.

3095 to 3103; Bengal. Nos. 68; 1844; 4332, 5556; Bhand. V. No. 1360; BO. p. 31; BSC. Nos. 627; 628; Bt. No. 577; CC. I. p. 173 (under Grahabhāvaprakāśa); II. p. 35; III. p. 37; DA. 67 (47; 58); DB. 24 (187-191; 228); Hamsa. Nos. 78; 1185; 1312; 1770; Idar. 156; JA. 112 (1); Jesal. Nos. 432; 435; KB. 1 (27); 3 63; H. No. 391 (dated Sam. 1553); Limdi. Nos. 672, 921; Mitra. I. Nos. 762; 850; Pet. I. No. 310; PR. No. 209; PRA. Nos. 455; 864; 973; 1222; Samb. Nos. 196; 198; 121; SG. No. 2192; Surat. 6, 10; VB. 25 (4; 13, 20); 27 (8); VD. 10 (17); Vel. No. 372 (quotation).

- (1) Bhāvabodhikā by Daivajnasiromaņi. Mitra I. Nos. 762; 850.
- (2) Vrtti by Sinihatilakasur, pupil of Vibudhacandra, composed in Sari. 1326 (Grain. 1700). Bengal. Nos. 6334; 6501; Bt. No. 577 (1); (C. I. p. 413; H. p. 94; DB. 24 (187; 188); JG. p. 348; PRA. No. 455.
- (3) Avacüri composed in Sain. 1521 by Laksmisāgarasiri of the Tapā Gaccha. Jesal. No. 432.
- (4) Balāvabodha composed in Sain. 1805 by Ratnadhira Vacaka, pupil of Dāmasāgara Upadhyāya of the Kharatara Gaccha. CC. I. p. 173; Pet. I. No. 310; PRA. Nos. 973; 1222; Surat. 1.
  - (5) Vṛtti by Hematikaka, JG, p. 348.
- (6) Tika. Anonymous. Agra. No. 3097; Bengal. Nos. 68; 5556; BSC. No. 628; DB. 24 (189); JG. p. 348; KB. 3 (69); 5 (14); Surat. 10.

भुवनभानुकेरली (केवलीचरित्र) Bengal, No. 4530.

- (I) **ধ্রনমানু বাবি** by Haribhadrasuri, VB, 27 (12).
- II) भ्रजनभाज्ञचरित्र by Udayavijaya, pupil of Vijayasirihasūri. SA. No. 837.

- (III) **भुवनभानुकारिक** by Maladhāri Hemacandra. See Balinarenadrākhyāna. Bod. No. 1408; VC. 10 (13); VD. 10 (14).
- (IV) अवनभानुचरित्र in Prākṛta composed in Sari. 1557 by Indrahansa, pupil of Dharmahansa of the Tapā Gaccha. See Balinarendrakathānaka (I). JG. p. 228; PAP. 73 (21).
- (69); 5 (14); KN. 12; Kiel. I. No. (1) **No. 1967** (dated Sam. 1553); 31; Limdi. Nos. 1967 (dated Sam. Limdi. Nos. 672; 921; Mitra. I. Nos. 762; 850; Pet. I. No. 310; PR. No. 209; PRA. Nos. 455; 864; 973; Samb. Nos. 196; 198; 121; SG. No. 837.
  - (II) স্থানসন্তেকার ভিন্ত হিছি Vijayacandras iri of the Maladhari Gaccha. Jesal. No. 878.
  - (III) अवनमानुकेबल्जिशित्र Anonymous Agra. Nos. 1483 to 1485; Bengal. No. 4330; Bik. No. 1466; BK. No. 563; Bub. II. No. 366; DA. 48 (8-14); DB. 29 (15-19); KN. 48; Lindi. No. 846; Surat. 1, 2, 5, 6, 8.

भुवनसंख्या SA. No. 650.

- भुवनसुन्दर्शकथा in Prakrta (Be: padhamañeiya padhamajinassa) composed in Sain. 975, according to Bt., by Vijayasiniha, pupil of Samudrasūri of the Nāilakula (Grain. 10350). Bt. No. 322; JA. 53 (2); JG. p. 228; Pet. I. A. p. 38 (ms. dated Sain. 1365); SA. No. 332.
- भुवनसुन्दरीचरित्र JG. p. 228. See Bhuvanasundarikathā.
- भ्यातृकृतिसंबद्द by Jinalābhasūri. KN. 48 (foll. 12).
- भूपालचतुर्विशतिका by Devanandin .Bhand. VI. No. 1003 (36); JG. p. 286; Pet. IV. No. 1440; VI. p. 143, No. 94.
- No. XXII. It is published in the Jaina Nityapāthasangraha, N.S. Press, Bombay. AD. No. 138; AK. Nos. 579-588;

Buh. VI. No. 653; CP. p. 678; KO. 184; 186; 195; SG. Nos. 104; 577; 2017; Strass. p. 308.

- (1) Tikā by Aśādhara. Buh. VI. No. 653; CP. p. 678.
- (2) Tikā by Vinayacandra, pupil of Lalitacandra. CP. p. 678.
- (3) Tikā. Anonymous. AD. No. 138; AK. No. 588.

भूपाविक in Sanskrit by Rangavijaya. Hamsa. No. 77.

भूयस्कारादिविचार JG. p. 137.

htaumadiused by Mallisena, pupil of Jinasena. It contains 10 chapters; cf. Anekānta I. p. 429. Published with the commentary by Sarabhai Nawab, Ahmedabad, 1937.

AD. Nos. 40; 119; AK. Nos. 431-433; 589; 590; Bhand. VI. Nos. 1025; 1026; Bik. No. 1462; CP. p. 678; DP. 21 (78); Hamsa. No. 170; Hum. 79; 285; Kath. No. 1118; KB. 1 (29); Lal. 239; Limdi. No. 731; Padma. 36; PAPS. 69 (89); Pet. IV. No. 1464; V. No. 963; SA. Nos. 508; 548; Vel. No. 854, and also additional note on p. 491 in the Catalogue.

(1) Tikā by Bandhuşena Hamsa. No. 170; Vel. No. 854.

मैरवीमेघमाला DA. 67 ( 61 ).

भागोवभागपरिमाण DA. 60 ( 36 ).

मोगदेवकथा in Prakṛta. Hamsa. No. 1530.

भोजचरित्र by Rajavallabha Pathaka, pupil of Mahicaudrasüri of the Dharmaghosa Gaccha. Agra. Nos. 1487-1491; Bhand. III. No. 449; BO. p. 50; Buh. IV. No. 40; CP. p. 679; DB. 30 (21); Hamsa. Nos. 1807; 1808; Jesal. No. 1070; SA. No. 911; Vel. Nos. 1765; 1766.

(1) मोजपबन्ध composed in Sam. 1517, by Ratnamandiragani (Ratnamandana according to Chani). It is published at Ahmedabad, 1922. Chani, No. 512; CP. p. 679,

DB. 30 (22); Hamsa. No. 485; JG. p. 216; VD. 10 (13).

- (II) भोजप्रबन्ध by Merutunga. Bhand. III. No. 450; JG. p. 216; SA. No. 911.
- (III) भोजप्रवन्ध (Grain. 3700) by Subhasila, pupil of Munisundara of the Tapā Gaccha. JG. p. 216; Pet. III. No. 621; V. No. 788.
- ( IV ) भोजपबन्ध by Rājavallabha Pāthaka. See Bhojacaritra.
- ( V ) भोजपबन्ध by Satyarājagaņi. JG. p. 216.
- (VI) भोजभवन्ध Anonymous. Bhand, V. No. 1305; JB, 150; KB, 3 (18; 70).

भोजस्थाकरण (Gram 2000) by Vinayasägara of the Ancala Gaccha. BO. p. 43; Buh. II. No. 82; CC. I. p. 418; JB. 161; JG. p. 298; Limdi. No. 1187.

भोज्यनामगर्भसाधारणाजिनस्तुति (Is it Citrakrtstuti?) by Sadhurajagani, BK, No. 1460; Hamsa, Nos. 91; 276.

> (±) Tīkā by Śrutasagara. Hamsa. No. 276.

**स्रमराष्ट्रक** Limdi. No. 1698.

मगघसेनाकथा is mentioned in the Nisithaeurni as u Lokottarakatha

- (1) मङ्गलकलशकथा Composed in Sain. 1525 by Udayadharmagani. PAPS, 62 (7).
- (II) মন্বতকতহাকথা Anon. Agra. No. 1668; DA, 50 (96); Flo. No. 765; JG. p. 256.
- (I) मङ्गलकलञ्जाचारित्र by Hamsacandrasisya BO. p. 60.
- (II) মন্ধ্ৰতকতহাত্ত্বিশ্ব by Bhavacandra. Published by Hiralal Hamsaraj, Januagar, 1924.

মন্ধুতক্কক by Dharmasuri. See Mangalastaka, JG. p. 202.

मङ्गलग्रहस्तोत्र Limdi. Nos. 1748; 1749.

मङ्गलमालाकथा in Prākṛta. JG. p. 268 (foll, 326).

मञ्ज्ञाद by Yaśovijaya. JG. p. 107.

मङ्गलादीश्वरस्तात्र by Dharmasūri. Ses Manigalāstaka, JG. p. 286.

मङ्काचरण Limdi. No. 1494,

- (I) महराष्ट्रक by Dharmasuri (Be:-nityaśribhava). JG. p. 202; Limdi. No. 1027; Pet. V. A. p. 137.
- (II) HESIES by Jinaprabha. (Be:-natasurendra).
  Mitra. VIII. p. 309.

महत्त्वाचार्यकथा JG. p. 257.

मञ्जरीमकरन्द by Bhatta Akalanka. Rice. p. 308. See Bhāsāmañjari.

मणिकाकल्प Hamsa- No. 1419.

मणित्थताजिक JG. p. 349.

- (I) माणेपतिचरित्र composed in Sam. 1005, by Jambunāga. BK. No. 1831, BT. No. 315; Buh. VI. No. 754, DB. 31 (2); DC. p. 49, No. 16; PAP. 22 (13); Surat. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9.
- (II) मणिपतिचरित्र in 643 Prākrta Gāthās by Haribhadra. See Munipaticaritra (1). Limdi-Nos. 571; 853; 1274; 2699.

मणिमबस्तोत्र Bengal. No. 6897.

मणिविचाप्रकीर्णक Pet. VI. No. 579. This is probably Gaṇividyāprakīrṇaka.

मण्डपद्रतिष्ठाविधान by Asadhara. Idar. 182.

मण्डपीयसङ्घप्रशस्ति JG. p. 217; PAPR. 15 (23).

- मण्डलपदाते by Hemaprabhasūri, pupil of Devendrasūri. It is in Sanskrit and contains Grain. 486. JG. p. 349; PAP. 75 (3).
- (I) सण्डक्ष्मकरण in 99 Gāthās by Vinayakuśala, pupil of Vijayasenasūri. See Vicāraleśa. Hamsa, No. 688; JG. p. 135; KB. 3 (60); Surat. 1; VC. 12 (9); VD. 11 (8).
  - (1) Svopajňa Tikā corrected by Lābhavijaya. JG. p. 135.
- (II) মতভ্ৰসক্ত of Lābhavijayagaṇi. Surat. 1. This is the same as above. See Vicāraleśa-Ṭikā No. (1).

मत्स्योव्रकथा Bhand. VI. No. 1329; JG. p. 256.

मस्योद्रह्यरास composed in Sam. 1573 by Lävanyaratna. PAP. 12 (21).

मथनसिंहकथा in Sanskrit. Limdi. No. 530. मक्तथनवेतीचरित्र Surat. 5.

- (I) **मदनपराजय** by Jinadeva. Buh. VI. No. 654; Hamsa. No. 1528; Idar. 124 (3 copies; one dated Sam. 1511); SRB. 7.
- (II) मक्नपराजय by Nāgadeva. Bhand. V. No. 1151; VI. No. 1064.
- (III) मदनपराजय by Thakuradeva. Lal. 125; 310; Tera. 9-11.
- (IV) **मदनपराजय** Anonymous. SB. 2 (79); Surat. 7.
- मदनरेखाकथा in Sanskrit prose. JG. p. 256; Limdi. No. 1293.
- मदनरेखाख्यायिका by Jinabhadrasūri, pupil of Candraprabhasūri. DB. 31 (24).
- (I) मदनरेखाचरित्र in Apabhranisa. Composed in Sam. 1297. Patan Cat. I. p. 268.
- (II) मदनरेखाचरित्र by Matisekhara, pupil of Devaguptasūri of the Ükesa Gaccha. Buh. III. No. 166; PRA. No. 858.

मदनस्तवक Bengal, No. 7604.

मदनावलिकथा JG. p. 256.

मिर्गवतीकथानक Flo. No. 767.

मधुमाछतीकथा Agra. No. 1669.

मध्यक्षेत्रसमास by Părśvacandra. BSC. No. 452; Samb. No. 361.

(1) Tippana. BSC. No. 452.

मध्यसङ्घहणी See Trailokyadipikā.

nandanagani, pupil of Samayasundara Upādhyāya of the Kharatara Gaccha. According to a Hamsa Note, it is a Campūkavya composed by Samayasundara and not Harsanandana. Baroda. No. 2150; Chani. No. 16; Hamsa. Nos. 1178; 1619, KA. 3 (53); 5 (31); PRA. No. 353; SA. No. 883.

मध्याद्वस्थानपदाति is the same as above. KB. 3 (53); 5 (31); SA. No. 883.

मनःप्रमोदाष्ट्रक in Sanskrit. Limdi. No. 1061.

मनःसंबर्णकुलक in 76 Prākṛta stanzas. Patan Cat. I. p. 111 (quotations). मुनायती (उषा) भे मद्त्र सीनी में श्लाम द्वा - १ तापं कीम के शास्त्रमंडी , नामडी । में स्वा क ३२ , तापंकी मक्त शास्त्रमंडी , नाडी । शास्त्रमंडी , नाडी । मुन्द्रमानी द्वा — गुन्नमंद्रा मंगाम ती मार्जा , दत्ती मुनुद्रा स्वानिक्षण — वे माणा कि भूषानी क्षा — वे माणा कि

मार्गापर्श उपासका ६१ पन १८ था. अपन जिलेड प, जनशास्त्रमंस्य नोजभाष्मार (जन्डी) नोजभाष्मार (जन्डी) मिलिक नर्थ का त्य — देविती नित्र (अपूर्ण) अन प्रमेश, १४ भी शामानी मराउ दीरमें भेड़ा, कार्य (अगुड़) मराउ एक दर्शन का निशास्त्र निश्चाक द्राव हान्ही, तिनी प० त्यार, १६५०



भनःस्थिरीकरण in Prākṛta composed in Sam. 1284 by Mahendrasūri (Be:- namiūṇa vaddhamāṇam). JG. p. 112; Patan Cat. I. pp. 1 (quo.); 153.

(1) Vivarana (Grain, 2300) by Mahendrasūri himself. JG. p. 112; PAS. No. 113; Patan Cat. I. p. 1 (quotations).

मनःस्थिरीकरणविचार by Somasundara. JHB. 55. मनुष्यक्षेत्रपरिभिविचार Hamsa. No. 837.

मनुष्यभवोपरिक्शहद्यान्तव्याख्या DB. 22 ( 113 ).

मनुष्यसंख्यास्तव Hamsa, No. 450; SA, Nos. 131; 410; Weber, II, No. 1967 (2).

> (1) Avacuri. Bhand. VI. No. 1231; Weber. II. No. 1967 (2).

मनोदूतकाच्य (Grain, 300). Chani. No. 78, JG p. 332, PAPR. 21 (21).

मनोनियहभावनाकुलक in 44 Prākrta Gāthās by Ratnasinihasīri. JG. p. 202; Limdi. No. 955; Pet. V. No. 803.

unitaluata in Prākrta (Grain 15000 Gāthās), composed in Sain 1140, by Vardhamaua, pupil of Abhayadevasūri. He composed his Ādināthacaritra (s. v.) in Sain 1160 and Dharmaratnakaraṇdaka (s. v.) in Sain 1172. Bt. No. 327; DI. p. 45; JG. p. 229.

मनोरथनाममाला JG. p. 311; Samb. No. 473. मनोरमानाममाला by Harşakırti. See Nāmamālā मनोवेगकथा in Sanskrit prose. JG. p. 257.

मनोवेगपवनवेगकथानक DB. 31 ( 45 ).

मन्त्रगर्भितआदिदेवस्तीत्र by Subhasundara; this is published at Jainastotrasandoha, part I (Ahmedabad, 1932), p. 353. It contains 25 Präkṛta stanzas. Chani. No. 387; Hamsa. No. 1211.

(1) Avacuri by Dharmacandragani. Chani. No. 387; Hamsa. No. 1211.

मन्त्रगर्भितगौतमस्तोत्र DB. 24 (149). मन्त्रश्चोग SA. No. 708 (foll. 31). मण्ड बीजकोश JG. p. 286. मन्त्रमहोद्धि in 36 Gāthās by Durgadeva, a Digamhara writer. BT. No. 598; JG. p. 367. No mss. are known to me.

pupil of Vibudhacandra, pupil of Yaśodeva, composed in Sani. 1322 according to DC. p. 58; the date is however given as Sani. 1332 in the Prasasti and the JHA. list. The words giving the date are Sanvad gunatrayodasavarye. DC. p. 58 (quotation); Hamsa. No. 1403; JG. p. 367; JHA. 73 (2c.); PRA. No. 1239 (No. 36).

(1) Lilāvatī by Sinhatilaka himself. DC. p. 58; PRA. No. 1239 (No. 36).

मन्त्रवाद by Mallisena. Rice. p. 316. This and the next two are probably identical with Bhairavapadmāvatikalpa.

मन्त्रशास्त्र by Mallisena. JG. p. 366; 5 \. No. 2079. मन्त्रसंग्रह Bengal. No. 7563.

मन्त्रसारसमुख्य by Mallisena. SRB. 50.

**मन्त्रस्तव** Anonymous. J(4. p. 286.

(1) Vrtti. JG. p. 286, Pet. V. No. 789.

मञ्ज्ञाचिराजकल्प in five chapters (Grain, 629) by Sāgaracandra, Hamsa No. 1404. It is published by Sarabhai Navab, in Jainastotra Saindoha, II, p. 227, Ahmedabad, 1936.

मन्त्राम्नाय Bengal, No. 7580.

मन्त्रावस्त्री Bengal, No. 7640.

मन्त्रिकासीकथा in Sanskrit verse. JG. p. 257.

मन्दरस्तवन Bengal. No. 6924.

मरणकरण्डिका is the name of Amitagati's commentary on Sivakoti's Arādhana; cf. SGR. V. p. 69. SG. 2640.

मरणविधि प्रकीर्णक See next.

भरणविभक्तिप्रकीर्णक also called Maraṇavidhi or Maraṇasamādhi or Maraṇasāmācāri. It is one of the 10 principal Prakirṇakas and is published along with others by the Agamodaya Samiti, Bombay, 1927. It contains 656 Gathās. Bengal. No. 7585; Buh. III. Nos. 124; 141; VIII. No. 386; Bt. No. 55; Chani. No. 105; DA. 27 (36; 37); DB. 13 (40); JB. 99; JG. p. 62; Limdi. No. 931; PAP. 23 (37); PAPL. 5 (17); PAZA. 5 (9); Pet. VI. No. 579; SA. No. 544; VB. 27 (20).

मरणसमाधि See Maranavibhaktiprakīrnaka.

मरणसामाचारी See Maraṇavibhaktiprakīrṇaka. मलयगिरिचरित्र K.N. 12.

मलयगिरिट्याकरण See Mustivyakarana.

- (II) मह्यसुन्द्रीकथा by Dharmacandra, pupil of Dharmadevagani of the Pippala Gaccha. It is translated into German by Hertel in his 'Indische Marchen', Jena, 1919 (pp. 185-268). See Winternitz, History, II, p. 533. BK. No. 680.
- (III) मलयसुन्दरीकथा Anonymous. JG. p. 257 (Grain. 1200). See Malayasundaricaritra.
- मलपपुन्दरीकथोद्धार by Dharmacandra. BK. No. 680. See Malayasındarikatha No. II.
- (I) मलयसुन्दरीचरित्र composed in Sain. 1456, by Sāntisūri of the Palli Gaccha (Grain. 500). DA. 50 (122).
- (II) HOURGARA by Jayatilakasuri of the Agama Gaccha. It is published in the DLP. Series, No. 34, Bombay and also by Hiralal Hamsarāja, Jamnagar, 1910.

  Baroda. Nos. 2112; 2891; Bhand. VI.
  No. 1330; BK. Nos. 189; 564; BO. p. 60 (ms. dated Sam. 1494); p. 61; Chani. Nos. 296; 592; DA. 50 (116–121); DB. 31 (131; 132); Hamsa.

- Nos. 1020; 1368; JA. 111 (14); Jeral. Nos. 385; 437; JG. p. 229; Kundi. No. 43; Mitra. X. p. 124; PAP. 27 (26); 30 (7; 45); 36 (38; 40); 73 (12, 14, dated Sam. 1478); PAZA. 7 (11); PAZB. 9 (29); Pet. I. No. 312; III. No. 622 (dated Sam. 1536); III. A. p. 210; V. No. 791; SA. No. 116; Samb. No. 200; Surat. 1, 5; Tapa. 28; VA. 14 (4); VB. 27 (23).
- (III) मस्यसुन्दरीचरित्र in 1296 Prakṛta Gāthās by an unknown author. Hamsa. No. 1277; JG. p. 229; Limdi. No. 1115.
- (IV) মন্তযান্ত্রশাহাতির Anonymous. Also see Malayasundarīkathā. Agra. Nos. 1405-1498; Kath. No. 1404; Limdi. No.706; Samb. No. 384; Surat. 5.
- मलयस्रिति in 10 Apabhranisa stanzas. JA. 106 (15); PRA No. 1284 (No. 7).
- मह्यादिकथा in Präkṛta. Patan Cat I. p. 195 (foll. 6 only; ms. dated Sain, 1291).
- मिह्नकामकरन्द्रपकरण by Ramacandra, pupil of Hemacandra. Quoted in his Natyadarpana by the author. No mss. are known to me so far.
- मञ्जिषित्र of Jinaprabhasari. See Mallinathacaritra.
- (1) महिनाथचरित्र in Prakrta (Grain, 5555) composed in Sain, 1175 by Jinesvarasūri, BT. No. 263; JG, p. 242.
- (II) 和露可望電視 in Prākṛṭa (Grain. 9000) containing three chapters, composed during King Kumārapāla's reign by Haribhadra, pupil of Candrasūri, pupil of Jinacandra of the Vada Gaccha. BK. No. 1971, BT. No. 265; Hamsa. No. 486, JG. p. 242, PliA. Nos. 633; 1137.
- (III) महिनाथचरित्र in 105 Prākṛta stanzas (Be:-ikkhāgarāya vasabho) Patan Cat. I. p. 136 (ms. dated Sain. 1345).
- Bhuvanatungasuri. Jesal No. 689 (palm ms.); JG. p. 242.

- (V) মান্ত্রনাথ অংক consisting of 50 Apabhramsa মন্ত্রিক See Maharsigunasanistava and Rsimandala stanzas in the Matra metre composed by Patan Cat. I. p. 270.
- (VI) मिल्लिनाथचारित्र (Gram. 4250) by Vinayacandra, pupil of Pradyumuasūri, pupil of Ratnaprabha, pupil of Devananda of the Candra Gaccha. It has 8 cantos and is written in Sanskrit. The author lived before Sain. 1491, and is probably to be identified with Vinayacandra, author of Adinathacaritra (III, composed in Sain. 1474), Parsvanāthacaritra (VI); and Munisuvratacaritra (II). It is published in the YJG. Series, No. 29, Bhavanagar, Vir Sam. 2438. Baroda, No. 2113; Bhand, V. No. 1306 (dated San. 1491); Bt. No. 264; Chani. No. 308; DB. 26 (6; 26); JG. p. 242; PAPM. 48; PAPR. 20 (3); Patan Cat. I. p. 361; Pet. V. A. p. 31; VI. No. 608.
- ( VII ) महिनाथवरित्र of Subhavardhana. Published by Hiralal Hamsaraja, Januagar, 1930.
- (VIII) मिह्ननाथर्चारत्र (Gram. 4620) by Vijayasari. VB. 27 (19).
- (IX) মন্ত্রিনাথভাবির Anonymous Agra. No. 1499; JB. 117; Surat. 1, 5, 7, 9.
- (X) महिनाथचरित्र by Sakalakirti, It is published at Calcutta, Sari. 1979. Bengal. No. 1535; Bhand, IV. No. 306; Buh. VI. No. 655; CP. p. 679; Idar. 107; (5 copies, one dated Sain. 1515); Idar. A. 21; 54; Pet. IV. No. 1465; SG. Nos. 1711; 2166.
- (XI) महिनाथचरित्र of Pampa Kavi. AK. No. 597.
- (XII) महिनाथचरित्र by Bhattaraka Prabhacandra. List. (SJ. and Phaltan).

महिनाथजिनस्तात Bengal. No. 6766.

- (I) महिनाथपुराण See Mallinathacaritra (X to XII).
- (11) महिनाथपुराण by Någacandra. Mud. 103. मिलिनाथपुजा Bhand. VI. No. 1003 (1).
- महिनायस्तोत्र by Hainsavijaya. Hainsa. No. 315. (1) Tikā. Hamsa. No. 315.

- Jinaprabhasuri of the Kharatara Gaccha. महर्षिक्क In 26 Gathas. Hamsa. No. 1537; Limdi. No. 1288.
  - महायग्रणसंस्तव In 210 stanzas by Dharmaghosasuri. It is also called Rsimandalastava (s. v.). JA. 60 (11); PAPL. 3; 33; Pet. III. A. p. 28.
  - भहर्षिचर्या In Prākṛta by Sarodevasāri (Sarvadeva ?). Jesal. No. 49 (palm ms. dated Sam. 1246).

महर्षिपर्युपासनाविधि Pet. V. No. 925.

महर्षिसंस्तवदीका by Vidyānanda. CP. p. 679.

महर्षिस्तात्र in 12 Sanskrit Slokas. It is published in the MDG. Series, No. 21, Bombay, Sain. 1979.

महाआनन्दसूरमन्थ (Grain. 4000) by Sarvavijaya. VC 12(4)

- महाक्रमंत्रकृतिपाभृत in 6 chapters. This is described in Indranaudin's Srutāvatūra. It was composed partly by l'uspadantacarya (first 100 Sotras only) and partly by Bhitabali. It is otherwise known as Satkhandagama.
  - (1) Prākrta Tika by Kundakunda. Grain, 12000. It is only on the first three chapters.
  - (2) Tikā by Sāmikuņda Acārya. It is on the first 5 chapters only. Gram. 6000.
  - (3) Cadamani Ţikā by Tumbulūrā-Grain. 54000. It is in old This also is on the first 5 Kanarese. chapters only.
  - (4) Tikā by Samantabhadra. 48000. Also on first 5 chapters. in Sanskrit-
    - (5) Prākrta Tikā by Bappadeva.
  - (6) Dhavalā in mixed Sanskrit, Prākrta and Kanarese by Virasena composed în Saka 738. See Jaina Hîtaişî, Vol. 12, p. 381. The Dhavalā is now being publi-

shed by Prof. H. L. Jain, Amaravati, Berar. Dhavalā quotes Sammatitarka, Trilokaprajūapti of Yativrsabha, Paūcāstikāya, etc. See Şaṭkhandāgama, (Amraoti, 1939), Vol.I. Intro. pp. 53 ff.

- (1) महादण्डक by Samayasundara Upādhyāya. PRA. No. 193.
- (II) 和表現で書稿 (Be:- bhime bhavamni bhamiu).

  Bengal. Nos. 6788; 7124; 7550; DA.

  59 (81; 82; 84); 60 (169); KB. 8
  (2); SA. No. 52; Weber. II. No. 1967
  (8); Surat. 5, 8, 9.
  - (1) Tikā. SA. No. 52; Weber. II. No. 1967 (8).

महादण्डकविचार Hamsa, No. 1602.

(1) Vivarana. Hamsa. No. 1602.

महावेबद्वात्रिशिका JG. p. 286.

महादेवस्तोत्र by Hemacandra. Hamsa. No. 716; JG. p. 286.

महादेवार्थस्तव by Hemācārya. Bengal. No. 7292; Mitra. VIII. p. 48. See Mahādevastotra. सहादेवी on Astronomy, by Mahādeva, a non-jain.

- (1) Dīpikā composed in Sain. 1692 by Dhanarājagani, pupil of Bhojarājagani, pupil of Kalyānasāgarasūri of the Ancala Gaccha. BK. No. 1241; BO. p. 38; Hamsa. No. 487; Vel. No. 254 (quotations).
- (2) Tippanaka by Bhuvanarajagani. Kiel. H. No. 392.
- (3) Vivṛti by Tattvasundara. Bengal. No. 6698.
  - (4) Tikā. Anonymous. JG, p. 352.

महादेवीउपराग JG. p. 352.

महादेवीस्तोत्र DB. 24 (154).

महानरेन्द्रकेवलिचरित्र JG. p. 229.

and subject matter seem to indicate a late origin of this work'; see Winternitz,

- History, II. p. 465. AM. 133; 134, Baroda. No. 2892; Bengal. No. 7080; Buh. II. No. 228; IV. No. 178, DA. 14 (7-13); DB. 6 (21); DC. pp. 31; 51; Hamsa. Nos. 781; 1575; JA. 60 (6;7); 98 (1); JB. 54; 68; Jesal. Nos. 77; 425; 916; 1374; JG. p. 16; JHA. 19; Kaira. B. 187; KB. 1 (41); Kiel. III. No. 165; Limdi. Nos. 165; 170; Mitra. X. p. 10; PAP. 17 (2;3;7,15), PAPL. 3(60), 8 (73); PAPR. 3 (9); PAZA, 4 (2); PAZB. 2 (7); Pet. I. A. p. 87; IV. No. 1308; V. No. 792; SA. Nos. 12; 143; 2728; Surat. 1, 5, 8, 9; VC. 12 (2), Weber. H. No. 1876.
- (1) Cūrņi. DC. p. 31; JG. 54; Jesal. Nos. 425; 916 (palm ms.); 1374 (palm ms.).
  - (2) Alapaka. DA. 14 (11; 13).
- (1) **महापुराण** written in the Apabhramsa language, complete in 102 Samdhis, by Puspadanta, son of Keśava, and a protege of Bharata, minister of King Subhatungadeva of Mankhed (939 to 968 A. D.). The work was finished in 965 A. D. Yasodharacaritra ( XI) and Nāgakumāracaritra (III) are other works of the author. Mahāpuraņa is edited in three parts by Prof. Dr. P. L. Vaidya in the Manikeandra Digambar Jain Granthamālā, Bombay, 1937 to 1942 A. I). Bhand. V. No. 1106; VI. No. 1050; Buh. VIII. No. 370; CP, pp. 627; 679; Idar. 5; Idar. p. 2; Kath. Nos. 1139; 1140, SG. Nos. 993; 1262; Tera. 8.
  - (1) Mula Tippana, possibly by the author himself.
  - (2) Samuccaya Tippna by Prabhā-candra. Buh. VI. No. 563; also see Introduction to the above edition Vol. I. p. 24; Anekānta, Vol. II. p. 58.
- (II) महापुराण consisting of Adipurana of Jinasena and Uttarapurana of Gunabhadra. See under both.

- (III) महापुराण by Jinasena. Rice p. 314. See Adipurāṇa.
  - (1) Tippanaka by Prabhācandra Paṇdita. Bengal. No. 1491.
  - (2) Tippani by Ananta Brahmacārin. Hebru. 10.
- (IV) महापुराण by Mallisena. See Trisastimaliapurāņa (I). KO. 58; List (Kolhapur); Mud. 340.
- (V) **महापुराण (उपु)** by Candramuni. See Triṣaṣṭilakṣaṇamahāpurāṇa. Idar. 5; SG. No. 1762.

## महापुराणसंबद्ध See Mahapurana.

- (I) neigeoria (Grain. 2336) by Merutunga of the Nägendra Gaccha and the author of Prabandhacintamani. This is another name of Dharmopadeśaśataka (s. v.); cf. JG. p. 229; PAP. 11 (34); PAPR. 1 (2); Pet. VI. A. p. 43.
- (III) asignatica (Grain. 10000) in Prākṛta, composed in Sain. 925 by Silacarya, pupil of Mānadevasuri. According to Pet. III. Intro. p. 38 this is the work meant in v. 24 (see ibid, A. p. 91) of Muniratna's Amamasvāmicaritra, ch. I. The work describes the lives of the 'Salākā' or 'Mahā' Puruşas of Jamsın. It is quoted in Dharmakırtis Salghacārabhasya (p. 382, Surat ed.). Bt. No. 283; Chani. No. 521; DC, p. 39 (ms. dated Sain. 1227); Hamsa. No. 758; Jesal. No. 894; JG, p. 229; Kundi. No. 324; PAPR. 21 (34); SA. No. 288.
- (III) **महापुरुषचरित** in 8790 Prakṛta Gāthàs by Amrasūri. Bt. No. 284; JG. p. 229. No. mss. are known so for.

महापुरुषप्रव=ध Surat. 5.

ed along with other Prakirnakas by Balabhai Kakalbhai, Ahmedabad, Sain. 1962.
Also by Rai Bahadur Dhanapatisimha,
Benares, Sain. 1942, and by the Agamodaya Samiti, (Series No. 46) Bombay.

- 1927. AM. 227; Bengal. No. 7602; Bik. No. 1600; DA. 27 (36; 37); DB. 13 (41); Hamsa. No. 19; JG. p. 46; Limdi. Nos. 525; 930; PAP. 23 (37); PAZA. 5 (17); Pet. VI. No. 579; SA. No. 2599; Surat. 1, 9; Weber. II. No. 1870 (9); 1871 (5).
- महाबलकथा DA. 50 (110); DB. 31 (114); SA. Nos. 147; 1579.
- महाबल्डमलयसुन्दरी Agra. Nos. 1670; 1671; Bengal. No. 7540.
- महावलमलयसुन्दर्शिकथा in Sanskrit by Māṇikyasundara. See Malayasundarīkathā (I). PAPS. 82 (39).
- महाबलमलयसुन्दरीचरित्र by Śāntisūri. DA. 50 (122). See Malayasundaricaritra (I).
- महाबलादिकथा composed in Sani. 1334 by Vivekasamudragaņi, pupil of Jineśvarasūri. SA. Nos. 147; 1579.
- महाभयहरपार्श्वनाथस्तव See Bhayaharastava by Mā• naturiga. Pet. V. A. p. 137
- (I) महाभिषेक by Asadhara. Idar. 78; PR. No. 240. This is the same as Nityamaho-ddyota (s. v.).
  - (1) Tikā by Śrutaśāgara, pupil of Vidyānandin; cf. JH., Vol. 15, p. 187 (ms. dated Sam. 1582).
- (li) महाभिषेक m Sanskrit by Gunabhadra. Mud. 165; 431; SG. No. 1619.
- (III) महाभिषेक in Sanskrit by Jinasena. SG. No. 1465.
- (IV) महाभिषेक in Sanskrit by Pūjyapāda. SG. No. 1693.
- ( V ) महाभिषेक Anonymous. CP. p. 680.
- महाराजकुमारचरित्र composed in Sam 1752, by Vinayacandra, pupil of Jānatilaka, pupil of Harsanidhāna of the Kharatara Gaccha. PRA. No. 452.

महालक्ष्मीमाहात्म्य Bengal. No. 7948.

(I) महाविद्या by Kulārka, a non-Jain. This is a short metrical piece consisting of ten

- stanzas containing sixteen arguments to prove the eternity of Sabda. BK. No. 559; (hani. Nos. 393, 450; PAP. 24 (22); 27 (48); 64 (20); SA. Nos. 413; 466; 511; 577; 1744; Vel. No. 1056.
- (1) Dīpikā by a non-Jain. BK. No. 559; Chani. No. 450; PAP. 27 (48); 64 (20); SA. Nos. 413; 466; 511, 577; Vel. No. 1056.
- (2) Dīpikāvṛtti or Ṭippana, by Bhuvanasundara, pupil of Somasundara; sūri of the Tapā Gaccha. Bhand. VI. No. 1394; BK. No. 559; Chani. No. 450; PAP. 27 (48); 64 (20); SA. Nos. 413; 465; 511; 577; Vel. No. 1056.
- (II) महाविद्या of Vadındra- Both the text and the commentary are published in the Gaek. O. Series, Baroda, 1920.
  - (1) Tīkā by Bhuvanasundara of the Tapā Gaecha. Hamsa. No. 628; JG. p. 96; SA. Nos. 413; 465.
- महाविद्याविद्यक्त (लघु) by Bhuvanasundara, pupil of Somasundarasuri of the Tapā Gaccha. SA. No. 1744; Vel. No. 1056.
- (1) **महाबोर जरित** (Grain, 3000) by Nemicandrasuri, also known as Devendragani, composed in Sam. 1141 (Be:-paṇamaha paḍhamajiṇindam.). It is published by the JAS., Bhavnagar, Sam. 1973 (Series No. 58). See Jacobi, Sanatkumāracariya, Intro. p. XXII. Bt. No. 281; JA. 107 (7), JG. p. 245; Patan Cat. I p. 286 (ms. dated Sam. 1236; quotation); Pet. I. A. p. 67 (dated Sam. 1190).
- (II) महावीरचरित In l'rākrta by Devasūri, pupil of Mānadevasāri. Jesal. No. 821.
- (III) महर्त्वारचरित In 108 Apabhrainsa stanzas composed by some pupil of Jinesvarasūri. JA. 106 (17); JG. p. 245.
- (IV) महावीर बरित by Jinavallabhasūri. This is another name of the Duriyarayasamıra-

- stotra in 44 Gāthās. Sèe under it. Buh. IV. No. 251; JG. p. 287; KN. 12; Limdi. No. 1288; Pet. V. No. 794, PRA. No. 883.
- (V) महाबीरचरित in Prakrta composed in Sam. 1139 by Gunacandragani, pupil of Sumati Vācaka. It is in 8 chapters and was composed at the command of Prasannacandrasuri, pupil of Jinacandrasuri the author of the Sainvegarangaśālā (Be: payadiyasamaththaviththaram). The language is artificial and beautiful. The work also contains about 50 Apabhrarisa verses; cf. ABORI., Vol. 16, p. 38. It is published in the DLP. Series. No. 75, Bombay, 1929. Bt. No. 280; Chani, No. 73; DC. p. 38 (ms. dated Sam. 1242); DI. p. 45; PAPM. 49; Patan Cat. I. p. 361; PAZB. 3 (3); 6 (33), Pet. V. A. p. 32 (quotations).
- (VI) महावीरचरित by Hemacandra (Grain. 12025).

  This is the 10th Parvan of the Trisastiśalākāpurusacaritra. DB. 27 (12;13),

  JA. 22 (1); 78 (1), 95 (8); 111
  (27); Jesal. No. 830; PAP. 20 (3);
  32 (3;5); PAPL. 1 (7); PAPM. 14
  (dated Sain. 1368); 38; VA. 14 (25);
  VD. 11 (10).
- (VII) महावरिवरित by Asaga. JG. p. 245. See Vardhamanacaritra.
- (VIII) महाबोरचरित Anon. Agra. No. 1491; Bt. No. 279; JG. p. 245; Surat. 1, 7.
- (IX) महावारचारत in the Apabhramsa language. It contains 24 stanzas by an unknown author. Patan Cat. I. p. 271 (Be:—sumarivi sirijina).

महावीरजन्मोत्सव BO. p. 60.

- महावीरिजनविचारस्तव DA. 71 (112); SA. No. 2860.
  - (1) Tikā. DA. 71 (112).
- महावीरिजनपद्कस्याणस्तीत्र by Jinavallabhasuri. BK. No. 698.

महावरिद्धार्भिका by Siddhasena Divakara. See also Dvātrimsaddvātrimsikā, Vimsatidvatrimsika and Viradvatrimsika. Bhand. VI. No. 1414, DA. 39 (7; 8, 9); 76 (90); Hamsa. No. 1457; Limdi. No. 545; Pet. III. A. p. 217; VI. No. 610; SA. No. 583; Surat. 1; VB. 33

> (1) Avacūri by Udayasāgara. DA. 39 (9).

महावीरपारण Bengal. Nos. 7698; 7720.

महावीरपारणस्तोत्र Bengal. Nos. 6889 ; 7158 ; 7519; 7538, 7639.

(1) Tikă. Bengal. No. 7639.

महाबीरपुराण by Sakalakirti. See Vardhamana- (1V) महाबीरस्तुति by Hamsavijayagani. purāņa.

महाचीरपूजा by Asadhara. Idar. 178.

- (1) महावीरविज्ञातिषदित्रिशिका by Indrasaubhāgya, pupil of Satyasaubhagya. This small Stotra attempts to prove the incorrectness of about eleven non-Jain philosophical systems and was composed during the spiritual reign of Rajaságarasúri of the Sagara Gaccha. Buh. IV. No. 237; PRA. No. 881.
- (II) महावीरविज्ञानिषद्वार्त्रिकिका (Dvatrinisika) See Virasattrinisikā by Dharmasāgara. PRA. No. 1028.

महावीरविज्ञातिस्तवन KB. 2 ( 17 )

महावीरसप्तविद्यातिमव Limdi. No. 2845.

महावीरस्तव by l'adalipta. See Syarnasiddhigarbhamahāvīrastava.

> (1) Tikā composed in Sain. 1380 by Jinaprabhasuri of the Kharatara Gaccha. PRA. No. 836.

(1) महाबरिस्तवन by Yasovijayagani. See Nyayakhandakhadya. Pet. III. A. p. 194.

(II) महावीरस्तवन by Parsvacandra. JG. p. 286; PAPR. 16 (18).

> (1) Tikā by Bhāvaprabhasuri of the Pūrņimā Gaocha. JG. p. 286; PAPR. 16 (18).

- (III) महावरिस्तवन in Sanskrit by Kalyāṇavijayagani. PAPS. 66 (144).
- (IV) महावीरस्तवन by Munisundarasori. Baroda. No. 11934; Limdi. No. 1734.
- ( V ) महाबोरस्तवन Anonymous Limdi, No. 1680 : Samb. No. 437.
- (I) महावीरस्तात by Jineśvarasūri. JG. p. 287; Pet. V. No. 826.
- (II) महावीरस्तात by Jinapatisūri. JG. p. 287; Pet. V. No. 826.
- ( III ) महावीरस्ताति by Jayasāgara. BK. No. 1468. (1) Tikā by Sahajakirti in Sain. 1668. BK. No. 1468.
- BK. No. 1697.

(1) Tikā Svopajna. BK No. 1697.

महावीरस्तुतिद्वात्रिशिका by Siddhasena Disakara. See Mahaviradvatrinisika.

- (I) महावीरस्तोत्र by Sinhadeva. See Caturmukhaśrunahavirastotra.
- (11) महावीरस्तोत्र In 30 Apabhranisa stanzas, JA. 106 ( 15 ), JG, p. 286.
- . III ) महावीरस्तोत्र by Anandavijaya. VA. 14 (11; 12).
- (IV) महावीरस्तोत्र by Jinavallabhasñri. See Bhāvārivāranastotra. Bik. No. 1492; Pet. III. A. p. 216.
- . ( V ) महावीरस्तोत्र Anonymous; in Prākṛta. ÞA. 41 (250 to 262; 264), Limdi. No. 1498; Pet. I. A. p. 97; VB. 28 (31).

महाशालकथा JG. p. 257.

महासतीकुछक JG. p. 202

महासतीचरित्र This is another name of the Sitācaritra (s. v.). Buh. III. No. 177 (Be:kamanahakantijalana)

महाव्रतअपवाद DA. 76. ( 19 ).

महासिद्धपूजा Pet. V. No. 925.

महिम्बस्तव by Reivardhanasuri. Chani. No. 366. (1) Tikā. Chani. No. 366.

- (I) महिम्नस्तोत्र by Ratnasekharasuri. See Rabhamahimnastotra.
- (II) महिम्बस्तोत्र by Satyasekharagani, pupil of Jayacandrasūri. Chani. No. 141; JG. p. 287; PAPR. 18 (17).
  - (1) Avacūri. Svopajňa. Chani. No. 141; JG. p. 287; PAPR. 18 (17).
- (Ш) महिम्नस्तोत्र by Raghunātha. See Pārśvamahimnastotra.
- (IV) महिम्नस्तोत्र by Puspadanta. See Sivamahimna-
  - (1) Tikā by Harşakīrti of the Nāgapuriya Tapā Gaccha. BO. p. 26 (No. 704).
- महीपालकथा in Prākṛta by Vīradevagaṇi, pupil of Municandra, pupil of Siddhasena of the Candra Gaccha (Be. namiūna risahauāham.). Baroda, Nos. 2085; 2286; Bengal. No. 7467; Bik. No. 1493; BO. p. 60; Chani. Nos. 434; 917; DA. 50 (16 to 20); DB. 29 (1, 2), Hanisa. No. 890; JG. pp. 229; 257; JHB. 53; Limdi. Nos. 669; 1617; 1677; Mitra. VIII. p. 226; PAP. 12 (2; 15; 43); 36 (25; 32), 54 (11); 73 (9, 16), PAPL. 5(8); 8(77); PAPS, 48 (94); 51 (19); 60 (53), 63 (15); 77 (5); PAZA. 8 (15); Pet. V. Nos. 795; 796; SA. Nos. 121; 1584; 2656; Surat. 1, 2, 5, 8; VB. 28 (10, 18), Weber. H. Nos. 2011; 2012.
- (I) महीपालचरित्र In 5 cantos by Caritrabhūasaņa. Bengal. No. 1483; CP. p. 680; Kath. No. 1405; SG. No. 2340; Tera. 12.
- (II) natura (II) by Cāritrasundaragaņi, pupil of Ratnasimhasūri of the Brhat Tapā Gaccha. Another work of his is Acāropadeśa (s.v.). He lived about Sam. 1523 when he made some Pratihsthas. It is in Sanskrit (Gram. 895). It is published by Hiralal Hamsaraj, Jamnagar. 1909; (2nd ed.) 1917. BK. Nos. 381; 1537; Hamsa. No. 169;

- JG. p. 229; Kiel. III. No. 166; PAPR. 18 (13); VA. 14 (26; 27).
- (III) **মন্ত্রীকে A**nonymous. Agra. Nos. 1492– 1494; 1672–1675; KB. 3 (56); Limdi. No. 537.

महराकल्प Hamsa. No. 1646.

महरापरीक्षा in Prakṛta. Hamsa. No. 1650.

महेन्द्रमात छ सङ्जलप by Somadeva. This is mentioned by the author in the colophons of his Nitivākyāmṛta (s. v.).

महेश्वरचरित्र This is a wrong title sometimes given to Megheśvaracaritra of Simhasena, alias Raidhū. See Adipurāṇa (VIII.).

माधकारयकृति by Cāritravardhana. JG. p. 335. See Sisupālavadhavrtti

माघनन्दीभावकाचार by Maghanandin. SG. No. 1365. See Srāvakācāra ( XII ).

माधमाञ्जिनिकाव्य by Viranandin, a Digambara writer. JH. Vol. 14, p. 21.

माधराजपद्धति by Māghacandra. JG. p. 359.

माङ्गीतृङ्कोगिरिपूजा by Visvabhūṣaṇa. Pet. III. No. 544.

माणिक्यस्त्रवनाविस्तात्र by Sripūjya. Kath. No. 1406. माणिक्यस्वामिस्तवन in 18 Sanskrit stanzas in different metres by Kalyāṇasāgarasūrī. Published by Bhimsi Manek, Bombay, in Prakaraṇaratnākara, Vol. II.

मातृकानिघण्ट by Mahidasa, probably a non-Jain. JG. p. 311.

मातृक।कंवलि JG. p. 355.

मातृकापाठ Limidi. No. 1574.

मातृकाप्रकरण Hamsa, No. 1391.

मातृकाप्रसाद This is a philosophical expositon of the Mantra 'oni namah siddham ', composed in Sain. 1747, by Meghavijaygani, pupil of Krpāvijaya of the Tapā Gaccha. PRA. No. 256.

मानतङ्गमानवतीचरित्र by Mohanavijaya. Bengal. No. 7441.

मानमगोहर A manuscript of this work was written in Sain- 1512 by Kalyanacandra, pupil

The nature of the work is not known, PRA, No. 647.

मानस्थाभजननाटक by Devacandragani (Grair. 1800). BT. No. 542; JG. p. 337.

मानसागरीपद्धति ( foll. 118 ). KB. 3 ( 38 ).

मामस्तम्भपूजा CP. p. 680.

मार्गणासत्तात्रिभक्की by Nemicandra. Idar. 84 (2 c.). मार्गतस्य in 46 Gäthäs, JG. p. 186; Limdi. No. 1704.

मार्गद्वात्रिका by Paramananda. Mitra. X. p. 104.

मार्गपरिशक्ति by Yasovijaya. See Margasuddhi. Hamsa. No. 538; JG. pp. 105; 107.

मागेप्रकाश is a metrical work in Sanskrit of an unknown author. About six stanzas in Anustubh metre from this are quoted in Padmaprabba's commentary on Kundakunda's Niyamasara. See Upadhye, BUJ., Arts of Law, September, 1942, p. 108.

मार्गशीर्ष-एकाव्हािकथा Bengal. Nos. 6815; 7401.

मार्गेज्ञुद्धि by Yasovijaya, pupil of Nayavijjaya of the Tapa Gaccha. It is published in the Muktikamala Jain Mohammala, Baroda, Vira Sam. 2446. BK. No. 1283; PRA. No. 1331; SA. No. 420.

मालाप्रकरणकथा composed in Sain. 1264 (1204?) by Jinabhadra, pupil of Sälibhadra. Pet. 1 1. A. p. 83. See Upudesamālākathāsamasa.

मालाकारकथा in Sanskrit. Limdi. No. 814.

माह्यारोपणविधि in Prakrta. Bengal. No. 7447; DA. 39 (69; 70); Lindi. No. 1254.

मितभाषिणीजातिबिवृति composed by Gunavijaya, pupil of Sumativijaya, during the reign of Hiravijayasūri of the Tapā Gaccha. It is sometimes called merely Jativivrti. DB. 22 (137); Pet. VI. p. 139, No. 42; PRA. Nos. 671, 1028; Surat. 1 (foll. 31).

मित्रकथा in Sanskrit. Limdi. No. 814.

of Kirtiratna Vācaka of the Kharatara '(1) विश्वचतुष्ककथा in 517 Sanskrit stanzas. It was composed in Sain. 1484, by Munisundarasuri, of the Tapa Gaccha. It was corrected by Laksmibhadra; cf. Bhand, IV. pp. 155, 457 ff It is published in the JAS. Series, No. 75, Bhavnagar. Its Gujrati translation also is published in the same Series (Gujrati section No. 46), Bhavnagar, Sain. 1979). Bhand. IV. No. 279, Chani. Nos. 216; 778; DB. 31 (13, 14), JG. p. 257, PAP. 30 (43); PAPR. 23 (5); Pet. III. No. 624; PRA. No. 435; SA. Nos. 191; 557; Surat. 1, 9; VA. 17 (17); VB. 36 (26).

> ( II ) भित्रचतुष्ककथा by Samyamaratnasuri. ( Gram. 1631) VA. 14 (8).

मित्रत्रयकथा in Sanskrit. Limdi. No. 530.

मित्राद्वात्रिशिका (Be:-- mitrāyām darsanam.) in Sanskrit by Paramananda, Mitra. X. p. 99.

मित्रानन्द्अमरद्त्तकथा in Praketa (Gram. 700). See below. DB. 31 (37); JG. p. 288.

भित्रानन्दकथा in Sanskrit see Amaradattamitrā : nandacaritra, Limdi, No. 530.

मित्रान-द्नाटक by Ramacandra, VA, 11 ( 16 ). See Kaumudünitrananda Nätaka.

मिध्यात्वकुलक (Be:- namiina mahaviram.) in 30 Gathas, DB. 35 (177-179); 50 (213; 214); Pet. V. A. p. 137; SA. No. 604.

मिध्यात्वपारिहारकुष्ठक in 25 Gathas. DA. 60 ( 213; 214), JG. p. 202, Lindi. No. 930.

मिश्यात्वमथन चर्चरी (Grain, 130) by Jinavallabhasuri. JG. p. 163; Kiel. III. No. 167.

मिध्यात्वविचार in Präkrta, by Devendrasuri. This is perhaps the same as the next one. Hamsa. No. 434.

मिश्यात्वसप्तति of Devendra. SA. No. 684.

मिध्यादुष्कृतकुरुक ( Be :- jo koi yapanigane ). An attack on the Yapaniyas(?). J(t. p. 202; Pet. V. A. p. 137.

सिम्रलिङ्कोश also called Misralinganirnaya or Linganirnaya, was composed by Kalyanasagara (described as Sivasimdhu by Udayasāgara in his Snātrpañcāsikā composed in Sam. 1704; cf, Pet. III. A. P. 238, v. 3), pupil and successor of Dharmamurti of the Aucala Gaccha. dictionary of nouns having more than one gender in Sanskrit. It was composed for the author's pupil Vinitasagara. The information given on page 311 of JG., about the author is wrong. The author lived between Sam. 1670 and 1709. Buh. VI. No. 762, Chani. No. 238; DA. 61 (67), JG. pp. 307; 311; PAPS. S1 (85); PRA. Nos. 373; 904; SA. No. 831.

मिश्रास्त्रिकृतिर्णय by Kalyāṇasūri. See Miśralingakośa above. Buh. VI. No. 762; JG. p. 307.

मीनकेतृदय of Devanātha. See Krishnamachariar, History of Sanskrīt Literature, p. 296.

मुकुटसप्तमीउद्यापन by Sivjilāla. List ( S. J. )

मुक्तागिरिपूजा by Viśvabhuṣṇa, CP, p. 681.

**मुक्ताचलिगीता** Bhand. VI. No. 992.

युक्ताचलिविधानकथा in Apabhranisa. See Allahabad U. Studies, I. p. 181.

- (I) मुकाविव्यतिचापन by Sumatisagara, Idar. 72.
- (II) **ganale and all und** by Santisūri. SGR. IV. p. 37.
- ( III ) मुक्ताविष्टवतोद्यापन by Ratnakirti. List. (Savai Jaipur ).
- (IV) मुक्ताविद्यतोद्यापन by Yasahkırti. Idar. 72 (2 copies).
- सुकाविष्टवतोद्यापन Anonymous. Flo. No. 696; Pet. VI. p. 143, No. 95.
- मुकाशुक्तिसंवाद by Yasovijayagani, pupil of Nayavijaya of the Tapa Gaccha. According to JG. p. 105, foot-note, it forms part of the author's Vairāgyakalpalatā (s v.). JG. p. 105, SA. No. 283.
- मुक्तिद्वार्त्रिका (Be:- duhkhadhvainsa) by Parmananda, in Sanskrit. Mitra. X. p. 96.

मुक्तियोगविधि by Harşakula. JG. p. 151. मुक्तिवाद of Jagannatha. See Sitambaraparājaya. मुक्तिविवरण VB. 28 (34).

मुक्त्यद्वेषप्राधान्यद्वार्त्रिशिका by Paramananda. Mitra. X. p. 103.

मुखबिकास्थापनमकरण by Vardhamānasūri. Chani. No. 299. Published in the 'Prakaraṇasamuccaya', Indore, 1923.

मुखविक्रकाप्रतिलेखनाविचार (Grain, 240). JG. p. 154; PAP. 25 (28).

मुखबस्त्रिकारजोहरणादिविचार DB. 20 ( 25; 26).

पुरुषेपाकरअञ्चलकार by Ratnamandanagani, pupil of Nandiratna of the Tapā Gaccha. The work is on Rhetoric. DB. 38 (40); JG. p. 311; Pet. VI. No. 375 = VI. A. p. 31 (quotation); SA. Nos. 740; 1699; 1721; 2700.

(1) Vrtti. SA. Nos. 740; 1699; 1721; 2700.

सुरधावबोध by Madanasūri (Gram. 600). VB. 28

Kulamandanasuri of the Tapa Gaccha-Extracts from this are published in the Pracina Gujarati Gadyasandarbha, p. 172 ff., Ahmedahad, Sain. 1986. Bhand. IV. p. 16; Chani. No. 1011; DA. 63 (28); Lindi Nos. 694; 918; PAP. 17 (12); 26 (57; 71); PRA. No. 712.

मुजकथा JG. p. 257.

- (1) मुङजनरेन्द्रकथा by Vijayasimhasūri. Chani. No. 218; perhaps the same as the next.
- (II) 現場有文字專本智 by Jayasinhasūri, pupil of Mahendrasūri of the Krsnarsi Gaccha. PRA. No. 370.

मुजमोजनुषकथा composed in Sain. 1475. Kaira. B. 75.

मुन्नराजादिश्वन्ध by Merutunga. A portion of Prabandbacintamani. JG. p. 217.

मुद्रछस्तव by Gunasena. Pet. VI. No. 626.

सुद्रापञ्चक Surat. 1.

garara DB. 22 (53); Hamsa. No. 661; JG. p. 154.

Digambara Kumudacandra, at the court of King Jayasinha of Ahnilwad in 1124 A. D. It was composed by Yasascandra, pupil of Padmacandra. It is published in the YJG. Series, No. 8, Benares, 1905. See also Hultzsch, ZDMG., Vol. 75, p. 61 ff. Buh. VI. No. 834; Chani. Nos. 223; 297; 572; DB. 22(170); Limdi. No. 688; PAZB. 6 (15); SA. No. 383; Surat. 1, 9, 10.

मुनिगुणनाममालिका Surat. 2.

मुनियन्द्रस्त्रिति In 55 Gāthas by Devastiri. JG. p. 205; Limdi. No. 955; Patan Cat. I. p. 134.

मुनियन्द्रसारिस्ताति m Apabhrainsa, by Devasuri. Patan. Cat. 1. p. 134.

मुनिपतिकथा (Gratit. 625) by Nayanandasūri. VB. 28 (8).

- (1) मुनिपतिचरित्र containing 646 Prakrta Gāthās, was composed in Sain. 1172, by Haribhadrasūri, pupil of Jipadeva, pupil of Manadeva of the Brhad Gaccha. Bengal. Nos. 3487; 7110; 7187; Bhand. VI. No. 1331; BK. No. 681; Buh. H. No. 372; DA. 49 (33 to 16); DB. 29: (12); 31 (1; 3; 4); bl. p. 34, Hamsa, Nos. 421; 911; JG, p. 229; JHB. 32, 34; KB. 3 (56); Limdi. Nos. 571; 853; 1271; 2699; PAP 12 (34); 20 (6); 45 (39); 46 (3); PAPL. 6 (42); PAPR. 11 (11); Pet. I. No. 314; IV. No. 1309; VI. No. 612; SA. Nos. 45; 1602; 2852; Strass. pp. 316; 414; 445; VB. 28 (2; 25; 32; 33, 40); Vel. No. 1767.
- (11) मुनिपतिचरित्र (गण) by Dharmavijaya. Baroda. No. 2897; Surat. 1.
- (III) Hardaulta in Sanskrit composed in Sain. 1005, by Jambunaga or Jambu Kavi. See Manipaticaritra (I). DB. 31 (2); JG. p. 229.

(IV) मुनिपतिचरित्र (Anon.) Agra. Nos. 1500-1506; JHA. 52.

सुनिपतिचरित्रसारोद्धार in Sanskrit. DA. 49 (42; 43;45); Vel. No. 1768.

सुनिमास्त्रिका Bengal, No. 7713.

मुनिवन्दनकुछक JG. p. 202.

मुनिवतस्तवन in 32 Sanskrit stanzas. Bengal. No. 7480; Flo. No. 697.

- (1) मुनिस्त्रतचरित्र (Grain. 6806) in Sanskrit containing 23 cantos composed by Muniratnasūri of the Pūrņimā Gaccha acc. to Bt. He is probably the same as the author of Amanasvāmicaritra. Bt. No. 266; JA. 102 (3); JG. p. 243; Pet. III. A. p. 144.
- (11) मुनिस्त्रतचरित्र by Vinayacandra (Gram. 4552). BK. No. 259; Bt. No. 268; DB. 26 (7; S); JG. p. 242.
- (III) मुनिस्त्रतचरित्र by Hemacandra. This is a part (8th book) of the Trișaștisalākā-puruṣacaritra. JA. 76 (1).
- (IV) मुनिसुव्रतचरित्र containing about Gathās, composed by Sricandrasūri, pupil of Hemacandrasuri of the Harsapuriya The date of this work is not Gaccha. certain. According to Bt. No. 267, it is Sain. 1193, while Pet. IV. Introduction, page 7 says that it is 1121. This latter, however, is not possible since the author could not have written so early as this. His other works are Sangrahaniratna and Pradeśavyākhyātīppana in Sain-1222 (see Avasyakasutra, Com. No. 17, where read 1222 for 1122), Bt. No. 267; Chani. No. 2; JG. p. 242; PAP. 21 (13); 63 (42); PAPM. 7; Patan Cat. I. p. 314 (quotations); Pet. V. A. p. 7 (quotations from Prasasti).
- (V) **मुनिसुत्रतचारित्र** (Grain. 5555) composed in Sain. 1294, by Padmaprabha, pupil of of Vibudhaprabha, of the Candra Kula. According to DI. p. 49, Kunthunathacaritra (I) was also composed by this

Padmaprabha. Chani. No. 125; DC. p. 9, No. 85; pp. 27; 30; DI. p. 49; Hamsa. No. 489; Jesal. Nos. 84 (palm ms.); 836; JG. p. 242; Kundi. No. 167; PAPR. 16 (3); PAZB. 3 (2); Pet. III. A. p. 302 (quotation).

(VI) মুনিমুর্রব্যাহি In Sanskrit by Keśavasema-List (S. J.)

(VII) मुनिसुज्ञतचारित्र by Jinasena. AK. Nos. 603;

(VIII) मुनिसुद्रतचरित्र by Surendrakirti. List (S.J.) (IX) मुनिसुद्रतचरित्र by Harisena. List (S.J.)

(X) मुनिस्नतचरित्र by Arhaddāsa, pupil of Aśadhra, Paṇdita. It contains 10 cantos and is also called Kavyaratna. It is published with the commentary at the Jain Siddhanta Bhavana, Arrah, 1929. AD. No. 13; AK. Nos. 605; 606; 607; Hum. 137; 239; 262; 280, KO. 39, 108; 112; 116; Mud. 50; 155; 215; 247; 366; 385; 392; Mysore. I. p. 35, II. p. 133; Padma. 31; 56; 63; Rice. p. 302; SG. Nos. 1264; 1278; 1279; 1525.

(1) Tikā, Anonymous. Hum. 262; Mysore, II. p. 133 (cantos l-V only).

मुनिसुवर्ताजनस्तव Bengal, No. 7480.

मुनिसुबतदेवस्तव of Ramacandra, pupil of Hemacandra. See Nakvilāsa (Gaek. O. S.), Introduction p. 33.

(1) **Hangary** in 23 cantos composed in Sam. 1681, by Kṛṣṇadasa, brother of Maṅgala and son of Harṣa at Kalpavalh. Bengal. No. 1501; CP. p. 681; Mitra. VI. p. 70; Pet. V. No. 964.

(II) मुनिस्चतपुराण See Munisuvratacaritra, Nos. VI. to X.

युनिस्त्रतस्यामिस्तोत्र in the Apabhrainsa language by Jinaprabhasūri. Patan Cat. I. p. 275.

मुरारिटिपन by Naracandra. DC. p. 25; see Anarghyarāghavaṭippana.

मुहिन्साकरण by Malayagiri, It is also known as

Sabdānusāsana. Bt. No. 446; Chani. No. 442; JG. p. 298; Kiel. II. No. 61; PAPR. 1 (10); Patan Cat. I. p. 42; PAZB. 24 (17); SA. Nos. 832; 2057.

(1) Tikā Svopajna (Grain. 4300). Chani. No. 442; JG. p. 298; Kiel. II. No. 61; PAPR. 1 (10); PAZB. 24 (17).

(2) Visamapadavivarana. JG. p. 298.

मूत्रपरीक्षा (Be:- śrimat pārśvajina). Mitra. VIII. p. 137.

मूर्खशतक Bhand. Vl. No. 1395; Buh II. No. 304; Hamsa. No. 257; JG. p. 210; Limdi. No. 568; Surat. 1 (619); 9.

मुर्खदातकषदत्रिंशिका Limdi. No. 1168.

मूलजात (Gram. 250). VA. 14 ( 3 ).

मूलजातस्रविचार (Grain, 1000). VB. 28 ( 37 ). मूलदेवादिकथा DB. 31 ( 47 ); JG. p. 257; Mitra. X. p. 125; Pet. IV. No. 1310.

मूलविधान JG. p. 352.

मृत्रञ्जाद्भकरण also called Sthanakasutra in 212 Präkrta Gäthäs, composed by Pradyumnasuri of the Purnatallya Gaecha. See also Siddhantasara (III) which seems to be the third name of this work. AM. 300; Bhand. V. Nos. 1215; 1246; VI. No. 1232; BK, No. 170; Bt. No. 205; DB. 35 (205;212); JA. 7 (5); 25 (1); 105; (6); 106(1); 107(3); JG. pp. 136; 186; Jesal. No. 593; JHB. 61; PAP. 13 (2); 22 (5); PAPL 3 (63); PAPR. 11 (1); PAS. No. 30; PAZE. 3 (8); Pet. I. A. pp. 46; 56; 64; 86; V. A. pp. 80; 93; 106 (ms. dated Sain. 1186); 165, PRA. No. 1090; SA. Nos. 148, 1680, VA. 14 (3); VE. 6 ( 13 ).

(1) Tikā (Grain. 13000) composed by Devacandra, the grand-pupil of the author (namely Pradyumnasūri) and the author of the Sāntināthacaritra (II) in Sam. 1160. AM. 300; Bhand. V. No. 1215; VI. No. 1232; BK. No. 170; Bt. No. 205; Hamsa. No. 507; JG. p. 186; PAP. 22 (5); PAPR. 11 (1); PAS. No. 1090; PAZB. 3 (8); Pet. V. A. p. 165; PRA. No. 1090; Surat. 1; VA. 14 (3); VB. 6 (13).

मूलसङ्घगणनाम Idar. 170.

railer See Acarainga Sütra (II) by Vatterakacārya. It is regarded as a sort of compilation by a little known author called Vatteraka, who is surely different from Kundakunda, according to Mr. Paramananda Jaina Shastri. He points out how it contains a large number of Gāthās from (1) Kundakunda's works, (2) Avasyakaniryukti of Bhadrabāhu and (3) the Aradhanā of Sivakoti among others. See Anekānta, Vol. II. pp. 319-324.

मुलाचारपदीप by Sakalakīrti. It is in 12 chapters and is probably based on Vatteraka's work; for quotations, cf. SGR. V. p.52 ff. For mss., see Acārāiga Sūtra (No. II) Tika No. (3). The work seems to have been composed in Saib. 1481. See SGL. V. p. 56. Also see PR. No. 10.

मूलाराधना by Śivakoti. See Arādhanā ( V. )

मृगध्वजचरित्र in 83 Gāthās by Padmakumára. JG. p. 230.

Find Fames of Hamsadeva, a protege of King Saundadeva. It is in two parts, containing a total of 1712 stanzas. It is a rare work on Zoology and a ms. of it is preserved in the palace Library of Trivandram. The author is said to have lived in the 13th century.

(I) भृगसुन्दरीकथा Anonymous. DB. 31 (145); Hamsa. No. 657; JG. p. 258; Surat 7.

(II) **นุกสูะสุราธาชา** by Kanakakuśalagaṇi composed in Sam. 1667. BK. No. 1658.

म्गाइकुमारंकथा Agra. No. 1510, Hamsa. Nos. 654; 1398; JG. p. 257.

म्गाङ्क्यरिक composed by Rddhicandra. Published at

Surat, 1917. Also in the Jain Atma Vira Series, No. 5, Bhavnagar, 1917.

(I) मृगाइ लेखाकथा Limdi. No. 569, Surat. 1, 2.

(日) 東ग्राङ्क नाक्या of Aparajita. This is mentioned by Rajasekhara. See Krishnammachariar, History of Sanskrit Literature, p. 445.

मृगाङ्कलेखा चरित्र DB. 43 ( 98 ) ; Hamsa. No. 1542. मृगाङ्कादिकथा सप्तक JG. p. 257.

सृगापुत्रचरित्र in Prākṛta. JG. p. 230.

मृगापुत्रमहर्षिचरित्र in the Apabhranisa language. It contains 60 stanzas and is also called Mrgāputrasandhi. JG p. 186; Pet. V. A. p. 68 ( quotations ).

मृगापुत्रसंघि See above. JG. p. 186.

मृगापुत्राध्ययन is the 15th chapter of the Uttaradhyayamasūtra. Limdi. No. 930.

मृगावतीआस्यान by Hiravijayasuri (Gram. 800); VB. 28 (26; 29).

मुनावतीकथा Anonymous. Pet. I. A. p. 83; VB. 28 (14).

मृगावतीकुलक in Präkṛta. JG. p. 202, Pet. V. No. 641.

- (I) मृगावतीचरित्र by Devaprabhācārya of the Maladhāri Gaccha (Gran. 2400). It is edited by Hiralal Hamsaraj Jamnagar, 1909. Agra. Nos 1507; 1508; 1677; Bub. VI. No. 757; DA. 50 (123; 124); DB. 31 (135; 136); DC. p. 52; JG. p. 230; JHA. 51; PAP. 42 (44); Pet. V. No. 798 (dated Sam. 1480); VB. 28 (11); VD. 11 (3).
- (11) मृगावतीचारित्र by Maladhāri Hemaçandra. This appears to be a mistake. The work is probably the same as above. VD. 11 (3).

मृत्युमहोत्सव ( Vows to be taken by a Yati on the deathbed ). CMB. 188; CP. p. 682.

भेघकुमारकथा Surat. 2, 5, 8.

मेघकुमारगीत by Jinaprabhasūri. Bengal. No. 6768. (1) मेघबुत of Kālidāsa.

(1) Tikā by Āsada mentioned by Bālacandra on Vivekamanjari, cf. Pet. III. A. p. 102, v. 5.

- (2) Tīkā by Srīvijayagaņi. DB. 38 (17); VA. 14 (19).
- (3) Tīkā (Grain. 1500) by Sumativijaya, pupil of Vinayameru. CC. III. p. 100; JG. p. 335; Pet. 1. No. 315; PRA. No. 976.
- (4) Tikā by Caritravardhanagaņi of the Kharatara Gaccha. Pet. VI. No. 345.
- (5) Tikă (Grain. 1150) by Kṣemahamsagaṇi, pupil of Jinabhadrasūri of the Kharatara Gaccha. JG. p. 335; Pet. III. No. 329; VI. No. 346; PRA. No. 1024.
- (6) Tikā by Kanakakirti, pupil of Jayamandira, pupil of Jinacandrasūri of the Kharatara Gaccha. AL. No. 416; Bendall. No. 225; CC. III. p. 100.
- (7) Tīkā by Jinahansa, pupil of Dharmasundaragaņi CP, p. 682.
- (8) Tikā composed in Sain. 1693, by Mahimasinha, pupil of Sivanidhāna of the Kharatara Gaccha. Bhand. IV. No. 280; PAPS. 75 (23); PRA. No. 285.
- (9) Ţikā by Megharājagaṇī, BO. p. 50.
- (10) Tīkā by Vijayasūri. Bhand. V. No. 443 (dated Sam. 1709).
- (11) Tīkā called Meghalatā (Be:-praṇamya śrījineśanam.) Mitra. IX. p. 163.
- (II) Auga in four cantos, composed by Merntungar suri of the Aucala Gaccha. It is in the Mandakranta metre and deals with the life of Neminatha. It is published with Silaratna's commentary in the JAS. Series; Bhavnagar (No. 76), A D. 1921. Agra. Nos. 2920-2924; AZ. 3 (2); Bhand. VI. No. 1396; BK. No. 1342; Chani. No. 453; DB. 38 (16); Hamsa. Nos. 625; 655; PAP. 19 (108); 71 (19, 27); PAPR. 5 (6); 21 (11);

PAZB. 17 (50); Pet. III. A. p. 248 (quotation); Surat. 1, 4, 5, 6; VB. 8 (8).

Tikā by Śilaratna, pupil of Jayakirtisūri of the Ancala Gaccha. It was composed in Sam. 1491. Māṇikyasundara helped the author. Hamsa. No. 625; PAP. 71 (27); PAPR. 5 (6); Pet. HI. A. p. 249 (quotation).

- (2) Tikā (Grain. 1444) composed in Sain. 1546, by Mahmerugaņi, pupil of Jayakīrtisūri. BK. No. 1342; JG. p. 335; PAP. 71 (19). Also Mohanlal J. C. Library (Bombay) possesses a ms.
- (3) Tippana (Grain, 450). PAPR, 21 (11).
- (III) मेचदूत by Vikrama. JG. p. 332. See Nemi-

मेघदूतसमस्यालेख by Meghavijaya, pupil of Kṛpāvijaya of the Tapā Gaccha. Published by the JAS., Bhavnagar, Sain. 1970.

- (1) मेचनाइकथा See Meghanáda Nṛpatikatha. JG. p. 258.
- (II) मेघनादकथा Limdi. No. 854.

मेघनाद्वार्त्र Bhand. V. No. 1307; DB. 31 (108). मेघनाद्वपतिकथा (Grain. 760) by Somamandanagani, pupil of Munisundarasūri of the Tapā Gaccha. Chani. No. 468; JG. p. 258; PAPL. 3 (37).

मधमहाद्य by Meghavijaya of the Tapă Gaccha. See Varșaprabodha. Compare Pattāvalisamuccaya (Virangam, 1933), I. p. 110.

- (1) मेचमारा by Hemaprabhasüri, pupil of Devendrasüri of the Tapā Gaccha, composed in Sam. 1305. See Trailokyaprakāśa. Bhand. V. No. 1362; DB. 24 (236; 237); Hamsa. No. 652; JG. p. 356; PRA. No. 1223.
- (II) मेघमारा by Bhadanta (Be:- tiyasindanarindapaya paṇamiṇu). Bik. No. 1496.
- (III) मेघमाला Anonymous. Agra. No. 3118; Patan Cat. I. p. 127 (in Apabharnisa); PR. No. 251.

संधमालाकथानक Pet. IV. No. 1466. मेधमालावतपूजा Pet. VI. p. 144, No. 96. मेधमालावताच्यान Kath. No. 1121.

मेघसन्देश See Meghaduta.

Hairgavaneu of Mānānkasūri (Be:- jitālimāla). It has 36 verses. (Patan Cat. I. Intro. p. 50). Agra. No. 2931; BO. p.18; Hamsa. No. 6; Kundi. No. 27; Pet. HL A. p. 291; IV. No. 750; VI. No. 348; PRA. No. 1025.

(1) Vrtti by Sāntisuri, pupil of Vardhamānasīri of the Pūrņatalla Gaccha. Agra. No. 2931; BO. p. 18; DC. p. 43; (cf. DI. p. 59); Hamsa. No. 6; Kundi. No. 27; Pet. VI. No. 348; PRA. No. 1025.

मघाष्टक Limdi. No. 1698.

- (1) मेथ-बरचरित्र also called Adipuraņa in Apaburanisa by Raidhū Pandit. See JH. Vol. 13, pp. 103-106. See Adipurāņa (VIII). It is in 13 Sandhis. Ams. dated Sain. 1608 exists at the Jain Temple, Farukhnagar, U. P.
- (II) मेघेण्यरवारित्र of Surasena. This is mentioned by Sinihasena (Raidhu) in his work.
- (III) मधेश्वरचरित्र Tera. 14.

मेघेश्वरनाटक of Hastimalla. CC. I. p. 466.

भेरतद्भव्याकरण See Katantravyākaraņa-Tika No. 6. SB. 2 (159).

- (1) 神奇河河南河南省 composed in Sain. 1860, by Kṣamākalyāṇa, pupil of Amṛtadharma of the Kharatara Gaccha. Published by Hiralal Hamsaraj, Jamnagar, 1919. JHB. 54; Mitra, IX. p. 4.
- (II) handiaallani or Vyakhyana by Labdhivijaya. This is published by the JAS. Bhavnagar, (No. 36), Sain. 1917.
- (III) मेरजयोदशीकथा Anon. Agra. Nos. 1712-1715; BO. p. 31; DA. 60 (306; 307; 308); 76 (97); Hausa. No. 350; JG. p. 264; Kaira. B. 157; KN. 15; Pet. V. No. 800; Surat. 1 (1815); 2, 5.

(1V) मेरुवयोदशीकथा by Muktivimala. Published in the Dayāvimala Granthamālā, by Jamnabhai Bhagubhai, Ahmedabad (No. 16), 1919.

मेर्जयोदशीव्याख्यान Anonymous. Bengal. No. 7074. (1) मेरुपूजा by Somasena. Idar. 176.

(II) मेरपूजा Bhand. VI. No. 1003 (30).

मेरुस्थापनाविचार Hamsa, No. 388.

मेथिछीकल्याणनाटक by Hastimalla, son of Govindabhatta. It is published in the MIXI. Series, No. 5, Bombay, Sain. 1973. AD. No. 183; AK. No. 609; KO. 43; 137; 138; Mysore. H. p. 150; SRA. 35.

मिथिलीनाटक the same as above. Rice. p. 304.

मोक्षपञ्चाशिका of Prabhācandra. It is published in the MDG Series, No. 13. Bombay, Sain. 1975.

मोक्षप्रापृत of Kundakunda. See Astaprābhṛta. Bengal. No. 1517; Idar. 41 (4 copies); PAPS. 56 (8); 64 (14).

(1) Tikā by Srutasāgara. Bengal. No. 1517.

मोक्समार्ग Bland, VI. No. 1003 (55); Limdi. No. 939.

मोक्सार्ग-अध्ययन SA. No. 1955.

मोक्षमार्गनवपदार्थचूलाधिकार by Prabhācandra. BO.

मोक्षमार्गप्रकाश Tera. 2; 5; 4; 5; 182; 183. See Mārgapvakāša.

मोक्षमार्गेप्रदीप SB. 2 (79 foll. 5).

मोक्षमार्गप्राप्त्युपाय AK. No. 610.

मोक्षशास्त्र of Bhāvasena. See Nyāyasūryāvalī. Strass. p. 305.

मोक्षोपदेशपञ्चाशत by Municandrasūri. Published in Prakaraṇasamuccaya, Indore, 1923. BK. No. 1601; DB. 35 (167); JG. p. 205; Limdi. No. 955; Patan Cat. I. p. 130; Surat. I.

मोक्कादिकथा JG. p. 258.

मोहगार्भेतस्तोत्र PRA. No. 619.

मोहनीयवन्धप्रकरण DB. 32 (40); JG. p. 135.

मोहपराजयनाटक is an allegorical drama in 5 Acts celebrating King Kumārapala's support to Jainism, composed by Yasabpāla, minister of King Ajayadeva (A.D. 1173-1176). It is published with an introduction by C. D. Dalal, in the Gaek. O. Series, No. 9, Baroda, 1918. Bhand. VI. No. 1397; BK. No. 1822; DB. 22 (168); Hamsa. No. 208; JA. 111 (15); Jesal. No. 1849; JG. p. 337; Kiel. II. Nos. 50; 257; Pet. III. A. p. 208; Surat. 1; VB. 28 (12).

मोहरा जपराजयनाटक See above.

मोहराजविजय is a small Apabhranisa poem by Jinaprabhasūri. See Patan Cat. l. p. 272 ( quotation )

मोहबद्धम Surat. 5.

मोहबद्धी by Padmacandrasuri. KC. 12. मौक्तिक JG. p. 341; Limdi. No. 2307.

- (I) मौनएकाव्शिकथा composed in Sain. 1564 by Ravisāgara, pupil of Rajasāgara of the Tapā Gaccha during the reign of Vijayasenasūri of the Tapā Gaccha. It is published in the Parvakathasangraha I, in the YJG. Series, No. 16, Benares, Vir Sain. 2436. Buh. H. No. 229; DA. 60 (287; 288); 76 (94); Hamsa, No. 73; JA. 111 (22); JG. p. 264; Limdi. Nos. 1058; 1382; 1407; PAP. 30. (42 dated Sain. 1655); PAPS. 66 (100; 102; 104; 105); 68 (103);PRA. No. 826, SA. Nos. 571; 677; 1985, 2832; Tapa. 159.
- (II) मीनएकादशीकथा composed in Sani. 1576 by (III) यतिजीत कर्ष in 306 Gathas by Some prabha-Saubhāgyanandin, pupil of Indranandin . of the Tapa Gaccha. It is edited by Anupram Shastri, Madhwas, 1922. No. 1495; BK. Nos 861; 1699; Chani. No. 779; DA 60 (289 to 293); Hamsa. No. 1111; JG. p. 264; JHA. 56; JHB. 35; Limdi. Nos. 1106; 1210; 1492, 1626, 1664; PAP. 62 (9); PAPS. 62 (20); 68 (85); PRA. Nos. 456; 493.

- (III) मौनएकादशीकथा by Dhiravijayagani. Kath. No. 1160.
- (IV) मौनएकादशीकथा in Sain. 1708, by Dhanacandra (Dānacandragaņi), pupil of Vimalaharşa, pupil of Vijayasimhasüri. BK. No. 207; Chani. Nos. 57, 825; PRA. No. 321.
- (V) मौनएकादशीकथा composed in Sain. 1860 by Ksamākalyāņa. JIIB. 35.
- (VI) मीनएकाव्हीकथा Anonymous. Agra. Nos. 1716-1726; Bengal. Nos. 7278; 7436; DA. 60 (285; 286; 294 to 299); JG. p. 264; JHB 36 (7c.); Limdi. No. 728; Mitra. VIII. p. 160; SA. Nos. 2894; 2967; Surat. 1, 2, 5, 7, 9; VB. 28 (38); Vel. No. 1854.

(1) Tikā. Mitra. VIII. p. 160.

मानएकादशस्त्रवन composed in Sain.1624, by Sādhukirti, pupil of Amaramānikya of the Kharatara Gaccha. PRA. No. 465.

मोनवतकथा in Sanskrit by Gunacandracarya. published at Calcutta, 1924. Idar. 124.

यक्षयक्षिणीविचार in Sanskrit ( Gram. 113 ). PAPR. 15 (11).

यक्षिणीवेतास्रसाध**म** र्र. फ. 367.

यज्ञकल्प by  $\hat{\Lambda}$ sádhara. See Pratishāsároddhara.

यहाहेशत Pet. V. No. 925.

यतिआराधना DA. 60 ( 131 ).

- (I) यतिजीतकरूप (Prācīna, Grain. 132). PAZA. 5 (6).
- (II) यतिजीतकरप (Navya; Grani. 498). 5 (8).
  - carya (Be :-kayapavayana ). Somaprabha bodily reproduces the first 24 Gathas in his work from Jinabhadragani's Jitakalpa; cf. Pet. III. A. p. 279, lines 7-8. Hence, its beginning is the same as that of the Juakalpa. Bhand. VI. No. 1234; BK. No. 94; BO. p. 29; DA. 73 (8); DB. 7 (13), JB. 4, 73, JG. p. 56; Kap. Nos. 603; 604; PAPR. 17 (2); PAPS. 22 (7, 10); PAZA. 5 (7; 8);

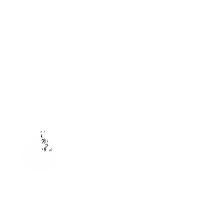

- Pet. I. A. p. 70; IV. No. 1253; VA. 14 (34), VB. 29 (1); VC. 5 (10).
- (1) Vṛtti by Somatilaka. This is not available at present, but it is mentioned by Sādhuratna in the introduction to his commentary; cf. Pet. III. A. p. 278, vv. 6, 7.
- (2) Vrtti (Grain. 5700) composed in Sain. 1456, by Sadhuratna, pupil of Devasundarasuri of the Tapā Gaccha. Bhand. VI. No. 1234; BK. No. 94; DA. 73 (8); DB. 7 (11); Hamsa No. 477; JG. p. 56; Kap. No. 604; PAPS. 22 (7; 10); PAZA. 5 (7); Pet. III. A. p. 277 (quotation); IV. No. 1253; VI. No. 573; SA. No. 152; VA. 14 (34); VB. 29 (1); VC. 5 (10).
- (3) Vṛtti, Anonymous. JB. 4; 73; PAPR. 17 (2, Gran, 5197. This is probably Sādhuratna's Vrtti).
- (1) यतिदिनकृत्य by Yasovijaya. Hamsa. No. 1365. See Yatidinacaryā (1V).
- (II) यतिदिनकृत्य by Devasuri. See Yatidiaacarya (1).
- (III) यतिदिनकृत्य (Grain. 500) by Haribhadrasüri. DB. 22 (61; 62); JG. p. 100; Pet. V. No. 801. See Yatidinacarya (III).
- (I) यतिदिनचर्यो by Devasori, in 396 Prākrta Gāthās (Be:-- tam jayai suham kammam). Bhand. VI. No. 1235; Buh. VIII. No. 391; Chani. Nos. 462; 961; DA. 38 (86; 87); Jesal. No. 404; JIIA. 44 (2c.); Kundi. No. 12; PAP. 72 (17); 79 (58); PAPR. 21 (14; 20); PAPS. 46 (35); 63 (31); 68 (54); Pet. III. A. p. 216; VB. 12 (41); VC. 12 (12).
  - (1) Tikā. Grani. 3500. PAPR. 21(14).
- (11) यतिष्विचया by Bhāvadevasūri, a descendant of Kālikācārya. This is a separate work and not a commentary as JG. p. 151,

- supposes. See Dinacaryā and Yatisāmācāri (I). Baroda. Nos. 2223; 2899; BK. No. 95; DB. 22 (58 to 60); Hamsa. No. 733; JG. p. 151; Kath. No. 1293; KN. 12; PAP. 23 (38); 45 (13); SA. Nos. 183; 1750; VC. 12 (13).
- (1) Tikā by Matisāgara Upādhyāya (Grain. 3500). Baroda. No. 2899; BK. No. 95; DB. 22 (57); Hamsa. No. 899; JG. p. 151; PAP. 23 (38); SA. No. 1750.
- (III) यतिदिनचर्या (Grain. 500) by Hariprabhasūri in Sanskrit. This is probably the same as Yatidinakrtya (III). DA. 38 (84); DB. 22 (61; 62); SA. Nos. 2748; 2750; SB. 2 (67); VB. 12 (43).
- (IV) यतिदिनचर्या by Yasovijaya of the Tapa Gaccha. Chani. No. 243; Hamsa. No. 1365.
- (V) यांतिवनचर्या Anonymous. Agra. No. 2092. यातिप्रतिक्रमणविधि JG. p. 155.

यतिप्रतिक्रमणसूत्र See Sädlinpratikramaņasūtra.

यतिप्रतिष्ठास्थापनस्थल composed in Sain. 1185, by Jinadevasūri. BT. No. 636 (foll. 26); JG. p. 85.

यतिभावनाष्ट्रक by Padmanaudin. Limdi. Nos. 586; 610; SG. Nos. S6; 87.

यतिमूर्तिभातिष्ठााविधि DB. 22 ( 90 ). यतिमृत्यविधि DA. 39 ( 68 ).

यतियोगविधान JG. p. 154.

यतिस्थणसमुख्य in Präkrta (Grain. 262) by Yasovijaya, pupil of Nayavijaya of the Tapā Gaccha. It is pubished along with 9 other works of Yasovijaya in No. 13 of the JDPS. Series Chavnagar, Sam. 1965. BK. No. 34; JG. p. 105; PAPR. 6 (8); PAPS. 69 (85); SA. Nos. 538; 1759.

यतिशिक्षा Hansa. No. 553. See next. यातिशिक्षापञ्चाशिका Prthyrcandra. Bhand. IV. No. 1220; DA. 60 (33); DB. 35 (172); Hamsa. No. 553; JG. p. 187; Pet. V. No. 803. (I) यतिसामाचारी by Bhāvadeva in 154 Gāthās. JG. p. 156; see Yatidinacaryā (II).

(1) Vrtti by Matisagara. JG. p. 156.

(II) यतिसामाचारी by Yasovijayagaņi of the Tapā Gaccha. DB. 22 (33, 36); see Sāmācārī (VIII).

यतिस्तुति Kiel. IL. No. 76.

यत्तेवारितरोतिवृत्ति by Dharmasāgara Upādhyāya of the Tapā Gaccha. SA. No. 1756.

यत्यतिचार Limdi. No. 2243.

- (I) यत्याचार in Sanskrit by Asadhara. Idar. 18 (dated San. 1552).
- (II) atau at in Sanskrit by Sakalakirti. Bhand. VI. No. 1033; SG. No. 2345.
- (1) बरवाराधना In six chapters composed in Sain. 1685 by Samayasundara of the Kharatara Gaccha. Bik. No. 1513. JHA. 70; JHB. 56.
- (II) वत्याराधना Anonymous. DA. 60 (131); Strass. p. 309.

यत्याहारवण्णवति J.G. p. 151.

**यदर्थमाला** (Grain: 110). JG. p. 187.

यन्त्रचिन्तार्माण JG. p. 367.

(1) Vrtti. JG. p. 367.

यन्त्रस्तावली by Padmanaga. JG. p. 349.

(1) Vrtti Svopajňa. JG. p. 349.

- (1) **UFACTS** by Mahendrasūri, pupil of Madanasūri. The work contains 5 chapters and was composed in Saka 1292. It is published by S. Dvivedi and L. Sarma, Benares, 1883. See Vel. No. 255. Bik. Nos. 759; 760; BO. pp. 53; 55; Hamsa. Nos. 95; 317; IO. Nos. 2905 to 2908; Jesal. Nos. 1618; 1636; 1637; JG. p. 349; PAPK. 8 (4; 5); SA. Nos. 291; 331; Samb. No. 476; Vel. Nos. 255-257; Vis. No. 282.
  - (1) Tikā by Malayendu. Bik. Nos. 759; 760; BO. pp. 20; 53; Harnsa. No. 317; IO. Nos. 2906 to 2908; Jesal. Nos. 1636; 1637; JG. p. 349; PAPR. 8 (4); SA. No. 331; Vel. Nos. 255 to 257; Vis. No. 282.

(II) यन्त्रराज Anonymous. (Grain. 600). JG. p. 349. Perhaps the same as above.

(1) Vrtti. JG. p. 349.

यन्त्रराजरचनाप्रकार by Savāi Jayasariha. JG. p. 349.

यन्त्रराजागम of Mahendrasūri. JG. p. 349. See Yantrarāja (I).

यन्त्राम्नाय in Sanskrit. DB. 24 ( 242 ); Hamsa. No. 1429.

यमकमयचतुर्वेद्यातिजिनस्तुति in 28 Sanskrit stanzas, composed by Jinaprabhasūri. It is published in the Prakaraṇaratuākara Vol. IV, by Bhimsi Manek, Bombay.

(I) यमकस्तात by Dharmeghosa, pupil of Devendrasūri of the Tapā Gaccha. JG. p. 287; Pet. III. A. p. 310.

- (1) Tikā by Somatilaka, pupil of Somaprabha, pupil of Dharmaghoşa, the author. BO. p. 61, JG. p. 287, Pet. III. A. p. 310.
- (11) **यमकस्तु**ति by Somaprabhācārya. JG. p. 287; PAPR. 16 (15); PAS. No. 377; Patan Cat. I. p. 157.
  - (1) Vrtti. Anonymous. JG. p. 287; PAPR. 16 (15); PAS. No. 377; Patan Cat. I. p. 157.

यमकाष्टकस्तोच by Padmanandin, Idar. 95 (3 copies).

(1) Tika by Munišekharasūri. Idar. 85.

यमप्रकरण by Visuddha Muni (only 2 folios). Patan Cat. I. p. 5.

यवननाममाछ। by Vidyānilaya Kavi composed in Sain. 1421 according Hamsa. note. Chani. No. 264; Hamsa Nos. 663; 870; PAZB. 1 (20, ms. dated Sain. 1421).

यवनीप्रच्छा Bengal. No. 702.

यवराजार्विकथा JG. p. 258.

यशस्तिङकचम्पू is a story of a legendary king Yasodhara of Ujjain in 7 chapters by Somadeva, pupil of Nemideva, pupil of Yasodeva of the Gauda Samgha and the author of the Nitivākyāmṛta, where this is mentioned. The author is a Digambara writer. It was composed in Saka 881 during the regin of Kṛṣṇadeva III of the Rāṣṭrakūṭa Dynasty. It is edited with a commentary (No. 2) in the Kāvyamālā Series, Bombay, 1901. Compare also Hultzsch, Journal of the Mythic Society, 1922, p. 218 ft. Bhand, VI. No. 1065, BO. p. 72; CP. p. 683; DLB. 27; Hum. 200; Idar. 93; 95; JG. p. 332; Lal. 376; 384, MHB. 22; Pet II No. 274 = II. A. p. 147 (quotation); SG. No. 29; SRB. 179; 182; Strass p. 309; Tera. 2 to 5.

- (1) Panjikā by Srideva. JG. p. 332; Pet. HI. No. 547; PR. No. 90.
- (2) Tika by Śrutasāgara. Idar. 93 (ms. dated Śaii. 1602); cf. also JH. Vol. 15, p. 188. It runs only up to a portion of ch. V and seams to have been left incomplete by the author. It is published in the Kāvyamala edition.
- (1) 22114(2)(3) by Kşamakalyāṇa, pupil of Amṛtadharma of the Kharatara Gaecha Composed in Sain. 1839. It is in Sanskrit prose. Baroda. No. 2071; BK No. 1825; Hamsa. No. 1267; JG. p. 230; Kiel. H. No. 391; PRA. No. 1163; SA. No. 49.
- (II) **uahutaka** in Sanskrit by Hemakuñjara Upādhyaya, pupil of Dharmacandragoņi. JG. p. 230; PAP. 30 (16; ms. datedas Sain. 1607).
- (III) **บุรกิจเจเรา** composed in Sain. 1623 by Jñānadāsa, pupil of Nānaji of the Lūnkā Gaceha. PAP. 12 (38).
- (IV) **unitatulta** in 14 cantos by Māṇikyasūri. It is in Sanskrit and is edited by Hiralal Hamsarāj, Januagar, 1910. Bhand. V. No. 1308; VI. No. 1332; Chani. No. 266; DB. 29 (25; 26; 43); JG. p. 230; KN. 48; Limdi. No. 1076; PAP. 73 (10); PAPS. 63 (36); Pet. V. No.

- 804; SA. No. 49; VD. 11 (18); Weber. II. No. 1992.
- ( V ) यशोधरचारित्र by Padmasāgara, pupil of Dharmasāgara of the Tapā Gaccha. See HJL. p. 587.
- (VI) यक्रोधरचरित्र in Sanskrit (Gram. 1850) composed in Saka 1353 by Kalyanakirti. AK. No. 615. See Anekänta I. p. 82, f. n.
- (VII) यशोधरचरित्र by Jñānakirti. Idar. 103, Tera. 12.
- (VIII) यशोधरचरित्र by Brahma Nemidatta. CP. p. 684.
- (IX) যহাবিদ্যাধির by Padmanandin. SG. No. 1766.
- (X) usilutata composed in Sanskrit by Padmanābha Kāyastha, at the request of Kuśarāja Mantrin and at the advice of Guṇakirti. Kuśarāja was the minister of King Virama of the Tomara family of Gwalior who lived in Sain. 1462. See JH. Vol. 15, pp. 225-226. All. No. 15; Paroda. No. 2211; CP. p. 684; Kath. No. 1161; Lal. 39; Mud. 371; SG. No. 2318.
- (NI) **45 114 (NI)** in Apabhramsa by Puspadanta Kavi, son of Keśava. Edited in the Karanja Jain Series, 1931, by Dr. P. L. Vaidya with Introduction etc. CMB. 75; CP. p. 684; Idar. 103; Kath. No. 1162; Lal. 21; SG. No. 1270; Tera. 13.
- (XII) यशोधरचरित्र by Purnadeva. Lal. 139.
- (XIII) यशोधरचरित्र by Mallisena. Mud. 744.
- (XIV) ariserica in 4 cantos (Slokas 296 in all) by Vadirājasūri, author of the Parsvanathacaritra and of the Kakutsthacaritra. It is edited by Gopmath Rao, Tanjore, 1912, in the Sarasvati Vilasa Series, No. 5. AD. No. 82: AK. No. 616; CP. p. 683; Hum. 21; Idar. 103; JG. p. 230; KO. 132; Mud. 247; 294; 306; 311; Mysore. II. p. 133; Pet. IV. No. 1467 = IV. A. p. 162; V. No. 805; PR. No. 2 (dated Sam. 1547); PRA.

- No. 1009; Rice. p. 302; SG. No. 1325; SRA. 29; 202; 206; 329.
- (XV) **यशोधरचरित्र** by Vāsavasena. AD. No. 92; Bhand, IV. No. 307 (dated Sam. 1585); Pet. III. No. 550; SG. No. 2379; Tera. 16.
- (XVI) यशोधरवारित्र by Srutasāgara, pupil of Vidyānandin. It is in four chapters CP. p. 684; Idar. A. 67; Mitra. VIII. p. 83.
- (XVII) यशोधरवित्र by Sakalakirti, in 8 cantos (Grani, about 1000). Bhand. VI. No 1051; CP. p. 683; Idar. 103 (3 c.); Idar. A. 54; 66; JG. p. 230; Lal. 128; MHB. 2 (2c.); PAP. 36 (35, dated Sam. 1598); Pet. IV No. 1469; PR. No. 111; SG. No. 1709; Strass. p. 309; Tera. 10; 11.
- (NVII) यशोधरचरित्र by Sarvasena (Vāsavasena?). Bhand, IV. No. 307 (dated Sam. 1585).
- (XIX) ushutafta composed in Sain. 1536 by Somakīrti, pupil of Bhimasena, a descendent of Rāmasena of the Sarasvatī Gaecha. Buh. III. No. 167; CMB, 110; CP, p. 683; CPI, p. 37; Idar. 103; 183; Idar. A. 67; JG, p. 230; Pet. III. No. 549.
- (XX) यजीधरवित्र Anonymons. Agra. Nos. 1511-1513; CP. p. 684; DA. 50 (33 to 37; last ms. dated Sain. 1495); DB. 29 (27; 28); Idar. A. 17; 24; Pet. III. No 548; VI. No. 681; SG. Nos. 1321; 2548; Tera. 3; 14; 15; 18 to 22; VB. 28 (48).
  - (1) Tikā by Laksmana. Mud. 241; 803.
- (XX) यशोधरचरित्र by Somadeva, See Yasastilaka.
- (XXI) यशोधरचरित्र by the Digambara Mānikyasūri. JG. p. 332. This is probably a mistake. See above No. IV.
- (XXII) यशोधरचरित्र by Devasūri (Gram. 350); (JG. p. 230.
- यशोधरचरित्रपीठवन्ध by Prabhañjana Guru. Idar. 103; 112; Mud. 686.

- यशोबम्हनाटक by Dhanavijaya. Published.
- यशोमद्रस्रिचरित्रादिकथा JG. p. 258, Pet. IV. No. 1312.
- यशोराजपद्धति is a work on Horoscopy composed in Sain 1762 by Yasasvatsāgara, pupil of Yasahsāgara. The manuscript is in the author's own hand. PRA. No. 218.
- यात्रासप्ततिका Anonymous. DB. 34 (108), JG. p. p. 143.
- यादवाम्युद्ध्य by Rāmacandra, pupil of Hemacandra.
  This is mentioned in the author's own
  Nalavilasa, Raghuvilāsa (s. v.) and
  Natyadarpaṇa.
- युक्तिज्ञिन्तामाण by Somadeva. This is mentioned in his Nitivākyāmrta by the author. CPL p. 31, JG, p. 93.
- युक्तिश्रकाश also called Nayaprakāśa or Jainamaṇḍana was composed by Padmasāgara, pupil of of Dharmasagaragam of the Tapā Gaccha. It is published along with Syādvādakalika of Rājaśekhara by Hi.alal Hamsaraj, Jainnagar. Bengal. No. 6713; Buh. VI. No. 658; Chaní. Nos. 237; 723; JG. p 78; PAPR. 22 (8); VB. 28 (50). See Nayaprakāśa.
  - (1) Vrtti Svopajita, Bengal, No. 6713; Chani, Nos. 237; 723; PAPR, 22 (8).
- युक्तिश्रवीधनाहक by Meghavijaya, pupil of Kṛpāvijaya of the Tapa Gaccha. It is in Prākṛta and intended to refute the Vaṇārasiya Mata, a heretic sect of the Digambaras, later known as the Terahapanthis. See JH. Vol. 14, p. 106. Agra. No. 2981; Bhand. VI. No. 1237; Hamsa. No. 1463; JG. p.78.
  - Tikā Svopajňa (Gram. 5000).
     Bhand, VI. No. 1237; Hamsa, No.1463;
     JG. p. 78.
- युक्तिरत्नाकर by Siddbicandragani. BK, No. 1673. This is probably Süktiratnäkara.
- युक्तिवाद by Prabhadeva JG. p. 93.
- युक्त्यनुशासन by Samantabhadra. It is a hymn to

to Mahāvīra and contains 65 Sanskrit Ślokas. It is published by Pannalal Vamshidhara in Sanātana Jaina Granthamālā No. 1, Bombay, 1905. It is published also with the commentary of Vidyānanda in the MDG. Saries, No. 15, Bombay. Sain. 1977. AK. No. 617; Hum. 2; Idar. 131; 136; JG. p. 93; Kath. No. 1201; Mud. 95.; 114; 146; 173; Pet. VI. p. 144, No. 97; SG. Nos. 1358; 1652.

(1) Tikā by Vidyānanda (Grani. 2782). JG. p. 93; Kath. No. 1201; MHB. 12; Pet. VI. p. 144, No. 97; SG. No. 1358.

युगप्रधानगण्डिकायन्त्र in Präkṛta. Hamsa. No. 1214; SA. No. 611.

युगप्रधानचारित्र ( Grain. 6000 ). JG, p. 230.

युगप्रधानपदाविक Composed in Sain. 1685 by Salaa Kalyana. DB. 34 (112, 113).

युगप्रधानयन्त्र by Devendrasuri. DB, 34 (111).

युगप्रधानयन्त्रन्यास by Devendrasüri, BO, p. 31.

(I) युगप्रधानस्तोत्र Anonymous. JG. p. 146.

(11) **युगप्रधानस्तीत्र** by Dharmaghoşasüri. DB. 34 (114).

युगप्रधानस्यक्षप KB. 1 (64; foll. 21).

पुगाविजिनचरित्रकुरूक in Apabhranisa by Jinaprabhasūri of the Kharatara Gaccha-Patan Cat. I p. 269.

युगाविजिनस्तवन (सरस्वतीशब्दयमक्रमयं) by Jimamāṇikya, pupil of Cāritraratna. See Jainastotrasaindoha I, Intro. p. 80. f. n.

युगाविजिनस्ताति by Māṇikyasuri. Pet. VI. No. 626.

(1) युगाविवेचपरित्र by Hemacandra. DC. p. 51. This is part of the Trisastisalakapurusacaritra. See Adinathacaritra.

(11) युगाविव्यवस्त्रि by Vardhamana, pupil of Abhayadeva, Jesal. No. 152. See also Adinathacaritra and Reabhadevacaritra.

युगाविदेवदेशना (Gram. 2400) by Somamandanagani, pupil of Munisundarasuri of the Tapā Gaccha. See also Rşabhadeśanā J....41 and Adināthajinadeśanā. It is published at Palitana, 1913. Agra. No. 972; Baroda. Nos. 2167; 2900; 3001; Bhand. V. No. 1216; Chani. No. 493; DB. 35 (46; 47); Hamsa. No. 448; Kath. No. 1294; KB. 3 (73); SB. 2 (67); Surat. 1, 5; VC. 3 (18).

युगादिदेवद्वात्रिंशिका of Rāmacandra, pupil of Hemacandra. See Intro. to Nalavilāsa (Gaek. O. S.), p. 33.

युगाविदेवस्तव Hamsa. No. 290.

(1) Avacuri. Hamsa. No. 290.

युगाविदेवस्तुति by Somakirti. Pet. V. No. 826.

युगादिदेवस्तीत्र JG. p. 287; Limdi. No. 1591; Pet. V. No. 806.

(1) Vrtti (Gram. 200). JG. p. 287.

युगादिदेशना See Yugādidevadesana.

युगाविस्तव JG. p. 287.

युगायष्ट्रांत्तरसहस्रनामस्तात्र by Jinasena. See Jinasahasranamastotra.

युधिष्ठिरविजय is a Sanskrit Kavya in eight cantos. CP. p. 684. The author is unknown.

युष्मदस्मतस्तोत्रक्षेमह by Somasundarasīri of the Tapā Gaccha. BO. p. 61; Hamsa. No. 397; JG. p. 288; see Astādzšustavī.

'ये के भावं 'स्तात्र in 25 Sanskrit stanzas. Strassp. 309.

योगकल्पद्रम in Sanskrit (Grain, 415). Bt. No. 621; JG. p. 112; PAP. 40 (2); Patan Cat. I. p. 186 (quotation).

योगाचिन्तामणि by Harsakirti. See Vaidyakasārasangraha. JG. p. 359.

योगतरङ्क्रिणीटीका by Jinadattasuri. Kundi. No. 150.

(1) योगदीपिका by Yasovijaya, pupil of Nayavijaya of the Tapā Gaccha. See Sodasaka. Surat. 1 (318).

(11) योगदीपिका by Asadhara. Tera. 17.

योगहसिसम्बद्ध by Haribhadrasūri. It is edited by L. Suali with the Svopajňa Tikā in the DLP. Series, No 12, Bombay, 1913. Agra. No. 1033; Baroda. No. 2901;

Bhand. VI. No. 1238; DA. 40 (85); 75 (8; 9); DB. 24 (27; 28); Hamsa. Nos. 309; 762; 1583; JG. p. 101; Kiel. II. No. 395; KN. 12; PAPS. 68 (130; 131); PAZB. 12 (20); Pet. V. A. p. 29 (dated Sain. 1146); SA. Nos. 229; 559; 1786; SB. 2 (66); VC. 12 (18); VD. 11 (19).

(1) Tika Svopajňa (Grain 1175). Agra. No. 1033; Baroda. No. 2901; Bhand. VI. No. 1238; Buh. VI. No. 758; DA. 75 (8; 9); DB. 24 (27; 28); Hamsa. Nos. 309; 762; 1583; JG. p. 101; Kiel. II. No. 395; PAPS. 68 (130; 131); PAZB. 12 (20); Pet. IV. No. 1313; V. A. p. 29; SA. No. 229; SB. 2 (66); VC. 12 (18); VD. 11 (19).

(2) Tikā (Gram, 450) by Sādhurājagaņi, pupil of Somasundarasuri of the Tapā Gaecha. DA. 40 (85); JG. p. 101; Pet. IV. No. 1313.

थोगहृहिस्वाध्यायसूत्र Agra. No. 1032; DA. 71 (81: 82); SA. Nos. 2804; 2805.

(I) योगप्रदीप by Subhacandra. See Jūanārņava.

(II) **ulanaju als**o in Sanskrit (Grain, 1270) by Devānanda. PAPR, 11 (5).

(III) योगप्रदीप Anonymous, Agra. No. 1034; SA. Nos. 297; 587; SB. 2 (117); VD. 11 (13).

योगप्रायभित्तविधि in Prakṛta, Bhand, VI. No. 1239: Hamsa, No. 440.

ulaters in 526 Slokas by Haribhadrasuri. It is edited with the commentary by L. Suah in the JDPS. Series, Bhavnagar, 1911. Agra. No. 1035; BO. p. 31; Bt. No. 82; DB. 16 (34; 35); Hamsa. No. 307; JG. p. 101; Kath. No. 1408; Mitra. X. pp. 47; 48; PAP. 7 (17); 45 (4); PAZB. 4 (22); Pet. III. A. p. 327; VI. A. p. 46; VA. 14 (31; 33); VB. 28 (41; 42); Weber. II. No. 1954.

(1) Vṛtti Svopajña (Grain. 3620; Be:- śadyogacintāmaņi.). Agra. No. 1035; Bt. No. 82; DB. 16 (34; 35); Hamsa. No. 307; JG. p. 101; Kath. No. 1408; Mitra. X. p. 48; PAP. 7 (17); PAZB. 4 (22); Pet. III. A. p. 327; VI. A. p. 46; VA. 14 (31; 33); VB. 28 (41); Weber. II. No. 1954.

योगभक्ति AK. Nos. 618 to 625; Bhand. VI. No. 992.

योगभेदद्वार्श्विशिका of Paramānanda. Mitra. X. p. 142. योगमार्ग by Somadeva. CMB. 162; SG. No. 1490. योगमाहात्म्यद्वार्त्विशिका Mitra. X. p. 91.

योगसुहर्त JG. p. 352.

योगरत्नमाला by Nagarjuna. It is also called Āścaryayogamālā. BK. No. 1557; BO. pp. 26; 68; DA. 74 (26); Hamsa. No. 1413; JG. p. 362; KB. 3 (68); Mitra. V. p. 276; Pet. III. A. p. 313; IV. No. 1314; V. No. 554; SA. Nos. 507; 792; 1223; 1996; Weber. II. No. 1746.

(1) Vrtti composed in Sam. 1296 by Svetāmbara Bhikṣu Gunakara. BO, pp. 26; 29; 68; BK, No. 1577; DA, 74 (26); Hamsa. No. 1413; JG, p. 362; KB, 3 (68); Mitra. V. p. 276; Pet. HI. A. p. 313; IV. No. 1314; V. No. 554; SA. Nos. 792; 1223; 1996; Weber. H. No. 1746.

योगरत्नसमुख्य (Grain. 450). DB, 22 (120); JG. pp. 113; 359.

(1) **योगरत्नाकर** (Gram. 9000) by Nayanasekhara of the Ancala Gaccha. It is on Medicine and was composed in Sam. 1736. JG. p. 359, Limdi. No. 1793.

(II) योगरत्नाकर by Jayakerti. SRA, 38; 227; 391.

योगरत्नावली JG. p. 362; SA. No. 791.

योगलक्षणद्वाजिशिका by Paramānanda. Mitra. λ. p. 141.

योगविशिका by Haribhadrasuri. This is a part of the author's Vinisativinisika. It is ediced

by Pandit Sukhlal of Ahmedabad, Purātattva Mandira along with Patanjali's Yogasūtras, and with Yaśovijaya's commentary on both, in No. 72 of the JAS. Series, Bhavnagar, 1922. BK. No. 1939; Hamsa. No. 1393; PRA. No. 1132; SA. No. 220. All mss. contain the commentary.

- (1) योगविश्व by Indracarya. This is quoted in Samayasundara's Gathasahasri; cf. Pet. III. A. p. 286.
- (II) योगविधि composed in Sain 1273 by Ajitadeva, pupil of Bhamprabha. This is quoted in Vicarrathasaigraha by Jayasomasūri, cf. Pet. III. A. p. 306.
- ( III ) योगविधि ( Be :- āgamagranthārthayogahetutvāt ). Pet. V. A. p. 142.
- (IV) यागविधि by Sivanidhānagaņi. JHB. 50.
- (V) योगविधि Anonymous, Bhand, V. No. 1217; Buh, IV. No. 179; DA. 39 (34 to 46); DB. 22 (14; 15; 17; 18); Hamsa, Nos. 103; 121; 488; 670; 985; 1030; JHA, 44 (3 c.); Limdi, No. 1610; SA, Nos. 367; 781; 1832; 2055; Surat, 1, 2, 4, 6; VB, 28 (43 to 46); VC, 12 (15); VD, 11 (20).

योगविवरण by Yadavasûri. Kundi. No. 124. योगविवेकद्वार्त्रिशका Mitra. X. p. 89.

- (1) **योगशत** on medicine by Vidagdha Vaidya who according to Purnasena, his commentator, is Vararuci. Mitra. IX. p. 204; X. p. 153.
  - (1) Tikā by Purņasena (Be :- sri-, vardhamanam pranipatya). Mitra. IX. p. 204; X. p. 153.
- (11) **यागशत** in Prakrta ( Be:-namiūna' joginaham ). Pet. I. p. 95.
- ( III ) **योगदात** Anonymous. Agra. No. 1853 ; JG. p. 359.
  - (1) Tika. Bik. No. 1793.
- यागशतक in 101 Prākṛta Gāthas by Haribhadra. JG. p. 113.
- यागज्ञास्त्रप्रकाश by Hemacandrasuri. It consists of twelve chapters containing instructions re-

garding Yogic practices etc. See Winternitz, History, II. p. 567 ff. It is also called Adhyatmopanisad. Text only, is published by the JDPS., Bhavnagar, A. D. 1915. Chs. I-IV are edited and translated into German by E. Windisch, in the ZDMG., Vol. 28, p. 185 ff. The text with Syopajna Vrtti is published by the JDPS. Bhavnagar, 1926. It is being edited by Muni Indravijayasūri in the Bibliotheca Indica, Calcutta, with Svopajna Vrtti. The text alone, chs. 1-12, is also published in Vijyadānasūrisvara Jain Series, Surat, 1939. Agra. (1-4 only) Nos. 1037-1043; 1047-1051; 1055-1058; (5-12 only) 1044; 1051; Baroda. Nos. 695; 2215; Bhand. III. No. 451; V. No. 1363; VI. No. 1269; BK. No. 664; BO, p. 47; Bod. No. 1375, Bt. No. 195; Buh. III. No. 186; IV. No. 120; V. No. 43, VI. No. 838, Chani. No. 166; CMB. 197; DA. 31 (1 to 10; 12) to 51; 53 to 61); 74 (23; 24); DB 15 (14-16); 16 (4 to 11); 10% p. 301; Hamsa. Nos. 294, 378, 986, 1418; JA. 42 (1; 2); 49 (1); 97 (4 to 8); JB. 109; Jesal. No. 1372; JG. p. 187; JHA. 72; Kath. No. 1409; KB. 2 (9); Kiel. II. Nos. 73; 74; Kundi. No. 82; Limdi. Nos. 590; 744; 758; 759; 964; 980; 991; 994, 995, 1148; 1149; 1150; 1288; 1354; 1704; 1727; 1763; PAP. 42 (41); PAPL. 7 (45); PAPM. 18; 30, PAPS. 55 (6), 61 (14), 76 (16), PAS. No. 97; Pet. I. A. pp. 21; 22; 56; 57; 63; 74; 82; 91, III. No. 624; III. A. pp. 5; 7; 8; 32; 74; IV. Nos. 1315; 1316, 1317; V. No. 826, V. A. pp. 54; 95; PRA. Nos. 210; 1193; 1270; SA. Nos. 198, 774; 1633; 1921; 2671; 2682; 2930; Samb. No. 17; SB. 2 (66); Surat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; VB. 28 (53); 29 (2,3,4); VC. 12

- (22); VD. 11 (14; 15; 16; 17); Vel. Nos. 1649 to 1652; Weber, II. Nos. 1956; 1957.
- (1) Tikā Svopajūā (Gram 12000). Agra. Nos. 1045; 1047, 1048; Bhand. VI. Nos. 1398; 1399; Bt. No. 193; Chani. No. 166; DA. 31 (4; 6; 7); DB. 16 (4); Hamsa. Nos. 378; 986; 1418; JA. 4 (1); 42 (1; 2); 49 (1); 97 (4 to 8); JB. 109; Jesal. No. 1372; JG. p. 187; Kath. No. 1410; KB-2 (9); Kundi. No. 82; Limdi. No. 980; PAPM. 18 (dated Sam. 1292); PAPS. 76 (16); PAS. No. 97; Pet. I. Λ. pp. 21; 22; 57; III. A. pp. 74; 176; IV. No. 1317; V. No. 809; PRA. No. 1270 (dated Sam. 1251); SA. No. 198; Surat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; VB. 28 (53); 29 (2, 3, 4); VC. 12 (22); Vel. No. 1652; Weber. H. Nos. 1956 to 1958.
- (2) Bālavabodha by Somasundarasuri, pupil of Devasundarasuri of the Tapá Gaecha. BK. No. 664; BO. p. 47; Buh. V. No. 43 (dated Sam. 1531): DA. 31 (15; 21; 23; 24; 25; one of these mss. is dated Sam. 1508); DB. 16 (9-11); Hamsa. No. 294; Limdi. No. 744; PAPS, 55 (6); 61 (11); Pet. III. No. 624; PRA. No. 1195; SA. Nos. 2671, 2682.
- (3) Vártika by Indrasaubhāgyagaņi, Bhand. V. No. 1363.
- (4) Bālāvabodha composed in Saria, ; 1508 by Merusundaragani. DA, 31 (22); Limdi. No. 991; PAPL, 7 (45).
  - (5) Tikā-tippaņa. JA. 42 (2).
- (6) Vrtti by Amaraprabhasuri, pupil of Padmaprabhasuri. Baroda. Nos. 695; 2215; JHA. 72 (dated Sam. 1619); PRA. No. 210.
- 31 (8-14; 27); DB. 16 (5-8); JG. j

p. 187, Limdi. Nos. 159, 1150, 1370; SA. Nos. 1650, 1913; 2561; Kiel. II. Nos. 51; 52; Keith. No. 61; Vel. Nos. 1650; 1651.

योगसंकथा Pet. I. Nos. 273 ; 306.

योगसंबह Bengal, No. 7800; JA. 60 (11); Pet. III. A. p. 28; SG. No. 2620.

- (1) यागसंबद्धसार by Jinacandra. AD. No. 49.
- ( II ) योगसंबहसार Anonymous JG. p. 113.
- यांगसंबद्धसारप्रक्रिया by Nandiguru. It is also called Adhyātmapaddhati; cf. Patan. Cat. I. p. 56 for quotations. Baroda, No. 13152 (A); Hum. 116; Mud. 95 (399).
- ( I ) योगसार by Gurudasa. SG. No. 1379.
- ( II ) योगसार by Yogundradeva in 108 Apabhranisa stanzas. It is published in the MDG. Series No. 21, Bombay, Sam. 1979. It is also published in the Appendix to the second edition of Paramatmaprakāśa in the RJS. Series, Bombay, 1938. There it is critically edited by Prof. Upadhye of Kolhapur, from 4 mss. The author is sometimes called Yogindu or Yogacandra Muni. The work is composed in the Apabhrainsa language and the Doha metre and is therefore also called Dohasāra. For Yogindu and his works, cf. A. N. Upadhye, Annals BORI, Vol. XII, p. 132 ff. Bengal. No. 2601; BK. No. 717; CP. p. 685; DA. 31 (52); DB. 22 (117); Idar. 39; JG. p. 112; Limdi. No. 760; Mitra, IX. p. 281; PAP, 18 (39); PAPS. 60 (49, 50); 67 (157); Pet. III. No. 625; V. A. p. 147 (dated Sam. 1192); Tera. 12, 13; 14; 15, 39.
  - (1) Tikā by Indranandin, pupil of Amarakirti. CP. p. 685.
  - (2) Tikā. Anonymous. Bengal. No. 2601, Mitra. IX. p. 281.
- ( 7 ) Avacuri or Vrtti ( Anon. ). DA. : ( III ) योगसार This is a didactic poem containing 9 chapters in Sanskrit ascribed to Vitaraga

पागामा — पं तिपाल पादित (काउपलब्दा) वयह शासमं अलेग्य, डीमा मिनती शास्त्रमं अपा पुरता प्रशासनित्र मुद्या जिनपास प्रशासनित्र भामाभंडा, नम्या प्रशासनित्र में , पं लेग्य प्रमान

याग (ता डि क्रिय, शांभी ता

B. 90=8; 3mm , 1743

A-31, 4.26, 94 V-4, 74m, 9622

पशाधावित- दित्र - क्षेप्र . अपनेश रे प्रमाण पित- दित्र दे . अपनेश रे प म का यह स्ताम - अमारी प्रमाण प्रमाण दिल्ला के स्ताम - अमारी में प्रमाण के में के जिल्ली

अत्राप्ति के विष्यु का मार्डी । अपने श्रा (अतुष का दक्ष) 3 लोगार बर दर्मिय देशमें)

राहिणी विकान - देव नन्दी
अपने कर, में हुन निकेश अमा (अपहा)। अवने ते या पत्त- तह्मीमें स्व में भगाभाषी, धर्महा, इत्तानी-रात मां अता साम्य - द्रायान 10 40 महामारी, धर्महा, देरानी-

२६व वत द पा-ने म पन्द ठापमेश - पंचापती मेरी हिल २म वा तम निया तह पा-४० गुका गढ़, मला डी मिश्राय अपमेश , पंचापती मेरी लंडर भी

तमिक यित्र - प्रमान में प्र ३, पंचामतीम किर्ट्स

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

- Amitagati. It is published in the Sanātana Jaina Granthāvali, No. 16, Calcutta, 1918; cf. Winternitz, History, H. p.566. PR. No. 29.
- (1V) योगसार Anonymous. Agra. Nos. 1060; 1061; Hamsa. No. 467; Lal. 103; 118; Limdi. No. 1404; Surat. 7.
  - (1) Tīkā, Anonymous, Lal. 118.
- योगस्त्र of Patanjali. This is published with Yaśovijaya's commentary by the JAS., Bhavnagar, Series No. 72, 1922.
  - (1) Vrtti by Yaśovijaya, pupil of Nayavijaya of the Tapā Gaccha. JG. p. 107.

योगाङ्ग of Santarasa ( Gram. 4500 ). Mud. 650.

योगानुशासन JG. p. 113. ( Gram. 1500).

যামানুপ্তানবিঘি VD. 11 (11; 12). One Yogánusthānavidhi by Viyayavimala is published in the Prakaraṇasaṅgraha, Indore, 1923.

योगाञ्चत of Virasenadeva, AK. No. 627.

यं।गार्णेच of Subhacandra (see Jñānārṇava). Buh. V( No. 659.

**योगावतारद्वार्त्रि**जिज्ञिका Mitra, X. p. 90.

- (1) **योगीन्द्रपूजा** by Dharmabhüşanabhattāraka. Ida: 87.
- ( II ) **योगीन्द्रपूजा** Anonymous, Bhand, VI, No. 1003 ( 24 ).

यांगांद्रहर्नावांघ DA. 39 (25; 26; 28] to 33 ).

- (I) aifeana by Praśnaśravanamum, or rather Prajňaśravanamumi; see Anekanta, II, p. 487 (quotations.); 668. Jesal. No. 1726; Pet. I. No. 266 (ms. dated Sam. 1582.)
- (II) योनिप्राभृत on spells and charms composed in Vira Sain, 600 by Dharasenācarya. Bt. No. 92 y JG. p. 66.
- (III) योनिप्राभृत composed by Harisena. See Anekanta, II. p. 666.
- योनिस्तय by Dharmaghosasuri. It is published with an Avacuri by the JAS. ( Series No. 4 ), Bhaymagar, Sam. 1968. JG. p. 145.

रष्ट्रवंश of Kalidasa.

- (1) Siśuhitaisim by Caritravardhana, pupil of Jinabhadrasūri of the Kharatara Gaccha. Bhand, IV. p. 7; Buh. IV. Nos. 45; 48; CC. L. p. 487; H. p. 113; JA. 111 (12); Jesal. No 532; Kundi. No. 53; PAP. 24 (34); Pet. III. A. p. 210; Samb. No. 268.
- (2) Tikā by Dharmameru, pupil of Muniprabhagani. Bendall. No. 218; Bhand. IV. p. 7; VI. No. 445 (dated Sain. 1748); CC. I. p. 487; III. p. 104; DA. 65 (8 to 11); JG. p. 335; PRA. No. 816; VA. 14 (36).
- (3) Višeşārthabodhikā composed in Sam. 1646, by Guņavinaya (Guņavijaya of JG. is a misprint), pupil of Jayasoma Upādhyāya of the Kharatara Gaccha. Bhand. VI. No. 448; CC. HI. p. 104; JG. p. 335; Mitra. X. p. 152; SA. No. 1610; Samb. No. 424; Surat. 1, 6.
- (4) Arthālāpanikā composed in Sań. 1692, by Samayasundara, pupil of Sakalacandra of the Kharatara Gaccha. CC. H. p. 114; DB. 37 (36; 37;); DC p. 58; Hamsa. Nos. 1048; 1191; JG p. 335; JHB. 49; KB. 1 (23); 3 (31); VC 12 (24).
- (5) Tika (Grain, 8000) by Srivijayagani, pupil of Ramavijaya, CC, L. p. 487; DA, 65 (1 to 5); DB, 37 (39); PAPS, 73 (37); VA, 14 (40).
- (6) Sugamānvayā by Sumativijaya. Buh. IV. No. 46; CC. I. p. 487; II. p. 114; III. p. 104; JG. p. 335; Pet. V. No. 373.
- (7) Tika by Hemasuri. Jesal. No. 1018.
- (8) Tikā by Ratnacandragaņi, pupil of Santicandragani of the Tapa Gaecha. Bhand. VI. No. 446; CC. III. p. 104; PRA. Nos. 305; 816.

- (9) Panjika. Anonymous. Agra. No. 2839.
- (10) Tikā by Malayasundarasuri (Grain. 3120). VB. 29 (17).

रघुविछापनाटक See Raghuvilāsa.

रपुविलासनाटक by Ramacandra, pupil of Hemacandra. In this work the following are mentioned as Rāmacandra's own compositions :- Dravyālankara Prabandha, Nalavilāsa, Yādavābhyudaya and Rāghavābhudaya. Buh. VI. No. 760; Patan Cat. I. p. 192. Compare Pet. V. A. p. 144 for quotations. The title Raghuviläpa given in Bühler's list (and followed by JG. p. 337) seems to be wrong.

**रयुशकुनावली** JG- p. 356.

रङ्गसागर Bengal. No. 3133.

रजःपर्वकथा JG. p. 264. See Holirajahparvakathā. Hamsa. No. 1193.

रजोहरणादिचर्चा DB. 20 ( 63 ); 25 ( 63 ).

रक्षिकापर्णचरित्र Hamsa. No. 1547.

रणसिंहरूपकथा DB. 31 (85; 86); Limdi. No. 2167; SA. No. 1560.

**रतिसन्दरीकथा** Pet. I. A. p. 54.

रत्नकरण्डकभावकाचार by Samantabhadra. Sec : Upasakadhyayana. It contains 150 Sanskrit Slokas divided into seven chapters. It is published in the Sanatana Jaina Granthamálā No.1, Bombay, 1905, and also by Pannalal Baklival, Bombay, 1906. It is again published with the commentary of Prabhacandra in the MDG. Series, No. 24, Bombay, Sam. 1982. The text with Hindi and English translation is also published by Champat Rai Jain. Arrah, 1917. AD. Nos. 59; 141; AK. Nos. 628 to 642; Bengal. Nos. 1474; 1533; Bhand. VI. No. 994; 103; 104; 121; CP, pp. 629; 685; DB. 23 (5); DLB. 5; 13; 14, 22; (IV) (IV) (Agrae Anonymous. Agra. Nos. 1678; Hebru, 77; 85; Hum. 31; 58; 74;

- 103; 106; 123; 127; Idar. 39; 171: Kath. Nos. 1051; 1052; 1108; KO. 24, 65; 72, 81, 83, Mysore. II. p. 284; Padma. 74, 106; Pet. III. No. 476; IV. Nos. 1402; 1470 = IV. A. p. 137(quotations); V. No. 966; VI. A. pp. 56; 112, No. 87; SG. Nos. 1319; 1641; 2201; Tera. 1 to 5; 14 to 19.
- (1) Tika (Gram. 1500) by Prabhacandra. Bengal, No. 1533; Bhand, VI. No. 994; Buh. VI. No. 569; CMB. 39; CP. p. 629; DB. 23 (5); DLB. 22; Idar. 39; Kath. No. 1052; KO. 72; 81; Mysore, II. p. 284; Pet. IV. No. 1402; Rice, p. 312; SG. No. 1641; SRA. 176.
  - (2) Tiká by Jňanacandra, KO, 83,
  - (3) Tikā Anonymous. AD. No. 59.
- (1) रतनकोश by Munisundara. JG. p. 288. See Jinastotraratnakośa.
- ( H ) रत्नकोश Anonymous. DB. 22 ( 141 ); 37 (32); Hamsa. Nos. 707; 1149; JG, pp. 339; 341; 349.
  - (1) Vyakliyā composed in Sain. 1176 (Gram. 500). JG. p. 311. This is perhaps a commentary called Ratnakosa.
    - (2) Vrtti. Hamsa. No. 1147.
- ( 111 ) रन्नकोश see Vastuvijnanaratnakosa. CP. p. 686; JB. 140; VA. 15 (3).
- (1) रत्नपुरकथा by Jinavallabhasuri, pupil of Jinesvarasuri of the Kharatara Gaccha. Jesal. No. 246 (palm ms.).
  - (1) Tippana. Jesal. No. 246.
- ( ll ) रत्नचुडकथा in Prākrta by Yasodevagani, the grand-pupil of Pradyumnasuri. It was copied at the advice of (akresvara and Paramananda Suris. PRA. No. 1279 (No. 20; ms. dated Sain. 1221).
- Buh. VI. No. 569; 660; CMB. 39; 48; (111) स्नयुक्कथा by Nemaprabha. BT. No. 333 (Gram. 3500).
  - 1679; BO. p. 72; Flo. No. 769.

- (1) Visamapadavivarana-tippanaka. DC. p. 4.
- (1) रत्नचूढकथानक by Devendragani. See Tilakasundarīratnacūdakathanaka.
- (II) राजवृहकथानक by Jňanasagara, pupil of Ratnasinhasuri. It is published in the YJG. Series No. 43, Bhavnagar, 1917 and translated into German by Hertel, in Indische Marchenromane, Leipzig, 1922. Bhand. VI. No. 1333; DB. 31 (64); Hamsa. No. 151.
- रत्नसूडचरित्र by Rajavardhana. JG. p. 230 (Grain. 2300).
- (1) रत्नन्नयउद्यापन by Dharmabhūşana. Idar. 162.
- ( II ) रत्नत्रयउद्यापन by Rajakirti. Idar. 73.
- ( III ) रत्नत्रय उद्यापन by Srutas igara. List ( Phaltan ).
- (IV) रत्नत्रयउद्यापन Anonymous. Buh. IV. No. 663.
- रत्नत्रयकथानक See Ratnatryapūjavidhana by Padmanandin.
- रत्नत्रयकुरुक m 31 Gathas by Municandra, JA, 525 (13); JG, p. 205; Limdi, No. 955; Pet. J. A. p. 60; V. No. 803; Patan Cat. I. p. 132 (quotations).

रत्नत्रयक्षमापन।विधि Idar. 178.

रत्नत्रयदाननिर्णय  $DB.\ 16$  ( 25 ).

- (I) रत्नत्रयपूजा In Apabhranisa by Rsabhadāsa, pupil of Dharmakirti. SGR. III. p. 112.
- ( II ) रत्नत्रयपूजा ( Brhat ) by Sumatisagara. Idar. 192.
- (III) रत्नत्रयपूजा Anonymous. Bhand. VI. No. | 1003 (14), DB. 21 (73).

रत्नत्रयपूजाजयमाला Anon. Strass. p. 309.

বৈষ্ণযুজাবিধান by Padmanandin. This is also called Ratnatrayakathānaka. Idar. 77; 183; Limdi. No. 610; Pet. IV. No. 1471; PR. No. 128 (ms. dated Sain. 1555).

रत्मत्रयाविधान by Asadhara. See Ratnatrayavidhi.

रत्नमयविधानकथा Bengal. No. 7155; Buh. VI. No. 662; Kath. No. 1338.

- লৈপথানী by Aśādhara. This is mentioned in v. 18 of his Praśasti to Dharmāmṛta. Idar. 178; SG. No. 61.
- रत्नत्रयत्रतकथा See Ratnatrayavidhanakathā. Bengal. No. 7155.

रत्नवयस्तोत्र by Asadhara. AK. No. 643. (1) Tika. AK. No. 643.

रत्नत्रयिजयमाला Bhand. VI No. 1003 (18); Buh, VL No. 661; Flo. No. 621; Pet. III. No. 551.

रत्नवीपक JG. p. 349 ; Limdi. No. 1047.

**रत्नद्वेत** CP. p. 686.

रत्नपरीक्षा DA. 21 ( 61 ); SA. No. 858.

- (I) रत्नपालकथा by Ratnasekharasuri. Hamsa. No. 1476.
- (II) रत्नपारकथा by Meghavijaya from his Pañcākhyanoddhāra (Sain, 1716). Published by Hertel in ZDMG, Vol. 57.
- (1) रत्नपालकथानक by Bhanucandra ani of the Tapa Gaccha, PRA, No. 20: (dated Sain, 1662).
- (П) स्त्वपाळकथानक (Anon.) Agra. Nos. 1680-1682, Limdi. Nos. 847; 854; Surat. 5; Vel. No. 1769.
- of Munisundarasūri of the Tapā Gaccha. It is published in the JAS. Series, No. 22, Bhavnagar, Sain. 1969. BK. No. 1955; DB. 31 (29; 30).

रत्नपालचरित्र See Ratnapalakathānaka.

रत्नचिन्द्र by Devabhadra, SA, No. 345 (3 foll, only).

रत्नमञ्जरीकथा by Abhayadevasuri: cf Patan Cat. I. p. 125, v. 7.

- रत्नमञ्जूषा also called Chandoviciti is a treatise on metres in 12 chapters. Strass p. 309.
  - (1) Tikā in 8 chapters. Mysore. II. p.162; Strass. p. 309.
- रत्नमारा by Sivakoti. It contains 67 Sanskrit stanzas on general rules of conduct and is published in the MDG. Series, No. 21 Bombay Sain. 1979. This Sivakoti is

not the same as the author of the Arādhanā, according to the editor who points out how vv. 22, 63, 64 propound doctrines opposed to those of the Arādhanā and how v. 65 may have been borrowed from Somadeva's Yaśastilaka Campū. AK. No. 644; CP. p. 686; Hum. 31; KO. 81.

रत्नमाखिका Kiel. II. No. 73.

रत्नसभा JG. p. 356.

रत्ववतीकथा Agra. No. 1683.

Nos. 1309; 1310 (ms. dated Sani.1553; DA. 50 (107; 108); DB. 31 (32; 33).

(I) रत्नशेखरनरपातिकथा (Grain. 8000) in Prākrta by Jinaharṣa, pupil of Jayacandra of the Tapā Gaceha. He composed his Vinisatisthānakasanigraha (s. v.) in Sam. 1502, and Vastupālacaritra in Sam. 1497. It is published in the JAS. Series, No. 63, Bhavnagar, Sam. 1974, and also in the Jain Vividha Sāhitya Śāstramālā No. 10, Benares, 1918. BK. No. 1927; PAPS. 61 (9); Pet. IV. No. 1318=IV. A. p. 111; SA. Nos. 216; 1608; 1785.

(II) रत्नशेखरनरपतिकथा by Ratmasekharasūri. Limdi. No. 1278; SA, No 2806; VB. 30 (27).

Cranactractian in 380 Slokas composed in Sam. 1463 by Dayavardhanagani, pupil of Jayatilakasuri (Jayacandra?). The work is also known as Parvavicara and Parvatithivicara. Chani. No. 564; DA. 50 (107; 108; 109); Hamsa. No. 1510; JG. p. 258; Pet. IV. No. 1339; PRA. No. 999.

रत्नश्रायकप्रवन्धं DA. 61 ( 41 ); JG. p. 217.

- (I) रत्नसंचय by Vinayarajagani of the Ancala Gaccha. BK. No. 271; PRA. No. 281.
- (II) रत्नसंचय by Hemaprabhasuri. BO. p. 61.
- (III) रत्नसंचय (प्रकर्ण) is a collection of about 547 Prakṛta Gāthās from different works,

put together by Harsanidhāna, pupil of Guṇanidhāna of the Ancala Gaccha. It is published with a Gujrati Translation by the JDPS., Bhavnagar, Sam. 1985. DA. 60 (100).

(IV) राजसंख्य Anonymous. Bhand. V. No. 1218; DB. 34 (109; 110); Hamsa. Nos. 62 (Prākṛṭa); 847 (Sanskrit); JG. p.135; Kaira. A. 184; Kath. No. 1339; KB. 2 (15); PAPS. 60 (13); Pet. IV. No. 1319; SA. Nos. 2509; 2569; Strass. B. No. 446; Surat. 1, 2, 5, 6, 8; VB. 30 (28).

रत्नसमुख्यम KB 1 (8); Surat. 2.

रत्नसागर JG. p. 360.

Gāthās and is published in the MDG. Series No. 17, Bombay, Sain. 1977. AK. Nos. 647 to 650, Buh. VI. No. 664, CMB. 49; Hum. 34; JHA. 68; KB. 1 (53); Rice. p. 310; Surat. 5, 8.

रत्नसारमन्त्रिवासीकथा DB. 31 (120).

रत्नसेनकथा by Jinaharşa. SA. No. 216 (is it Ratnasekharakathā?).

रत्नाकर by Budhamangala. CP. p. 686.

tenta valata also known as Vitarāgastotra by Ratnākarasūri. Text alone is published by Bhimsi Manek, Bombay, 1903 in his Laghuprakaraṇasaigraha; cf. also Winternitz, History, II. p. 557. BK. Nos. 109; 364; 1195; DA. 41 (97; 98); 75 (19); DB. 24 (67, 68; 69); Hamsa. Nos. 691; 814; JG. p. 288; Limdi. Nos. 871; 940; 1085; 1594; 1627; 1657; Pet. VI. No. 617; SA. Nos. 749; 1087; Surat. 1, 2, 7; VC. 12 (23).

(1) Vrtti (Grain. 1308) by Vaghaji. JG. p. 288, SA. No. 749.

(2) Tika by Kanakakuśala, pupil of Vijayasenasūri of the Tapā Gaccha. BK. No. 364; DA. 75 (19); DB. 24 (67; 48); Pet. VI. No. 617; SA. No. 749; Sarat. 1, 2, 7; VC. 12 (23).

(3) Vrtti by Bhojasāgara in Sam. 1795. Hamsa No. 691.

(4) Vrtti. Anonymous. Hamsa. No. 814; JG. p. 288; Limdi. No. 871.

रत्नाकरावतारिका See Pramāṇanayatattvāloka-Com. No. (2).

रत्नावर्छा ( Gram. 4000 ). JG. p. 187.

रम्भामञ्जरी by Nayacandra, pupil of Prasannacandra of the Kṛṣṇarṣi Gaccha. It is a drama. It is published by Ramcandrasastri and B. Kevaldas, Bombay, 1889. See HJL. p. 444. CC. I. p. 493; JG. p. 337.

(1) Tippana. JG. p. 337.

रविवारकथा Bengal. No. 7083.

(I) रविवारत्रतीचापन by Subhacandra. Idar. 74.

(II) रविवारव्रतोद्यापन by Devendrakirti. SG No. 2554.

रसतराङ्किणी on Alankarasastra by Bhanudatta, a Non-Jain.

(1) Tikā by Nemi Saha; the commentary is called Kāvyasudhā or Sāhityasudha. BK. No. 609; CC. I. p. 494; III. p. 106; Vis. No. 206.

रसप्रयोग on medicine by Somaprabhācarya. Hum. 185.

रसमञ्जरी see Sukadväsapuatika.

**रसमञ्जरीचरित्र** by Manikyacandra. J(), p. 230; Limdi. No. 1579.

रसरत्नदीपिका SA. No. 905 ( foll. 12 only ).

रसरत्नसमुच्चय by Manikyadeva. BK. No. 1255.

रसरत्नाकरटिप्पन by Yogasena Bhatṭāraka. Idar. 108.

रसवतीस्तव in Sanskrit by a pupil of Merutunga. Buh. VI. No. 759; PRA. No. 901.

रससंकेतकाङ्किका by Camundaraya Kayastha. Idar. 159.

रससागर by Rămavijaya. Hamsa. No. 1799.

रससार by Govindācārya. JG. p. 311.

रसाउस or रसाउसगाथाकोश by Municandra. See Gāthākośa. BO. p. 61; JG. p. 341; PAPS. 82 (57).

Jain. Weber. I. p. 297.

(1) Tīkā composed in Sam. 1443, at Patan by Merutungasūri, pupil of Mahendraprabhasūri of the Ancala Gaccha. It was composed at the request of Campaka Rāvala, son of Bhadiga. See Bhandarkar, List of Mss. in Private Libraries, Part I, Bombay. 1893, pp. 121-122; Weber. I. p. 297.

रसास्य probably the same as Rasāula. JG. p. 341. रसावतार by Māṇikyadeva. Hamsa. No. 1274.

रसाध्य of Sivabhadra, son of Prabhañjana. It describes Rāma's love-lorn condition.

(1) Tikā by Šāntisūri. Patan Cat. I. Intro. p. 50.

रहस्यकुत्इल KB. 3 (74; foll. 65). रिकमिया See next.

(1) Stabaka by Kuladhira. VB. 30 (14).

रसिकप्रियाकथा Surai. 1, 5.

राक्षसकाध्य by a non-Jain.

(1) Vrtti by Santisuri. DB. 22 (134); Hamsa. No. 8; JG. p. 335.

रास्त्रीकथा by Bhaṭṭāraka Sakalakīrti. List (SJ).

राखीमुनिकथा also called Visnukumārakathā (s. v.). Pet. III. No. 553.

रागमाला by Laksmivijaya. DB. 22 (157; 158); 45 (6).

राधवचारित्र by Vimalasuri. See Padmacaritra.

(1) राधवपाण्डवीयकाव्य by Nemicandra. Hamsa. No. 363, see Dvisamdhānakāvya(III)tikā No. I.

(II) राधवपाण्डवीयकाव्य in Sanskrit (Gram. 1200) by Arala Śresthin. AK. No. 652. See l)visandhāna Kāvya (III) tīkā III.

(III) राधववाण्डवीयकाच्य by Srutakirti. See Sravan Belgula Inscriptions (MDG., No. 28) No. 40, verse 24.

(IV) राधवपाण्डवीयकास्य Anonymous. AK. No. 653; Hamsa. No. 363, see Dvisandhana.

J.....42

- (1) Prakāsa by Marālasreņi. AK. No. 653.
- (2) Vyākhyāna (Gram. 7500) by Padmanandin. Rice p. 302.
- (3) Vyākhyāna (Gram. 3000) by Puspadanta. Rice. p. 304.

राववान्युवयनाटक by Rāmacandragaṇi, pupil of Hemacandra. This is mentioned in his Raghuvilāsa Nāṭaka. Bt. No. 551; JG. p. 338.

राजयुद्धाहक CP. p. 686.

- (I) राजनीति by Devidāsa. Buh. VIII. No. 427; JG. p. 339.
- (II) राजनीति Anonymous. Buh. II. No. 307.

राजवशीयसूत्र is the second Upānga, of the Jain Canon. It is published with Malayagiri's commentary by Ray Bahadur Dhanapatisimha, Callcatta, 1880 and in the Agamodaya Samiti Series No. 42, Bombay, 1925. The Sanskrit rendering of the original word Rayapasenaija is doubtful; Malayagiri explains the name by 'Rājapraśnesu bhavam'. Siddhasenagaņi in his com. on the Tattvārthasūtra renders the title by 'Rajaprasenakiya'. Evidently the tradition does not know the correct meaning of the name of the Sutra; cf. Weber, Ind. Stud. XVI. p. 382 ff; Annals. BORI. Vol. 14, p. 149; W. Schubring, Lehre Der Jainas, pp. 67; 68. Agra. Nos. 162–163; 165–170; AM. **73**; 110, 137; 155, 293; 360; 381, Baroda. Nos. 1777, 2147, 2908, Bengal. £ 1 Nos. 4161; 4165; Bhand. VI. No.1240; Bik. No. 1724; Buh. III. No. 125; Cal. X. No. 4; DA, 11 (30 to 40); 12 (1 to 12), 73 (5); DB. 4 (21 to 25); DC. p. 43; Hamsa. Nos. 961; 1248; 1304; JA. 19 (3); JB. 34; 35, 36 (11 mss.); S . Jesal. Nos. 202; 468; 541; 913; 1550; **JG.** p. 6; JHA. 12 (4c.); JHB. 12 (4c.); Kaira. A. 40, KB. 2 (4); 3 (5), Kiel. I. No. 74; II. No. 72; Kundi. Nos. 37; 79, 203; 229; 345; Limdi. Nos. 172;

- 173; 203; 245; 246; 299; 300; 327; 328; 371; 389; 394; 455; 461; 468; 3414; Mitra. VIII. p. 242; PAP. 2(1); 39(9); 48(1 to 12); PAPS. 17(2; 15); 18(13 to 17); 19(2); 46(4;5); PAS. No. 340; PAZA. 3(4); PAZB. 4(4); Pet. I. No. 317; III. A. p. 59; SA. Nos. 64; 2722; Samb. No. 237; SB. 1(26); Surat. 1, 4, 5, 6, 7, 9; VA. 14(37; 45; 46; 47); 15(2); VB.30(5 to 8; 18; 19; 22; 23); VC. 12(25; 28); Vel. Nos. 1510 to 1515; Weber. II. No. 1829 to 1832.
- (1) Vrtti by Malayagiri (Grain. 3700; Be:- pranamata virajinesvara); AM. 110; 360; Baroda. Nos. 1777; 2147; 2908; Buh. II. No. 230; III. No. 125; DA. 11 (30 to 39); 73 (5); DB. 4 (21; 22); DC. p. 43; Hamsa. Nos. 120; 785; 972; JA. 19 (3); Jesal Nos.202; 468; 541; 913; 1550; JG. p. 6; JHA. 12; JHB. 12; Kaira. A. 40; KB. 2 (4); 3 (5), Kiel. II. No. 72; III. No. 168; Kundi. Nos. 37; 203; 229; 345; Limdi. Nos. 145; 246; 257; 299; 338; 371; 455; Mitra. VIII. p. 212; PAP. 2 (1); 39 (9), 48 (4; 7; 8; 9; 11); PAPS. 18 (13; 14; 15; 17); 46 (4); PAZA. 3 (4), PAZB. 4 (4); Pet. I. No. 317; III. A. p. 59; SA. No. 64; Samb. Nos. 59; 62; 277; SB. 1 (26); Surat. 1, 4, 5, 6, VA. 14 (37, 45, 46; 47); 15 (2); VB, 30 (5 to 8; 18; 19; 22; 23); Vel. No. 1515; Weber, H. Nos. 1830; 1831.
- (2) Tikā by Abhayadevasūri, pupil of Jineśvara (Gram. 3125). Kundi. No. 79; PAS. No. 340.
- (3) Tīkā by Ratnaprabhasūri. VC. 12 (25).
- (4) Tikā. Anonymous. Agrs. No. 164; Bik. No. 1725, SA. No. 2506.
- (5) Vārtika by Samaracandrasūri, pupil of Pārsvacandra. Bengal. No. 4165; Cal. X. No. 4; see below.

(6) Stabaka by Rājacandrasūri. Limdi. No. 389; PAPS. 46 (5).

(7) Stabaka by Megharaja, pupil of Śravanamuni composed during the reign of Rājacandra, successor of Samaracandra of the Pārśvacandra Gaccha. Probably Nos. (5, 6) are identical with this. DA. 11 (40); JHB. 12 (2c.). Limdi. Nos. 172; 173; PRA. No. 1196.

राजमार्तण्ड by Prabhäcandra. JG. p. 93.

राजयोगोत्सव by Isvara. Buh. VIII. No. 426.

राजवर्णनदातक Hamsa. No. 1791.

राजसिंहकथा Pet. IV. No. 1321.

राजसिंहरत्मवतीकथा contains 413 Ślokas and was composed by Rūpavijaya, pupil of Padmavijaya in Sain. 1900.

DA. 50 (104); DB. 31 (92; 93).

राजहंस by Yasahkirti. Tera. 13.

राजहंबकथा or Caritra. Anonymous. DA 50 (126); JG. p. 231; PAP. 73 (11, ms. dated Sam. 1487; Gram. 377).

राजहंसनियमभङ्गकथा Bhand. V. No. 1319. Parhaps same as above.

राजादिगणवृत्ति composed in Saka 1246, by Jinaprabhasūri. Limdi. No. 1705. See Rucādigaņavṛtti.

राजिसंस्तारकगाथा Bengal. Nos. 6831; 6886; 7137; 7152. See Rătrisanistaraka.

राजीमतीप्रकोधनाटक by Yasascandra Kavi.

Chani. No. 353; Hamsa. No. 245; JG. p. 337; PAP. 27 (39); SA. No. 829.

राजीमतीवित्रहरूम A small poem (Khaṇḍa Kāvya) by Aśadhara. This is mentioned by him in v. 12 of his Praśasti to Dharmāmṛta.

(1) Svopajňatikā. Mentioned in the same place.

राणपुरस्तवन JG. p. 288.

रात्रिपोषधविधि Bengal. No. 7208.

रात्रिप्रतिक्रमणविधि in Prākṛta. Bengal. Nos. 7494; 7575; PAP. 5 (22). It is published by Maganlal Hathising, Ahmedabad, 1909, and also in the DLP. Series, No. 55, Bombay, 1966.

(I) रात्रिभोजनकथा by Brahma Nemidatta, pupil of Mallibhūsaņa.

CP. p. 687; Idar. 104 (4 c.), PR. No. 91; Tera. 21, 22.

(II) रात्रिमोजनकथा Anonymous. Surat 1 (2811);

रात्रिभोजनत्यागकथा by Hemasena Acarya. Idar.

राश्रिभोजनत्यागचरित्र by Brahma Jinadāsa. List (Phaltan).

रात्रिसंस्तारकगाथा Bengal. Nos. 6831; 6886; 7137, 7152.

राजिसंस्तारकपोरसी Limdi. No. 1363; SA. No. 39. राज्यान्त is a work in Sanskrit from which a verse is quoted by Viranandin in his Acārasāra. See JH. Vol. 14, p. 127. Its author is said to be Aryadeva in the Śravan Belgula Inscription No. 54. See Anekānta, I. p. 258.

(I) বাদৰবিশ্ব by Vijayasena. Buh. II. No. 308; JG. p. 231. This is Devavijayagani's Rāmāyana (No. 1).

(া) **রামবারির** See Padmacaritra and Rāmāyaṇa.

(III) रामचरित्र by Padmanābha. AK. No. 795.

THE THE AUTOM DE SANTANTE THE AUTOM DE SANTANTE AUTOM DE SANTANTE 
रामनाटक JG. p. 338.

रामपुराण by Somasena. See Padmapurāṇa (II).

रामलक्ष्मणचरित्र in 208 Gāthās is a continuation of his Sītācaritra by Bhuvanatungasūri. Patan Cat. I. p. 136.

(I) राजायण in prose composed in Sam. 1652, by Devavijayagani, pupil of Rājavijaya, pupil of Vijayadānasūri of the Tapā Gaccha. It was corrected by Padmāsāgara, pupil of Dharmasāgaragani. Agra. No. 1515; Baroda. No. 2907;

Bengal. No. 7599; Bhand. III. No. 452; Buh. II. No. 308; DA. 44 (13 to 16); DB. 26 (13, 14); JG. p. 268; Kiel. III. No. 169; Mitra. X. p. 134; PAPS. 57 (10); Pet. III. No. 611; Strass. p. 447; VB. 29 (9).

(II) रामायण See Trisastisalākāpurusacaritra of Hemacandra, separately published, Poona, 1890. See Winternitz, History, II, p. 494.

(III) रामायण by Pampa Kavi. Padma. 66.

is written in the Apabhranisa language. It was begun by Caturmukha Svayambhū and was completed by his son, Tribhuvana-Svayambhū. It contains 90 Sandhis. Sandhis I and II of this poem are published with brief notes by Prof. M. Modi at Bhāratiya Vidyā, August, 1940, pp. 253-294. Bhand. V. No. 1120 (ms. dated Sam. 1521).

रामाहकस्तोत्र Bhand. VI. No. 1003 ( 50 ).

1615, by Padmasundara, pupil of Padmameru, pupil of Anandameru. The author is a Digambara writer. JG. p. 332; Pet. III. A. p. 255; Vel. No. 1770 (this ms. contain the last cantos only of the poem).

रावणकादिस्वरूप JG. p. 270.

रावजशिक्षासंवाद Limdi. No. 3266.

Durgadeva who in the introduction pays homage to Mādhavacandra, Saniyamadeva and Saniyamasena. It is in Prākṛta and was composed in Sani. 1089 (cf. Gāthā 257); see JH. Vol. 12, p. 437. Baroda. No. 13190; Buh. VIII. No. 392; JG. p. 356, PRA. No. 932.

Remain in Prakṛta (Gram 202, Be:- paṇamantasurāsurā). PR. No. 136.

विमणीकवानक by Chatrasona Acarya. Idar. 110.

ठवादिमणद्वात composed in Saka 1246 by Jinaprabhasūri. Limdi. No. 1705.

Gaccha. It is also called Adbhutadandkastuti. Bhand. VI. No. 1166; KB. I (34); Pet. VI. No. 618 = VI. A. p. 47 (quotation); PRA. No. 219.

(1) Tikā composed in Sam. 1624 by Padmarāja, pupil of Puņyasāgara of the Kharatara Gaccha. Bhand. VI. No. 1166; Pet. VI. No. 618 = VI. A. p. 47 (quotation); PRA. No. 219.

**रतज्ञान** JG. p. 356.

रवटालङकारवृत्ति by Namisādhu. See Kāvyālankāra, of Rudraṭa.

- (I) auaniei by Punyanandana Upādhyāya. Hamsa. No. 99; JG. p. 187; Pet. V. No. 813.
  - (1) Tikā composed in Sain. 1663 by Samayasundara, pupil of Sakalacandra of the Kharatara Gaccha. Bhand. V. No. No. 1219 (ms. dated Sain. 1664); Hamsa. No. 99, JG. p. 187; Pet. V. No. 813; PRA. No. 1031.
- (II) squared composed in Sain, 1586 by Pārśvacandrasúri, Kath. No. 1411; PRA. No. 794.
- (III) हरकमाला Anonymous.
  - (1) Tika composed in Sam. 1582 (netrasuldhijanacandra) by Ratmiraiga Upādhyāya. Bik. No. 1512.
    - (2) Bälävabodha, KB, 3 (22).

कपदीपपिद्वल by Jayakrsna. This seems to be a work on metres. Agra. Nos. 2863; 2864; Bengal No. 6987; Buh. VIII. No. 428.

स्पमञ्जरीनाममाङा composed in Sam. 1644, hy Rüpacandra, son of Gopāla. BK. No. 1368; JG. p. 312; Kiel III. No. 170; SA. No. 258.

(1) Tippana. SA. No. 258.

ं **कपरनमा**ला Anonymous. VB. 30 (13).

- (1) Tikā (Gram. 13000) by Nayasundara. VB. 30 (13).
- ह्मपरामावली by Jinendra, pupil of Săgaracandra. SA. No. 625.
  - (1) Avacuri. SA. No. 625.
- (I) avialature of Dayāpāla, pupil of Matisāgara and a spiritual brother of Vādirāja (author of the Pārsvanātha Purāņa in Śaka 947).

  Cf. Intro. to MDG. No. 4, Śravan Belgula Inscriptions (MDG. No. 28), No. 54, v. 38.
- (II) इत्यसिद्धिश्याकरण SG. No. 1610. इत्यसेनकनकावतीचरित्र Limdi. No. 844.
- क्यसेनकथा Limdi. No. 570; Pet. V. No. 814.
- (I) 数 Anonymous. Agra. Nos. 1518 to 1520; 1559; KB. 1 (45); 3 (15); Limdi. Nos. 844, 986; 1233; SA. No. 2679; Surat. 1, 2, 5, 7.
- (II) avarata composed in Sain. 1636 by Ravisāgara, pupil of Rājasāgara, pupil of Harsasāgara of the Tapā Gaccha. Chani. Nos. 217; 482; JG. p. 231; PAP. 72 (97); PAPR. 21 (13); PAPS. 77 (7); PRA. No. 369; SA. No. 900.
- (III) avaira composed in Sanskeit prose by Jinasūri, pupil of Sudhābbūsaņa and Višālarāja. It is published by Hiralal Hamsaraj, Jamnagar, Sain. 1968. Baroda. No. 2145; Bengal. No. 7413; Bhand. V. Nos. 1311; 1312; BK. No. 532; Buh. II. Nos. 336; 375; V. No. 48; VII. No. 44; DA. 50 (32); DB. 31 (15; 16); JG. p. 231; JHA. 52; JHB. 33. 34 (2 c.); Mitra. VIII. p. 193; PAP. 62 (11); PAPS. 62 (26; 36); Pet. I. No. 318; PRA. No. 921.
- (IV) auditates by Dharmadeva, a Digambara writer. Hamsa. No. 631.
- रूपसेनपुराण Bik. No. 1726.
- क्रपावतारव्याकरण by Dharmakirti. Mysore. III. p. 101.

- रेबतीआविकाकथा in Sanskrit. Anonymous. Limdi. Nos. 541, 852; 930.
- रैयताचलकल्प Pet. VI. No. 626; Surat. 1.
- रैवता चळमाहात्म्य a part of Dhanesvara's Satruñjayamāhātmya. DA. 35 (10 to 12).
- (I) रोहिणीकथा by Bhānukirti. Bengal. No. 1456; Bhand. V. No. 1121; Tera. 23.
- (II) **社產예查如 In** 134 Gāthās by Rūpavijaya. DA. 60 (300; 301).
- (III) रोहिणीकथा by Kanakakuśala. See Rohiṇyaśokacandranṛpakathā.
- (IV) বাহিতাকথা by Narendradeva. Hamsa. No. 588.
- (V) 社種明報 Anonymous. Agra. Nos. 1560; 1561, 1811; JG. p. 264; JHB. 35 (3c). Lindi. No. 1646.
- (I) रोहिणीचरित्र in 4 Prastāras beginning with namiūņa mahāvīram. Pet. I. Λ. p. 55 (foll. 50).
- (II) रोहिजीचरित्र in Prākṛta. According to Ratnacandra, the commentator of Nauditā-dhya's Gāthālakṣaṇa, a verse from this Rohiṇicaritra is quoted in the Gāthālakṣaṇa; cf. ABORI., Vol. 14, p. 2.
- (Hi) रोहिणीचरित्र Anonymana. Flo. No. 773; JG. p. 231; Surat. 1, 9.
- राहिणीतपमाहात्म्य of Kanakakusala. See Rohinyasokacandranrpakathā. Hamsa. Nos. 172; 1285.
- रोहिणीवृगाहुभकरण hy Rāmacandra, pupil of Hemacandra. This is mentioned in the author's Nātyadarpaṇa.
- रोडिणीविषानकथा in Apabhranisa by Devanandi. See Allahabad Uni. Studies, I. p. 181.
- रोहिणीवतकथा see Robinikathā.
- (I) रोहिणीव्रतीद्यापन by Vādicandrasūri. Idar. 72 (5c.).
- (II) रोहिणीव्रतोद्यापन by Prabhacandra. Idar. 162.
- (III) रोडिणीयतोद्यापन by Kṛṣṇaṣena, also called Kṛṣṇajiṣṇu or Keśavasena, cf. SGR. II. pp. 82, 83, IV. p. 40. Kath. No. 1122;

List (Savai Jaipore); Pet. IV. No.1472, SG. No. 59.

(IV) रोहिणीञ्चतोचापन by Śivajılāla. List (Savai Jaipore).

(V) रोहिणीव्रतोचापन Anonymous. Buh. VI. No. 665.

रोहिणस्तिच Bengal. No. 6704.

Rohinitapamāhātmya composed in Sam. 1657, by Kanakakuśala, pupil of Vijayasenasūri of the Tapā Gaccha. It is published by the JAS., Bhavnagar, Sam. 1971 (Series No. 36), and also by Hiralal Hamsaraj Jamnagar, 1912. BK. No. 1948; Hamsa. Nos. 172; 1285; PAP. 36 (33), Pet. I. No. 319; PRA. No. 979, Tapa. 334.

Davacandra of the Kāsadraha Gaccha. It is published by Hiralal Hamsaraj, Jamnagar, 1908 and by the JAS. (Series No. 45), Bhavnagar, 1916. It is translated into English, by H. Johnson in 'Studies in Honour of M. Bloomfield', New Haven, 1930, p. 159 ff. Bhand. VI. No. 1334, PRA. No. 1346.

रोहिणेयकथानक by Kanakakuśala. See Rohinyaśokacandraurpakathā. PRA. No. 979.

ङ्कुलीश्रामार्थना by Visuddha Muni, Is this a Stotra of the Pāsupatas? Patan Cat. I. p. 5.

छञ्चल Anonymous. Hamsa. Nos. 511; 1011.

(1) Avacuri. Hamsa. Nos. 511; 1011. स्वक्षणपङ्क्तिकथा by Śrutasāgarasuri. Bhand. V. No. 1122.

ङक्षणमाञ्चा by Jinabhadrasūri. Bhand. V. No. 1365. कक्षणसंग्रह by Ratnasekharasūri (Gram. 699). JG. p. 96.

स्वाचित्रारपञ्चित composed in Sam. 1473 by Kirtirāja Sādhu of the Kharatara Gaccha. It was corrected by Jayasāgaragaņi. See DC. pp. 63-64. The Vihāra was begun in Sam. 1459 at the advice of Jinarājasūri.

- (I) रहमास्तात्र by Padmaprabhadeva. See Pärśvanäthastotra.
- (II) स्टब्सिनिश्च by Padmanandin. Idar. 166, 169 (2 copies), 177.

(III) लक्ष्मीस्तोत्र Anonymous. Bengal. No. 7158. छक्ष्यलक्ष्मणविचार by Harsakirti. SA. No. 754.

published by Bhimasi Manek, Bombay, Sam. 1974. It is also called Lagna-Kuṇḍali. It is also recently published by Pandit Kṣamāvijayagaṇi, at Bombay, 1938. AM. 246; DB. 24 (170); Hamsa. No. 708; JA. 60 (10); JG. pp. 101; 349; KB. 1 (66); PAPS. 66 (94); 68 (144); Pet. I. A. p. 88; V. No. 515; SA. No. 411.

**रुप्रकुण्डलीविचार** Limdi. No. 3159.

लमपरीक्षा by Udayaprabhadevasüri. Idar. 156. लमविधि Surat. 1, 9.

ভদ্মনাক by Hemaprabhasuri. Kiel. II. No. 396. ভদ্মনুত্তকি by Haribhadrasuri. See Lagnasuddhi

candra at Bt. No. 389, composed by Akalankadeva. It is a work containing 78 Kārikās divisible into three chapters on Pramāṇa, Naya and Āgama which give it the name Laghiyastrayī. It is published with Abhayacandra's commentary in the MDG. Series, No. 1 Bombay, Sani. 1972. It is also recently edited with the Svopajūa Vivrti by Pandit Mahendrakumāra Shastri in the Singhi Jain Series (No. 12), Ahmedabad, 1939. AD. No. 34; Bt. No. 389; CP. p. 687; Hum. 2; 283, KO. 160; Limdi No. 14; Strass. p. 309.

- (1) Svopajña Vivrti. Published. No independent mss. are known to me. The edition mentioned above is based upon two mss., one from Idar and the other from Jaypore.
- (2) Tikā called Nyāyakumudacandrodaya or Nyāyakumudacandra, composed

स्वनिक विष्णाम (द्रणा) द्रामानन मंग्री मान ६९ तापं भीमों ते शास्त्रांका , मण्डा । रतमम्बिक्या न द्रणा — उणमह भग्निमंत्री विष्ण - अपम्या पंचापतीमान । इत्ली शिववतस्था- नेमचन अभग्नेश वंचानमीमारी, उहामी रत्न का नड़काब काची क्षीपन्द अपनेश, आमागंडी नामकी, ए.प. मन्य- व्या वर, न्यानीमांडी, नामी

दलन्य उपापन - देशपतिन लंबायनेमारे , देशली, उर्वा । र्यवन उपापन , लक्षीमन पंचायनेमा ने , दर्गी उरें। राशिमी दुर्मी डमा - युणमंड रुन, अपमेश, पंचायनेमारे । देखली, त्रिक्ते साम में (त्रिम्ने त्रा) के माम निष्य के निष्य क

1 . • •

लिस्पिन प्राम्डण - परम्पानिकार क्षेत्र में श्री न से श्री महित्र से श्री महित्र से श्री महित्र से श्री महित्र से स्वाप्त में कि स्वाप्त में से स्वाप्त में से स्वाप्त में से स्वाप्त में से सिंह में सिंह म

लिखा मित्र प्रमान क्या- मलम कीर्स. भोटिय मुक्स में, अपमंत्र -यंनामात्री में कि, स्मित्र मिरिनंद, इंट्रांसी

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

by Prabhācandra, pupil of Māṇikyanandin and the author of Prameyakamalamārtaṇḍa; cf. CPI. p. 28. This is mentioned in Jinasena's Ādipurāna. AD. No. 34; Bhand. VI. No. 1056; JG. p. 91; MHB. 66; Mud. 638; Mysore. I. p. 97; II. p. 283; Rice. p. 306; SG. No. 1893; SRA. 36; SRB. 25; Strass. p. 305.

- (3) Tikā by Abhayacandra, pupil of Municandra; he refers to Prabhācandra's commentary and also to Anantavirya. CP. p. 687; Limdi. No. 14; SRA. 128.
- (I) स्रष्टुअजितशान्तिस्तय by Jinavallabha. See Ullāsikastotra. JG. p. 288.
- (II) लघुआजितशान्तिस्तव by Viragani in the Apabhramsa language. It contains 8 stanzas. JA. 60 (11); Limdi. No. 1630; Pet-III. A. p. 29; Also cf. Patan Cat. I. p. 95.
- लघुअहंस्रीति by Hemacandra. BO. p. 61; See Arhannīti.

## लघुआराधना VB. 31 ( 16 ).

- (II) उपुरमितिभवप्रयाक्षया by Prasannacandra, pupil of Udayadeva, pupil of Śāntisūri, pupil of Haribhadra, pupil of Bhadre-śvara of the Candra Gaccha. SA. No. 1727; SB. 2 (72; 93).
- (I) लघुक्षेत्रसमास by Ratnasekhara. See Kṣetrasamāsa No. IV.
- (II) अध्येश्वसमास Anonymous. Agra. Nos. 1255-1264; Bhand. IV. No. 1220; BSC. Nos. 477, 708; Chani. No. 257, Kiel. II. No. 397; Limdi. Nos. 582; 714; 776; 930; 1124; 1125; 1708; PAPR. 18 (41); Pet. V. No. 815; VI. No. 626; VI. p. 141, No. 77.
  - (1) Tikā by Anandasūri. Chani. No. 257; Limdi. No. 1708; PAPR. 18 (41).

- (2) Vrtti by Haribhadra. Kiel. II. No. 397; Pet. V. No. 815.
- (3) Vrtti. Anonymous. Agra. Nos. 1257; 1258; 1260; BSC. No. 477.
- dravya, Pratyaksa and Kartrtvakarana. CP. p. 688.
- लघुचन्द्रमभा also called Laghucandra is an abridged form of the Candraprabha Vyākaraṇa (s. v.) by Meghavijaya. BK. No. 1800; Hamsa. Nos. 256; 777; SA. No. 812.
- ङ्युजम्बुद्वीपसंग्रहणी (Gram. 136). PAP. 37 (34). ङ्युजीतकल्प by Tilakasūri. See Śrāddhajitakalpa (II). DA. 38 (42).

लघुतस्वार्थ SA. No. 584.

लघुत्रिपद्यिलाकापुरुषचरित्र (Gram. 5000) by Meghavijaya, pupil of Kṛpāvijaya of the Tapā Gaccha. JG. p. 268; Pet. V. No. 816.

**छप्रकारक** Dengal. No. 7271.

लघुधन्यचरित्र in verse. DA. 49 (7).

रुद्यनाममास्त्र by Harsakirtisuri. Bengal. No. 7392; See Nāmamālā.

हाइन्यास by Kanakaprabha, at the advice of Udayacandra. SA. No. 889. See Śabdānuśāsanatikā No. 6.

लघुपरमात्मप्रकाशस्या श्वाती. VI. No. 1027. लघुपोषालिकपदावली JG. p. 217.

- (I) อนาโลข by Guṇanandin Acārya. Idar. 146 (dated Sam. 1561). See Jainendraprakriyā.
- (II) **医银环苯亚** by Vinayavijaya, pupil of Kîrtivijaya of the Tapā Gaccha. It was composed in Sam. 1710. It is published by JDPS. Bhavnagar, Sam. 1979. SA. No. 1597. See Haimalaghuprakriyā.
- (1) लघुमवचनसारोद्धार by Candrasūri. It contains 115 Gāthās. BK. Nos. 1101; 1733.
- (II) स्रधुपवचनसारोद्धार SB. 2 (90, 99).

लचुमनज्याकुलक Surat. 1 (58).

ल धुमहादेवी ज्योतिष Bengal. No. 7148.

लघुमहाविधाविदस्यन by Bhuvanasundara. Limdi. No. 1172; Vel. No. 1056.

- स्त्रुयोगरत्नावां by Nāgārjuna. Buh. II. No. 413. This is perhaps the same as Yogaratnamālā.
  - (1) Tikā. Buh. II. No. 413.
- स्रपुरत्नत्रय in 40 Gāthās. JG. p. 113; PAS. No. 36. (1) Tikā. JG. p. 113; PAS. No. 36.
- ratara Gaccha. This is quoted in Sain. 1836 by Kṣamākalyāṇa in this Śrāvakavidhiprakāśa, PRA. No. 473.

हानुद्वसामायिक Bhand. VI. No. 1003 (45). हानुद्वातपदी of Merutungasiri. JG. p. 164; PAP. 72 (93). See Śatapadisāroddhāra.

abridgement of the bigger work of the same name of the same author. Bod. No. 1406.

स्त्रशान्तिविधान Buh. VI. No. 666.

- have stopped an epidemic at Śākambharipura with this hymn. See Pattāvalisamuccaya (Viramgam, 1933), I. p. 26,
  v. 12. Bengal. Nos. 6695; 6936; 7004;
  7090; 7552; Bhand. VI. No. 1269;
  Bik. No. 1517; BK. No. 1339; Chani.
  No. 300; Hamsa. Nos. 138; 275; 674;
  1340; 1430; JG. p. 289; Lindi. Nos.
  871; 1030; 1305; 1402; 1522; 1530,
  1549; Mitra. IX. pp. 155; 157; PAPR.
  18 (42); Pet. I. A. p. 51; III. A. p.
  213; VI. No. 640; PRA. No. 382; SA.
  No. 421; VB. 36 (31); VC. 12 (35).
  - (1) Tikā by Harsakirti, pupil of Candrakirti of the Nāgapuriya Tapā Gaccha. Mitra. IX. p. 157; VB. 36 (31).
  - (2) Țikă composed in Sam. 1658 by Gunavinaya, pupil of Jayasoma Upădhyāya of the Kharatara Gaccha. BK. No. 1339; Chani. No. 300; PAPR 18 (42); PRA. No. 382 (dated Sam. 1659), SA. No. 421.
  - (3) Tikā by Dharmaprabhagaņi. Hamsa No. 614.

- (4) Tikā by Dharmapramodagaņi. SA. No. 421.
- (5) Vttti by Bhāvakuśala (Gram. 1000). VC. 12 (35).
  - (6) Avacūri. Anonymous. JG. p. 289.

उपुरान्तिस्तवन (Be: Bho bho bhavyāh śrnuta). Cal. X. No. 4.

लघुशाञ्चजीतकस्प SA. No. 32.

- (1) **ভधुसंग्रहणी** in 30 stanzas. Agra. No. 1249-1258; Flo. Nos. 664; 698.
- (II) लघुसंबहणी by Haribhadrasūri. Bhand. V. No. 1221, JG. p. 126; See Jambūdvīpasaiigrahaņi.
- (III) स्रघुसंग्रहणी by Hemacandra. JHA. 43 (3c.). स्रघुसंग्रहणीवृत्ति by Devabhadra. Bt. 119 (3). See Sangrahaniratnatikā.
- लघुसङ्घपद्दक by Jinavallabhagani. Limdi. Nos. 1288; 1643; 1644; Pet. I. No. 320; Samb. No. 35.
- छधुसामिथक This is another name of the Nirvāṇakāṇḍa (s. v.); cf. SGR. IV. p. 67.
- लघुस्तव Anonymous. Jesal. No. 620; JG. p. 288; Kundi. No. 8; PRA. No. 222.
  - (1) Vṛtti called Jñānadīpika by Somatilaka, pupil of Sanghatilakasūri of the Rudrapalliya Gaccha. Jesal. No. 620; JG. p. 288; Kundi. No. 8; PRA. No. 222; Samb. No. 91.
- लघुस्तोत्र Anonymous. Bengal. No. 7036; JG. p. 288.
  - (1) Vrtti by Somatilaka. JG. p. 288; see Laghustavavrtti.
  - (2) Vrtti. Anonymous. Bengal. No. 6699.
- अधुस्वयंभूस्तोत्र by Devanandin. See Siddhapriyastotra. Idar. 82 (2 c.); SG. Nos. 95; 96; 104.

लघुस्वाध्याय Limdi, No. 581.

स्ताइय by Yaśovijaya. JG. p. 107.

- लिबिबारगर्मितवीरस्तवन Anonymous. DA. 76 ( 81 to 84 ); Surat. 1.
  - (1) Avacuri. DA. 76 (81 to 84).

- (I) कविषयिभागउद्यापन by Pandit Vidyādhara. List (Savai Jaypore).
- (II) ভাইঘবিখানতভাবের by Sivajīlāla. List. (Savai Jaypor).
- हार्डे**मविधानपूजा** Bhand. VI. No. 1003; Pet. IV. No. 1473; V. No. 968; VI. p. 144, No. 98.
- by Nemicandra. It is a sort of an appendix to the Gommatasāra. It is published in the RJS. Bombay. It is also published together with Kṣapaṇāsāra, in the Haribhai Devakarana Jain Granthamālā, No.5, Calcutta. AK. Nos. 659 to 662; Bhand. VI. No. 1028; CP. p. 688; Hum. 182; Idar. 38 (2 c.); Kath. No. 1123; KO. 17; Lal. 431; Mitra. IX. p. 86; Mud. 24; 55; PR. No. 86; Rice. p. 310; SRA. 66; Tera. 16; 17.
  - (1) Vrtti by Mādhavacandra. CP. p. 688; SRA. 66.
  - (2) Vrtti (Be :- jayatyanvaya). Anonymous. AK. No. 660; CP. p. 688; Mitra. IX. p. 86; Rice. p. 310.

इंदिस्तव See below; Bengal. Nos. 7037; 7668.

**छहिषस्तोत्र** Bengal. Nos. 7037 ; 7668 ; JG. p. 145 ; SA. No. 856.

(1) Avacuri. Bengal. No. 7668; JG. p. 145; SA. No. 856.

लिलिसिरा of Haribhadra. See Caityavandanasutra-Vṛtti.

कितविस्तरानाममाला by Jinadattasūri. VD. 12 (10).

JG. p. 259; see below-

लिताकुमारकथा Limdi. No. 814; see above and below.

sūri, pupil of Sāntisūri. Buh. VI. No. 761; PAP. 73 (14); PRA. No. 903.

स्रक्षिताक्षमरेष्य (चरित्र The same as above. J(4. p. 231. स्रक्षिताचारचरित्र Hebru. 59. 1641. This is a book on the conduct of laymen; hence it is also called Śrāvakā-cāra. It was composed for Phamau during the reign of Emperor Akbar; cf. SGR. II. p. 95. It contains 7 cantos and about 1600 Ślokas in all. It is edited by Pandit Darbari Lal, in the MDG. Series, No. 26, Bombay, Sain. 1984.

िङ्कानिर्णय by Kalyāṇasāgarasūri of the Ancala Gacaha. Buh. VI. No. 762; DA. 61 (67); Hamsa. No. 1714; PRA. No. 904. See Miśralingakośa.

(1) Vivarana. Hamsa, No. 1714. छिद्वनिर्देश by Hemacandra. Bhand, V. No. 1366. छिद्वछिद्विविचार JG. p. 82.

- (I) **छिङ्गानुशासन** by Śākaṭāyana. CP. p. 688; cf. Belvalkar Systems of Grammar, p. 71.
- (II) लिङ्कानुद्रासन of Hemacandra. It contains 138 Slokas only and is published by the N. S. Press Bombay, in the Abhidhānasangraha, Saka 1818. It is published also with an avacuri in the YJG. Series, Benares, A. D. 1905. Al., Nos. 780, 781; AZ. 3 (10); Bendall. No. 374; Bhand. VI. No. 1400; BK. No. 1716; BO. p. 54; Bod. No. 1143; BSC. Nos. 448; 450; Bul. IV. Nos. 278; 279; CC. I. pp. 544-545; II. p. 129; III. p. 116; Chani. No. 85; DA. 61 (51; 52; 54 to 65); 62 (20, 21); DB. 36 (30; 31, 35); Hamsa. Nos. 34; 1028; 1331; 1367; Idar. 146 (2 copies); IO. Nos. 813, 814, JA. 89 (1); Jesal. No. 570; KB, 1 (22), 3 (29, 66, 74); Kiel. I. No. 41; Kundi. Nos 4; 12; 103; Limdi. Nos. 612; 687; 734; 1318; 1330; Mitra. VIII. p. 117; PAP. 17 (18, 24, 26; 40, 45), 41(27);PAPR. 18 (21), PAZB. 5 (8; 16); Pet. I. Nos. 321; 322; L.A. p. 76; SA. Nos. 499, 1634; 2084; Samb No. 45,

Surat. 1, 5, 8, 9; VA. 15 (8; 9); VC. 12 (33); VD. 12 (8); Weber. II. No. 1691.

- (1) Tikā Svopajňa. AZ. 3 (10); Bendall. No. 374; BO. p. 31; Bod. No. 1143; BSC. Nos. 448; 450; Buh. IV. Nos. 278; 279; DA. 61 (51; 52; 57 to 60); DC. p. 22; Hamsa. No. 1331; Idar. 146 (2 c.); IO. Nos. 813; 811; JA. 89 (1); Jesal. No. 570; JHA. 61; KB. 1 (22); 3 (66); Kundi. Nos. 4; 12; 103; PAP. 17 (45); 41 (27); PAZB. 5 (16); SA. No. 2084; VA. 15 (8; 9); VC. 12 (33); Weber, II. No. 1691.
- (2) Durgapadaprabodha composed in Sain. 1661 by Srivallabha Vācaka, pupil of Jūānavimala. Agra. No. 2597; Bhand. V. No. 1349; BK. No. 1716; CC. I. p. 545; Chani. No. 85; Hamsa. Nos. 34; 1028; JHA. 60; KB. 3 (29; 66; 74); PAPR. 18 (21); Weber. II. No. 1692.
- (3) Tikā by Jayānandasūri (Gram. 1211). CC. I. p. 545; Mitra. VIII. p. 117; PAZB. 5 (8).
- (4) Avacuri or Tikā. Anonymous. Bengal. No. 8000; DB. 36 (35); SA. Nos. 499; 1634.
- (III) लिङ्गानुशासन by Sabarasvāmin.
  - (1) Sarvarthalaksana by Harsavardhana. Buh. VI. Nos. 310; 311; CC. I. p. 544; II. p. 129.
- (IV) **छिद्गानुशासन** of Durgasinha. Idar. 146. (1) Svopajña Vrtti, Idar. 146.
- िकानुशासनोद्धार by Jayanandasüri. See Linganuśāsana (II)-Ţikā No. (3).
- (I) Stated composed in Sain. 1736 by Lalacandra, pupil of Santiharsa Vacaka. PAPS. 69 (86).
- (II) छीहाबती Anonymous. Surat. 1.
  - (1) Tikā by Malayasāgara. Surat. 1.

- (I) खीडावतीकथा in Prākṛta, by Jineśvara. See Nirvāṇalīlāvatī.
- (II) **छीडावर्तोकथा** Anonymous. Kundi. Nos. 33; 143; JG. p. 259.
- (III) Statatian (1800 Gram.) in 1332 Prākṛta Gāthās. Bt. No. 355; DC. p. 28 (dated Sam. 1265). This is non-Jain The author is a son of Bhūsanabhatta, son of Bahulāditya. See also Patan Cat. I. pp 193-94.

स्रीसावतीकाव्य in Sanskrit (Gram. 3650) by Kunjara Kavi. Mud. 99.

लीलावतीमबन्ध of Kavi Rajakuñjara. Probably the same as Lilāvatikāvya. AK. Nos. 665; 666.

in Sanskrit and based upon Nirvāṇa-lilāvatī (s. v.) of Jineśvarasūri. The author of this Sanskrit version is according to DI. p. 50, Jinaratnasūri, pupil of Jineśvarasūri, pupil of Jineśvarasūri, pupil of Jinapati of the Kharatara Gaccha. He lived in Sani. 1307, but his literary activity must have extended over a long period earlier than this date. DC. p. 43; Jesal. Nos. 162; 813; JG. p. 332; Kundi. No. 264; Samb. No. 382.

लुंकामतोत्पत्ति Agra. No. 2244.

लुम्पककुतके Surat. 1 ( 1877 ).

**हुम्पकलण्डनचर्चा** JB. 149 ; 160.

**लुम्पकानिराकरण** KB. 1 (72).

लुम्पकीयप्रतिक्रमणीविधि Surat. 1 ( 2903 ).

लुम्पाकमतस्वण्डन by Guṇavinaya Upādhyāya. JHA.

लेखनपकार JG. p. 362.

लेखपद्धाति Tapa. 58.

लोकचूडामणि in Prākrta by Nemicandra. SRA. 303; 319.

लोकतस्व of Simhasūri. Mud. 34.

डोकतस्वनिर्णय by Haribhadra. It contains 145 Sanskrit stanzas in different metres and is published by the JDPS., Bhavnagar, Sam. 1958. It also edited and translated by Suali, in the Journal of the Italian Asiatic Society, Florence, 1905. Chani. No. 841; DA. 39 (13); DB. 22 (111; 112); Hamsa. No. 555; JG. p. 101; KB. 1 (63); Pet. IV. No. 1322 = IV. A. pp. 111; 112 (quotation); Surat. 1 (766).

## होकनारहात्रिशिका See Lokanālikā.

## लोकनालसूत्र See Lokanālikā.

- (I) ভারনান্তিকা in 32 Gāthās by Dharmaghoṣasūri. It is also called Lokanāladvātrinisikā. It is published in the JAS. Series, No. 3, Bhavnagar, Sain. 1968. Also in the Prakaranaratnäkara, Vol. II, p. 720 ff. Agra. No. 1969; AM. 286; AZ. 1 (26); Baroda. No. 2109; Bengal. No. 7512; Bhand. V. No. 1222; Buh. II. No. 231, DA. 60 (37 to 56); 76 (63); DB. 35 (130 to 136); Flo. No. 623; Hamsa. No. 1786; JG. p. 139; JHA. 47 (3 c.); JHB. 55 (2 c.); Kaira. A. 175; Limdi. Nos. 753; 930; 1612, PAP. 21 (6); PAZB. 20 (9); Pet. III. A. p. 223; V. No. 813; PRA. No. 1150; SA. Nos. 371; 1693; Strass. B. No. 433 f; Surat. 1, 6, 7, 9, VB. 31 (14); VC. 12 (29:30); Weber, II. No. 1933.
  - (1) Bālāvabodha by Sahajaratna. AZ. 1 (26); DA. 60 (47); Limdi. No 753, VC. 12 (29, 30).
  - (2) Avacūri by Dharmanandana. JG. p. 139; Pet. IV. No. 1223; SA. No. 371.
  - (3) Bhāṣāvṛtti composed in Sain. 1410 by Dhanavijayagaṇi. Pet. III. A. p. 223.
  - (4) Stabaka by Jayavijaya, pupil of Vimalaharşa. Kaira. A. 175; PRA. No. 1150.
  - (5) Avacuri by Harşakula. Baroda. No. 2109.

- (6) Bālabodha composed in Sam. 1665 by Yaśovijayagani, pupil of Nayavijaya of the Tapā Gaccha. See Jainastotrasamdoha, I, Ahmedabad (1932), Intro. p. 90.
- (7) Avacūri. Anonymous. AM. 286; Bengal. No. 7512; BO. p. 31; DA. 76 (63); PAP. 21 (6); PAZB. 20 (9); SA. No. 1693; VB. 31 (14); VC. 12 (29; 30).
- (II) लोकनालिका by Jinadattasūri (Grani, 300). VD. 12 (9).
- (I) Standard by Yusovijaya. Pet. IV. No. 1324.
  The author is probably Vinayavijaya.
- (II) ভাৰুমকাহা composed in Sain. 1708 by Vinuyavijaya, pupil of Kirtivijaya of the Tapa Gaccha. It is published by Hirald Hamsaraj, Jamnagar, 1910; and also in the DLP. Series, Nos. 65 and 74, Bombay, 1926, 1928. It is again published with a Gujrati translation by the Agamodya Samiti, Surat, 1930–1932 (Series Nos. 60– 61).Baroda. No. 2914; Bengal. No. 2568; Bhand, VI. No. 1242 ( us. dated Sani. 1716); BK. No. 20; Buh. H. No. 377; IV. No. 181; DA. 28 (1; 2; 3; 8): DB. 14 (1; 2) Flo. No. 625 (cf. Weber. II. No. 2304 and ZDMG. Vol. 60, pp. 290; 291); Hamsa, Nos. 125; 711; JG. p. 129; KN. 3; Limdi. No. 1425; Mitra. VIII. p. 64; Pet. IV. No. 1324; SA. No. 402; SB. 2 (69); Strass. B. No. 401; Surat. 1, 3, 5; Vel. No. 1771.

**छोकविचार** Kath. No. 1297 ; Pet ; I. No. 343.

- (1) Bālāvabodha by Nayavilāsa. Kath. No. 1297.
- (I) लोकविभाग (Gram. about 1536) in Prākṛta composed in Śaka 380 by Sarvanandin. See Next. A reference to this work seems to be made in Yati Vṛṣabha's Trilokaprajūapti. See Anekānta, Vol. II. p. 8.
- (II) लोकविभाग in Sanskrit by Simhasuri. It is in 11 chapters and its Granthagra is 1526

Slokas. It professes to be a Sanskrit rendering of a similar book composed in Saka 380 or in the 22nd year of the reign of Simhayarman of Kanci, by Sarvanandtin. In its present form, however, the work quotes some Gathas from Nemicandra's Trailokyasāra and YatiVṛṣabha's Trilokaprajňapti. See JH. Vol. 13, pp. 525-527; and Anekānta, Vol. II. p. 9. AK. No. 675; MHB. 23; PR. No. 48; SG. No. 1515 (foll. 77); 2471.

लोकसंत्यवहार by Ravigupta. JG. p. 312.

छोकस्वरूप AK. Nos. 668 to 674.

लोकानुयोग by Vrddha Jinasena. MHB. 23; SG. No. 1172.

स्रोकान्तिकदेवस्तवन in 16 Prākṛta Gathās. DA. 76 (55); DB. 35 (194; 195; 214;); Hamsa. No. 450; JG. p. 145; Weber. H. No. 1967.

- (1) Vrtti (Be :- yair devair vijnaptah etc.). Weber, II. No. 1967.
- (2) Avacuri by Amaradevagani. DA. 76 ( 55 ).
- (3) Avacuri. Anonymous. DB. 35 (191; 195; 214).

स्रोकान्तिकप्रकरण The same as the last one.

लोकान्तिकस्तव JG. p. 115; see Lokantikadevastavana

स्त्रोकापवादकथा in Sanskrit verse. DA. 50 (97); JG. p. 259.

वंशराजकमारकथा Bhand. VI. No. 1335. Is it. Vatsurājakuthā?

वहरुद्धारतवन by Arya Nandila. See Vajrosthistavana.

वक्रमुढकथा in Prakrta. Agra. Nos. 1564-1566; Bik. Patan Cat. I. p. 153 (pictures).

**वक्रमार्गी** JG. p. 352.

वक्षणापार्श्वनाथविद्याति by Nayavardhana, pupil of Nandivardhana. JG. p. 289; Pet. L No. 305.

वहनुसक्या See Vakracudakathā.

(I) artical is a Prakirnaka ascribed to Yasobhadra. This is mentioned in the Angaculikā. It is published by K. M. Madayatā Phalodhi, Marwar, Sam. 1980. See also W. Shouhring, Lehre der Jainas, pp.83-84. AM. 205, 390, DA. 12 (23 to 28), 73 (6); DB. 6 (12; 13; 14); Hamsa. Nos. 233: 466; JG. p. 68; JHB. 15, KN. 12; 39; Pet. VI. No. 621; SA. No. 553; Surat. 1, 2, 5, 8.

यजालग्ग See Padyālaya.

यज्ञचरित्र See Vajrasvāmicaritra.

वज्रस्ति Chani. No. 401; Surat. 1 ( 751 ).

वज्रस्यामिकथा DB. 31 (39), JG. p. 259.

- (I) वजस्वामिचरित्र in Prākṛta. JG. p. 231; PAS. No. 79.
- ( II ) वजस्वामिचरित्र in Apabhranisa. Anonymous. JA. 25 (13); Patan Cat. I. pp. 43: 193; 296; 305; Pet. I. A. pp. 57; 59.
- (III) वजस्वामिचरित्र in Apabhranisa. Composed by Jinaprabhasuri in Sain. 1316. Patan Cat. J. p. 190.

वजायुषादिकथा Buh. III. No. 170; JG. p 259, It is in Sanskrit prose-

वज्राह्य See Padyálaya.

बजालयसमापित by Dharmacandra, pupil of Haribhadrasuri in Sain. 1393. This is a mistake. See Padyālaya-Tikā No. (1). Buh. VIII. No. 420; DA. 74 (35).

(1) Vrtti by Ratnadeva. Buh. VIII. No. 420; DA. 74 (35).

वजानीस्तवन By Arya Nandila. Peter. III. A. p. 329.

- No. 1538; JG. p. 259; KB. 1 (172); (I) वत्सराजकथा in Prākṛta (Grain. 425). Agra. No. 1568, JG. p. 259.
  - (II) acutionaul in Sanskrit (Grain, 400) by Sarvasundarasuri. JG. p. 259.
  - (III) वरसराजकथा Anonymous. Punjab. No. 2284. वत्सराजवारेन by Ajitaprabhasuri. Limdi No. 627. वत्सराजामधम्भ VA. 15 ( 11 ).

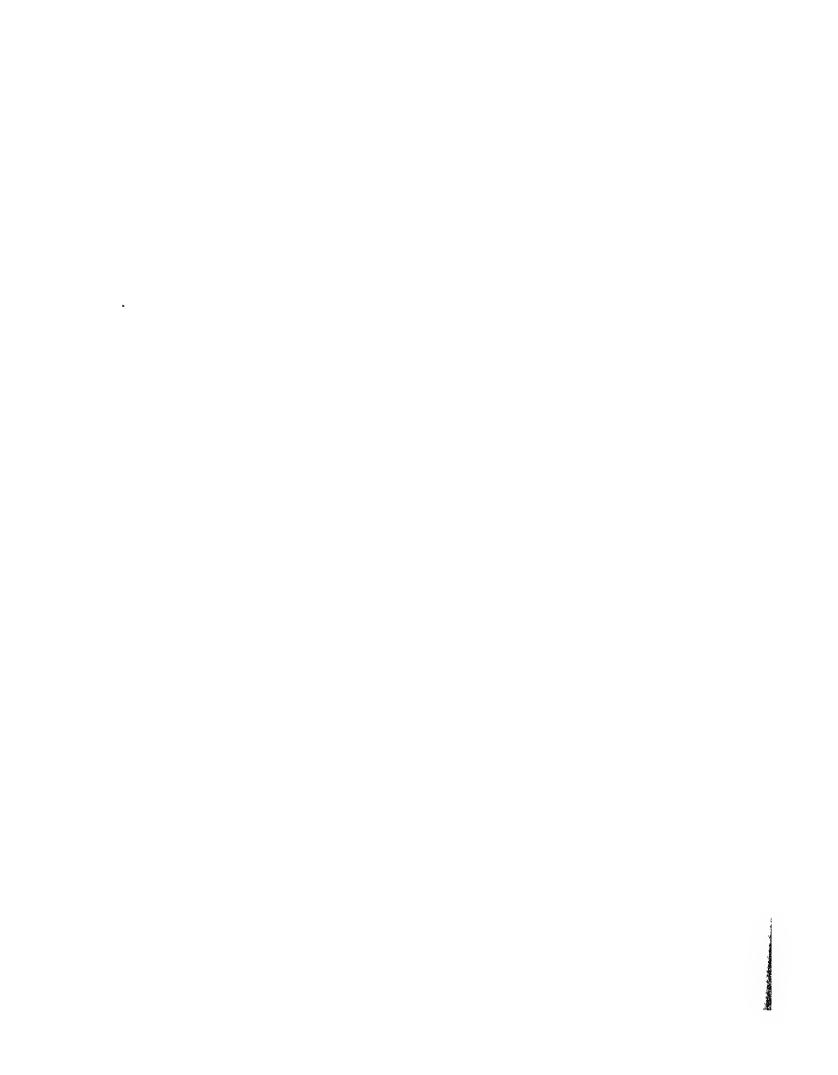

मांग्यीत - अवितेजपात अपम्या भारत भारत भारती विजमाद्या(भगवती आगायनारीका) - अपराजित सुरी संस्कृत वैधाउमाली - पं रापाल पान्स, रम्तरनार १३७१, भिवती रे गुरदे में देखा, जनमन्य प्रशिक्तामें गुर मिमानकान्य वर्षेट्रिय वापमंत्रा, जन मि. भ. छाता विद्यानुशासन नुमर्पनक्रिन मंग्र मिया जे नमेर्ड निवसाय थी > Euro निक्ति (पादिक में प्रभाग दे। .30 ort वयमान छ। नालो भ द्री अज्ञात, पंचापतीगंरी 41 dod & wi, xc, No 10 Visa -

ज्यांगन्तीत- यह वेदवदत्त अपमेरी (अउप जिल्ल ) जीवा. वस्ता।(विषेत्र) अपि र इ भू अपन पंचापतीमाना, जलमा का नमना विमान पेरिता विक्री - भगमन्त्र निर्म तं श्लाद ४१, तापं भी मंत्री, विद्यापानी छन छन रा० ११० पंचारात्री भगते हैं, उठ त्यो विक्रमचरित्र (रेव०)अमाष्यम् -शिष्प रामचनुष्रते। तं प्रभिष्ट र्यमानाक १४ रें , पंचामती न्तरभाराय, वीताण लोग, उल्पाछन्ते कात्र भंडित ने जो मते नान पीर (गा-ति)-१ - प्राम दीका मार्च प. र, मात्र भंडा, अने प्रमा

|  | · |  | • | , |
|--|---|--|---|---|
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  | , |   |

- क्रसराजहंसराजचरित by Jinodayasũri. Bengal. Nos. 6651, 7127.
- (1) वनमाळानादिका by Amaracandra. Bt. No. 556; JG. p. 338.
- (II) वनमाञ्चानाहिका by Rāmacandra, pupil of Hemacandra. This is quoted in the author's own Nātyadarpaṇa.

वनस्पतिविचार by Municandra. See Vanaspatisaptatikā.

- Agra. No. 1883;
  AM. 409; Bengal. No. 7634; Bhand.
  V. No. 1368; VI. No. 1243; DA. 59
  (76 to 80); DB. 34 (104 to 107);
  Hamsa. Nos. 398; 437; JG. p. 143;
  Lindi. No. 930; Pet. IV. No. 1325; V.
  No. 820; Punjab. Nos. 2285; 2286;
  Surat. 9; VC. 13 (16); Vel. No. 1654.
  - (1) Vrtti Svopajña. Bhand. VI. No. 1243.
  - (2) Vrtti by Gunadevasūri of the Nagendra Gaccha. DA. 59 (76 to 79); Hamsa. No. 398.
  - (3) Avacūri. Bhand. V. No. 1368; DB. 34 (104 to 107); VC. 13 (16).

वनस्पतिस्वरूप Surat. 1 ( 860 ). वन्दनईर्योपथिका See Iryāpathikādaņḍaka वन्दनकसूत्र See Guruvandanasūtra.

- (1) Niryukti in 194 Gāthās by Bhadrabāhu. JA. 25 (12); 95 (7); PAP. 79 (33); Pet. I. Nos. 273; 306; SA. No. 19.
- (2) Cūrni by Yaśodevasūri composed in Sam. 1174 (Gram. 707). Bt. No. 24; JA. 31 (9); Pet. I. A. p. 76; SA. No. 576.
- (3) Vrtti by Tilakācārya. Bt. No. 24 (15); Keith. No. 54; Patan Cat. I. p. 126.
- (4) Bhāsya by Somasundara. BO. p. 61.
- (5) Curni (Gram. 1750). PAP. 23 (49).

- (6) Vişamapadaparyāyamañjarī by Akalankadeva. PAZB. 10 (10).
  - (7) Bhasya-avacuri. Punjab. No. 2287.
- (8) Țikā Anou. Limdi. Nos. 68; 1288 (Both are Bhāsyas); SA. No. 19..

वन्दमञ्चलकृति by Jinakuśala. Bt. No. 197; JG. p. 202. See Caityavandanakulaka-Tikā No. 9.

वन्दनदोष SA. No. 1837.

वन्दनविधिविवरण in Prākṛta. DB. 21 (64).

यन्दनस्थानावेयरण (Grani. 150) by Jinaprabhasuri. Hamsa. No. 283, JG. p. 154.

वन्दनाचरणविचार SA. No. 1880.

बन्दनाचनेकविचार  $D\Lambda$ . 37 ( 33 ).

वन्दा(वृन्दा ?)कल्प Hamsa. No. 1432. See under Dhumaketukalpa.

यन्दारुवृत्ति See Avasyakasütra-Tika No. 18.

वन्तितृस्त्र See Śrāddhaprtikramanasutra.

Agra. No. 324; BK. No. 757; Flo. No. 626; JA. 25 (1); JG. p. 60; KB. 2 (16); 3 (58); Pet. I. A. pp. 57; 61; 92; V. No. 821; Surat. 1, 5, 7.

- (1) Balavabodha by Candrasūri. Pet. V. No. 821.
- (2) Avacūrņi in Sam. 1183, by Vijayasimha. BK. No. 757.
  - (3) Vrtti. KB. 3 (58).

वन्देतांजयमाला by Māghanandin. Idar. 77, 171. वन्ध्याकरूप JG. p. 365, Punjab. Nos. 2291, 2292. वन्भणवाद्यीरजिनस्तय Bengal. No. 6955.

बम्भणवाणीस्तव Bengal. No. 7006.

- वर्रसङ्भारचरित्र In Sanskrit prose. Jesal. No. 1689 (palm.).
- (I) वर्षसञ्जामञ्जरीकथा by Kanakakusala, pupil of Vijayasenasūri of the Tapā Gaccha. See Kārtikasuklapancamimāhātmya. Jesal. No. 1067.
- (II) बरवसग्राणमङजरीकथा or the Jnänapancamikathā, composed in Sani. 1700, by Dāna-

candra, pupil of Mānikvacandra of the Tapă Gaccha. PRA. No. 189.

(III) वरवत्तगुणमञ्जरीकथा Anonymous. BO. p. 61; Flo. No. 776; Kath. No. 1342; Surat. 1.

वरदस्यरित्र in Sanskrit prose (Grain 300). JG. p. 231 (same as Varadattakumāracaritra). **यरसंस्तव** SA. No. 602.

(1) Vrtti. SA. No. 602.

बरसेनकथा DB. 31 (109); JG. p. 259. This is probably Vajrasenakathā.

- (I) वराङ्कराचारित्र believed to have been composed by Ravisena, pupil of Laksmanasena. This is mentioned in Jinasena's Harivamsapurana I. 35 and also in the Kuvalayamālā of Uddyotanasūri. This is however, a mistake as is conclusively shown by Prof. Dr. A. N. Upadhye at ABORI., Vol. 14, pp. 61-63. The real 1 author is Jatila, according to him.
- (II) वराङ्करपञ्चरित्र (Gram. 1383) by Vardhamāna Bhattaraka of the Balatkaragana, svati Gaccha of Mula Sangha. It is in 13 cantos; cf. Anekänta, I. p. 273; SGR. V. pp. 66-68 for quotations. Bhand. V. No. 1123; Idar. 116 (2 copies); Idar. A. 64 (3 c.); Kath. No. 1203; List. (Savai Jaipore); MHB. 25; PR. No. 126; Rice. p. 304; SG. Nos. 996; 2006; Tera.9; 10.
- (111) बराङ्गरूपचारित्र in 31 cantos, by Jatacarya or Jatila Muni, alias Simhanandin. It is in Sanskrit; it is edited critically, with Introduction, Notes etc., by Prof. Dr. A. N. Upadhye of Kolhapur in the MDG. Series, No. 40, Bombay, 1938. CP. p. ; (III) वर्षमानचरित्र by Padmanandin. Idar. 119. 689; KO. 155; 195.
- (IV) वराकुन्पचारित्र by Jatila Muni. Same as No. It is mentioned by Dhavala in his Hariyanisa Purana; cf. Allahabad Univ. Studies Vol. I, p. 167; CP. p. 764.
- (V) वराक्क्यचारित्र by Juanabhusana. Idar. 116. वरणकरप Hamsa. No. 1432. See under Dhumaketukalpa.

वर्णनसंबादन by Amrtavijayagani. Bengal. No. 6722. See Astavidhavarnanasarnvādana. वर्णमासागर in Prākrta. Buh. IV. No. 252; JG. p. 343.

वर्णमेनविधि DA. 60 (241); DB. 35 (196).

- वार्तितभाष्ट्रपर्युषणाविचार in 258 stanzas composed in Sam. 1486, by Harşabhuşanagani. DA. 37 (61). See Paryusaņāvicāra.
- (I) वर्धमानकाव्य Anonymous; in Prākṛta. SG. No. 2621.
- (II) वर्षमानकाव्य (Sandhis 6-11) also called Srenikacarita (s. v.) in Apabhramsa by Jayamitra. Kath. No. 1204 (ms. dated Sam. 1608).
- (1) वर्षमानचरित्र in Apabhrainsa by Raidhū Kavi-Tera. 6; 7.
- (॥) वर्षमानचरित्र also called Mahāvīracaritra, or Saumaticaritra in 18 cantos by Asaga. In the Prasasti appended to one of the mss. of this work, Asaga is said to have composed his eight works in the year 910. The work is mentioned in Dhavala's Harivamsa Purana. See Allahabad Uni. Studies L pp. 167, 168; also cf. JH. Vol. 15, p. 336 ft. This work is mentioned under the title of Sammaticaritra in the author's Santi Purana. See JH. vol. 15, p. 342. l'ublished with Marathi translation at Sohlapur, 1931. AK. Nos. 681; 682; Cl'. p. 689; Hebru. 9; 24; Hum. 21; Idar. 90; MHB. 213; 502; Mysore. II. p. 135; Pet. IV. No. 1495 (= IV. A. p. 163); SG. No. 2544.
- (IV) वधेमानचरित्र Anonymous. See also Vardhamānapurāņa and Mahaviracaritra.
  - (1) Tippaua. Bhand. V. No. 1124.

वर्षमानजिननाममन्त्रस्तोत्र Limdi. No. 936.

- (1) वर्षमानजिनस्तव (Be:- bhavyāmbhoja). Sobhanastuti. Mitra. VIII. p. 183.
- ं (11) वर्षमानजिनस्तव Anonymous. Hamsa. No. 387.

See also Vardhamānastava and Vardha- ( V ) वर्षमानदेशना Anonymousmānastotra.

- वर्षमानाजिनस्तोत्र by Munisundarasūri (Grain. 275). VB. 33 ( 52 ).
- (I) वर्धमानदेशना in Prākṛta (Gram. 5500) composed in Sain. 1552 by Subhavardhanagani, pupil of Sadhuvijaya of the Tapa Gaccha. This is published in the JDPS. Series, No. 43 Bhavnagar, and also by Balabhai Chaganlal, Ahmedabad. Sam. 1960. Bhand. VI. Nos. 1244; 1245; Chani. No. 490; DB. 19 (18); Hamsa. No. 39, JG. p. 187; Limdi. Nos. 1464; 1476; PAP. 59 (9; 11; 14; 21); PAPL. 60 (32), PAPS. 39 (2); 61 (16), 71 (2); Pet. I. No. 324 (ms. : dated Sam 1609); PRA. No. 399; 1, 2, 4, 5, 7; Tapa. 53; VA. 15 (14); VB. 33 (11, 13); VD. 12 (15).
  - (1) Svopajna Tikā. Bhand. VI. No. 1245; Chani No. 490; PAP. 59 (9; 11; 14; 21), PAPL, 7 (32); PAPS. 39 (2); 61 (16); 71 (2); PRA. No. 399; VA. 15 (14); VD. 12 (15).
- (II) वर्धमानदेशना in Sanskrit prose (Gram. 4300 Pe:-namah śripārśva.) by Rajakirti. pupil of Ratualabha of the Kharatara Gaccha. Published by Hiralal Hamsaraj Jamnagar, 1918. Agra. No. 973; Bengal. Nos. 2572; 6640; DB. 19 (17); Hamsa. Nos. 1139; 1266; JG. p. 188; JHB. 33; Kaira, A. 8; 146; Kath. No. 1343; Mitra. IX. p. 126; Pet. V. No. 822; Punjab. Nos. 2294; 2295; 2296; Strass. B. No. 444.
- (III) वर्षमानदेशमा in Prakrta (Be: virajinandam). This is a metrical version of the contents of the Upakadasasutra, by an unknown author. Agra. No. 976; Weber II. No. 1805 (incomplete ms.).
- (IV) वर्षमानदेशना (Gram. 3400) by Sarvavijaya. JG. p. 188; Punjab. No. 2298 ( ms dated Sam. 1715).

Agra. Nos. 974-975; 977-979; JB. 135; 139; Kaira. A. 83 (Prākrta); KB. 2 (9); 3 (14); Limdi. No. 924.

- ( I ) वर्षमानद्वार्त्रिशिका of Siddhasena Divākara. This is published by the JDPS., Bhavnagar, 1903, with Udayasāgara's commentary. See also Dvātriinsat-dvātriinsikā No. I. DA. 41 (263); DB. 22 (97; 98); Hamsa, No. 139; JG, p. 289; PAPR. 18 (11); PAZB. 21 (46); Surat. 1.
  - (1) Avacuri by Udayasagara, pupil of Vidyāsāgara of the Vidhipaksa Gaccha. DB. 22 (97; 98); Hamsa. No. 139; JG. p. 289; PAPR. 18 ( 11 ).
    - (2) Vrtti. Anon. JG. p. 289.
- Punjab. No. 2297; SA. No. 43; Surat. (II) वर्षमानद्वात्रिशिका by Dharmasagara. See Viradvātrinisikā. BK. No. 251.
  - (I) वर्षमानपुराण in 19 cantos by Sakalakīrti. (Gram. 3035). AD. No. 159; Bhand. V. No. 1125; BK. No. 172; BO. p. 31; Bult VI. No. 667; CP. p. 689; Idar. 90: 119 (ms. dated San. 1518); Idar. A. 53; 64; Kath. No. 1205; Pet. H. No. 276; IV. No. 1476; PR. No. 126; SG. No. 1989; Strass. p. 309; Tera. 1 to 5; 7 to 10.
  - (II) **asimingtion** by Kesava. Mad. 735; 796.
  - ( III ) वर्षमानपुराण by Vānīvallabha AK. No. 684.
  - (IV) वर्धमानपुराण by Ganabhadra. This is a portion of the Uttarapurana. Bhand. V. No. 1100.
  - ( V ) वर्धमानपुराण by Asaga. See Vardhamanacaritra (II).
  - वर्षमानविन्द्र by Padmanābha (Grani. 2500; foll. 88). VB. 41 (43).
  - (1) वर्धमानविधाकल्प by Sinihatilaka, pupil of Vibudhacandrasuri. It is in several chapters, the first three of which contain 89, 77 and 36 Slokas respectively (Be:vaksyāmyathamisangāt ). CP. p. 689; JG. p. 365; JHA. 73; JHB. 73 (2c.);

Pet. I. No. 323; PRA. No. 980; Surat. 1.

- (II) वर्षमानविद्याकल्प by Yasodevasuri. SA. No. 731.
- (III) वर्धमानविद्याकल्प Anonymous. DB. 24 (152); 46 (36); DC. p. 58; Hamsa. Nos. 1405; 1428; 1431; JHA. 73 (2 c.); PAPS. 74 (29); Punjab. No. 2299; SA. Nos. 731; 2067; 2808.

वर्षमानविद्यादिविचार DB. 22 ( 47 ). वर्षमानवद्विद्याका JG. p. 289.

- वर्षमानसप्तिविश्वति मवाधिकार Bengal. No. 7529.
  (I) वर्षमानस्तव usually known as Bhāvārivāraṇa-
- stotra (s. v.) from its commencing words, by Jinavallabhasuri. Pet. III. A. p. 216.
- (II) वर्षमानस्तव by Udayadharma. Hamsa. No. 223.
- वर्षमानस्त्रति by Bālacandra. Punjab. No. 2300. (1) Tikā Svopajña. Punjab. No. 2300.
- (I) वर्षमानस्तोत्र by Siddhasena. SA. No. 2002.
- (II) वर्षमानस्तोत्र by Jayacandra. Pet. V. No. 743.
- (III) वर्षमानस्तोत्र Anonymous. Bhand. VI. No
- (IV) वर्षमानस्तोत्र in different Prākṛta dialects by Somasundarasūri of the Tapā Gaccha. See Jainastotrasaniuccaya, Bombay, 1928, p. 99.
- वर्धमानस्वामिकाट्य by Asaga. Rice. p. 304. See Vardhamānacaritra (II).
- adulia also called Meghamahodaya on Astrology, omens, prognostication etc. in 13 chapters, composed after Sam. 1732, by Meghavijaya, pupil of Krpāvijaya of the Tapā Gaccha. It is in mixed Sanskrit and Prākrta. It is published by Mr. Bhagavandas Jain, Jaipore; cf. Patan Cat. I. Intro. p. 55. Bhand. V. No. 1369 (ms. dated Sam. 1758); BO. p. 31; Buh. VI. No. 668; PRA. No. 1226; SA. Nos. 844; 2039.

वर्षमहोदय by Meghavijaya; same as above. Buh. VI. No. 668. See Varsaprabodha.

वर्षामभंज्ञान SA. No. 2604.

वर्षासूत्र Bengal. No 2711.

- वसतिशयनासनाविदानकथा This contains 8 stories of Kurucandra, Padmäkara, Kanakaratha, Karirāja, Karmakaradvaya, Revati, Dhvajabhujaiga and Dhanapati. Limdi. Nos. 852; 930; 1518; Pet. V. No. 823.
- वसन्तराजीय on omens. It is a work, call Śākuna or Śakunanirṇaya of a Hindu author, Vasantaraja. See Vel. No. 392.
  - (1) Tikā by Bhānucandra, pupil of Sūracandra of the Tapa Gaccha. It was corrected by Siddhicandra. The text with this commentary is published by the Venkateśvara Press, Bombay, Sam. 1963. Jesal. No. 1087; Hamsa. No. 1199; JG. p. 356; Mitra. V. p. 263; PRA. No. 1517.
- वसन्तिकास्य in 14 cantos describing the life of the minister Vastupāla, composed in Sani. 1296 by Balacandrasūri, pupil of Haribhadrasūri of the Candra Gaccha. It is published in the Gaek. O. Series, Baroda 1917. The edition also contains Rājaśekhara's Vastupālaprabandha. Agra. No. 2944; BK. No. 280; JG. p. 332; PAZB. 8 (3); SA. No. 434.
- वस्तेवजरित्र (सपाव्छक्ष) by Bhadrabāhu. This is mentioned in Devacandra's and Māṇikya-candra's Śāntināthacaritra (see under both); cf. Pet. V. A. p. 73, also cf. Patan Cat. I. p. 204, v. II.
- contains three chapters having Grain. 11200, 6609 and about 1000 respectively. They begin namo vinayapanayasurinda, jayai navanalini kuvalaya and mayā bhaniya jai puna etc. The first of these was composed by Sanghadāsa while

the last two were composed by Dharmasenagani. It is in Prakrta prose. The earliest writer, who quotes this is Jinabhadragani (in the Visesanavati). It is published by the JAS., Bhavnagar, BK. L pt. 1, 1930; BK. I. pt. 2, 1931. An abridgement ( Vasudevahindīsāra) published in the Hemchandra Granthavali (No. 4), Patan, 1917. Hindi literally means ' wanderings ' i. e., Transmigrations and is here applied to the work which describes them. Agra. No. 1522; Bhand. IV. No. 308 (Hnd); Buh. IV. Nos. 253; 254; Chani. No. 522, DA. 31 (1 to 3), DB. 16 (1 to 3); DC. pp. 53; 56; Hamsa. Nos. 328, 329; JA, 34(1); 52(2); 67 (1); 71 (1), 77 (1); 111 (1); JB. 113; JG. p. 232, Lindi. Nos. 9 (lst); 10 (Hnd); 27 (Hnd); 726; (1st); PAPL. 10 (11); PAPR. 20 (2); PAZA. 6 (1, 2), PAZB. 16 (17, 18); 20 (21); Pet. I. A. pp. 2, 4; III. A. pp. 184; 196; 197; 200; PRA. No. 692 (dated San. 1528); SA. Nos. 266 (Hnd); 514 (1st); 535 (Hnd); Strass. p. 369; Surat. 1, 9.

वसुदेवहिण्डीगतआछापक in Präkṛta by Guṇanidhānasūri. PAPS. 68 (7).

वसन्धरोडेश Bengal. No. 4840.

वस्युतिकथा ( Gram. 300 ). JG. p. 259.

वसुभृतिवसुमित्रकथा VA. 15 ( 55 ).

यसराजकथा in Sanskrit JG. p. 259.

probably Vasantavilasa. See JG. p. 332.

(I) acquired composed in Sam. 1497 by J......44

Jinaharsagani, pupil of Jayacandra of the Tapā Gaccha (Grani. 4839). It is in 8 chapters. (Be:—puṣṇātu bhakti). Its Gujrati translation is published by the JDPS., Bhavnagar, Sam. 1974. The text is published by Hiralal Hamsaraj, Jamnagar. Baroda. No. 2918; Buh. III. No. 171 (ms. dated Sam. 1550); Chani. Nos. 47; 426; DB. 29 (12), 30 (31), Hamsa. No. 53; JG. p. 217; PAPR. 9 (5); PRA. No. 860.

- (II) বাব্যান্ত বাহি (Gram. 7000) by Vardhamāna. JG. p. 217. This seems to be a mistake.
- (III) বাংর্ঘান্তভাবিশ্ব Anonymous. PAPR-11 (10); SB. 2 (15).
- (1) यस्तुपालतेजपालचरित्र by Arisimha. DB. 30 (32); see Sukrtasankirtana.
- (II) বহর্ত্বান্তর্নরাভ্রাহির by Simhakavi. Chani. No. 479; same as above.
- (III) বান্ধবান্তবিস্থান্তবিস্থি by Kirtivijaya Upādhyāya. VB. 32 (12).
- (I) वस्तुपालतेजपालभवन्थ in Sanskrit composed by Rājašekhara, pupil of Śrītilakasūri of the Maladhari Gaccha. It is published in the Appendix to Vasantavilāsa Kāvya, Gaek. O. S. No. 7, Baroda, 1917. This is a part of the author's Caturvimśati-prabandha. DA. 51 (38); JG. p. 218; Idar. 118; Kaira. B. 65; PAP. 65 (14); VB. 33 (1).
- (II) वस्तुपालतेजपालप्रवन्ध JG. p. 218; Mitra. IX. p. 188.
- वस्तुपास्ते जपास्त्रशास्त्र in 77 Sanskrit stanzas composed by Jayasinha, pupil of Virasinhasūri. It is published in the Appendix to the Gaek. O. Series, edition of Hammiramadamardananāṭaka.
- (1) वस्तुपालपशस्ति by Balacandra Kavi. VA. 15 (50).
- (II) acquesife by Narendraprabha, pupil of Naracandra of the Maladhāri Gaccha. DA. 51 (39).

(III) बस्तुपाङमहास्ति Anonymous. DC p. 23, JG. p. 218.

वस्तुपालस्तुतिकाच्य DC. p. 23.

वस्तुविज्ञानकोश See Vastuvijnaratnakośa.

वस्तुविज्ञानरत्नकोश JG. p. 312 ; Pet. III. A. p. 267 ; VI. p. 142, No. 78 ; SG. No. 2423.

> (1) Vyākhyā. CP. p. 690; Pet III. A. p. 267.

by Amaracandrasuri. It is on the distinction between the different Padarthas, which is six-fold according to Bhadrabāhu. It was composed before Sam. 1222 which is the date of the Jesalmere (DC.) ms. DC. p. 32 (quotation); Patan. Cat. I. p. 35 (quotation).

वस्तुसार by Paramajaina Thakkura. Surat. 1 (2 copies).

वस्त्रवानकथा (Be :- dănam yaso vitanute ). Cal. X. No. 68.

वाक्यप्रकारच्याख्या JG. p. 93.

(1) वास्थ्यकाश by Dharmasuri. This is probably the same as the next one and Dharma is Udayadharma. Benyal. No. 7429; Bhand. V. No. 1370; Flo. No. 445; VB. 33 (32; 33; 35; 38; 40; 56; 82).

(1) Tikā Svopajňa. VB. 33 (32; 33; 35; 38; 40; 56; 82).

dharma, pupil of Ratnasinhasūri of the Tapā Gaccha. It consists of 129 Sūtras. It is published in the Stotraratuākara (Part 1) by Venichand Surchand, Mhesana, Sain. 1970 for the Jaina Śreyaskara Mandala. AF. No. 189; Agra. Nos. 2655-2661; AL. No. 782; AZ. 1 (28; 30); Bendall. Nos. 383; 384; Bengal. No. 7429; BO. p. 61; Buh. II. No. 415 (ms. dated Sain. 1507); IV. No. 280; VI. No. 763; Chani. No. 397; CP. p. 690; DA. 61 (69 to 78; 63 (53); Hamsa.

Nos. 190; 384; 824; 825; 1750; 1756; JG. p. 307; Kaira. B. 91; 95; Limdi. No. 1191; PAP. 9 (26), 39 (12); 79 (68); PAPR. 7 (4); PAPS. 68 (56); PRA. Nos. 709; 887; Punjab. Nos. 2311; 2312; SA. Nos. 639; 1294; Surat. 1, 9; VA. 15 (19; 25; 27; 29); VD. 13 (5; 9).

(1) Tikā by Harşakula, pupil of Somavimala. Hamsa. Nos. 1750; 1756; JG. p. 307; Limdi. No. 1320; PAP. 9(26); PAPS. 68 (56); PRA. No. 709; SA. No. 639.

(2) Tīkā composed in Sam. 1694 by Jinavijaya, pupil of Kirtivijaya. Bendall. No. 383, Buh. IV. No. 280; CP. p. 690; PRA. No. 887.

(3) Tikā by Ratnasūri. JG. p. 307.

(4) Tikā (Be: śrīmj jinendra.) Bendall. No. 384.

(5) Tīkā. Anonymous. AZ. 1 (28; 30), Chani. No. 397; JG. p. 307; Kaira. B. 91; PAPR. 7 (4).

वाक्यप्रकाशमीकिक by Dharmasuri. This is the same as above. Bengal. No. 7429.

वाक्यमञ्जरी (Be: natvā jineśvaram.). DB. 38 (70), Mitra. VIII. p. 178.

वाक्यवाद Agra. No. 2662.

वाक्यसंग्रह Bhand. VI. No. 1401.

वागर्थसंबद्ध of Kaviparamesthi. Mentioned by Jinasena in Adipurāṇa.

वागी श्वरीकल्प Punjab. No. 2313.

वागी वर्शस्तोत्र Bhand. VI. No. 1003 (52).

Kane, introduction to the Sähityadarpana (2 edition) p. CXII. It is published with Simhadevas commentary in the Kävyamälä Series, Bombay. AD. No. 146; Agra. Nos. 2840-2843; AL. Nos. 822; 823; 824; Bhand. III. No. 653; V. Nos. 1371; 1372; BO. pp. 50, 72; 85, Bik. No. 618; Bod. No. 509, CMB. 159; CP. p. 690; DA.

- 66 (44; 46 to 52), DB. 38 (36 to 38); Hamsa. Nos. 992; 1298; Hebru. 39; JG. p. 312; Idar. 98 (7c.); IO. Nos. 1153 to 1156; Jesal. Nos. 1080; 1485; KB. 3 (28); Kiel. I. No. 80; II. No. 300; KO. 96; 134; 144; Limdi. Nos. 39; 1353; PAP. 71 (17; 29; 35); PAPL. 6 (22, 23); PAPS. 48 (19 to 21); Pet. V. No. 421; V. A. pp. 26; 191; PR. No. 256; PRA. Nos. 217; 271; 986; Punjab. No. 2314; SA. No. 454; Samb. Nos. 232; 289; SG. No. 2000; Stein. p. 274; Surat. 1, 9; VA. 15 (36; 49; 52; 53); VB. 33 (84); VC. 13 (7); Weber. II. Nos. 1713 to 1720.
- (1) Tikā by Jinavardhanasūri, pupil of Jinarājasūri. Bhand. V. No. 1372; CC. l. p. 559; H. p. 132; HL. p. 119; CP. p. 690; DA. 66 (49); Jch. p. 312; Kath. Nos. 1412; 1413 (ms. dated Sam. 1654); Limdi. No. 1353; Pet. III. No. 626; VB. 33 (84); Weber. II. Nos. 1919; 1920.
- (2) Tîkā by Simhadeva (Gram. 1331). AL. No. 824; CC. I. p. 559; H. p. 132; III. p. 118; JG. p. 312; PAP. 71 (29; 35); Pet. V. A. p. 191; PRA. No. 217; SA. No. 1636.
- (3) Tikā by Rājahamsa Upādhyāya, pupil of Jinatilakasūri of the Kharatara Gaecha. Bhand. IV. No. 281 (ms. dated Sam. 1486); CC. I. p. 559; JG. p. 312.
- (4) Tikā (Gram. 1164) by Somodayagaņi, pupil of Visālarāja of the Tapā Gaccha. BO. p. 31; DB. 38 (36); PRA. No. 271; VC. 13 (7); Surat. 1.
- (5) Vṛtti (Grain. 2956) composed in Sarin. 1681 (DB. List, 1621-JG) by Jñānapramodagaṇi. AD. No. 146; BO. p. 61; DA. 66 (46); DB. 38 (33); Hamsa. No. 974; JG. p. 312; KB. 3 (76); PAP. 71 (17); SA. No. 65; Samb. No. 426.

- (6) Tikā by Kṣemahamsagaṇi. CC. II.
   p. 132; Stein. pp. 64; 274.
- (7) Tīkā (Be:- pārśvanātham jinam natvā. Gram. 1650) composed in Sam. 1692 at Ahmedabad by Samayasundara, pupil of Sakalacandra of the Kharatara Gaccha. See List of Sanskrit Manuscripts in the Private Libraries, by Dr. Bhandarkar, Bombay, 1893, p. 76. This ms. is dated Sam. 1711). The date of the composition is given as karanidhiśrngārākhyābde i. e., Sam. 1692.
- (8) Tikā by Jayavardhana. Bendall. No. 421; B(), p. 72. This is probably Jinavardhana's commentary. (No. 1 above).
- (9) Tika by Kumudacandra DA. 66 (48); JG. p. 312.
- (10) Vrtti by Vardhamānasūri. JG. p. 312 (Doubtful).
- (11) Tikā Anon. Agra. No. 2843; Jesal. Nos. 1080; 1485; PAPL 6 (22; 23); PAPS. 48 (19; 20); SA. No. 31.
- (II) वाग्सटालङ्कार by Ratnasekhara, VB. 33 (2 to 4).
- (III) वाग्यटालङ्कार by Dharmadasa. VB. 33 (34; 43; 51; 57; 68; 80; 88). Both this and the last one are probably identical with the Vagbhatalankara (I).

वारभूषण by Rāmacandra. See Brhadvāgbhūsana.

वाग्विलास JG. p. 93. This is anthor name of Prthvicandracaritra of Māṇikyacandra (Māṇikyasundara); cf. Pracina Gujarāti Gadya Sandarbha, p. 139.

वाणिज्यगाथा KB. 3 (45).

वात्सल्याङ्गजयमाञ्चा Pet. V. No. 976.

वादद्वात्रिशिका by Paramananda. Mitra. X. p. 143.

nanda in his Patraparikṣā, and other works; see JH. Vol. 14, pp. 119, 129.

बाइमजरी by Vādirāja. JG. p. 93.

of the Rāja Gaccha. No ms. of this work is available so far. But it is repeatedly mentioned by the writers of the Rāja Gaccha; cf. e. g. Pet. III. A. pp. 158; 162; Patan Cat. I. p. 245; Vel. No. 1640. Vādamahārņava is supposed to be another name of Abhayadeva's commentary on the Sanmatitarka; cf. Sanmatitarka (Ahmedabad edition with com. of 1924-1931), p. 308, f. n. 2.

वादरानाकरसूत्र This is Pramāṇanayatattvāloka with an Avacūri based on Ratnākarāvatārikā as is ascertained by me. JG. p. 79; Kiel. I. No. 81.

- (I) বাৰ্হথন্ত by Jinapatisūri. See Prabodhodayavādasthala. Bengal. No. 6827, SA. No. 494.
- of certain idols at Aśapalli was composed by Pradyumnasūri, pupil of Mahendrasūri, pupil of Vādidevasūri. DC. p. 60; cf. also DI. p. 27; for a refutation of this see Prabodhodayavadasthala.

(III) बादस्थल Anonymous. SA. Nos. 494; 913. वादस्थलसङ्ग्रह Baroda. No. 2061. वादस्थलपनिर्णय KB. 7 (12). वादिकीशिकमार्तण्ड by Prabhācandra. JG. p. 93. वादिमसगजाङ्करा BK. No. 262. वादिविचार JG. p. 163.

vijayagam, pupil of Jinaharsasuri of the Tapā Gaccha, during the reign of Sumatisādhusūri. Bhand. V. No. 1373; BK. No. 269; Hamsa. Nos. 82; 571; JG. p. 79; PAP. 79 (73); PAPR. 1 (3); PRA. No. 330.

(1) Tikā Svopajňa. Bhand. V. No. 1373; BK. No. 269; PAPR. 1 (3); PRA. No. 330.

वारविचार Bengal. No. 6824. वार्तविचार Flo. No. 627. वार्तासमुद्ध्य see Sästravārtāsamuccaya. KB. 3 (32). वार्तिकवृत्ति by Sāntisūri. PAS. Nos. 240; 264; see Jainatarkavārtika.

वार्षिककथासंबद्ध in Sanskrit. Hamsa. No. 509. वासवद्ता of Subandhu, a Non-Jaina author.

- (I) Vṛtti by Siddhicandragaṇi of the Tapā Gaccha, SeeBhānucandracaritra (ed. Singhī Jaina Granthamālā), App. p. 61. JG. p.332; Pet-IV.No.781; VA. 15 (38).
- (I) বাদ্রপুত্যবাহি (Grain. 5494) composed in Sain. 1299, by Vardhamana, pupil of Vijayasimhasuri. This is edited by Ballini and published in the JDPS., Series, No. 18, Bhavnagar, Sam. 1966. It is also phblished by Hiralal Hamsaraj, Jamnagar 1928-30. Bhand. V. No. 1313; VI. No. 1336; BK. No. 1809; BO. p. 31; Bt. No. 247; Chani. No. 45; DA. 42 (4;5;6;); DB. 25 (14;15); DC. p. 24; Flo. No. 731; Jesal. No. 562; Hamsa. No. 121; JG. p. 240, KB. 1 (58); KN. 27; Kundi. No. 370; PAP. 14(7); 65(8); PAPL 1 (5); Pet. IL No. 298; IV. No. 1327 (ms. dated Sain. 1487); Punjab. Nos. 2317 to 2321; VB. 32 (1;7;8,); Vel. No. 1772.
- (II) वास्युज्यवरित्र in Prākṛta (Gram 8000. Be: suhasiddhivahuvasikaraṇa) by Candraprabha, who mentiens Haribhadra, Pādalipta and his Tarangavatī and Jīvadeva. Bt. No. 248; JG. p. 240; Patan Cat. I. p. 140-142 (quotations).
- (III) angustates Anonymous. Agra. No. 1523; Hamsa. No. 1375; JB. 112; JG. p. 240; PAS. No. 6; SB. 2 (3, 4).
- karana or Mukhavastrikā composed by Gunaratnasūri, pupil of Devasundarasūri of the Tapā Gaccha. BK. No. 1335; Buh. VIII. No. 394; JG. p. 163; Pet III. No. 627; PRA. No. 983; Surat. 1.

बास्त्रसमुख्य by Govardhana. Limdi. No. 23.

Feru, son of Śricandra of the Ghāngha family. It is published by Bhagvandas Jaini, Jaipore. BK. No. 68; DB. 22 (43); Hamsa. Nos. 247; 1041; PRA. No. 1083; SA. Nos. 451; 1843; cf. Patan Cat. I. Intro. p. 61.

रिशक्तिकाजिका by Siddhasena Divākara. Chani. No. 156; DB. 22 (84).

विंशातिपवृत्राविषि Bengal. No. 7025.

विशातिमकाश See Vitarāgastotra.

Tankaron In Prākrta by Nemicandra Saiddhātika. AK. Nos. 715; 717; Hum. 60; 93; 180; 212; Idar. 37 (2 c.); KO. 6; 9; Padma. 24; 58; 115; 119.

(1) Tikā by Padmaprabhu. KO. 6. See next.

Fasiliana Padmaprabha Traividyacakravartin in Prākrta. AK. No. 716; Mud. 56; Mysore. II. p. 284. Is this not the same as the commentary on Vinisati-prarūpaņā?

বিহানিফ-মবিথি is a brief commentary on a small Kāvya (Be:-bhūviśva) by Meghavijaya, pupil of Kṛpāvijaya of the Tapā Gaccha. See Devānanda Kāvya, Intro. p. 9, ed. Singhi Jaina Series, 1937.

विशातिविहरमाणपूजा CP. p. 692.

विंदातिविद्यमाणिजनस्तवन by Kirtivimala Bengal. No. 7233 (anon.); Surat. 1, 9.

These twenty Virisikās on different topics are edited by Prof. Abhyankar, Ahmedabad, 1932. BK. Nos. 305; 1939; Buh. IV. No. 219; DB. 17 (19); Hamsa. No. 557; PRA. Nos. 420; 877; Surat. 1 (894), 7; VD. 13 (1).

(1) Vyākhyā by Yasovijaya, pupil of Nayavijaya, of the Tapā Gaccha. BK. No. 1929 (only on Yogavimsikā).

Vimiatisthāpakavicārāmṛtasamgraha (1).

विश्वातस्थानकजैनी Bengal. Nos. 7438; 7663. (1) Tika. Bengal. No. 7663.

विशातिस्थानकतपञ्चलक in Prākṛta by a pupil of Municandra. Hamsa. No. 355.

(I) विंशतिस्थानकतपोविधि Bengal. No. 7358; DA. 39 (73); DB. 22 (22).

(II) विशातस्थानकतपोविधि composed in Sam. 1766, by Jñānavimalasūri. PAZB. 20 (14); Surat. 1.

विशातिस्थानकनमस्कार in Sanskrit. Punjab. No. 2389.

विशातिस्थानकपूजा KN. 41; SA. Nos. 2862, 2869.

(I) विश्वातस्थानकविचारामृतसङ्ग्रह (Gram.) 2800) composed in Sam. 1502 by Jinaharsa, pupil of Jayacandrasuri of the Tapa Gaccha. This is published in the DLP. Series, No. 60, Bombay 1922. Baroda. No. 708; Bhand. V. No. 1226; Bik. No. 1540; Buh. II. No. 234; VI. No. 766; DA. 48 (1; 2); DB. 19 (14; 15; 16), Hamsa. Nos. 449; 620; 1668; 1802; JG. p. 233; JHB. 33; KB. 2 (9); 3 (55); Mitra. VIII. p. 107; PAP. 72 (20); PAPS. 34 (11); Pet. III. No. 631; IV. No. 1328 = IV. A. p. 112 (quotation); Punjab. No. 2388; SA. No. 112; Strass. B. Nos. 382; 427a; 449; VB. 33 (14); Surat. 1, 5.

(II) विशातस्थानकाविचारामृतसङ्ग्रह by Jayacandra, probabably the same as above. Buh. II. No. 234; VB. 33 (14).

विंशातिस्थानकस्तव Bengal. No. 7388.

विंजतिस्थानकाधिकार Bengal. No. 6628; Punjab. No. 2391.

विश्विकाविवरण by Anandasāgara. SA. Nos. 425; see Prastāvanāvimsikā.

विक्रतिनिर्विक्रत्यादिविचार (Grain. 614).

(I) and (Grain. 5300) by Devamurti, pupil of Devacandra of the Käsadraha Gaccha, composed before Sain. 1492. This is also known as the Siinhäsanadvätrimäikä. Chani. No. 533 1 Hamsa.

- Nos. 1446; JG. p. 232; Limdi. No. 587 (ms. dated Sam. 1495); PAPL. 7 (3), PAZB. 23 (22, ms. dated Sam. 1514); PRA. No. 678 (ms. dated Sam. 1496), Vel. No. 1773 (ms. dated Sam. 1492).
- (II) বিভ্রমখারে by Pandit Somasūri (Grain. 6000); VC. 13 (6).
- (III) विकासवारित्र by Rājameru, pupil of Sādhuratna. It is in Sanskrit prose. DA. 49 (58, ms. dated Sani. 1589); Punjab. No. 2327.
- (1V) বিক্রমন্থনিক by Rămacandra. See Pañcadaṇḍátapatrachatraprabahdha. Bengal. No. 6860; JG p. 232; Punjab. No. 2325.
- (V) विकमचारित्र of Siddhasena Divākara. CC. 1. p. 717.
- विकास agra. No. 1812; Hamsa. No. 1566; JG. p. 260.
- विकामपञ्चवण्डचरित्र by Rāmacandra. See Pañcadaṇḍātapatrachatraprabandha. DA. 49 (59).
- विक्रमपञ्चरण्डमबन्ध by Pürnacandra. JG. p. 260. see Pañcadandachatraprabandha.
- विकासभावन्य Buh. III. No. 172; JG. p. 218; Surat 1, 3, 7.
- विकासभवन्थकथा by Srutasāgara. List. (Savai Jaipore). विकास वेन परित in Prākṛṭa by a pupil of Padmacandra. Patan Cat. I. p. 173. (be:tisalākucchisarovara).
- विकमादित्यकथा Anon. Agra. Nos. 1524; 1525; 1572; KB. 1 (12); Limdi. No. 727; Surat. 3.
- (I) asantrautītā by Rāmacandra. See Pancadaṇḍātapatrachatraprabandha. Bengal.No. 6860; Bhand. V. No. 1316; Buh. IV. No. 256; JG. p. 218.
- (II) विकासिक्यचित्र composed in Sam. 1490 by Subhasila, pupil of Munisundarasūri, of the Tapā Gaccha. Baroda. No. 12407, Buh. VI. No. 765; Chani. No. 516, DA. 49 (55; 56; 57); 75 (40); DB.

- 30 (11; 12); JHA. 52; PAPS. 61 (18); PRA. No. 404; VD. 12 (16).
- विक्रमादित्यधर्मलाभादिपवन्ध by Merutungasuri. Hamsa. No. 426.
- विकमादित्यपञ्चक्णक्रमम्बन्ध (Gram. 400) by Purnacandrasuri. See Pancadan dachatraprabandha.
- विकमादित्यभवन्ध by Vidyapati. JG. p. 218.
- विक्रमार्कविजय by Kavi Guṇārṇava (Grani. 5500). AK. No. 707.
- son of Govinda Bhatta. Published in the MDG. Series, No. 3, Bombay Sam. 1972. Another name of the drama is Sulocana Nataka. CMB. 77; KO. 138; Rice. p. 304; Mysore. II. p. 152; SRA. 35; 380.

विध्नापद्वारस्तोत्र Idar. 83.

- (1) Tikā by Keśavasena. Idar. 83.
- Santyacarya on the Vartika on Nyayavatara of Siddhasena; cf. Patan Cat. I. p. 87.

विचारकुलक JG. p. 203.

- विचारगाथा in 24 stanzas in the Apabhramsa language by Jinaprabhasuri. Bengal. No. 7622; Patan Cat. I. p. 191 (quotations.).
- विचारद्वाञ्चिशिका Bengal. No. 7223.
- rși. It is published with the commentary, in the Prakarana Puspamālā, Vol. I, which itself is No. 24 of the Anandji Purusottama Granthamālā, and is also published by the JDPS., (Series No. 11), Bhavnagar, Sam. 1969. Bhand. V. No. 1244; DA. 60 (23 to 27), 76 (61); DB. 35 (102; 103; 104); JG. p. 142; JHA. 47; JHB. 58; SA. No. 414; Vel. No. 1655.
  - (1) Tikā Svopajňa. Bhand. V. No. 1244; Buh. V. No. 44; DA. 76 (61); DB. 35 (102, 103; 104); SA. No. 414; Vel. No. 1655.

- विचारपत्र (foll. 119). VB. 33 (5); Surat. 1, 9. विचारपद् Surat. 1 (foll. 40).
- विचारमकरण in Sam. 1573 by Mahesvara. See Vicārarasāyana.
- विचारिक्य by Yasovijayagaṇi, pupil of Nayavijaya of the Tāpā Gaccha. Hamsa. No. 464; VB. 33 (88).
- (I) विचारमञ्जरी composed in Sam. 1613 by Nagarsigani of the Tapa Gaccha. BK. No. 116; Hamsa. No. 464; JG. p. 135; PRA. No. 1062; VB. 33 (66).
- (II) विचारमञ्जरी Anonymous. Probably the same as above (foll. 11); KB. 9 (6); Surat.1.
- विचारमुखप्रकरण by Amaracandra. See Vastuvibhaktivicāra.
- Jayasoma Upādhyāya of the Kharatara Gaccha during the reign of Jinacandrasūri. It was put together in a bookform and committed to writing by Guṇavinaya in Sam. 1657. JG. p. 130; Pet. III. A. p. 302 (quotation).

विचारत्नसागर DA. 21 ( 6, 7 ).

- विचाररत्नसार Agra. No. 852; DA. 76 (10); DB. 21 (8); JG. p. 130; KB. 1 (62).
- (1) anternate composed in Sam. 1690, by Kirtivijaya, pupil of Hiravijayasūri of the Tapā Gaccha. It is published in the DLP. Series, No. 72, Bombay, 1927. Bhand. VI. Nos. 1247, 1248; BK. No. 243; Chani. No. 538; DB. 21 (6;7); Hamsa. No. 1363; JG. p. 130; PAP. 9. (16), PAPR. 4 (7); PAPS. 47 (17); Punjab. No. 2333; SA. No. 321; SB. 2 (73); VB. 33 (16).
  - (1) Țikā Svopajna (Gram. 7155). PAPR. 4 (7).
- (II) anternat (167) of Devendra. Hamsa. No. 1437; SA. No. 821.
- Sam. 1573, by Mahesvarasuri of the Srīpalla Gaccha, BK. No. 1076, DA.

- 60 (8); DB. 32 (55); Flo. Nos. 628; 629; JG. p. 135; Pet. III. A. p. 240; Tapa. 207.
  - (1) Avacuri. JG. p. 135.
- contains 99 Prākrta Gāthās and was composed in Sam. 1652, by Vinayakuśala, pnpil of Vijayasenasūri of the Tapā Gaccha. It is based on the Jivābhigamasūtra and is published by the Jain Atmānanda Sabhā, Bhavnagar, 1922 (Series No. 73). BK. No. 268; Chani. No. 350; DB. 33 (33); JG. p. 135; PAPS. 80 (56), Pet. III. A. p. 240; PRA. No. 737; SA. No. 447; VD. 11 (8).
  - (1) Tikā Svopajna (Gram. 1000) corrected by Lābhavijayagani. BK. No. 268; DB. 33 (33); PRA. No. 737; SA. No. 447; VD. 11 (8).
- (I) विचारशतक In 116 stanzas composed by Rämacandra, pupil of Hemcandra. Weber. II. No. 1972.
  - (1) Tīkā called Anvaya, by Viśālarāja. Weber. II. No. 1972.
- (II) विचारशतक composed in Sain. 1674, by Samayasundara of the Kharatara Gaccha. Bhand. V. No. 1223; BK. No. 1791; BO. p. 31; DA. 76(6); Hamsa. No. 464; JG. p. 130; KB. 3 (57); 5 (18); PRA. No. 270.
- (III) विचारशतक Anonymous. Agra. No. 1854; Hamsa. No. 529 (This is Laghu Vicaraśataka, Gram. 700); Surat. 1.
- Chani. No. 280; Hamsa. Nos. 587; 748; 1284.
- fauraion by Merutunga. It is written in Sanakrit prose and purports to be a commentary on a few Präkrta Gäthäs beginning with jam rayanim. It is otherwise called Sthavirāvalī and contains a list of some

old Jain kings with their traditional It is published in the Jain Sahitya Samshodhak, May 1925; also cf. JBBRAS., IX. p. 147 for a summary of the same. Buh. II. No. 378; DA. 37 (71), JG. p. 162; Vel. No. 1656.

विचारषदिविशका composed in Sain. 1579, by Gajasāra, pupil of Dhavalacandra of the Kharatara Gaccha. It consists of 40 Gāthās and is otherwise called Dandakacaturvimsati. It is published with the commentary of Rupacandra, by Venicand Surchand, Mhesana, 1916 and also by the JAS., Bhavnagar, Sam. 1972. Text alone is published by Bhimsi Manek, Bombay 1903, in his Laghuprakaranasangraha. Text with Svopajnatika, published by the JDPS., Bhavacagar, Sain 1964. Agra. Nos. 1941-1952; AM. 231; 244; Bengal. Nos. 2523: 6640; 7281, 7647; 7667; Bhand. VI. Nos. 1249; 1250; BO. p. 61; Cal. X. Nos. 106; 122; DA. 58 (84to 94, 118 to 123); 76 (46, 47), DB. 34 (45 to 53); Flo. Nos. 630; 631; Hamsa. Nos. 88; 270; 346; 921; 1094; 1324; Jesal. No. 274; JG. p. 124; JHA. Nos. 47; 69 (8 c.), JHB. 28 (13 c.), Kath. Nos. 1414; 1415; Limdi. Nos. 535; 633; 1067; 1086; 1248; 1298; 1388; 1459; 1493; 1511; 1666; 1667; 1745; Mitra. IX. p. 18; PAPS. 81 (104); PAZB. 6 (35); Pet. III. A. p. 212; IV. No. 1273; V. Nos. 709; 827, 828; PRA. No. 317; Punjab Nos. 2334 to 2338; SA. Nos. 404; 1838; Samb. No. 304; VA. 8 (8): Vel. Nos. 1622; 1657.

> (1) Tikā Svopajňa composed in Sam. 1579 at Patan. Bhand. V. No. 1224; Hamsa. No. 270; JHA. 47, JHB. 28 (2 c.); Limdi. No. 1086, Mitra.

- IX. p. 18; PAPS. 81 (104); PAZB. 6 (35); Pet. IV. No. 1273; V. Nos. 827, 828; Vel. No. 1622.
- (2) Tikā by Isvarācārya. Kath. No. 1415 (ms. dated Sam. 1654).
- (3) Tika composed in Sam. 1675 by Rupacandra, pupil of Bhanucandra of the Tapă Gaccha. AM. 281; DA. 58 (84; 86; 87), 76 (46); DB. 34 (45 to 48); Hamsa. No. 1324; JG. p. 124; PRA. No. 317; SA. No. 404.
- (4) Cūrņi Anonymous. Bhand. V. No. 1224, Bengal. Nos. 2523, 2606; 7281; 7647.

विचारषट्पञ्चाशिका composed in Sam. 1682 by Bālacandra. Punjab. No. 2339.

- (1) विचारसंग्रह (Gram. 2200) composed! in Sain. 1443 by Kulamandanasuri, pupil of Devasundarasuri of the Tapā Gaccha. It is also called Vicārāmrtasangraha or Siddhāntālāpakoddhāra. Bhand. V. No. 1225; VI. Nos. 1080 (ms. dated Sani. 1506); 1251 (ms. dated Sam. 1463); DA. 36 (52), 37 (1; 2; 64: 65); DB. 20 (23; 24); 21 (10; 11); Hamsa. Nos. 520; 900; Kath. No. 1417, KB. 1 (28), PAPR. 1 (13), PAPS. 48 (64, 87); PAZA. 9 (31; ms. dated Sam. 1463), PAZB. 3 (11), Pet. III. No. 628 (ms. dated Sain. 1443), PRA. No. 295, Punjab. No. 2340 (ms. dated Sain, 1519); SA. Nos. 112; 326; VA. 15 (15); VB. 33 (23); VD. 13 (38); Weber. II. No. 1960.
- (II) विचारसंबद्ध (Gram. 22000) by Somaprabhasüri. VD. 13 (11).
- (III) विकारसंग्रह by Samayamanikyagani. BK. No. 1335.
- BO. p. 61, DA. 58 (88 to 94); (IV) autrice Anonymous DB. 21 (9; 15, 16, 17; 22; 23; 25), JHB. 55 (foll. 52) SA. No. 2686.

## विकारसंबद्धणी Surat. I. See Vicārasāra (IV).

- (I) Carrier by Mahendrasinhasuri, of the Ancala Gaccha. It is published with Vinayakusala's commentary by the JAS. (Series No. 18), Bhavnagar, Sam. 1969. AM. 62, 409; Bhand. VI. No. 1246; BK. No. 1318; Buh. VIII. No. 395; DA. 59 (55; 56; 57); DB. 34 (92; 93); Hamsa. Nos. 93, 424; JG. p. 144; JHB. 48; Kaira. B. 145; Kiel. II. No. 398; Limdi. Nos. 1008; 1247; PAPL. 8 (75); Pet. V. No. 830; Punjab. Nos. 2342; 2343; 2344; SA. Nos. 394; 555; VB. 33 (47; 50; 83); VC. 13 (10; 15).
  - (1) Vrtti by Vinayakuśala (in Sam. 1615 acc. to Kaira note). DB. 34 (90; 91); Hamsa. No. 424; JG. p. 144; Kaira. B. 145; Kiel. II. No. 398 (ms. dated Sam. 1683); SA. Nos. 394; 555; VC. 13 (15);
  - (2) Avacūri by Mahendraprabhasūri. BK. No. 1318.
  - (3) Avacūri by Dharmanaudaus Upādhyāya. AM. 62; Buh. III. No. 126; PAPL. 8 (75, ms. dated Sani. 1607).
  - (4) Tikā Anonymous. AM, 409; JG. p. 144; Punjab. No. 2344; SA. No. 2663; VC. 13 (10).
- (II) **विचारसप्तितका** by Samayasundara Upādhyāya, in Sanskrit, Punjab, No. 2341.
- (I) fautait (Grain 1500) in Prākṛta composed by Devacandra, pupil of Dīpacandra of the Kharatara Gaccha in Sain 1796. DB. 32 (49 to 52), JG. p. 136; PRA. No. 340; Punjab. No. 2347; Surat. 1 (2675).
  - (1) Tikā Svopajňa. DB. 32 (49; 50);JG. p. 136; Punjab. No. 2347.
- (II) विचारसार composed in Sam. 1776, by Mulacandragani. BK. No. 478.
- (III) factoric by Vijayahamsasūri. CP. p. 691.

- (IV.) विचारसार in 85 Găthās composed by Hemacandrasūri in Sam. 1267. VB- 33 (36); Vel. No. 1818. It is also called Vicārasārasangrahanī.
- (V) **विचारसार** composed în Sam. 1257, by Rakṣā-nandaguru. DB. 32 (53; 54).
- (VI) विचारसार by Jinavallabhasuri. See Agamikavastuvicārasāra.
- (VII) विचारसार in 900 Gāthās by Pradyumnasūri, pupil of Devaprabha, pupil of Dharmaghosa. It is published in the Āgamodaya Samiti Series, No. 35, Surat, 1923. (Be:-paṇayajanapūriyāso). Bt. No. 89; DA. 37 (58); JG, p. 128; Pet III. A. p. 270; SA. Nos. 324; 546; Surat 1, 3, 5.
- (VIII) विचारसार Anonymous. Bengal. No. 7362; Buh. II. No. 232; DA. 37 (3; 4; 5); Hamsa. Nos. 204; 893; Kath. No. 1262; Punjab. Nos. 2348; 2349; VA. 15 (23); VB. 33 (19).
  - (1) Tikā by Jinamāṇikyasūri (Grani, 1695). VA. 15 (23).

विचारसाररत्नमाला Kaira. A. 17.

विचारसारसंग्रह JG. p. 130.

विचारसारसङ्ग्रहणी See Vicārasāra (IV) by Hemacandra. VB. 33 (36).

विचारसारस्तवन in Prākṛta by Māṇikyasumlara. JG. p. 289 ; PAPL. 8 (57).

विचारसारोद्धार Agra. No. 853; JHB. 55 (foll. 125); 58; SA. No. 247 (foll. 149).

विचारस्तवन by Vijayatilaka Upādhyāya. Kath. No. 1416.

- (1) विकारामृतसंप्रह by Kulamaṇdana. See Vicārasaṅgraha (1).
- (II) विचारामृतसंग्रह by Jinaharşa. Sec Viinsatisthānakavicārāmṛtsaingraha.
- (III) विचारामृतसंबद्ध Anonymous. Punjab. No. 2350.
- विजयक्रमारचरित्र in Prākṛta. Anonymous. Punjab. No. 2353.

- विजयजन्द्रकेवलिकथा by Candraprabha. JG. p. 260. See Vijayacandracaritra (I).
- (I) विजयचन्द्रकेवलिचारित्र by Viradeva. JG. p. 232. See Vijayacandracritra (II).
- (II) विजयचन्द्रकेवालिचरित्र by Amrasūri. JG. p. 232. See Vijayacandracaritra (II).
- (III) বিসম্বন্দ্রনারতিবাহিশ in Prākṛta (Grain. 3900) composed in Sain. 1299; DA. . 49 (23, ms. dated Sain. 1642).
- (IV) विजयजन्द्रकेवलिच।रेत्र by Jayasūri. VB. 32 (10).
- ( V ) विजयचन्द्रकेवलिचरित्र by Hemaratnasūri. VB. 33 ( 30 ).
- (VI) विजयचन्द्रकेविकचरित्र by Candraprabha. See below.
- (I) विजयसन्द्रचरित्र (Grain. 1311) also called Haricandacaritra composed in Sain. 1127 by Candraprabha Mahattara, pupil of Abhayadevasuri of the Kharatara Gaccha ( Amrtadevasuri of the Nirvrtivamsa according to the editor). It was composed at the request of Viradevagani, and is in two recensions: the shorter one containing Gram. 1300. and the longer one containing about 4000 (1163 Gāthā). Both are in Prakrta. The work contains 8 stories to illustrate the 8 modes of Jina's worship. It (the longer one) is published in the JDPS. Series, No. 16, Bhavnagar, 1906. Its Gujrati translation is also published in the same Series, Bhavnagar, Sam. 1962. Baroda. No. 697; Bhand. V. No. 1317; BK. No. 208; Bt. No. 336; Buh. III. No. 179; VIL. No. 47; Chani. No. 433; DA. 49 (23 to 32 all long.); DB. 29 (11 and 12 are long; 13 and 14 are short); Hamsa. Nos. 49; 382; 843; 944; 1390; JG. p. 260; Limdi. No. 1234; PAP. 35 (48 short); 47 (12 long); 73 (18 long); PAPS. 34 (4); Patan Cat. I.

- pp. 18; 34; 413; Pet. VI. No. 623; = VI. A. p. 48 (quotation); PRA. Nos. 924; 1102; SA. Nos. 415; 531; Surat. 1, 5.
- (II) assures (Grain. 1311) composed by Viradeva, pupil of Amaradeva, in Sain. 1187. This is probably the same as above. PAP. 30 (15).
- (III) विजयचन्द्रचरित्र Anonymous.

Agra. No. 1526; Bhand. V. No. 1318; VI. No. 1337; Flo. No. 777; JB. 112; KN. 48; Patan Cat. I. p. 153; VB. 33 (12; 24; 30).

विजयदानसूरिस्वाध्याय in Prākṛta by Sakalacandra Upādhyāya. PAP. 79 (51); Surat. 1.

Tapă Gaccha, written by Śrīvallabha Upādhyāya, pupil of Jñānavimala of the Kharatara Gaccha. It contains 19 cantos and is published by the Jain Sāhitya Samsodhak Samiti, Ahmedabad, 1928. Buh. III. No. 156; Chani. No. 819 (ms. dated Spin. 1709); Hamsa. No. 1078; JG. p. 333; JHA. 57; PAP. 30 (21); 61 (43); 62 (19, 21 22, 23).

(1) Vivarana by Meghavijaya, pupil of Kṛpāvijaya of the Tapa Gaccha. Intro. p. 8 of Devānandakāvya, ed. in Singhi Jain Series 1937 A.D.

विजयपताकाकस्य PAZB. 17 (14).

विजयपताकायन्त्र See Vijayayantravidhi.

- (1) विजयप्रशस्तिकाच्य by Jinadevasūri (Grani. 10000). VB. 31 (30).
- (II) विजयप्रशस्तिकास्य by Caritravijaya (Grain. 10000). VB. 32 (13).
- (III) विजयभ्रज्ञास्तकाच्य composed in Sain. 1681 by Hemavijaya. pupil of Kamalavijaya-gaņi of the Tapā Gaccha. It is in 21 cantos, the last 5 of which were added by the commentator Gunavijaya. It gives information about Hīravijaya, Vijaya-

sena and Vijayadeva Sūris of the Tapā Gaccha. Both the text and commentary are published in the YJG. Series, No. 23, Bhavnagar, Vir Sam. 2437. Agra. Nos. 2945; 2946; Baroda. No. 2924; Buh. VI. No. 767; Chani. No. 170; Hamsa. No. 1480; JG. p. 333; PAP. 11 (9, ms. dated Sam. 1694); SA. No. 449; VA. 15 (13).

- (1) Tikā (Gram. 10000) composed by Gunavijaya, pupil of Kanakavijaya. Agra. No. 2946; Baroda. No. 2924; Buh. VI. No. 767; Chani. No. 170; Hamsa. No. 1480; JG. p. 333; PAP. 11 (9); 62 (20); SA. No. 449; VA. 15 (13).
- (IV) विजयप्रशस्तिकास्य by Vallabhadeva. See Vijayadevamahatmya.
- (V) **विजयप्रशास्तिकाव्य** by Guṇavijaya. See above No. III (Com.). Buh. VI. No. 767; SA. No. 449.
- (VI) विजयप्रशस्तिकाव्य by Vijayasenasūri. VA. 15 (13). Nos. I, II, III, V and VI appear to be identical.

विजययन्त्रविधि JG. p. 365; Pet. 1. No. 327.

विजयस्मसूरिगुणवर्णन BO. p. 61.

विजयरत्नसृरिविद्यप्ति composed in Sain. 1753 by Tattvavijaya. Limdi. No. 1252.

विजयहीरस्र (कथा DB. 31 (85).

विजयानन्दाभ्युद्यकास्य Published. But I have not seen it.

विज्ञाहरू JG. p. 341. See Padyalaya.

(1) Vrtti by Ratnadeva. JG. p. 341.

विज्ञातिश्रिकेणी (Grain. 1012) composed in Sain. 1484, by Bhoja Kavi also called Bhoja-săgara. It is published by the JAS., Bhavnagar, in their Kantivijayagrutha-mālā No. 1, 1916. Baroda. No. 2923, Chani. No. 234; JG. p. 289; PAZB. 1 (8); SA. No. 838.

विस्तिपत्री in Sanskrit (Gran. 142) by Meruvijaya. JG. p. 343; PAPR. 16 (27). विशामचन्त्रिका KB. 1 (62).

विज्ञानार्णव JG. p. 362.

विज्ञानार्णवोपानेषद् DB. 23 ( 30 ).

Bhand. III. Nos. 454, 634; Bik. No. 619; Bod. No. 1163; CC. I. p. 573; CP. p. 691; IO. Nos. 1243 to 1247; PAP. 21 (30); Pet. IV. No. 784; Rice. p. 304; SA. No. 72; Surat. 1, 3; Vel. Nos. 156; 157; Vis. No. 218; Weber. II. Nos. 1727; 1728.

- (1) Tikā by Jinaprabhasūri. CC. I. p. 573; Weber. IL No. 1728.
- (2) Tikā by Bhimavijaya. SA. No. 72; Surat. 3.
- (3) Tīkā by Śivacandra. Bhand. VI. Nos. 466; 467; CP, p. 691; PAP. 21 (30).
- (4) Tikā (Be: smṛtva jinendramapi.) Vel. No. 156.
- (5) Tikā Anonymous, Limdi, Nos. 1192; 1336.

विद्याकल्पसंग्रह See Surividyākalpa.

विद्यातस्य See Bhavyajanabhayāpahara. Hamsa. No. 1586.

विद्यान-दमहोत्र्य of Vidyānanda. Alluded to by Vidyānanda himself in the Astasāhasrī, cf. Anekānta, l. p. 257.

- (I) विद्यानुवाद of Mallisena. CMB, 159; Padma. 48; SRA, 197; SRB, 124.
- (II) विद्यानुवाद by Indranandiguru. Padms. 36. विद्यानुवादाद्व (Gram. 1050) by Hastimalla. Mud.

विधानुवादाङ्ग (Gram. 1050) by Hastimalla. Mud. 746.

Consists of 24 chapters and 5000 Mantras. See Anekānta, I. p. 429. CP. p. 691, Kath. No. 1206; Ko. 67; Pet. VI. p. 144, No. 99; Rice. p. 316; SG. No. 13; SRB. 50; Tera. 8.

विद्यापतिश्रेष्टिकथा Limdi. No. 530.

विद्यापरिपाटी in Prākṛta (Be:-savve bhananti loya). See Patan. Cat. I. p. 393. विद्यास्थ्य of Jayavallabha. See Padyālaya. JG. p. 341.

(1) Vrtti by Dharmacandra. JG. p. 341.

विद्यायिनोद of Pujyapāda in Sanskrit. SG. No. 2102.

विद्याविनोद्वेद्यशास by Akalanka. AD. No. 114.

विद्याविद्धासकथा in Sanskrit. Limdi. No. 726 (ms. dated Sani. 1488).

विद्याविस्त्रासचित्रिक by Devadattagani. Chani. Nos. 567; 737.

विद्याविसासनुपक्षथा in Sanskrit prose, by Malayahamsa. DA. 50 (87 to 89).

विद्याविश्वासम्पद्मथानक Anonymous. Agra. No. 1571; DA. 50 (90; 91); DB. 31 (112; 113); JHB. 32; Kiel. III. No. 172 (ms. dated Sari. 1541); Punjab. No. 2360; Surat. 3, 6.

विद्याविकाससौभाग्यसुन्दरकथानक Bhand. V. No. 1319.

विद्यासागरश्रेष्टिकथा in 50 Sanskrit Slokas, by Guṇākarasūri of the Caitra Gaccha. Pet. I. No. 328; PRA. No. 982.

विद्याहरूपकीर्णक See Padyalaya. KB. 1 (57).

विचाहळवृत्ति See Padyālaya. KB. 3 (66); VA 15 (39).

विषुधरमुनिचरित्र by Sakalakirti. Idar. A. 65.

विद्युन्मालिपूजा Bhand. VI. No. 1003.

विद्यमचरित्र by Rāmacandrasūri. Limdi. No. 65.

विद्विचिन्तामणि Based on Sārasvata Vyākaraņa, composed by Vinayasāgara, pupil of Kalyāṇasāgara. DA. 63 (41). See Vṛddhacintāmaṇi.

विद्वच्छतक by Tejasimha. Buh. II. No. 312; JG. p. 210; PRA. No. 833.

विद्वजनाळाप JG. p 343.

विद्वद्गोष्टी JG. p. 343; Lindi. No. 1307.

विद्वन्यनोहरकाट्य in Sanskrit by Taranatha. Hebru.

বিশবাস্থ্যক in 10 Gāthās. JG. p. 203; Limdi. No. 930.

विधिकन्द्रक्षीप्रकरण Agra. No. 1266; KB. 3 (78, foll. 148); Punjab. No. 2362.

(1) Vṛtti. Agra. No. 1266. विधिपक्षप्रतिकमणसामाचारी Limdi. No. 1428.

विभिपक्षसुमावकसामाचारी DB. 22 (55).

(I) বিভিন্নকাহা by Kṣamākalyāṇa. Hamsa. No. 1392; See Śrāvakavidhiprakāśa.

(II) विधिमकाश Kath. No. 1298; KB. 5 (32); KN. 27, Punjab. No. 2363.

विधिमपा See Vidhimārgaprapā.

विधिमपाक by Udayākaragaņi. Bhand. VI. No. 1252, JG. p. 151.

विधिश्रबोधवादस्थल by Jinapati. BK. No. 1801, See Prahodhodayavādasthala.

विधिमार्गप्रपा (सामाचारी) (Grain. 3575) in Prākṛta composed in Sam. 1363, by Jinaprabhasūrī, pupil of Jinasimhasūri of the Kharatara Gaccha. It is edited by Muni Jinavijaya and published in the Jinadattasuri Bhandaru Series, Surat,, 1941. Baroda. No. 2101; BK. No. 247; BO. p. 31; Buh. IV. No. 184; DB. 19 (10); Hamsa. No. 1250; Jesal. No. 581; JG. p. 151; JHA. 44; JHB. 50; KB. 1 (66); 5 (8); Kundi Nos. 7; 67; 221; Mitra. VIII. p. 85; PAP. 25 (20); PAPS. 52 (3); PAZB. 10 (8), Pet. IV. No. 1333 = IV. A. p. 114 (quotation); Punjab. Nos. 2364; 2365; SA. Nos. 560; 690; Samb. No. 414; SB. 2 (64); Surat. 1, 2; Weber. II. Nos. 1944, 1945.

विधिवाद by Yasovijaya. JG. p. 107.

বিাঘবিদান KB. 5 ( 10; 24).

Saptavyasanakathā, as given at Punjab. No. 2761.

বিখিহারত by Pārśvacandra. Hamsa. Nos. 1469; 1698.

(1) Țikā. Hamsa. No. 1469.

विषयंग्रह Bengal. No. 6763.

विनयद्वाभिशिका by Paramananda. Mitra. X. p. 95. (I) विनयंभरचरित्र in Prakṛta. JG. p. 233.

(II) विनयंघरचरित्र in Sanskrit prose, by Śīladeva. Punjab. No. 2366.

to JG. p. 163, this is a criticism (Grain. 122) of Vinayavijaya's doctrines, composed by Padmasāgara, pupil of Dharmasāgara. Chani. No. 359; JG. p, 163; PAPR. 15 (21); SA. No. 409.

विनयसप्ततिका JG. p. 144.

विनयाध्वयन in 48 Gāthās. Flo. No. 633.

विनेयहितशतक JG. p. 210.

(1) Vrtti. JG. p. 210.

विनोदक्या by Rājasekhara. Bhand. V. No. 1320. See Antarakathāsangraha.

विनोद्दस्थासङ्ग्रह See Antarakathasangraha.

Hamsa. No. 1273; Kaira. A. 66 (ms. dated Sain. 1540).

विपरीतप्रहरणा by Dharmasagara. KB. 3 ( 57 ). विपरीतसूत्रचर्चा DB. 20 ( 82, 83 ).

विपाकसूत्र is the 11th Anga. It is published with commentary, Abhayadeva's by Rai Bahadur Dhanapatisinha, Calcutta, 1876 and also by the Agamodaya Samiti, Bombay, 1920, and in the Muktikamala Jain Mohanamālā, Baroda, 1920. It treats of the Karmavipāka doctrine with the help of stories, in 20 chapters. For its original form; cf. Shubring, Worte Mahāvīras, p. 6. The text is recently edited also by Dr. P. L. Vaidya, Poona, 1933, with introduction and notes. The text with Gujrati translation is published by JDPS., Bhavnagar, Sain. 1987. Agra. Nos. 148; 149; 150; 152 - 155; AM. 66; 121; 195; 222; 297; 367; 404; Bengal. Nos. 2595; 7459; Bhand. VI. No. 1253; Bik. Nos. 1541; 1784; Buh. III. No. 120; DA. 10 (3; 17 to 37); DB. 4(8 to 11); Flo. No. 511; Hamsa. No. 1070; JB. 30; 31; 32; 33; Jesal. Nos. 204; 206; JG. p. 6; JHB. 10 (4 c.); Kaira. A. 97; KB. 3 (4); Kiel. I. No. 82; Kundi. Nos. 39; 128; 183; Limdi. Nos. 31; 99; 116; 219; 323; 324; 357; 385, 403, Mitra. VIII. p. 318; IX. p. 216; PAP. 38 (4, 6; 8 to 10; 15; 16); PAPS. 17 (1, 3, 12; 13), 37 (17); PAZB. 4 (20); Pet. III. A. p. 73; Punjah Nos. 2367-2371; SA. Nos. 1621, 1978, 2720, 2802; 2823; Strass. p. 397; Surat. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9; SB. 1 (23), VA. 15 (32) 33); VB. 31 (33); 33 (28), VD. 8 (10); Vel. Nos. 1516 to 1519; Weber. II. Nos. 1818 to 1821.

(1) Vrtti by Abhayadevasüri. (Gram. about 1000). Agra. Nos. 150; 151; AM. 66; 195; Bengal. Nos. 2595; 7459; Bik. No. 1783; Bod. No. 1338; Buh. I. No. 53; IV. No. 185; DA. 10. (3; 17 to 22); DB. 4 (8; 9); Flo. No. 511; JB. 30 (3 copies); Jesal. No. 206; JG. p. 6; JHB. 10; Kaira. A. 97; KB. 3 (4); Kundi. Nos. 39; 128; 183, Limdi. Nos. 116; 230; Mitra. IX. p. 126; PAP. 38 (4; 6; 8 to 10; 15; 16); PAPS. 17 (1, 3, 12, 13), 37 (17); PAZB 4 (20); Pet. L. Nos. 329; 330; III, A. pp. 73; 146; IV. No. 1206; SB. 1 (23; 3 copies); Strass. p. 397; VA. 15 (32, 33); VB. 31 (33); 33 (28); Vel. No. 1519; Weber. II. Nos. 1818 to 1821.

(2) Stabaka by Pārśvacandra. JHB.

विप्रजातिनिराकरण See Dvijavadanacapetā (I). Bt. No. 630.

विप्रद्वार्षिशिका BK. No. 1673.

विषयक्त्रसुद्धर JG. p. 82; Surat. 1.

विद्यामकरण JG. p. 188.

(I) বিমান্ধিবিশাৰ by Jinapatisūri of the Kharatara Gaecha. JG. p. 308. (II) বিমক্তিৰিবাৰ by Amaracandra. See Vastuvicăra.

(I) विमलचरित्र Anonymous. Agra. Nos. 1527; 1528; JG. p. 218.

(.П.) विमलचरित्र in Sanskrit. Bt. No. 249; JG. p. 240.

(III) विमलचरित्र în Sanskrit by Indrahamsagani in Sam. 1578. See Sădhana Sămagrī p. 44.

(IV) विमलचारित्र in Prākṛta. Bt. No. 250; JG. p. 240.

विमछजिनस्तव Bengal. No. 7103.

विमञ्जायचरित्र (Gram. 5650) in Sanskrit compossed in Sam. 1517 at Cambay, by Jāānasāgara, pupil of Ratnasimhasūri of the Brhat Tapā Gaccha. It contains five cantos. JG's date, i. e., 1512 is a mistake. It is published by Hiralal Hamsraja, Jamnagar, 1910.

Bengal. No. 2580; BK. No. 258; DA. 42 (7,8;9); DB. 25 (16); PAP. 14 (8); 35 (2); PRA. No. 1099; Surat. 1.5.

(I) anoniugum in 10 cantos containing about 2300 Ślokas by Kṛṣṇṇjiṣṇu, son of Harṣa. Bengal. No. 1528; Bod. No. 1405 (1); CP. p. 691; Idar. 111; Fet. III, No. 554.

(II) विमल्जायपुराण in Sanskrit by Rathanandin. SG. No. 2418 ; Tera. 18.

nandin. DB. 30 (33); Surat. 1.

विमलमासादमबन्ध JG. p. 218.

(samaya) gaṇi. Limdi. No. 3213; VD. 12 (19). It is published by M. B. Vyas, Godhra.

বিমন্তবাহৰাইৰ of Indrahamsagani. See Vimala-caritra ( III ).

विमानपाङ्कित्रतोधापन by Sakalabhūṣaṇa. Idar. 74 (2c.) विमानशास्त्रिया by Candrakirti. Bub. VI. No. 671. विमानसंस्थाविधार DA. 76 (29).

विरहपह्नव Agra. Nos. 2950; 2951.

(I) विदासवतीकथा in 11 chapters composed in Sam. 1193 by Sādhārana, afterwards known as Siddhasenasūri. It is in the Apabhrmáa language. Baroda. Nos. 6995 13166; DC. pp. 14; 19 (cf. DI. p. 45); Jesal. Nos. 680; 721; 1610 (all three are palm mas.); Kundi. Nos. 173; 322.

(II) विलासवतीकथा by Lakşmidhara Maharşi. Kundi. No. 322.

विलोमाक्षरकाव्य Agra. Nos. 2952; 2953.

विवादरहस्य JB. 152 (foll. 4).

विवाहचूलिका Surat. 1. Cf. W. Shubring, 'Lehre der Jainas' &c., p. 84. Edited with Hindi translation and explanation by Upādhyāya Atmāramji, Agra, San. 1979.

(I) विवाहपटल by Harşakirti. KB. 3 (67).

( 11 ) विवाहपटल Anonymous, Punjab. Nos. 2372-2375.

विविक्तनामसञ्चद्द by Bhānucandragaṇi. It is in six Kaṇḍas. See Bhānucandracarita (ed. Singhs' Jain Granthamalā), p. 56 for quotations. Bengal. No. 3050. See Namasaigraha.

**बिविधकथा** JG. p. 268.

विविधकथासक्यह DA. 51 (1 to 5; 7; 10 to 14; 16 to 25; 27 to 32).

विश्विषक्ष JG. p. 218; see Tirthakalpa.

विविधरत्नाकर ( Grain. 18000 ). JG. p. 130.

विविधविखारपञ्जाणि Pet V. No. 834.

विविधसंकेतदोडा DA. 74 (49).

विविधसुमापित (Grain. 1600). VD. 12 ( 20 ).

विविधस्तव JG. p. 288.

in 110 Ślokas. Patan Cat. I. p. 187 (quotation).

rabha. Patan Cat. 1 p. 264.

विवेकचिम्लामणि Surat 2.

- compiled by Narendraprables of the Maladhäri Gaccha. Patan Cat. I. p. 187 (quotations).
- (I) विवेकमञ्जरी Described as "expounding the twelve Angas" composed in Prākṛṭa (Gram. 11250) by Padmadevasūri, successor of Jayasinha, pupil of Dharmaghoṣa. AM. 330; BK. No. 1042; Hamsa. No. 1460; PRA. No. 1068; SA. No. 313.
  - (1) Vrtti (Grain. 11250) composed by the author's pupil Devaprabhasuri and completed by his pupil Akalankadeva. AM. 330; BK. No. 1042; Bt. No. 189; Hamsa. No. 1460; JG. p. 188; PRA. No. 1068; SA. No. 313. According to Bt. the commentary is in Prākṛta (begins mānusakhitte) and was composed in Sani. 1223.
- ( II ) विवेकमञ्जरी in 144 Gāthās composed by Asada in Sam. 1248. It is published with the commentary of Balacandra, by the Jain Vividha Sāhitva Sastramāla Office, ; Benares, Sam. 1975. Agra. Nos. 980-985; Bik. No. 1543; Buh. IV. Nos. 186; 187; 188; Vl. No. 1269; DA. 33 (44); 60 (28 to 32); DB. 35 (111; 112); Flo. No. 634; Hamen. Nos. 722; 1134; JA. 24 (2); 31 (6; 7); 95(5); 105(4); 106(4,5); Jesal. Nos. 335; 1610; JG. p. 188; Kaira. B. 144; Kiel. H. No. 73; Kundi. Nos. 127; 186; Limdi. Nos. 836; 930; 952, 953; 1071; 1144; 1288; 1456; 1719; 3281; PAPL. 6 (38); 7 (8; 39 ); PAPR. 4 (2); PAPS. 60 (62); 67 (30,63); 69 (5); 81 (22); PAS. No. 24; PAZB. 13 (7); Pet. I. A. pp. 56; 74; 82, 91; III. A. pp. 12; 23; 31, 100; V. Nos. 835; 836; V. A. p. 93; Punjab. Nos. 2377; 2378; SA. Nos. 313; 661; 1536; 3050;

- Samb. Nos. 33; 341; Surat. 1, 4, 5, 9; Tapa. 222; VB. 33(75).
- (1) Tikā composed by Bālacandra, pupil of Haribhadrasūri at the request of Asada's son Jaitrasinha. JA. 24 (2); JG. p. 188; Kundi. Nos. 127; 186; PAPR. 4 (2); PAS. No. 24; PAZB. 13 (7); Pet. HI. A. p. 100 (ms. dated Sam. 1322); Punjab. No. 2378; Surat. 1, 4, 5, 9.

विवेकरत्नाकर Anonymous. Agra. No. 3139.

- (I) विवेकविस्तास by Bhavasenasūri. CMB. 185.
- (II) विवेकविद्यास by Jinadattasūri of the Vāyada Gaccha. It has 12 chapters which contain 1323 Ślokas in all, dealing with varions subjects like the duties of a layman, different philosophical systems etc. It is published by the Manager, Diamond Jubilee Press, Ahmedabad, 1898. It is also published in the Sarasvati Grantha Mālā, No. 1, Agra. Sain. 1976. Vivekavilāsa is quoted in the Sarvadaršanasangraha of Mādhavācārya. See Bhand. IV. p. 156 and Vel. No. 1659.

AD. No. 128; Agra. Nos. 2093-2095; Bhand. III. No. 455; IV. No. 282; Bik. No. 1544; BK. No. 55; Buh. II. Nos. 235; 236; IV. No. 189; BSC. No. 447; Chani. No. 109; DA. 32 (8 to 13); 14(34); DB. 15(13; 14; 15); Hamsa. No. 1445; Hultz. III. No. 2088; JG. p. 152; JHA. 48; JHB. 49; Kaira. B. 17; 49; 156; Kiel. III. No. 173; Limdi. Nos. 37; 542; 1554; 1631; PAP. 64 (1, 19); 68 (2); PAPS. 25 (20); 42 (8); Patan Cat. I. pp. 51; 85; 279; Pet. IV. No. 1334; V. No. 837, VI. No. 624, PRA. Nos. 559, 1080; Punjab. Nos. 2379, 2380; Surat. 1, 5; VB. 33 (8, 91); VC. 13 (17); Vel. No. 1659.

(1) Vrtti composed by Bhanucandragani in Sam. 1671 during the reign of Vijayānardasūri of the Tapā Gaccha. BK. No. 55 (dated Sain. 1678); DA. 74 (34); Hamsa. No. 1445; JG. p. 152; PAPS. 42(8); PRA. Nos. 559; 1080; Punjab. No. 2380.

(2) Vrtti by Jayavijaya. VB. 33 (8). This is a mistake. This is the same as above. Jayavijaya had merely corrected it. See quotations from the Prasasti at Bhānucandracarita, (ed. Singhi Jain Series), p. 26.

विशासकोचनस्तुति DA. 40 (71); JG. p. 289; SA. No. 685.

(1) Vrtti by Kanakakusala. JG. p. 289; SA. No. 685.

विशिष्टवैशिष्ट्यवोध SA. No. 251 (foll. 8).

n the Brhatkalpa. See Brhatkalpa, com. Nos. 3 to 5. Buh. IV. No. 190; Chani. No. 507; Jesal. Nos. 465; 1054; Kiel. II. No. 399; Kundi. No. 233; PAPR. 9 (10); PAZB. 1 (5); 7 (11, ms. dated Sani. 1489); Samb. No. 388.

bhadragaṇi Kṣamaśramaṇa. Agra. Nos. 2344; 2345; BK. No. 151; Bt. No. 70; Chani. No. 118; Hamsa. No. 23; PAP. 37 (81); 45 (17); PAPR. 4 (6); Patan Cat. I. p. 116; SA. No. 238.

(1) Visesanavrtti Svopajňa. Bt. No. 70 (1); PAP. 37 (81); 45 (17); PAPR. 4 (6).

विशेषणावर्छा Ses Visesamavata.

विशेषवाद SG. Nos. 1493; 1612.

points connected with Jain religion and belief, composed in Sain. 1672 by Samayasundara Upādhyāya, pupil of Sakalacandragaņi of the Kharatara Gaccha. It is published for the Jinadattasūri Pustakoddhara Fund Bombay, 1817. Agra. No. 1855; Bengal Nos.

7029; 7041; BK. No. 52 (ms. dated Sam. 1667 and copied by the author himself at Patan for his pupil Meghavijaya. The year is described in the Prasasti as one of great famine when one maund of grain could be had for Rs. 5/-); BO. p. 31; DA. 76 (7); Hamsu. No. 468; JG. pp. 130; 210; JHA. 39; KB. 1(37); 3(55,57); 5(32); KN. 22; Mitra. VIII. p. 100; PRA. Nos. 250; 1078; 1151; SA. No. 123 (dated Sain 1667 and copied by the author himself in circumstances mentioned under BK. No. 52; obviously one of the two Mss. only, was copied by the author and the other is a mere copy of the same ).

(1) Tikā. KB. 5 (32).

Upādhyāya of the Kharatara Gaccha. BK. No. 1793, JHA. 47, KB. 1 (37;53); 3 (57); PRA. No. 249; Surat. 1.

विशेषसंग्रहोद्धार by Amrtadharma. Hamsa. No. 682

विशेषावश्यकनिर्द्धीक by Bhadrabāhu. Buh. VI. No. 768; see Sāmayikādhyayana.

विशेषावश्यकभाष्य by Jinabhadragani Ksamāsramaņa. See Samayikādhyayana.

विशेषावस्थकसूत्र (Gram. 4314). The same as above PAP. 52 (8); 78 (3); PAPM. 35; 47; PAPR. 13 (2); PAZB. 15 (8).

(2) Vrtti (by Hemacandra? Grain. 34036). PAP. 52(8, ms. dated Sain. 1520); 78(3); PAPM. 35, 47; PAPR. 13(2).

विश्वकर्मावतार in Sanskrit. Punjab. No. 2381.

- (I) विश्वतस्वप्रकाश by Bhavasena Traividya. This is only the first chapter of the author's Moksasastra. CMB. 162, 176; CP. p. 692; Hum. 2; Idar. A. 23; 52; JG. p. 93; MHB. 13; Mud. 666; PR. No. 132; SG. No. 963 (cf. SGR. V. p. 64.).
- (II) विश्वतस्वयकाश by Devasena. CMB. 184.

dharasena, pupil of Munisena of the Sena Gaccha. It is published by Natha Ranga Gandhi, Bombay, 1912.

AD. No. 31, JG. p. 313.

विश्वसेनकुमारकथा in Prākṛta (Gram. 3533). JG. p. 260.

विषमकाच्य Agra. No. 2954, JG. p. 335.

(1) Vrtti or Avaciri. Agra. No.2954, JG. p. 335.

विषमपद्पर्यायमञ्जरी by Akalankadeva. This name is given by the author to his commentary on Caityavandanapäksika Sūtra, Pratyakhyāna Sūtra and the Vandanaka Sūtra. PAZB. 10 (10, ms. dated Sani. 1510).

विषमार्थवस Kath. No. 1207.

विषयतावाद SA. No. 870.

विषयानिन्दाकुलक in 25 Gäthäs by Municandra. Limdi. No. 955.

विषयपञ्चाशिका JG. p. 188.

**बिबयविनिग्रहकुलक** Bt. No. 198 ; JG. p. 203.

(1) Vrtti (Grain, 10008) composed in Sain, 1337, by Malacandra. Bt. No. 198; JG, p. 203.

विषयापहारस्तोत्र in Sanskrit. This is perhaps Visapohara. Punjab. Nos. 2381; 2385.

Published in Kavyamala VII, Bombay, 1926 (4th edition). AD. Nos. 161; 165; 185; Bhand. VI. Nos. 992; 1003 (37); Buh. VI. No. 672; Flo. No. 674; JG. p. 289; JHB. 47; Kath. Nos. 1299; 1300; Limdi. No. 1096; Pet. IV. No. 1440; V. No. 925; VI. No. 690; VI. p. 143, No. 94; SG. No. 2029; Strass. p. 309.

- (1) Tikā by Nāgacandra. AD. No. 185, JHB. 47, Kath. No. 1299, MHB. 74, SGR. V. p. 35.
- (2) Avacuri. Kath. No. 1300; JG. p. 289.

(3) Tikā by Pārsvanātha Gomata. SG. No. 2029.

विषापहारव्रतोद्यापन by Devendrakirti. List.

विष्णुकुमारकथा See Rākhimunikathā.

विसंवादशतक composed in Sam. 1685, by Samayasundara Upādhyāya of the Kharatara Gaccha. JG. pp. 163; 210; KB. 1 (37); KN. 12; Pet. III. A. p. 290; SA. Nos. 878; 2045.

विहरमाणाजनएकविंशातिस्थान by Śiladeva. Chani. No. 197; DA. 76 (74); Hamsa. No. 1160; JG. p. 138.

Tīkā Svopajňa. Chani. No. 197;
 Hamsa. No. 1160; JG. p. 138.

(I) विहरमाणजिनस्तित्र in Prākṛta (Gram. 325) by Labdhisāgara. JG. p. 289.

(II) विहरमाणजिनस्तोत्र Limdi. No. 1563.

विहरमाणविज्ञातिस्तवन composed in Sam. 1682, by Kamalavijayzgani, pupil of Vijayasenasuri of the Tapa Gaccha. PRA. No. 1809; SA. No. 2581.

विहारशतक also called Kumāravihārasataka (s. v.)
by Rāmacandra, pupil of Hemacandrasūri.

वीतरागनमस्कारस्तव JG. p. 290.

बीतरागप्रकीर्णक SA. No. 551.

(1) वीतरागिवज्ञाति BK. No. 317.

(1) Tika. BK. No. 317.

- (II) बीतरागविद्यप्ति of Devendra (Grain 1848). See Jainastotrasaindoha (Ahmedabad, 1932), I. Intro. p. 55.
- (I) बीतरागस्तव in Sanskrit by Devabhadra. Patan. Cat. I. p. 259.
- (II) बीतरागस्तव JG. p. 290. See Vitarāgastotra.

वीतरागस्तोञ्च also called Vimsatiprakāsa by Hemacandra. It contains 20 chapters called Prakāsas, each containing S or 9 stanzas. The Stotra is published with the commentaries of Prabhānanda and Somodayagaṇi, the pupil of Visālarāja, in the DLP. Series, No. 1, Bombay, 1911. It is also published with the Gujrati transla-

- tion by the Jain Sreyaskara Mandala, Mhesana. Baroda. No. 2932; Bengal. No. 1270; Bhand. VI. No. 1269; BO. pp. 30; 31 Bod. Nos. 1381; 1382; 1383; Buh. I. No. 54; Cal. X. No. 48; DA. 40 (86 to 100; 102 to 109); 75 (14; 15); DB. 24 (31 to 39); Hamsa. Nos. 728; 885;976; 995; 1086; JA. 96 (9); 105 (4), JG. p. 290; JHA. 57 (3c.), Kath. No. 1125, KB. 3 (58); Kiel. II. No. 400; III. No. 174; Limdi. Nos. 989; 1156; 1302, Mitra. VIII. p. 99; PAP. 40 (20; 42); PAPS. 48 (51 to 53); PAS. No. 32; PAZB. 5 (27); Pet. I. A. pp. 91; 93; 96; III. No. 632; III. A. p. 32; IV. No. 1337; V. Nos. 838; V. A. p. 147; VI. No. 626; PRA. Nos. 448; 1261 (No. 63); Punjab. Nos. 2392 to 2394; SA Nos. 1722; 2661; 2701; Samb. No. 292; Strass. B. No. 432; Surat 1, 9; VA. 15 (30; 41; 51); VB. 33 (41; 44; 45 42; 48; 53; 67); Vel. Nos. 1818; 1820.
- (1) Tika called Durgapadaprakāśa, (Gran. 2125) by Prabhānanda, successor of Devabhadra of the Kharatara Gaccha. Baroda. No. 2932; Bod. No. 1382; Bt. No. 127 (1); DA. 40 (93; 94; 95); DB. 24 (31 to 35); JG. p. 290; JHA. 57; PAP. 40 (20; 42); PAPS. 48 (51); Patan Cat. I. p. 279 (quotations); PAZB. 5 (27); Pet. V. A. pl. 147; SA. Nos. 459; 687; 1698; Surat. 1, 9.
- (2) Țikă composed în Sam. 1512 by Somodayagani, pupil of Visalaraja, pupil of Somasundarasuri of the Tapa Gaccha. DA. 40 (87 to 92); 75 (14; 15); JG. p. 290; PAPS. 48 (52, ms. dated Sam 1522); PRA. Nos. 448; 1261; SA. Nos. 480; 1698; 1722.
- (3) Avacūri composed în Sam. 1525 by Nayasāgaragani (Nandisāgara acc. to JG.), DA. 40 (107); JG. p. 290; SA. Nos. 480; 2702.

- (4) Țikā (Gram. 625) by Rājasāgara. VA. 15 (41).
- (5) Tikā by Mānikyagaņi. VB. 33 (44; 55).
- (6) Avacūri (Gram. 700) composed in Sam. 1510, by Megharāja, pupil of Mahendra. JG. p. 290.
- (7) Avacūri (Be: jayati śrījino virah.) Bod. No. 1383.
- (8) Avacūri. Anonymous. DB. 24 (36; 37); Hamsa. Nos, 976; 995; 1086; Kiel. III. No. 174; PAS. No. 32; Pet. III. No. 632; V. Nos. 838; 839; SA. No. 1677.
- (9) Kathinabrhadvrri. KB. 3 (58; foll. 49).
- (П) वीतरागस्तोत्र by Ratnākara. See Ratnākarapancavinisatīkā.
- (I) बीरचरित्र by Nemicandra. DC. p. 24 (ms. dated San. 1161). See Mahāvīracaritra.
- (II) बीरबार्ब Anonymous. Bengal. No. 7022; JB. 120; Samb. No. 230; Patan Cat. I. p. 62; Surat. 1 (1567; 1916); 2, 5. (1) Tika. Anonymous. SA. Nos. 1567; 1916.
- ( III ) वीरचरित्र ( Be : vīrajiņesaravaracariu ). Pet. I. A. p. 93.
- (IV) वीरचार्च by Guṇacandra. See Mahāvīracaritra.
- (V) बीरचारित्र by Asaga. See Vardhamanacaritra. वीरचरित्रकुलक by Jinavallabha. JG. p. 203. See Duriyarayasamīrastotra.

(1) Tīkā by Sādhusomagaņi. Punjah.No. 2395.

वीरचरित्रस्तव by Jinavallabha. JG. p. 290. See Duriyarayasamīrastotra.

वीरचातुर्मोसिकश्रकरण JG. p. 188.

(1) Vrtti. JG. p. 188.

- dhamanasūri. Patan. Cat. I. pp. 43; 412 (both palm Mss.)
- (I) बीरजिनस्तवन Anonymous. Punjab. Nos. 2399; 2400.

- (II) बीराजिनस्तवन by Rāmavijaya. Punjab. No. 2397.
- jaya, pupil of Anandavijaya of the Tapa Gaecha. PRA. No. 657.
  - (1) Avacuri. Svopajna. PRA. No. 657.
- वीरजिनस्तृतिगर्भितदुण्डक by Yaśovijayagaṇi. DA. 76 (103).
- वीरजिनादिस्तोत्र by Kalyanavijaya. JG. p. 291.
- वीरदेशना Bhand. VI. No. 1257; KB. 3 (17; 52); 5 (11); 8 (7); SA. No. 365. See Dharmakalpadruma (V).
- (I) बीरहार्जिशिका by Siddhasena. See Mahāvīradvātriinsikā. SA. No. 583; VB. 33 (48), Surat. 1.
- (II) विद्याभिशिका by Dharmasagaragani of the Tapa Gaccha, composed in Sain. 1669.
  It is also called (at PRA. No. 1028)
  Mahavaravijnaptisattrinisika. It was corrected by Vimalasagara. BK. No. 251; Chani. No. 792; PRA. Nos. 328; 1028; SA. Nos. 435; 547.
  - (I) Vrttī Svopajña. BK. No. 251; PRA. No. 328; SA. Nos. 475; 547.
- (III) वीरहार्जिशिका Anonymous. (Gram. 880). Bengal. No. 6874; PAPR. 16 (24); Punjab. No. 2403.
- वीरनिर्वाणकस्त्रवाणकस्त्रव in 19 Sanskrit Ślokas composed by Jinaprabhasūri. It is published in the Kāvyamālā VII. p. 119.
- वीरमक्तामरस्तोत्र of Dharmavardhanagaṇi. Published by the Agmodaya Samiti, Bombay, 1926 with the Svopajňa Tikä. Hamsa. No. 389.
- वीरभवकथा Anonymous. JG. p. 260.
- (1) वीरमञ्जारेज by Devabhadrācārya. Chani. No. 478.
- (II) वीरमङ्गरित्र DA. 50 (77); DB. 31 (75; 76); Limdi. No. 544.
- वीर**भद्रभद्दातम्ब** Punjab. No. 2404.
- वीरसप्ताविभाव Limdi. No. 1495.

- वीरसप्तविंशतिभवचारित्र ( गद्य ) by Udayavīra, pupil of Samghavīra. DA. 46 ( 7 ).
- वीरसेनकथा Agra. No. 1573; JG. p. 260.
- (I) वीरस्तव (Be: nimmalanahevi) by Dhanapala. Bt. No. 130; DB. 24 (129 to 134), JG. p. 290; Surat. 1, 5, 7; Vel. No. 1822.
  - (1) Vrtti by Sūrācārya. Bt. No. 130; JG. p. 291.
  - (2) Avacūri. DB. 24 (130 to 134); Vel. No. 1822.
- (II) **altera** in 25 Sanskrit Ślokas of Jinaprabhasūri. Published in the Kavyamālā, VII. p. 112.
- (III) **बीरस्तव** Anonymous. JG. p. 291. (1) Avacuri. JG. p. 291.
- (I) वीरस्तवन by Munivimala, pupil of Vimalaharşa. JG. p. 291.
- (II) वीरस्तवन Anonymous. Bengal. Nos. 7134; 7381; Buh. II. No. 313; JG. p. 291; SA. No. 99.
- वीरस्तवप्रकीर्णक In 43 Gāthās. It is one of the Prakīrņakas. Bhand. VI. No. 1168; Bik. No. 1618; DA. 27 (36; 37); JG. p. 46; Limdi. No. 525; Weber. II. No. 1870 (10).
- (I) <del>aîtea</del>ria by Bālacandra. Limdi. No. 1652. See Snātasyetivirastuti.
- (II) बीरस्तुति Anonymous. Pet. III. A. p. 213; SA. No. 99.
  - (I) Tikå. Pet. III. A. p. 213.
- वीरस्तुतिधर्ममङ्गलस्वाध्याय Limdi. No. 1342.
- (I) बीरस्तोत्र by Jinavallabha. See Duriyarayasamirastotra.
- (II) वीरस्तीत्र Anonymous Punjab. Nos. 2407-2409; SA. Nos. 743; 1891; 2637.
- वीराचुरकथा by Haribhadra. Bhand. V. No. 1126; JG. p. 260; Punjab. No. 2411.
- वीसविहरमाणनमस्कारसार by Visvasena. Pet. V. No. 826.
- (I) वीसविहरमाणस्तवन by Kusalamuni. KC. 12 (ms. dated Sam. 1790).

(II) बीसविहरमाणस्तवन by Jinasimhasūri. KC. 16. III) बीसविहरमाणस्तवन by Merunandana. JG. p. 291; Pet. V. No. 826.

वृक्षविनोद JG. p. 365.

वृत्तरनाकर of Kedārabhatta, a Hindu writer.

- (1) Tīkā by Somacandragaṇi, pupil of Mangalasūri (or Vādidevasūri acc to PRA. No. 302) composed in Sani. 1329. AF. No. 463; BK. No. 537; Bhand. V. Nos. 552; 557; Bod. No. 1154; CC. I. p. 597; II. pp. 142; 226; III. p. 125; DA. 66 (23; 24); DB. 38 (49; 50); Mitra. VIII. p. 318; PAP. 27 (46); PAPS. 67 (138); Pet. III. No. 349; IV. No. 870; SA. No. 1549; VB. 33 (10).
- (2) Tikā composed in Sain. 1694, by Samayasundara Upādhyaya of the Kharatara Gaccha. CC. L.p. 597; DB. 38 (47); Hamsa. No. 470; KB. 3 (66; 81); PAZB- 21 (26); Pet. III. No. 348; PRA. No. 441; Punjab. No. 2418; VB 9 (14).
- (3) Tīkā by Ksemahainsagaņi. Bendall- No. 428; CC II- p. 226.
- (4) Tikā called Upādhyāyanirapekṣā by Āsaḍa. DB. 38 (46).
- (5) Bālāvabodha by Merusundara. BK. No. 614.

वृत्तस्यरूप KO. 11.

वृत्यचण्टाकर्णकल्प Punjab. No. 2420.

It is also called Brhaccatussarana (s. v.) or Supranidhānakulaka (s. v.). JA. 106 (4); 107 (9); JG. p. 201; Pet. I. A. p. 84; III. A. p. 11; Surat. 1.

sāgara of the Añcula Gaccha. This is a metrical commentary of the Sārasvata Vyākaraņa. See under the same. DB. 63 (4); PRA. No. 274.

वृद्धनवकार by Jinavallabha. Pet. VI. No. 640.

- कुन्नस्ताचोक्तिरस्ताकर A collection of Sanskrit stanzas by Siddhicandra of the Tapā Gaccha. It is mentioned by Siddhicandra himself in his comentary on the Bhaktāmarastotra.
- (I) बृद्धोगशतक by Gaudavanisatilaka. Bhand. V. Nos. 1374; 1375.
- (II) बुद्धयोगशतक also called Vaidyavallabha, by Pürpasetüttamasüri. Bhaud. V. No.1376 (dated Sain. 1720). Both these are probably non-Jain.
- वृद्धशान्ति Bhand. VI. No. 1269; Buh. III. No. 127; V. No. 42; PRA, No. 889; Punjab. Nos. 2421; 2422; 2423; Vel. No. 1812.
  - (1) Tikā by Harşakirti, pupil of Candrakirti. Buh. V. No. 42; PRA. No. 889.
- वृद्धकाञ्चविधि also called Astottarisnātravidhi (s. v.). DA. 38 (75 to 80); DB. 22 (39; 40); Punjab. No. 2424.

बुद्धरिवंश by Laghu Jinasena Rice, p. 314.

वृद्धाचार्यप्रवन्ध Chani. No. 341.

वृद्धानुगम Surat. 1.

- वृद्धित्वन also called Tijayapahuttastavana and Sapatiśatajinastotra. It contains fourteen (fāthās and was composed in Sam. 1451 by Abhayadevasūtri. Bik. No. 1531; DB. 24 (80); Hamsa. Nos. 287; 1340; 1430; JG. p. 280; Lindi. Nos. 618; 1060; 1261; 1373; 1442; 1562; 1621; 1697; PAZB. 17 (32); SA. No. 3062.
  - (1) Vrtti m Sain: 1644 by Harsakirti, popil of Candrakirti. Hamsa. No. 1340; JG. p. 280; PAZB, 17 (32).
- बुन्दारबुक्ति Is it Vandaru Vṛtti ! Punjab. Nos. 2426: 2427.
- वृत्ताबवृत्त by Devakuśala. Buh. VI. No. 769. This may be Vandaruvrtti.
- वृज्दावनकास्य Agra. No. 2955; JG. p. 335; Kundi. No. 31; VA. 15 (43).
  - (1) Vrtti by Santisuri. Agra. No.

2955, Bhand. V. No. 1377 (ms. dated Sam. 1516); Hamsa. No. 10; JG. p. 335; Kundi. No. 31.

(2) Vrtti by Ramarşi. CC. I. p. 599; VA. 15 (43).

वृषभवेषपुराण by Candrakirti. See Adināthapurāņa. CP. pp. 623 ; 674; SG. No. 2405.

and Resolvatoria V ) by Sakalakirti. It is in 20 cantos. Bhand. V. No. 1127; CMB. 91; CP. pp. 674; 675; Idar. 88 (4 copies one dated Sain. 1564), 89 (2 copies), 95; Idar. A. 21, 53; 54; 58; 64; 65; Kath. No. 1418; MHB. 51; Mud. 629; Pet. III. No. 555; SG. Nos. 1608; 1717; Strass. p. 309.

वृषमनाथपुराण (See Adināthapurana) In Sanskrit prose by Hastimalla. Mud. 285; 601.

वृष्टिशतम्भ DB. 24 (239).

वृहत्करपसूत्र See Brhatkalpasütra.

Punjab, Nos. 2428-2435,

- (1) Cūrni. Punjab. No. 2128.
- (2) Vrtu by Kşemakırti. Punjab. Nos. 2432; 2433.
- (3) Bhasya. Punjab. Nos. 2430; 2431.

वेणवस्त्रराजादीनां कथा DA. 51 ( 36 ).

वेतालपश्चविद्या by Simhapramoda, pupil of Vivekapramoda, pupil of Kuśalapramoda of the Tapa Gaccha. It was composed in Sam. 1602. Kath. No. 1419 (dated Sam. 1620), PRA. No. 795.

वेदखण्डन CMB. 162; SG. No. 1489.

विद्वाह्मतानिराकरण by Haribhadra (foll. 27). JG. pp. 85; 101; SA. No. 913.

**aqifquatajosa** in Sanskrit (Grani. 209) by Kurticandra Upadhyāya. Ohani. No. 261; JG. p. 85; PAPR. 18 (37); PAZB. 17 (48).

वेदाञ्चनिर्णय by Yasovjayagani of the Tapā Gaccha. See Paṭṭāvalisamuccaya, I. p. 103. वेदान्तपञ्चाशिका Surat. 7.

directed also called Nigamastavana (see under this and Nigamagama) by Indranandi, also called Dharmasinha. He is described as Bharatanarapati and Śrāddhadeva. The Stotra itself is a long one and contains 36 chapters called Upanisads, wherein the rules of conduct for laymen are prescribed and illustrative stories are narrated. Pet. III. A. p. 329 (quotations).

(1) Tikā, Pet. III. A. p. 329 (quotations).

वैद्यककरप ( Palm ms. ). SG. No. 1723.

वैद्यक्यन्थ by Pujyapāda. Khagendramaṇidarpaṇa of Mangarāja is based on this; cf JH. Vol. IX. p. 580. Bhand. VI. No. 1066; SG. Nos. 1773; 2406.

वैद्यकसार ( Palm ms. ) SG. No. 1730.

Tagacintămani by Harşakırti, pupil of Candrakirti of the Nagapuriya Tapă Gaccha. AD. Nos. 103; 134; Agra. No. 1031; AL. 1186 (5); Bengal. Nos. 1159; 1718; 7257; 7340; 7397; Bhand. V. No. 1378; VI. No. 1402; BO. pp. 23; 54; CP. p. 685; Idar. 158; Jesal. No. 526; JG. p. 360; Kath. No. 1407; KB. 1 (25); 3 (67); 5 (15); 8 (10); KC. 9; Kundi. No. 54; Mysore. HL. p. 119; Samb. No. 211; Surst. 1, 2, 4, 6, 9.

(1) Tikā, Jesal. No. 526; Kath. No. 1407.

वैद्यगाहि by Kundakunda.

- (1) वैचवह्नम See Vrddhayogaśataka by Purņasetūttamasūri.
- (II) वैद्यवह्नभ composed by Hastiruci, pupil of Hitaruci. Bhand. V. No. 1403; BO. p. 54; JG. p. 360; KB. 5 (35); Mitra. IX. p. 88; Punjab. No. 2451; SA. No. 1849; VD. 13 (2).

वैधामृत in Sanskrit ( Gram. 200 ) by Śrīdharadeva. AK. No. 736. वैमारगिरिकल्प JG. p. 270.

वैरयाकरणभूषणसार by Kondabhatta. Limdi. Nos. 790; 791.

of Nayavijava of the Tapā Gaccha. It is published by Bhimsi Manek, Bombay, 1901. Agra. No. 986; BK. No. 335, DB. 15 (9); Hamsa. No. 857; JB. 108; JG. p. 188; Katra. A. 147, PAPR. 11 (13); SA. No. 315; SB. 2 (72); VC. 13 (5; 11); VD. 12 (14).

(I) **वराग्यकुलक I**u 14 Gāthās. DA. 60 (226); Hamsa. No. 1616; Pet. V. No. 803.

(II) वैराज्यकुलक in 23 Gāthās. JG. p. 203.

(III) वैराज्यकुलक in 91 Gāthās. JA. 106 (12), VB. 33 (79).

वैराग्यदीपक Surat. 8.

देशायमञ्जरी by Labdhivijaya. Published at Buhari, 1926.

(I) बैराग्यमणिमाला by Viśālakīrti. SG. No. 121.

(II) वैराज्यमणिमाला by Śricandra, pupil of Śrutasāgara, pupil of Vidyānandin. It is published in the MDG. Series, No. 13, Bombay, Sam. 1975.

वैराग्यरसायन by Lakṣmīsāgara. Pet. VI. p. 142, No. 79.

(I) acırusına in Sanskrit by Padmānanda, son of Dhanadeva. PAPR. 16 (12). See also Padmānandasataka aud Satakatraya. It is published in the Kāvyamālā, VII. Bombay, 1926 (4th ed.).

(II) acrousina also called Bhavavairāgyasataka in Prākrta (Be: samsāre natthi.). It is edited and translated by L. P. Tessivori in Journal of Italian Asiatic Society, Vol. 22, p. 179, Vol. 24, p. 405. It is also published with Gujrati translation by Kacarabhai Gopaldas, Ahmedabad, Sam. 1952. Also published with Gunavinaya's commentary by Hiralal Hamsaraja Jamanagar, 1914 A. D.

Agra. Nos. 1847-1849; 1856-1861;

AM. 149; 182; 298; Baroda. No. 2219; Bengal. Nos. 6741; 6825; 6851; Bhand. V. No. 1359; VI. Nos. 1227; 1404; BK. No. 228; Buh. V. No. 46; DA. 60 (66 to 79; 91; 94; 95); 76 (49); DB. 35 (70 to 75; 80); Hanisa. Nos. 465; 684; JG. p. 210; Limdi. Nos. 674; 930; 972; 1013; 1016; 1153; 1689; Pet. V. Nos. 840; 841; 842; VI. No. 605; PRA. No. 324; SA. Nos. 217; 2618; 2622; 2923; 2965; Surat. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9; VB. 27 (6); VD. 12 (14); Vel. Nos. 1660; 1661.

- (1) Vyākhyāleśa. Vel. No. 1660.
- (2) Tikā composed in Sain. 1647 by Guṇavijaya, pupil of Jayasoma of the Kharatara Gaccha. Agra. No. 1859; AM. 149; 298; Baroda. No. 2219; Bengal. Nos. 6741; 6825; 6851; BK. No. 228; DA. 76 (49); DB. 35 (70; 71); Hamsa. No. 684; JG. p. 210; PRA. No. 324; Pet. V. Nos. 841; 842; SA. No. 217.
- (III) वैराग्यञ्जलक of Bhartrhari. See under Satakatraya.
  - (1) Tikā (Grain. 2300) by Dhanasāra, pupil of Siddhasūri of the Ūkeśa Gaccha. Bendall. No. 254; CC. I. p. 397; II. p. 90; III. p. 86; JG. p. 209; Mitra. VIII. p. 186.
  - (2) Tikā (Gram. 500) by Jinasamudrasūri, pupil and successor of Jinacandra of the Kharatara Gaccha. Jesal. Nos. 475; 534; JG. p. 209.

derivative by Suprabhācārya. It is in the Apabhramsa language and contains 77 stanzas. It is edited with introduction and glossary by H. D. Velankar in the Annals BORI, 1928, p. 272ff. SG. No. 113.

(1) Tika. SG. No. 113.

वैषद्धा(बजोडी)स्तोत्र by Arya Nandila. It is in

30 Gathas. JG. p. 291. See Vairutthastavana. Pet. III. A. p. 329.

ativarutisa is a poem composed by Śrīpāla, son of Laksmana of the Prāgvāta family. See Krishnammachariar, History of Sanskrit Literature, p. 196.

वैश्रवणकथा DB. 31 (55), JG. p. 260. बोपवेबीयभातपाठ See under Dhātunātha.

व्यतिरेक्ट्राविंशिका of Ramacandra, pupil of Hema-

candra. See Introduction to Nalavilasa, (Gaek. O. S.), p. 33.

इयवस्थाकुलक in 62 Prākṛta Gāthās by Jinadattasūri. See JSS. I. Intro. p. 35.

ह्यवस्थापत्र Hamsa. No. 283.

व्यवहारकस्प See Vyavaharasutra.

व्यवहारप्रकार JG. p. 349.

ध्यवहारमनीप (only the sixth chapter) by Sāntisūri. VB. 33 (73).

म्यवहारलेस्यपद्धति JG. p. 344.

Sūtras (the 3rd). It forms a sort of supplement to the Brhatkalpasūtra and deals with the conduct of a yati. Edited by W. Schubring for the Jaina Sahitya Samsodhaka Samiti, Poona, 1923 and at Leipzig, 1918 before that. It is also published with the Bhāṣya, Niryukti and Malayagiri's commentary by K. P. Mody, Ahmedabad, Sami. 1982–85.

Agra. Nos. 199-201; 203; AM. 170; 317; Baroda. No. 2940; Bik. No. 1788; Buh. III. No. 131; IV. No. 193; DA. 14 (18 to 24); DB. 6 (22; 25; 26; 27); DL. p. 24; Hamsa. Nos. 35; 142; 667; 888; 1362; JA. 1 (1; 3); 29 (1); 50 (2), JB. 50; 54; 70; Jesal. Nos. 24; 155; 232; 237; 238; 914; 915; 1032; 1730; JHA. 19 (2 c.); Kiel. III. Nos. 12; 13; Kundi. Nos. 375; 382; Limdi. No. 164; PAP. 34 (5;6;7); PAPM. 28; PAPR. 10 (7); 22 (3); PAZA. 4(3; 4; 5; 6); PAZB. 2 (10; 11); 7 (12); 9 (11); 19 (8; 11);

- Pet. I. A. p. 13, IV. No. 1338; PRA. No. 1266 (No. 1); Punjab. Nos. 2467 to 2472; SA. Nos. 266, 1658; 1689; 1734; 2666; 2730; Surat. 1, 2, 5, 9, VC. 13 (14); Vel. No. 1521; Weber. II. Nos. 1877 to 1879.
- (1) Bhāṣya in 4629 Gāthās by Jinabhadragaṇi Kṣamāśramaṇa. AM. 327; Bt. No. 34; Buh. IV. No. 194; DA. 14 (16, 17); DB. 6 (23); DC. pp. 40; 43; Hamsa. No. 1585; JB 50; 70, Jesal. Nos. 155, 914; JG. p. 14; Kiel. II. No. 401; III. No. 151; Kundi. Nos. 147; 154; 332; Limdi. No. 25; PAP. 34(7); PAZA. 4 (6); PAZB. 2 (10); 19 (11); Surat. 1 (1690).
- (2) Cūrṇi (Gram. 10360). AM.327; 337; Bt. No. 34(2); DA. 14 (16; 17); DB. 6(24); DC. p. 19; Hamsa. No. 1584; JA. 61(1); Jesal. Nos. 252; 915; 1032; JG. p. 14; JHA. 19; Kiel. III. No. 152; Kundi. No. 301; Limdi. No. 24; PAP. 34(6); PAZA. 4(5); PAZB. 7(12); 9(11); Pet. III. A. p. 171 (Kap. No. 476); Surat. I (1689).
- (3) Tikā by Malayagiri. (Gram. 33625). Agra. No. 202; AM. 27, 371; Baroda. No. 2940; Bik. No. 1781; Bt. No. 34; (3); Buh. III. No. 132; IV. No. 194; DA. 14(14;15); DB. 6 (22; 25), DC. pp. 9; 18; 36; 40; DI. p. 24; Hamsa. Nos. 35; 142; 1362, JA. 1 (1); 29 (1), 50 (1), JB. 50; Jesal. Nos. 24; 237; 238; 1730; JG. p. 14; Kiel. III. Nos. 12 to 16; Kundi. Nos. 375; 382; Limdi. No. 109; PAP. 34(5); 35(8;9); PAPM. 28, PAPR. 10 (7); 22 (3); PAZA. 4 (3; 4); PAZB, 2 (11); 19 (8), Pet. I. A. p. 13; III. A. pp. 63; 157; PRA. No. 1266, Punjab. Nos. 2469; 2470; 2472; SA. Nos. 266; 487; SB. 1 (34); Surat. 1, 2, 5, 9; Weber. IL Nos. 1878, 1879.

(4) Paryāya. Kap. Nos. 477; 478.

(4) Avacuri. Anonymous. DB. 6 (25); Hamsa. No. 888; JG. p. 14; SA. No. 1658.

स्यवहारसूत्रचूलिका in Prākrta prose. Limdi. No. 930; Hamsa. No. 667; Punjab. No. 2467.

## **स्याकरणचतुष्क**

(1) अवसूरि (Be:- praṇamya kevalâlokā). DC. p. 36 (ms. dated Sam. 1271).

ध्याकरणदुण्डिका by Hemacandra. Bhand. V. No. 1379.

**ह्याकर्णभूष**ण Surat. 2, 3, 9.

ट्यास्यानकथनपद्धात JG. p. 344.

(I) ट्यास्यानपदाति KB. 1 (34); Surat. 5.

(II) व्यास्यानपञ्चति See Upadeśakalpadruma.

व्यास्यानमुखभाक्तिकापात SA. No. 592.

ह्याच्यानमणिकोशवृत्ति by Amradevasüri. VA. 15 (12). See Akhyānamanikośa.

स्यास्थानविधिशतक DB. 22 (73); JG. p. 211. (1) Tikā. DB. 22 (73); JG. p. 211.

**ट्यास्यानसंग्रह** Bengal. No. 6643.

स्युच्छेददिका in 173 Gāthās by Yogasāragaņi. Bt. No. 153.

eयुत्पत्तिवीपिका (Is this a commentary?) Kiel. I. No. 89. See Vel. No. 72.

ब्युत्पासिरत्नाकर A commentary on Abhidhānanāmamālā of Hemacandra, by Devasāgara, pupil of Ravicandra. See Abhidhānacintāmaṇināmamālāṭīkā (3).

This is the same as Ratnasekhara-Ratnāvalīkathā. PRA. No. 998.

(1) व्रतकथाकोश by Devendrakirti. Lal. 41; 58; 192; SG. No. 2758.

(II) ब्रतकथाकोश by Dharmacandra. Lal. 225.

(III) अतकवाकोश by Mallisena. Lal. 383.

(1V) व्रतकथाकोश by Śrutasāgara. See Kathāvalī and Kathākośa. AD. Nos. 76; 166;

Bhand. VI. No. 1029; CP. p. 630; Lal. 108; SG. No. 2402.

(V) व्रतकथाकोश by Sakalakirti. SGR. IV. p. 81.

ततकथासङ्ख्य by Srutasägara, perhaps the same as Kathākośa. Kath. No. 1420.

व्यवज्यमाला by Sumatisagara. Idar. 178.

ब्रतातिथिनिर्णय by Simhanandin. CMB. 128; SG. No. 1375.

त्रतानिर्णेष by Govindacandra. CMB. 4.

व्रतफलवर्णन See Vratasvarupa.

अतफलवर्णना of Akalanka Kavi. Published at Bangalore, 1875.

(I) ब्रतसार by Raidhū Kavi. SG. No. 1496.

(II) अतसार Anonymous. Pet. V. No. 925.

candra. AK. Nos. 687 to 694; Hum. 58; SRA. 281.

ब्रतीचारविधि DA. 39 (50; 53 to 56; 58; 59; 65); DB. 22 (23).

वतोद्यापन by Subhacandra, MHB, 12.

(1) ब्रतोद्यापनजयमाला Pet. III. No. 556.

(II) **anitura surus** by Sumatisagara. See Vratajayamālā.

मतोचोतनभावकाचार in 500 Slokas by Amradeva. Bhand. V. No. 1088; Kath. No. 1126; Pet. V. No. 970; SG. No. 19.

शकुनदीपिका Surat. 5.

शकुनद्वार in Prakrta, Patan Cat. I. p. 81.

रांकुनप्रदीप of Lāvaṇyaśarman. Samb. No. 483.

शकुनरत्नाविस्त also called Kathākośa by Vardhamana, pupil of Abhayadeva. Bik. No. 713; JG. p. 356.

आहुनविचार DA. 74 (46); JG. p. 356; Limdi. No. 3297; Patan Cat. I. p. 80 (quotation.); SA. No. 1903; Surat. 1.

शकुनशास्त्र by Māṇikyasūri. JG. p. 356. See Sakunasāroddhāra.

शकुनसप्तत्रिका JA. 106 ( 13 ).

शहनसारोद्धार in eleven chapters composed in Sain. 1338, by Manikyasüri. It is in 507 Ślokas; cf. Patan. Cat. I. Intro. p. 56. विमान पंरती विश्व- में संस्ता की में मं २ छा द ४९ ते (पंथी मिंह)-श्रमस्त्रमंडों , काड

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

2A ल द ल्याणय विधा - ४० मदल देश के काउशकाए गामा मं श्राम्य ७९, तरामंभीमाद्री राहित मंडा (क्याड) 

•

Bik. No. 714; Bt. No. 604; DB. 22 (176; 177); DC. p. 58; Hamsa. No. 201; JG. p. 356; PRA. No. 757; VC. 15 (5).

## शक्ताणंत of Vasantarāja, a non-Jaina.

- (1) Tikā (Gram. 3750) by Bhānu-candragaņi. CC. I. p. 405; JG. p. 356.
- (I) शक्रमावार also called Bijakaustubha, by Gautama Maharsi, SGR. IV. p. 77.
- (11) शहुनाविक Anonymous. DA. 67 (70; 71); DB. 24 (245; 246; 247); PR. No. 249; SA. Nos. 759; 1943; Surat. 1, 7.

(III) शकुनायां by Hemacandra, PAS, No. 74. शक्तिस्थल Kath. No. 1422.

- (1) Avacūri. Kath. No. 1422 (dated Sath. 1521.)
- of Siddhasena Divākara. It is in prose and is otherwise called Siddhiśreyassamudaya or Jinasahasranāma Stotra. It is published in the DLP. Series, No. 79 (p. 242ff), Bombay, 1932; also cf. Anekānta, I. pp. 499-504. Bengal. No. 7348; DA. 38 (29; 30); DC. p. 13; JA. 110 (24); Hamsa. No. 575; KC. 16; Kap. Nos. 753-758: Limdi. No. 1630; Pet. VI. No. 575; Surat. 7.
  - (1) Lalitavistarā by Haribhadra. This must be on Caityavandanāsūtra. DA. 38 (29; 30).
  - (2) Vrtti by Pradyumnasūri. DC. p. 13; Surat. 7.
- शहकलावतीकथा in Prākṛta (Gram. 372). JG. p. 260.
- शास्त्रियाद्यक of Bhānukīrti. Published in the MDG. Series, No. 21, Bombay, Sain. 1979.
- शह्मश्रावकालाप Limdi. No. 1658.
- शक्त वरजिनस्तवन KN. 15; Surat. 1.
- (1) राज्यस्यार्थनाथस्तवन by Nyāyācārya i. e., by Yaśovijayagaņi of the Tapā Gaccha. Pet. VI. No. 575; SA. No. 863; Surat. 9, 10.
- (II) सक्षेत्रस्यार्णनाथस्तवन in 21 Sanskrit Slokas, J.....47

- by Meghavijaya Vācaka. It is published in the DLP. Series, No. 79 (p. 254), Bombay, 1932. (Be:-śrisāraṇācala).
- (III) **राहेण्यरपार्श्वनाथस्तवन** by Hainsaratna. PRA. No. 1199.
- (I) राजेश्वरपार्श्वस्तव in 112 Sanskrit Kārikās by Yaśovijayagaņi of the Tapa Gaecha. p. JG. 292; SA. No. 863.
- (II) राज्यस्यार्थस्तव Anonymous. Bengal. Nos. 6951; 7075; 7307; JG. p. 292.
- शास्त्रकरण of Yasovijayagani of the Tapā Gaccha. See Pattāvalisamuccaya (Viramgam, 1933), I. p. 108.
- (I) रातक by Haribhadra, son of Mahattarā Yākini. This is mentioned at Prabandhakośa (ed. Singhi Jaina Series, 1935) p. 25.
- (II) शतक in 111 Gathas, is the fifth of the old Karmagranthas which are five in number. See under Karmagrantha (1). It is ascribed to Sivasarman. It is also known as Bandhasataka (s. v.); cf. Pet IV. A. pp. 127; 128. For its relations with the Digambara Prākṛta Pancasamgraha, see Anekanta, Vol. III. pp. 378-380. It is published in the Vira Samaj Grantha Ratnamālā, No. 3, 1923. Bt. No. 108; DA. 54 (10 to 13); DB. 22 (72); 32 (12); JA, 79 (1); 105 (6); 106 (1, 2), Jesal. Nos. 90, 766; 767; 823, JG. p. 117 : Kiel. III. No. 148 ; Kundi. Nos. 147; 173; 175; Limdi. No. 1288; PAP. 11 (4; 7), PAPR. 3 (1), PAPS. 60 (65); PAS. No. 57; Pet. L A. pp. 27; 66; IV. A. p. 127ff.; IV. Nos. 1389; 1390; V. No. 768; Samb. No. 370; VB. 39 (4); Vel. No. 1586.
  - (1) Bhāsya Gāthābaddha (Be:-na-miūṇa jiṇam vucchāmi.) in 25 Gāthās. JG. p. 117; Pet. IV. No. 1390. = IV. A. p. 128. Also cf. Patan Cat. I. pp. 298 (quotation); 389.
  - (2) Bhāṣya Gāthābaddha (Be:-sam-khāmettapayaththa.) in 14 Gāthās. Pet.

- V. A. p. 70. Is this on the same Sataka?

  (3) Bhāsya in 24 Gāthās (perhaps same as No. 1). Lindi. No. 809.
- (4) Bṛhadbhāṣya (Grani. 1413; Be: caubandhaṇuogavihi) composad in Sani. 1197 by Cakreśvara, pupil of Vardhamāna. Patau Cat. I. p. 284 (quo.); SA. No. 1749 (foll. 26); cf. Jainastotrasamdoha, (Ahmedahad, 1936), H. Intro. p. 43.
- (5) Cūrņi (Be:- siddho niddhuya-kanıno; Grain. 2380). Bt. No. 107; DB. 32 (18); DC. p. 17 (2 copies; one dated Sain. 1196); 21 (dated Sain. 1175), 36 (dated Sain. 1423); Jesal. Nos. 766; 767; 823 (all palm mss.; the last dated Sain. 1175); JG. p. 117; Kundi. Nos. 147; 173; 175; PAPS. 60 (65); PAS. No. 57; Patan Cat. I. pp. 147; 258; SA. Nos. 1752; 2028; 3115.
- (6) Vriti (Grain. 3740) called Vineyahita by Hemacandra of the Maladhāri Gaceha. Bhand. Vf. No. 1405; Bt. No. 104; DB. 22 (72); 32 (12); DC. p. 36 (cf. DI. p. 33); Jesal. No. 90; JG. p. 117; Kiel. H. No. 59; HI. No. 148; Kundi. No. 291; PAP. 11 (4); PAPR. 3 (1); Pet. IV. No. 1392 = IV. A. p. 130; SA. Nos. 477; 1586.
- (7) Tippana by Udayaprabha, pupil of Raviprabha (Grani, 974). Bt. No. 108; JG. p. 117; Vel. No. 1586.
- (8) Avacuri by Gunaratnasuri. JG. p. 117 (foll. 25); PAP. 11 (7); SA. No. 594.
- (9) Tippanaka by Municandrasūri. VB. 39 (4).
- (III) शतक the fifth Karmagrantha (s. v.) of Devendrasūri. Bengal Nos. 2589; 7611; Bhand. VI. No. 1290; BO. p. 32; Buh. II. No. 180; III. No. 133; VI. Nos. 706; 707; DA. 53 (1; 20; 75); 54

- (3 to 9) DB. 32 (26); Flo. No. 637, Limdi. Nos. 578; 809; Mitra. VIII. p. 91; X. p. 149; Pet III. A. p. 47; V. No. 843; Strass; B. No. 440e.
- (1) Tika Svopajna. DC. p. 39 (No. 314); Bengal. Nos. 2589, 7611, Strass. B. No. 440e.
- (2) Avacūri. Bhand. VI. No. 1290; Buh. VI. No. 707.
- (3) Bālāvabodha by Maticandra of the Añcala Gaccha. DB. 32 (26); Mitra. VIII. p. 91; X. p. 149.
- (1) रातकाय of Bhartrhari. See also Nitisataka and Vairāgyasataka.
  - (1) Tikā by Dhanasāra, pupil of Siddhasūri of the Ükeśa Gaccha. Bendall. No. 254; Bhand. IV. No. 277; V. No. 382; CC. I. p. 397; H. p. 90; III. p. 86; Pet. IV. No. 795; V. Nos. 353; 391; SA. No. 2016.
- (II) रातकाय (Nîti, Vairāgya and Srigāra) by Dhanadarāja Sanghapati, son of Dehada. This was composed in San. 1490 at Mandapadurga. The author belonged to the Kharatara Gaccha and was a pupil of Jinabhadrasūri. It is published in Kāvyamālā, Guccha 13, Bombay, N. S. Press. Chani. No. 69; PAPR. 18 (19), PAZB. 1 (28, 29 dated Sani. 1504), 23 (8, dated Sani. 1504).

शतकसप्ततिसुत्र SA. No. 2931. शतकोद्धार by Devendra. Kiel, III. No. 176. शतक्लकमलोत्कीर्णपार्श्वस्तीत्र See Pārsvastotra V. शतपञ्चाशिका JG. p. 142. This must be Satpancāsikā.

## रातपथालंकार See Gäthäsahasra.

(I) and Composed by Dharmaghosa, pupil of Jayasinha of the Ancala Gaccha in Sam. 1263. It consists of a hundred objections against Jainism with their refutations. AM. 282; Chani. No. 15; Kaira B. 27, Pet. V. A. p. 66; SA. No. 1617.

All these, however, seem to be the mss. of the next work-

(II) शतपदी (Gram. 5450) also called Prasnottarapaddhati, composed by Mahendrasimhasuri, pupil of Dharmaghosa of the Aficila Gaccha, in Sam. 1294. This is nothing but a revised and to a certain extent enlarged form of Dharmaghosa's work as the author himself plainly states. A ms. containing Dharmaghosa's original work does not seem to exist. Only this one is mentioned at Bt. No. 160. AM. 282, Bt. No. 160; Buh. III. Nos. 134; 135; Chani. No. 15; DA. 31 (62); 76 (3), DB. 16 (23; 24), JA. 104 (2); JG. p. 164; Kaira. B. 27, Kiel. III. No. 177; Limdi. No. 55; PAP. 72 (16); PAPM. 60 (1 dated Sain. 1300); PAPR. 22 (33); PAS. No. 5; PAZB. 20 (8); Pet. I. A. p. 12; V. A. p. 66 (dated Sam. 1300); SA. Nos. 22; 1617.

(III) शतपदी by Kadava Mati. DB. 20 (30; 31). शतपदीसारोद्धार composed in Sain. 1453, by Merutungasuri, pupil of Mahendraprabha of the Ancala Gaccha. This is an abridgment of Dharmaghosa's Satapadi. AM. 334; DA. 31 (63; 64); JG. p. 164; Kath. No. 1301; PAP. 72 (93); SA. Nos. 22; 1617; Pet. III. No. 653; IV. No. 1340 = IV. A. p. 115 (quotation); VC. 15. (3).

शतप्रश्लोत्तर DB. 20 (58). See Praśnottaraśata. शतप्राञ्चल (This must be Saṭprābhṛṭa) by Kundakundācārya. Pet. IV. No. 1478.

(1) Tikā. Anonymous. Pet. IV. No. 1478.

un similar of Vopadeva on Medicine (Non-Jain).

(1) Vyākhyāna by Jinacandra of the Begada Gaccha. Jesal. No. 673.

शतसंबरसारिका JG. p. 356.

शता**दी** JG. p. 352.

unitaria composed in Sain. 1605, by Udaya-

dharma, pupil of Lāvaṇyadharma of the Tapā Gaccha. This is a commentary which gives a hundred meanings of a single stanza i. e. No. 51 from Dharmadāsa's Upadeśamālā beginning 'dāsassa jālamūlam' etc. Agra. Nos. 2956, 2957; 2958; BK. No. 138; DA. 74 (45); Hamsa. No. 1526; JG. p. 344; PAPR. 1(11); PAPS. 66 (92); PRA. No. 1084; Surat. 1 (826); 4.

(I) ज्ञतार्थी by Somaprabhācārya, author of the Kumārapālapratibodha. It is a single stanza in the Vasantatilaka metre (Be:kalyāņasārasavitāna) interpreted by the author in 100 ways so as to be applicable to the 24 Tirthankaras, several Brahmanical deities, and the important conconnected temporary persons Jainism. See Winternitz, History, II. p. 573 and Introduction to Kumārapālapratibodha (Gaek. O. S.), pp. 6ff.; 10ff. Baroda, No. 2942; BK. No. 23; Hamsa, No. 1679; PRA, No. 1072.

(1) Svopajňa Vrtti. Baroda. No. 2942; BK. No. 23.

(II) states composed during the spiritual reign of Hiravijayasuri of the Tapa Gaccha, by Manasagara, pupil of Buddhisagara of the same Gaccha. This also is a single stanza (be:-parigraharambhamagna; cf. JG. p. 344 foot-note) interpreted in a hundred ways. BK. No. 384; Hamsa. Nos. 133; 528; JG. p. 344; Limdi. No. 1075; PAPR. 18 (28); PRA. Nos. 335; 676; SA. No. 316; Surat. 1, 5, 9.

(III) शतार्थी composed in Sain. 1539, by Jinamāṇikyasūri. Bengal. No. 2585, DB. 39 (19).

(1V) starest by Udayadharma; see Satarthavrtti.

(V) शतार्थी Anonymous. SB. 2 (161-two copies). शुक्रमधाकीश composed in Sam. 1518 by Subhasîla. Strass. B. No. 428. This is identical with Satrunjayakalps (II) Vrtti.

- (I) राष्ट्रस्यकस्य (Be:- suadhamma.) in 39 Gāthās, composed by Bhadrabāhu, revised by Vajrasūri and abridged by Pādaliptasuri (cf. Pet. III. A. p. 206). Bhand. III. No. 456; Bt. No. 156; DB. 35 (160 to 163); PAP. 72 (27; 58); 76 (150); PAPL. 7 (33), Pet. III. A. p. 205; IV. No. 1342; VI. No. 626.
- (II) शतुक्रजयकत्प in about 40 Gāthās ascribed to Dharmaghosa. Chani. No. 500; DB. 19 (6, 7); Hamsa. No. 845; JA. 111 (24); Lindi. Nos. 730, 779; 816; PAP. 68 (4); PAPR. 21 (3); PAPS. 45 (18; 23); 67 (46); PRA. No. 402.
  - (1) Vṛtti (Grani. 12500 acc. to JG.) by Śubhaśila, pupil of Munisundarasūri of the Tapā Gaccha, composed in Sani. 1518. This is also known as Śatruñjayabrhatkalpa or Śatruñjayakalpakathā, or Satruñjayakathākośa. Chani. No. 500; DB. 19 (6;7); Hamsa. No. 502; JG. pp. 260; 271; PAP. 68 (4); PAPR. 21 (3); PRA. No. 402; Strass. B. No. 428.
- ( III ) शहुङजयकल्प by Jinaprabha. See Tirthakalpa.
- (IV) राष्ट्रजयकल्प Anonymous. DA. 60 (199 to 211); DB. 35 (16); Surat. 1 (597; 598; 612); 3, 5, 7; VC. 14 (15); 15 (4).
- शतुङ्जयकल्पकथा by Subhasila; see Satrunjayakalpa (II) Vrtti.
- शतुक्रजयकुलक Anonymous. JHB. 27 (2 copies.). शतुक्रजयकेत्यपरिपाटी Flo. No. 733; JG. p. 292; Pet. VI. No. 626.
- शङ्कजयबृहत्कल्प by Śubhaśila. See Śatruńjayakalpa-
- चात्रुक्रज्ञयमण्डनऋषभाविस्तव Hamsa. No. 282.
- शहुङजयमहातीर्थमाहात्स्य by Jinaharṣasūri. Bengal. No. 6642.
- राष्ट्रज्यमहातीर्थोद्धारप्रबन्ध in Sanskrit composed by

Kakkasūri in Sam. 1392. Cf. Sādhana Sāmagrī, p. 28.

शत्रुज्जयमहातीर्थस्तवन Pet. VI. No. 626.

- (I) शतुभाषमाहात्म्य (Prose; Incomplete). Limdi. No. 803
- (II) शतुञ्जयमाहात्म्य by Dhaneśvarasūri in 14 cantos; cf. I. A. VI. p. 154, XXX. p. 239ff. and Vel. No. 1774. It is published by Hiralal Hamsaraj, Jamnagar, 1908.

Agra. Nos. 1756-1768; Baroda. No. 2943; Bhand. V. No. 1322; VI. Nos. 1339, 1340; 1341; Bik. No. 1606; BO, p. 61, Bod. Nos. 1393 to 1395; Buh. II. No. 314; Cal. X. No. 73; DA. 35 (1 to 12); 75 (33); DB. 19 (1 to 5); Flo. No. 734; JB. 102; Jesal. Nos. 958; 1519, JG. p. 271, JHA. 56, 67; Kaira. A. 5; Kaira. B. 1; 106; KB. 1 (64); 2 (10); 3 (52); 5 (31); Kundi. No. 178; Limdi. Nos. 87; 840, 923, 1206, 1366; PAP. 11 (11; 15); 68 (1; 3, 5), PAPS. 26 (5); 71 (1; 3), 77 (19); Pet. IV. No. 1343; V. No. 844; PRA. No. 512; Punjab. Nos. 2487; 2488; 2490 to 2495; SA. Nos. 569; 1509; 2007; Samb. No. 443; Surat. 1, 4, 5, 7, 8, VB. 38 (13; 14); 39 (6, 8, 10); 40 (1); VC. 13 (25); 14 (21; 39); 15 (6); Vel. Nos. 1774; 1775; Weber. H. No. 1993.

- (1) Vyākhyā. Bik. No. 1607.
- (2) Bälāvahodha composed in Sam-1667 by Devakuśala, pupil of Ravikuśala. PRA. No. 512.
- (III) शत्रुङजयमाहात्म्य by Jinaharsasüri. See Satrunjayamahātithamāhātmya.

शतुङजयमाहात्म्यस्तवन JG. p. 292.

- शबुक्जबमाहात्स्योद्धार An abstract from Dhanesvara's work. Weber. II. No. 1993.
- शहरजनमहात्स्योहेख is based on Dhanesvara's work and contains 15 chapters written in simple Sanskrit prose. It was composed in Sain. 1782 by Hamsaratna, pupil of Nyāya-

ratna of the Nagapuriya Tapa Gaccha. DA. 35 (8; 9); Flo. No. 735; Hamsa. No. 804; JG. p. 271; SA. Nos. 1509; 2007; Vel. No. 1776; Weber. H. No. 1994.

शत्रुञ्जयषोडशोद्धारवर्णन JG. p. 271.

शबुङजयसुभाषितानि Pet. VI. No. 626.

शतुञ्जयस्तवन in Prakṛta by Anantahanisa. Hamsa. No. 1711.

शतुञ्जयस्तोत्र Limdi. No. 1032; Kath. No. 1638; PRA. No. 807.

(1) Bālāvabodha composed in Sain. 1518 by Merusundara, pupil of Ratnamürti of the Kharatara Gaccha. Kath. No. 1638; PRA. No. 807.

शातुञ्जयाविस्तवन BO. p. 61.

- (1) राष्ट्रजयोद्धार composed in Sain. 1638 by Nayasundara. DA. 70 (61; 71; 99; 113); DB. 45 (11; 12); Hamsa. No. 1700; Samb. No. 481.
- (II) शतुष्ठजयोद्धार an abridgment of Dhanesvara's work composed in Sain. 1667 by Reabhadasa, son of Mahīrāja of Cambay. DC. p. 55.
- (III) राज्ञज्ञयोद्धार also called İştärthasadhaka is another similar work composed in Sam. 1587 by Vivekadhiragani, pupil of Vinayamandana of the Tapa Gaccha. It is published with an introduction by Muni Jinavijaya, by the JAS. Bhavnagar, Sam. 1973. Bk. No. 1310.

रानेश्वरदेवकथा Bengal. No. 7349.

शनैश्वरप्रमावगर्भितविक्रमादित्यप्रवन्ध Limdi. No. 771. शनैश्वरस्तोत्र Bengal. No. 7697; Limdi. No. 1732.

शब्दायाण of Subhacandra; see Cintāmaņi Vyākaraņa.

**शब्दनिराकरण** JG. p. 85.

शब्दपञ्चाशिका SB. 2 ( 96 ).

शब्दाकाश Surat. 5.

- (1) शब्दाभेदनायमाला by Sadhusundaragaṇi. Chani. No. 26; PAZB. 17 (55).
- (II) **शब्दप्रभेदनाममाङा** by Maheśvara. CC. I. p. 633. See Śubdabhedaprakaśa.

शब्दमभेदार्णव Surat. 1.

शब्दब्रह्मोहास in Sanskrit by Udayaprabha. Patan. Cat. I. p. 279. Incomplete; upto 49th verse.

was composed in Sain. 1672. The author is a non-Jain i. e. Hindu, son of Dvarika of Mathura. The work is a running commentary on the Sārasvata Sūtras. Agra. Nos. 2667, 2668.

हाड्यभूषण on Grammar, composed by Dānavijaya, pupil of Rājavijayasūri of the Tapā Gaccha. Bhand. III. No. 457; JG. p. 298; Vel. No. 85.

इाब्द्मेदनाममाला See Śabdabhedaprakāśa. JG. p. 313

शब्द भेदप्रकाश of Mahesvara.

(1) Vrtti (Grain. 3800) composed in Sain. 1654, by Jñānavimala, pupil of Bhānumeru of the Kharatara Gaccha. Bendall. No. 396; CC. I. p. 633; Chani. No. 446; Hamsa. No. 262; JG. p. 313; JHA. 60; Pet. II. No. 100 = II. A. p. 124 (quotation); Weber. II. No. 1708.

हाड्यमणिद्र्यण by Kavi Keśirāja. AK. No. 747; Mud. 112; 438; Padma. 93.

शब्दरनाकर by Sādhusundaragaṇi, pupil of Sādhu-kīrti Upādhyāya. It has 6 Kāṇḍas containing 1011 Ślokas in all. It is published in the YJG. Series No. 36, Benares, Vira Saṃvat 2439. Buh. III. No. 187; JG. p. 313; Mitra. VIII. p. 11; Pet. I. No. 339.

इान्द्रस्पाणि See Sabdasancayarupāņi.

शम्बद्धपावली JG. p. 308.

भागस्य करण of Buddhisāgarasūri. See Pañcagranthī.

शब्द्विभावीपारसीकनासमाला See Pārasikanāmamālā.

कार्यविद्धास composed in Sani. 1422 by Haribrāhmaņa. See Pārasikanāmamāla. SA. Nos. 254 (8 foll); 859; 861.

शक्तका (foll. 102) by Vinayabhüşana. JG. p.308.

शब्दसञ्ज्यस्पाणि (Grain. 252) by Amaracandra. PAP. 26 (76); SA. No. 140; Surat. 1, 7.

शब्दसञ्जयस्त्र perhaps the same as above. PAPS. 72 (18), SA. Nos. 139; 140.

शब्दसन्दोहसंग्रह JG. p. 313 ( palm ms. foll. 479 ). शब्दसाधनिका in Sanskrit. SG. No. 2716 ( foll. 3 only ).

इाब्द्सितावळी of Sakalakirti. Tera. 101 to 116. इाब्द्रांद्वेतनिराकरण SG. No. 1486.

शब्दानुशासनस्त्रपाठ Pet. II. No. 299.

- (I) जञ्चानुशासन by Devavijaya. See Śabdabhūṣaṇa.
- ( II ) शब्दानुशासन by Akalanka Bhatta. Mud. 677; SRA. 177.
- (III) राज्याचरा by Trivikramadeva, pupil of Arhanaudi. He mostly follows Hemacandra; cf. Pischel, Prakrit Grammatik, p. 42; I. A. Vol. 40, p. 219ff.; 45 p. 142. Also See T. K. Laddu, Prolegomena Zu Trivikrama's Prakrit Grammatik, Halle, 1912 (translated into English at ABORL, Vol. X. p. 177-218); L. Nitti Dolci, Les Grammairiens Prakrits, Paris, 1938, p. 179ff.; A. N. Upadhye, Vālmiki Sūtra, A Myth, Bhārtīya Vidyā, Vol. II, pt. 2, p. 160ff. (May, 1941). KO. 182; SG. No. 1517; SRB. 88.
- (IV) शब्दानुशासन by Malayagiri. See Mustivyākaraņa.
- (V) राज्यानुशासन by Durgasiriha. This is probably Durgasiriha's commentary on the Kātantra.
  - (1) Dhundhikā by Sarvānanda. DA 61 (79).
  - (2) Vṛtti by Nṛsimhācārya. DA. 61(91, dated Sani. 1477).
- (VI) requirement by Hemacandrasuri in 8 chapters. Adhyayas I to VII with the author's own Laghuvrtti are published in the YJG. Series, Benares, 1905. Adhyaya VIII with the author's own

Laghu Vrtti (called Prakāśikā) is edited and translated into German with brief notes by R. Piscael, Halle, 1877–1880. It is also published with the same commentary by Motichand Ladhaji, Poona, 1928.

Agra. Nos. 2712-2717; Bendall. No. 368; Bengal. Nos. 285; 2502; 2567; 2609; 7997; Bhand. III. No. 458; Bik. Nos. 583 to 586; BO. pp. 32, 90; Bod. Nos. 1140; 1142; Buh. IV. Nos. 282, 283, 284, VII. Nos. 11, 12; DA. 61 (12; 18, 19, 20; 22-26; 28); 63 (23), DB. 36 (25 to 29, 37 to 40); Hamsa. Nos. 149; 202; 1492; IO. Nos. 811; 812; 942; 943; 944; JA. 23(1;2);37(6),44(1);54(1); 88 (1); 89 (5); 108 (3);Jesal. Nos. 146; 252; 1445; JHA. 61 (3 c.); Kath. Nos. 1421; 1430; KB. 3 (53); 7 (9); Kiel. I. No. 120; Kundi. Nos. 91; 123; 174; 488; Limdi. Nos. 551 to 555; 572; 613; 686, 689; to 692; 736; 737, 891 to 894; 910; 911; 912; 919; 1185, 1186; 1282; 1680; Mitra. VII. p. 208; VIII. p. 77; IX. p. 179; PAP. 14 (9); 15 (2, 6, 7; 9, 12, 13); 17 (1; 2; 6; 9; 10; 14; 15, 19; 20; 25, 30); 26 (10; 13; 19; 20; 21; 25; 27; 29; 30; 33; 34; 36; 38; 39; 41; 43; 44, 45, 49; 52; 55, 58, 67, 78; 79; 80, 81), 41 (26; 29; 32), 42 (4 to 7; 9; 10; 14 to 18, 20; 23, 24), 54(10); 59(8); 61(19), 79 (80), PAPL. 6 (3,4;9;11;14, 15, 17, 19; 20; 28), PAPM. 64(3, 5); PAPR 4(4); 5(14); 6(1; 3); 10(9), 15(3); PAPS. 73(4; 5, 11; 14; 15, 17; 18; 20; 21); PAS. Nos. 94; 117, 123; 225; 312; PAZA. 7 (6), PAZB. 1 (2, 6; 7, 9; 14; 15, 16), 6(2; 4; 8), 5(5); 17 (39; 43; 44), Pet. L. A. pp. 19;

23, 70, 76; 77, 78; III. A. pp. 110; 114; 115, 116; 117; 145; Punjab. Nos. 1828; 2503 to 2505; SA. Nos. 34; 141, 793; 801; 865, 2014; 2033; Samb. No. 249; SB. 2 (156; 158); VA. 18 (27; 43); VB. 23 (11); 24 (10, 24); 31 (22, 27; 34); 33 (15, 18; 70); 40 (6; 7); 41 (31, 32); VC. 14(3); VD. 1 (23); 6(4); Vel. Nos. 64 to 72; Weber. II. Nos. 1640 to 1680.

(1) It is indeed very difficult to distinguish between the various commentaries on this work since the catalogues and the lists very often mention them only in general terms. Most of the following are mss. of Hemacandra's own Laghuvrtti, or Svopajňalaghuvrtti (Prakāsikā?). Agra. No. 2722; Bengal. No. 2567; BO. p. 32; Buh. II. No. 414; III. Nos. 188; 189, 190, IV. Nos. 282; 283; 284; CC. I. p. 634; III. p. 132; DA. 61 (8 to 11; 16, 17; 30; 37, 38, 45; 53; 80; 81; 82); DB. 36 (27; 28); DC. pp. 5; 14; 34; 37, 39; Hamsa. No. 903; IO. Nos. 811; 812; JA. 23(2); 37 (7;8); 88 (1); 89 (5); Jesal. Nos. 146; 252; JG. p. 300; JHA. 61 (2c.), KB. 3 (53); Kiel. II. Nos. 62; 63; 64; 68; 287; Kundi. Nos. 91; 123; 174; Limdi. Nos. 572; 689; 691; 692, 736, 737; 891, 892; 911; 1680; PAP. 15 (6; 7; 9); 17 (25); 26 (19; 20; 21; 25; 27; 29; 30; 33; 34, 36, 38; 39; 41, 43; 44; 49, 52; 55; 58; 81); 41 (26; 29; 32), 42 (5; 6; 79; 10, 14 to 18, 20, 23; 24); 54 (10); 79 (80); PAPL. 6 (3; 4; 11; 14, 15, 17; 19); PAPM. 64 (5); PAPS. 73 (4; 5; 15; 17; 18; 20), PAS. Nos. 94; 117; 225; PAZB. 6 (4); 17 (39; 43, 44); 22(8); Pet. L A. p. 77; V. A. p. 110; SA. No. 34; Samb. No. 431, VA. 18 (27); VB.

- 31 (22; 27); 33 (70); 40 (6; 7); 41 (31; 32); VC. 14 (3); Vel. Nos. 68 to 71; Weber. IL, Nos. 1645 to 1678.
- (2) Svopajňa Brhadvrtti (called Prakāsikā or Balābala Vrtti or Dhundhikā. Gram. 18000). Agra. Nos. 2716-2718; Bengal. Nos. 285; 2502, 7997; Bhand. V. No. 1379, VI. No. 1433, Bt. No. 425; Buh. II. No. 411; VII. No. 9; CC. 1- p. 634; III. p. 132; DA. 61 (1 to 6; 15; 21; 31, 83); DB. 36 (26; 28; 38), DC. p. 7; Hamsa. Nos. 43 253; 293; 300; 1040; JA. 23(1); 37 (1 to 5); 44(1); 54(1); 89 (5); 108 (3); JG. p. 299; JHA. 61; Kath. No. 1430; KB. 7 (9); Kiel. III. No. 186; Kundi. No. 14; Limdi. No. 1282; PAP. 14 (9); 15 (12; 13); 17(2); 26(13); 61(19); PAPR. 4(4); 5 (14): PAPS. 73 (21); PAS. Nos. 123; 312; PAZB. 1 (6;7); Pet. I A. p. 76; III. A. pp. 110; 115; 116; 117; 145; V. A. pp. 94, 136; SB. 2 (156; 158); SA. No. 793 (called Rahasyavrtti); VB. 33 (15; 18), VD. 6 (4), Vel. Nos. 65; 66; 67; Weber. II. Nos. 1679; 1680; 1682 to 1687.
- (3) Svopajňalaghunyāsa. Agra. No. 2711; Bengal. No. 2609; CC. I. p. 634; PAP. 17 (30); 26 (45); PAPR. 15 (3); PAZB. 1 (2; 9); SA. Nos. 141; 638; 865; VA. 18 (43).
- (4) Svopajnabrhamyāsa (Gram. 3400) also called Mahārņava or Sabdamahārņava. According to Bt. No. 425 (2), this is only on 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 and 27th Pādas. Agra. Nos. 2635; 2710; Bhand. VI. No. 1406; Bt. No. 425; Hamsa. No. 243; Jesal. No. 1445; JG. p. 299; Kundi. No. 488; Limdi. Nos. 551 to 555; 910; PAP. 17 (32 only one folio); 26 (10; 78;

- 79; 80); PAPR. 6(1,3); 10(9), PAZB. 1(15); SA. Nos. 801; 2014; VB. 31(34).
- (5) Laghuvrttidhundhikā (Grain. 3200) by Munisekharasūri. DA. 61 (80; 81; 82 dated Sam. 1488); JG. p. 300; PAPS. 73 (14).
- ( 8 ) Durgapadavyākhyā on Laghu nyāsa, composed by Kanakaprabha, pupil of Devendra of the Tapa Gaccha. It is also called Nyāsoddhāra and is only on the first 7 Adhyāyas according to Bt. No. 429. This was composed at the advice of Udayacandra, pupil of the famous Hemacandra, cf. Introduction to Nalavilāsa (Gaek. O. S.), p. 24, footnote 5. Bod. No. 1142; Bt. No. 429; OC. I. p. 634 (wrongly ascribed to Devendra); DC. p. 53; JG. p. 299; Kiel. III. No. 187, Mitra. IX. p. 179, PAZA. 7 (6); PRA. No. 962; SA. No. 889, Weber. II. Nos. 1682 to 1687.
- (7) Bṛhadvrttidīpikā by Vidyākara, pupil of Mānabhadra, pupil of Vijayacandrasūri and Haribhadrasūri. Weber. II. No. 1684.
- (8) Laghuvṛtti-Avacūri by Dhanacandra, pupil of Devendra. Buh. VII. No. 10; CC. I. p. 634; JG. p. 300; PAP. 15 (2); PAPM. 64 (3 dated Sain. 1403; PAS. No. 62 (cf. Patan. Cat. 1. pp. 99; 388); PAZB. 26 (7).
- (9) Brhadvrtti-Avacuri composed in Sam. 1264, by Amaracandra, pupil of Jayānanda. JA. 89 (5).
- (10) Dīpikā (Gram. 6750) composed by Jinasāgara of the Kharatara Gaecha. JG. p. 301; Kiel. I. No. 119; PAP. 59 (8).
- (11) Brhadvrtti composed in San. 1368 (by Vidyakara?). Tapa. 228.
- (12) Nyāsa by Dharmaghosa (Grani. 9000). Bt. No. 426; JG. p. 299.

- (13) Nyāsa by Rāmacandra (Gram. 53000). Bt. No. 427; JG. p. 299.
- (14) Brhadvrttisāroddhāra. JG. p. 300, PAZB. 6 (2 dated Sam. 1521); Surat. 1, 5, 9.
- (15) Nyásasároddháratippana (dated Sam. 1279). PRA. No. 723.
- (16) Laghuvrtti called Dhundhikādīpikā, on Catuska, Akhyātā, Krt and Taddhita portions (Grani, 6000) only by Kākala Kayastha. Bt. No. 432; JG. p. 300.
- (17) Kaksapatavrtti (Gram. 4818). It a is commentary on the Svopajña Brhadvrtti (No. 2). Bt. No. 430; DB. 36 (25); JG. p. 299.
- ( 18 ) Laghuvyākaranadhuņdhikā ( Grain. 3200 ). PAZB. 1 ( 14 ); SA. No. 2033.
- (19) Kaumudi. See Candraprabhā Vyākaraņa.
- (20) Vrtti. Anonymous. CC. I. pp. 634, 635; Hamsa. Nos. 149; 202; 1492; 1522; 1523; 1524; Punjab. Nos. 2503; 2505; JG. pp. 300; 301; Limdi. No. 613; PAPL. 6(9; 20; 28); SA. No. 793; Surat. 1, 6, 8; Weber. II. Nos. 1661-1678.
- (21) Laghuvṛtti-Avacūri by Nandasundaragaṇi (upto the end of Adhyaya IV.) Buh. III. No. 190; (ms. dated Sani. 1510). PRA. No. 862.
- (22) Prākrtavrttidhundhikā called Vyutpattidīpikā composed in Sam. 1591, by Hrdayasaubhāgya, pupil of Saubhāgyasāgarasūri of the Brhat Tapā Gaccha. Bhand. V. No. 1403; BO. p. 89; Buh. IV. No. 276 (dated Sam. 1640); VI. Nos. 770; 788; CC. I. p. 635; II. p. 151; DB. 36 (37; 38); Hamsa. Nos. 904; 1252; JG. pp. 300; 301; PAP. 42 (4); PAPS. 73 (11); PAZB. 5 (5); Surat. 1.9; Vel. No. 72.

- (23) Astādhyāyatrtīyapadavrtti by Vinayasāgaragaņi. VD, 1 (23).
- (24) Prākṛtavṛttidīpikā (Gram. 1500) by Haribhadra. Bt. No. 432; JG. p.300.
- (25) Prākrtavrttidhundhikā also called Prākrtadīpikā and Prākrtaprabodha (cf. Bt. No. 432) by Naracandra Upādhyāya of the Maladhāri Gaccha. The work is mentioned by Rājašekhara in his Nyāyakandalītikā. See Pet. III. A. p. 275. It is an Avacūri on the Brhadvrtti of Adhyāya VIII only. Bt. No. 432; Buh. VII. No. 8; CC. I. p. 635; DA. 61 (85); KB. 3 (65); PAP. 26 (67): PAZB. 1 (16); Pet. I. No. 300; VB. 23 (11); 24 (10; 20).
- (26) Dodhakavrtti (on ch. VIII only). This is published by the Hemacandra Sabha, Patan, Series No. I. DB 22 (147); JG, p. 301.
- (27) Candrikāvṛtti. KB. 3 (53-foll. 88). See Candraprabhā.
- (28) Daśamapadaviśesartha JG, p., 299; PAZB, 6 (8).
- (29) Paribhaşāvrtti (Gram. 4000).
   Bt. No. 428; J.G. p. 299.
- (30) Prākṛtopadāvacuri by Haripra-! bhasuri (Gran. 738). JG. p. 300.
- (31) Balabalavrtti abridged from Brhadvrtti. See DC. p. 45 (No. 3).
- (32) Brhadvrttitippana composed in Sain. 1646. Limdi. No. 1282.
- shed with Prakriyāsangraha of Abhayacandra, by Jestharam Mukundji, Bombay, 1907. Acc. to K. B. Pathak, I. A. Vol. 43, p. 205, this Sākatāyana wrote both the text and the Amoghavrtti and lived between Saka year 736 and 789. See also Belwalkar, Systems of Grammar, pp. 68-73. AD. No. 90; AK. No. 241; CC. I. p. 638; H. p. 151; III. p. 132; CP. pp. 669; 694; (see CPL p. 25): Hebru. 47; 52; 56; 72;

- Hum. 14; 64; 85; 91; Idar. 147; KO. 165; 166; 167; 172; 181; Mysore. III. p. 206; Padma. 13; 17; 45; 81; 91; 131; Rice. p. 308; SG. No. 724; SRA. 41; 89: 127.
- (1) Svopajňa Amoghavrtti. CC. I. p. 638; HI. p. 132; CPI. p. 25; K() 165; Mysore. I. p. 48; H. p. 176; HI. pp. 103; 206; Rice. p. 306; SG. No. 725; SRA. 2; 3; SRB. 301.
- (2) Cintāmaņi by Yaksavarman. AD. No. 90; AK. No. 241; CC. II. p. 151; CP. p. 694; Hebru. 56; Hum. 14; 91; Mud. 28; 98; 129; 150; 156; 266; SRA 114; SRB. 61; Vel. No. 87.
- (3) Cintamaniprakasikā by Ajitasena. CC. I. p. 638; CPI, p. 25; Rice, p. 308.
- (1) Vrttitippana or fintamanivisamapadatikā, on the Cintamani by Samantabladra. This is quoted in the Mādhaviyadhātuvṛtti. CC. I. p. 638; JG. p. 307; Rice. p. 308; SRB. 61.
- (5) Nyāsa by Prabhācandra. This is also quoted in the Madhaviya Dhātuvṛtti. CC. I. p. 638; CPL p. 25; Rice p. 308; SG. No. 1357; SRA, 2; 3.
- (6) Pratipada by Mangarasa. CC. I. p. 638; Rice, p. 308.
- (7) Vrtti by Bhāvasena Traividya. CPL p. 25.
- (8) Prakriyasangraha by Abhayacandra AK, Nos. 502; 503; CC, L. p. 638; H. p. 151; HI, p. 132; CP, p. 669; CPI, p. 25; Hum. 69; 110; Idar. 147; Rice, p. 300; SRA, 41; 89; 127.
- (9) Rūpasiddhi by Dayāpala, pupil of Matisāgara. CPL p. 25; I. A. Vol. 43 (1914).
- (VIII) **अध्यानुशासन** of Valmiki. See No. (III) above.
- (1X) **ज्ञान्त्रज्ञासन** of Păņini.
  - (1) Sabdāvatāra by Pūjyapāda. See MJ. p. 20. This is not certain.

दाख्या दुशासनरहस्य Surat. 1, 5 ( foll. 64 ).

शब्दान्मीनिधि Surat. 9.

(I) ज्ञान्दार्णेय of Sahajakirti. See Siddhasabdarnava. JG. p. 298. See also Rjuprājñavyākaraņaprakriyā.

( II ) হাজ্যাত্রি See Sundaraprakāśa.

इाद्राणेयचन्द्रिका is the name of Somadeva's commentary on Jainendra Vyākaraņa.

इाउदार्णवमकिया Agra. No. 2673. Perhaps same as above.

(I) इंड्रावतार of Pūjyapāda; MJ. p. 20. See above Šabdānuśāsana IX.

(II) शब्दावतार of King Durvinita. MJ. pp. 19-23.

इामभावदात by Dharmaghosasuri. It is also called 102).

शमानुत A short play by Ratnasimha. Published at Bhavnagar, Sam. 1979.

शर्द्रत्यवक्ष्या by Bhattaraka Simbanandin, List.

शरीराष्ट्रक by Padmanandin. Limdi. No. 610; Pet. IV. Nos. 1442; 1443.

शश्यरमकरण by Vijayagani. VA. 18 (19).

(1) Sesatikā. Lal. 106; 157; 173.

शशाहसंकीतंत्र (foll 166). JG. p. 333; PAS. No.

शाकटायनव्याकरण See Sabdānusāsana (VII) by Sākatāyana.

शाकिनी चरित्रविषये वृष्टकथा by Māṇikyasundara, pupil of Merutuigasuri. DA. 50 (78; 79).

(I) शास्तरसमावना by Sārngadhara (?)

(II) शान्तरसभावना a work in 16 chapters on religious devotion by Munisundarasuri of the Tapā Gaccha. It is also called Adhyātmakalpadruma (see under it). Agra. Nos. 987, 988, 989, Bhand. V. No. 1381, BO. p. 61; Jesal. No. 420; PAPL. 7 (35); Surat. 2; VB. 36 (39; 41; 74); 41 (7); VD. 14 (31;); Vel. No. 1662.

शान्तस्थारसभावनाकाच्य composed in Sam. 1723 by Vinayavijayagani, pupil of Kirtivijaya of the Tapā Gaccha. It is a Geyakāvya like

the Gitagovinda. It is in 16 chapters containing about 175 Sanskrit stanzas. It is published by Bhimsi Manek, Bombay, in his Prakaranaratnākara, Vol. II. and also in the Amidhārā by Pandit Ksamāvijayagani, Bombay, 1924. It is also published with the commentary of the JDPS. Gambhiravijayagani, in Series, No. 24, Bhavnagar, Sam. 1969. Agra. No. 990; BK. No. 79; Chani. Nos. 411; 988; DA. 75 (18); DB. 34 (10; 11): JG. p. 188; PAPS, 64 (21), Pet. III. Nos. 634; 635; Surat. 6, 9.

(1) Tīkā by Gambhiravijayagaņi. Printed. JG. p. 189.

Antarangakathā. Bt. No. 625 (Grain. | (1) आन्तिकरस्तवन of Munisundarasūri in 9 verses. Bhand. VI. No. 1258; JHB 47; JG. p. 292; Limdi. Nos. 1029; 1604; 1628.

> (1) Avacuri. Bhand. VI. No. 1258; JHB. 47 (ms. dated Sain. 1567).

(II) शान्तिकरस्तवन by Vidyasiddhi of the Tapa Gaccha. Vel. No. 1612.

शान्तिकरस्तोत्र Bhand. VI. No. 1258. This is probably the same as Santikarastavana No. I. Punjab. No. 2506.

> (1) Avacūri by Munisundara. Bhand. VI. No. 1258.

शान्तिकविधि DA. 38 (66).

शास्तिषक Pet. III. No. 557.

(I) शान्तिचकपूजा by Asadhara. SG. No. 1649.

(11) शान्तिषकपुत्रा Anonymous. Pet. V. No. 925; VI. No. 683.

ज्ञान्तिचरितटिप्पन by Aśādhara. This seems to be a valuable manuscript. It is not clear which Santicarita is meant. Could it be of Asaga? Idar.18 ( a very old copy ).

शान्तिजिनास्यमशस्ति composed in Sam. 1473 by Jayasagaragani of the Kharatara Gaocha. DC. p. 66.

शान्तिनाथकथा Kath. No. 1163; Punjab. No. 2507.

- (I) surfamiliation by Hemacandra. This is a part of the Trisastisalākāpurusacaritra of the author. PAS. No. 3; PAZB. 4 (18); 18 (13); VI. 14 (29).
- (II) शान्तिनाथचरित (Gram. 12100) in Prākṛta composed by Devacandra, pupil of Gunasena and Guru of the famous Hemacandra in Sam. 1160 (Be:-saralanguli). In the introduction the author mentions Indrabhüti(Kavirājacakravartin), Bhadrabāhu, who composed a Vasudevacaritra ( savayalakkham and bahukabākaliyam ), Haribhadra author of Samarādityakathā, Dāksinyacinhasuri and his Kuvalayamālākathā and Siddharsi, author of Upamitibhavaprapancă Baroda. No. 2947; Bt. No. 257, DC. p. 12 (cf. Dl. p. 46); JG. p. 241; PAP. 73 (1); PAPM. 23; PAPR. 1 (9); PAS. Nos. 316; (cf Patan Cat. I. p. 221; ms. dated Sam. 1227); 335 (ms. with pictures), Pet. V. A. p. 72.
- (III) शान्तिनाथचरित composed in Sanskrit by Ajitaprabhasūri, pupil and successor of Viraprabhasuri of the Purnima Gaccha. The poem contains six cantos and about 5000 Slokas in all and was composed in Sain. 1307. It is published by the JDPS. Bhavnagar, Sam. 1973 and is being edited also in the Bibliotheca Indica Series by Indravijavasūri of Shivapuri, Gwalior. See also Pet. V. A.p. 121 for quotations. Baroda. No. 2157; Bengal. No. 2579; Bhand. IV. No. 283; Bt. No. 256; Chani. No. 107; CP. p. 694; DA. 43 (1; 3 to 12), 44 (1; 2; 4; 9),DB. 26 (2, 3); Flo. No. 736; Hamsa. Nos. 760; 955; 1125; 1711; Idar. 109; Jesal. No. 1257; JHA. 49; Limdi. Nos. 922; 1111; 1112; 1230; 1292: PAP. 34 (4), 35 (3); 63(10), 73 (2;6); PAPM. 11 (dated Sam. 1384; a paper ms.); PAPS. (21); 51(18); 59(4), 82(64);

- Pet. I. No. 341; V. Nos. 845; 846; V. A. p. 121 (quotations); Punjab. Nos. 2510 to 2515; 2517; SA. No. 122; Tapa. No. 317; VB. 35 (21); 38 (1); 39 (11; 12; 17), VC. 14 (47); VD. 14 (27); Vel. No. 1778.
- (IV) ज्ञान्तिनाथचरित (Gram. 4855) composed in Sam. 1322 by Munidevasuri, pupil of Madanacandrasūri. It is in Sanskrit verse and is based on Devacandra's work. It was corrected by Pradyumna, pupil of Kanakaprabha. The author was a descendant of the famous Vādidevasūri. See PRA. No. 851; and also DL. p. 52. Bhand. VI. No. 1342; BK. No. 356; Bt. No. 254; Buh. III. No. 174; Chani. No. 481; DA. 44 (3); DC. p. 49; Hamsa. No. 965; JA. 13 (2); 71 (2), Jesal. No. 999; JG. p. 241; Limdi. No. 609; PAP 9 (38); 33 (4); PAZB, 18 (14); 22 (12); PRA, No. 861; Patan (at. I. p. 124 ( quotations ); Pet. I. No. 342; I. A. p. 4 (dated Sam. 1338; quotation); III. A. p. 165; SA. No. 120; Samb. No. 435; VB. 37 (50); 38(2,3), 39(2,9); 40(15).
- ( V ) ज्ञान्तिनाथचरित in Sanskrit prose ( Gram. 6500) composed in Sam. 1535 by Bhavacandra, pupil of Jayacandra, pupil of Pārsvacandra of the Purnima Gaccha, cf. PRA. No. 1149. It is published by the JDPS., Bhavanagar, 1911 (Series No. 19). Its Gujarati translation is published by the same Sabhā, in Sam. 1978. The work is again published by Hiralal Hamsaraj, 1924 (1930?). Baroda. No. 2086; Bengal. Nos. 2550; 3041; 6627; BK. Nos. 800; 1262; Bik. No. 1516; BSC. No. 491; Buh. III. No. 175, DA. 43(2), 44(5 to 8; 11), DB. 26 (4,5); Flo. No. 737, Hamsa. Nos. 1234; 1265; JG.

- p. 241; JHA. 49; JHB. 32 (3 c.); Kaira. A. 2, Keith. No. 64; Kiel. I. No. 92 (dated Sam. 1535); Limdi. No. 1775; Mitra. VIII. p. 124; Mysore. III. p. 180; PRA. No. 1149 ( ms. dated Sain. 1535 and written by the author himself); Punjab. Nos. 2508; 2509; 2516; SA. No. 1688; Tapa. No. 144; VC. 14 (45); 15 (2); VD. 14 (28); Vel. No. 1777.
- (VI) शान्तिनाथचारित in Sanskrit (Grain, 5574) composed by Māṇikyacandra, pupil of Sagaracandrasuri of the Raja Gaccha. It is in 8 cantos. For quotations, see Patan Cut. I. pp. 203-205. The author mentions as his predecessors, Bhadrabāhu (au Vasudevacaritra), Haribhadra, Dākṣiṇyacihna, Siddha Vyakhyātā and Rama Kavi (au. Prabandhasagara ). Another work of our author is Pärsvanăthacaritra (s. v.) composed in Sain. 1276. Bt. No. 255, JG. p. 241; Kiel. II. No. 65, III. No. 17; PAP. 65 (5, ms. dated Sam. 1485); PAS, No 444 (ms. dated Sani- 1470).
- ( VII शान्तिनाथचरित ( Grain, 6272 ) composed by Manibhadra in Sain- 1402. Bt. No. 258. This is probably the same as No. IX below.
- (VIII) शान्तिनाथचरित m 35 Gathas by Jinavallabhasuri. JG. p. 292; Limdi. No. 1288.
- (IX) शान्तिनाथचरित in Sanskrit (Grain, 6272) (XXI) शान्तिनाथचरित (Grain, 4911) by Jinacomposed in Sain. 1410 by Munibhadra, pupil of Gunabhadrasuri of the Brhad Gaccha. It is in 19 cantos and contains about 5000 Slokas. It is published in the YJG. Series, No. 20, Benares, Vir Sam. 2437. Bt. No. 258; JG. p. 241; PAPL. 1 (13).
- (X) शान्तिनाथचरित in Sanskrit (Grain 485) composed by Kanakaprabha, pupil of Devänanda. It is also called Santivrtta. JG, p. 241; PAS, No. 84.

- (XI) ज्ञान्तिनाथचरित by Jaanasagara. VB. 38 (5).
- (XII) शान्तिनाथचरित by Somaprabhasuri in Prakrta. SA. Nos. 846; 1688.
- ( XIII ) ज्ञान्तिनाथचरित by Pradyumnasuri. This is probably the same as No. (IV) above. VB. 38 (2; 3); 39 (9).
- (XIV) शान्तिनाथचरित by Harshhusanagani. VB. 38 (4).
- ( VV ) शान्तिनाथचरित by Ratnasekharasuri. (Grain. 6775). VC. 14 (46).
- (NVI) शान्तिनाथचरित by Meghavijaya, pupil of Krpavijaya of the Tapā Gaccha. This is a Padapurtikāvya describing the life of Santinatha based on the Naisadhacarita of Sriharsa. It is published in the Abhayadevasuri Granthamala of Bikaner.
- (XVII) शान्तिनाथचरित (Gram. 5000) by Bhavaprabha (Bhavacandra?) VC. 15 (8).
- ( \VIII ) शान्तिनाथचरित in Sanskrit prose (Gram. 2700) by Udayasagara af Ancala Gaccha. JG, p. 241.
- (XIA) **ज्ञान्तिनाथचरित** by Vatsarāja; published by Hiralal Hamsraja, Jamuagar, 1914.
- ( \X ) शान्तिनाथचरित Anonymous; probably by a Svetāmbara author. Agra. Nos. 1529 to 1531; JB. 110; 114; Jesal. Nos. 1083, 1806; Kaira, A. 158; KB, 3 (14; 17; 18); Limdi. Nos. 1296; 1709; Pet. V. No. 847; Surat. 1, 3, 5, 6, 7, 9,
- prabha. l'unjah. No. 2518 (ms. dated Sam. 1649). This is probably, the same as Ajitaprabha's work (No. III).
- (1) जान्तिनाथपुराण by Sakalakirti, pupil of Padmanandin of the Sarasvati Gaccha. It contains 16 cantos (Gram. 4375) and is published by Lalram Shastri, Surat. AD. No. 66; Bhand, IV. No. 309 ( See IV. Introduction p. 121); BO. p. 31; Bod. No. 1398, Buh. VI. No. 673, CP. p. 694; Idar. 109 (3 copies); Idar.

A. (66); MHB. 5; 54; Pet. IV. No. 1479; V. No. 971; PR. No. 118; Strass. p. 309.

- (11) शान्तिनाथपुराण by Sántikírti. AK. No. 777.
- (III) ज्ञान्तिनाथपुराण by Gunasena. DB. 26 ( 1 ).
- (IV) **SUFFRENCY in 16 cantos containing about** 2500 verses, composed in Saka 910 by Asaga; cf. CPI. p. 33. Bod. No. 1405 (2); Kath. No. 1164; Limdi. No. 90; Lal. 46; SG. Nos. 38; 2409; See also Laghusantinathapurana.
- (V) शान्तिनाथपुराण composed in Sam. 1659 by Srībhūṣaṇa, pupil of Vidyābhuṣaṇa; cf. SGR. II. p. 91. Idar. A. 66; 67; SG. No. 625.
- (VI) शान्तिनाथपुराण composed by Brahma Jayasagara. CP. p. 694.
- (VII) surfacting composed by Brahmadeva. Mud. 703.
- ( VIII ) शान्तिनाथपुराण Anonymous-Bengal, No. 1474.
- ज्ञान्तिनाथराज्याभंषक by Dharmacandragani. Pet. (11) ज्ञान्तिस्तोत्र Similarly composed by Soma-VI. No. 628.
- ज्ञान्तिनाथविवाह by Anandapramoda, pupil of Harsepramoda. PAP. 72 (70)
- মানিবদাথান্তানি  $\Lambda$ nonymous.

Bengal. Nos. 6660: 7119; 7150: 7265; CP. p. 691; Hamsa, No. 930; Limdi. Nos. 1593; 1650; 1753; Pet. [ V. No. 925.

- (1) शान्तिनाथस्तोत्र (भश्यनाम ) by Sådhusundara. Hamsa, No. 1655. (1) Tika, Hamsa, No. 1655.
- (II) शान्तिनाथस्तोत्र in 8 Gathas by Padmanandin-AK, No. 779; JA. 106 (13); Lindi. No. 610; Pet. IV. Nos. 1442; 1143.
- ( III ) ज्ञान्तिवायस्तीत्र by Guṇabhadra. Idar. 167.
- (IV) शान्तिनाथस्तोत्र by Padmasagaragani. Kath. No. 1302.
- (V) şufanueris in Prākrta by Munisundarasuri. Hamsa. No. 1109.

शान्तिपर्वावाधि by Jinaprabha. JG. p. 154. शान्तिपाठपुजा by Dharmadeva. Cl. p. 695. शान्तिपुजा in Sanskrit. Punjab. No. 2520.

शान्तिभक्तामरस्तीत्र by Laksmivimala, pupil of Kirtivimala. Published by the Agmodaya Samiti, Bombay, 1927.

शान्तिमतीकथा JG. p. 260.

शान्तिमन्त्र Kath. No. 1208.

ज्ञान्तिराजस्तवन in Sanskrit by Jnanabhüsana. SG. No. 1887.

- (1) शान्तिस्तव by Santisūri. Bhand. III. No. 459.
- ( II ) ज्ञान्तिस्तव in Sanskrit illustrative of the rules of Hemacandra's grammar. Hamsa. No 700.
- (III) शान्तिस्तव by Manadevasuri. See Laghu-
- (IV) शान्तिस्तव Anonymous. Bengal. Nos. 6849 ; 7430:7721.
- (I) शानितस्तोत्र in different dialects by Jinaprabhasuri of the Kharatara Caccha. See Jainastotrasamuccaya, Bombay, 1928, p. 99.
- sundarasuri of the Tapa Gaccha; ibid, р. 99.
- शान्त्यक्रक by Pujyapadasvamin. Bhand. VI. No. 1003 (28); Mitra. VII. p. 182; Strass. p. 309.

हामिव्यवामदेवकथा 赴 🖂 260.

**शाम्बचरित्र** n. Sanskrit. 36. p. 233.

जाम्यदातक by Vijayasiniha. Pet. VI. p. 142, No. 80.

ज्ञारवाष्ट्रक by Parsvacandra. Bengal, No. 6774; Limdi. No. 3036.

**ज्ञारवास्तोत्र** JG. p. 292; Surat. 1.

शारतीय-अभिधानमाला by Harsakirtisuri of the Nagapuriya Tapā Gaccha. See Namamála. AD. Nos. 132; 185; Bhand. VI. No. 1409; Buh. JV. No. 281; VI. No. 780; CP.p. 695; JG. p. 313; JHB. 44; Kiel. III. No. 184; SA. No. 637; Weber, H. No. 1703.

- भारतीयलञ्जनाला Bhand. V. No. 1382. शालक्षमीयकथा Limdi. No. 770.
- शालिमक्कि in the Apabhranisa language, contains 69 stanzas. Composed by Padma. It is printed in the Prācinagurjarakāvyasaringraha, Gaek. O. S. No. 13. See Patan Cat. I. pp. 190; 295; Intro. p. 63.
- suravarakayaınānain naththanisesamänam). JA. 31(1); 106(6); 107(3); JG. p. 233; Patan Cat. I. pp. 61; 92; 304; Pet. I. A. pp. 72; S6.
- (II) রাজিমর্থারৈ Anonymous. Agra. Nos. 1532: 1533; Buh. VI. No. 771; DA. 49 (8): DC. p. 32 (Prākrta), Hamsa. No. 637; Pet. I. A. p. 95 (Prākrta); VD. 15 (1, 3).
- (III) রান্তিমহত্তাবৈ by Pradyumnasuri; see below No. (V). VB. 39 (5); 41 (1; 6).
- (IV) হাজিমহন্তারে by Somaprabha (See No. V): JG. p. 233; VA. 37 (9).
- (V) शाहिमद्रवरित्र in seven cantos, composed in Sam. 1334, by Dharmakumāra, pupil of Vibudhaprabha, successor of Somaprabha of the Nagendrakula; cf. Vel. No. 1779. Pradymana, pupil of Kanakaprabha, assisted the author. It is published in the YJG. Series, Benares, 1910. For a digest, cf. Bloomfield, JAOS, Vol. 43, p. 257ff. It is in Sanskrit. Baroda. Nos. 2152: 2949; Bland. V. No. 1323. VI. No. 1343; Bik. No. 560; BK. No. 367; Bub. II. No. 380; DA. 49 (3 to 6); DB. 29 (40; 41; 42); Hamsa. Nos. 854; 1501; JA. 7 (3); JG. p. 233; Limdi. Nos. 576; 855; PAP. 12 (33); 30(37): 36(4); PAPL. 8 (14); PAPS. 48 (123); 60 (10); PAZB. 9 (21); 18 (16); Pet. III. A. p. 174; IV. No. 1345; V. No. 848; Punjala Nos. 2525; 2526; SA. No. 294; Samb. No. 43; VB. 37 (9); 39 (5); 41 (1; 6); Vel. No. 1779.
  - (1) Avacuri. DB. 29 (40, 41; 42); (II) शान्यताजिमस्तवम Anonymous. JG. p. 233; Limdi, No. 855.

- (VI) शास्त्रिमद्रचारित्र by Prabhācandra. JG. p. 238; JHA. 51.
- (VII) शालिमद्रचरित्र composed in Sam. 1623 by Vinayasāguragaņi. DA. 49 (2), JG. р. 233.
- ( VIII ) शालिभवचरित्र by Pürnabhadra. See Dhanyasalicaritra.
- (I) মান্তিমন্ত্ৰামে in 177 Prākrta tiāthas (Be:— : মান্তিমন্ত্ৰ্যাতকা in the Apabhranisa language in 55 stanzas. Patan Cat. I. p. 25 (quotations).
  - ज्ञालियाहन चारित्र (Gram. 1800) composed in Sam. 1540, Subhasilagani, pupil of Munisundarasūri of the Tapā Gaccha. Chani. Nos. 13; 559; JG. pp. 218, 233; PAPR. 21 (26); SB. 2(22; 24), Surat. 1, 5.
  - शान्वतचेत्यस्तवन Punjab. No. 2534 (in Prākṛta); Surat. 9.
  - द्याभ्वतजिनगृहजिनविम्बसंख्यास्तोत्र composed by Jayananda. DA. 76 (67); SA. No. 384.
    - (1) Avacuri by Somadharmagani. DA. 76 (67), SA. No. 384.
  - शाश्वतजिनपासादप्रतिमासंख्यास्तवन in 24 Präkrta verses. (Be:- siriusabhavaddhamanam.). Weber, H. No. 1967 (9).
    - (1) Tiká. Anonymous. Weber. II. No-1967 (9).
  - शाश्वताजिनविम्बसंख्यास्तव by Devendrastiri. JG. p. 145. See Sasvatajinastavana (1).
  - ज्ञान्यताजिनभवन DB. 35 ( 148; 149; 150 ). See Sāsvata jinastavana (1).
  - भाष्यताजिनसंख्यास्तव Bland. V. No. 1244 : JG. p. 145; SA. No. 2005.
    - (1) Avacuri. Bhand. V. No. 1244.
  - शाश्वताजनस्तव in 34 Gathas by Siddhasenasuri JG. p. 292; Pet. I. A. p. 32.
  - (1) शान्वताजिनस्तवन by Devendrasuri. DB. 35 (50, 148; 149; 150); JG. p. 292; Limdi. No. 2115; PAPL 8 (97).
    - (1) Avacuri. DB. 35 (50; 148; 149; 150), JG. p. 292.
  - Bengal. No. 6892; DA. 60 (179 to

185); Kath. No. 1303; Limdi. Nos. 1890; 2506; SA. Nos. 384; 2786; 2983; 3010.

नाम्बताजनस्तोत्र by Munisundarasūri. Hanısa. No. 423; SA. No. 2065.

(1) Tīkā. Hamsa. No. 423.

शान्वतजिनोत्सवन Buh. II. No. 315.

शान्तवप्रतिमाप्रासावजिनस्तव Bengal. No. 7007.

शाश्वतविम्बस्तवन Surat. 7, 10.

शासनचतुर्विशिका in 35 Sanskrit verses, by Madanakirti, pupil of Visalakirti. PR. No. 120.

शासनदेवीस्तव Bengal Nos. 6850; 7722.

शासदीयक DB. 24 (192).

शास्त्रवातीसंग्रह by Śāntyacārya. See Śastrārthasangraha.

शास्त्रवार्तासमुख्य by Haribhadrasūri. The text is published in the JDPS. Series, No. 15, Bhavnagar, 1908. It is also published with the commentary of Yaśovijaya, in the DLP. Series No. 16, Bombay, 1913. Agra. Nos. 2531; 2532; 2533; AM. 322; DA. 29 (20); DB. 17 (11; 12); Hamsa. Nos. 27; 236; JG. pp. 79; 101; KB. 3 (32); Kiel. III. No. 178; PAPIL 23 (7); Punjab. No. 2535; SA. Nos. 37; 1577; 1718; SB. 2 (146); VB. 40 (2).

- (1) Tika Svopajna (Gram. 7000). Hamsa. No. 236; JG. pp. 79; 101; 106; Kiel. III. No. 178; Punjab. No. 2535; SA. No. 37; SB. 2 (146); VB. 40 (2).
- (2) Vrtti called Syādvādakalpulatā, (Gram. 1300) by Yaśovijaya, pupil of Nayavijayagani of the Tapa Gaccha. DB. 17 (11, 12); Hamsa. No. 492; JG. pp. 79; 102; KB. 3 (32); SA. Nos. 168; 497; 1577; 1718; Surat. 1, 5.
- (3) Tika. Anonymous. Agra. No. 2532; AM. 322 (Be:-aindraśreninata.); PAPR. 23 (7)-Grain. 13000.

THE SA. No. 2510 (foll. 26). See Sastrārthasaigraha. शास्त्रसारसंग्रह Surat. 4.

candra. For other works of the author see under Padärthasära. It is in four chapters containing 196 Sutras in all. It is published in the MDG. Series. No. 21, Bombay, Sani. 1979. AD. No.53; Hum. 63; KO. 19; 85; 87; Mud. 277; 497; SRB. 5.

(1) Ţīkā in Kanarese. See JH, vol. IX. p. 518

**ज्ञास्त्रसारसमुद्धार** ( Gram. 1300 ). JG. p. 130.

ज्ञास्त्रार्थसंग्रह also called Sastrasangraha composed by Santyācārya, Baroda, No. 2950; Hamsa, No. 3; JG, p. 128; SA, No. 497.

शिक्षाकारिका DA. 63 (83).

शिक्षाचतुष्ट्यकथा JB. 140.

গিলাহারক Bhand. VI. No. 1220; JB. 140.

शिखरगिरिस्तवन Bengal, No. 6988.

शिलोञ्छनाममाला This is a supplement to Hemacandra's Abhidhānacintamaṇināmamālā, composed in Sain. 1433 by Jinadevasūri. It contains 140 stanzas only and is published in the 'Abhidhānasaṅgraha' by N. S. Press, Bombay, 1894. Agra. No. 2830; Chani. No. 235; DB. 37 (29; 30); KB. 3 (66); PAP. 26 (17); PAPR. 15 (31); PRA. No. 372; VB. 36 (50).

(1) Tikā composed in Sain. 1654, by Srivallabha, pupil of Jūānavimala of the Kharatara Gaccha. Buh. IV. No. 285; Chani. No. 235; PAP. 26 (17); PAPR. 15 (31); PRA. No. 372; VB. 36 (50).

शिव्यशास of Ekasandhi Bhattāraka. Rice. p. 316. शिवकुमारकथा in Sanskrit verse. Punjab. No. 2537. शिवमहकाट्य is quoted by Namisādhu on Kāvyālankāra, IV. 4 and also by Rāyamukuta; cf CC. I. p. 651. Hamsa. No. 7; JG. p. 335; Kundi. No. 45.

(1) Tikā by Santisūri. Hamsa. No. 7; JG. p. 335, Kundi. No. 45.

शिवमहिम्नस्तोत्र by Puspadanta a Hindu author.

(1) Tikā by Harşakirtisūri of the Nāgapuriya Tapā Gaccha. BO. p. 26.

शिवराजविकथा DB. 31 ( 51 ).

शिवास्त्रिक्त DA. 67 ( 67; 68 ); DB. 24 ( 244 ); JG. p. 356; Pet. III. A. p. 213.

शिशुपासम्बन्ध SB. 2 ( 22 ).

जिल्लाम्बर्धकास्य of Maghakavi (Non-Jain).

- (1) Tikā by Cāritravardhana, pupil of Kalyāṇarājagaṇi of the Kharatara Gaccha. Buh. IV. No. 53; CC. I. p. 656; JG. p. 335.
- (2) Tikā by Vallabhadeva, a non-Jain. Chani. No. 252; CC. I. p. 656 etc. JG. p. 335.

शीतलजिनस्तृति Bengal. No. 6945.

(1) शीतलनाथ भरित in Prākṛta. Bt. No. 213.

(II) शीतलनाथचरित in Sanskrit. Bt. No. 242.

शीतलनायजिनस्तव Bengal. Nos. 6746; 7395.

शीतलनायाहक in Sanskrit by Malūkacandra, pupil of Vīracandra. Published by Bhimsi Manek, in Prakaraņaratnākara, Vol. II, Bombay.

sfinewerengerm in Sanskrit. by Mallisena. AK. No. 791.

शीसक्या JG. p. 261.

शीडकस्बद्धमनञ्जरी by Căritrasinhamuni. Punjah. No. 2544 (ms. dated Sam. 1673).

kulaka. Bik. No. 1609; Hamsa. No. 1614; Limdi. Nos. 930; 1761; Surat. 2.

(1) Ţikā by Devavijayagani. Bik. No. 1609.

सीरू अन्यक्रमास्त्रा (Be:- danam nirdravine). Mitra-VIII. p. 136.

Ratnasimhasüri of the Brhat Tapa Gaccha in Sam. 1487. It is in imitation of Kälidāsa's Meghadūta, a sort of Samasya-

pūrti of it and is published in YJG. Series, No. 18, Benares, 1909. See Hultzsch, JRAS., 1912, p. 732ff. Buh. II. No. 316; JG. p. 333; PRA. No. 834; Surat. 1, 3.

शीलकार्बिशिका Agra. No. 1970.

pupil of Vimalasāgara and Dharmasāgara, pupil of Vimalasāgara and Dharmasāgara Ganis of the Tapā Gaccha in Sain. 1634. It is published by Hiralal Hanisaraj, Jannagar, 1911. It contains 7 cantos. Agra. No. 991; JG. p. 189; JHA. 48; KN. 15; Limdi. No. 597; PR. No. 233; PRA. Nos. 413; 680; 1201 (No. 18); Punjab. No. 2545.

शीलप्रभाव Limdi. No. 1698.

शीलप्राभृत by Kundakunda. Kath. No. 1127.

शील भावना

(1) Vṛtti composed in Sara. 1229 by Raviprabha. (Gram. 9570). Bt. No. 218; JG. p. 189.

शीलरक्षाप्रकाश Bengal. No. 7367.

जीलरस Surat. 2, 4, 7.

- (1) श्रीलवतीकथा by Somatilakasiiri. BK. No. 374; (hani. No. 269.
- (II) shaadhau (Grain. 988) composed in Sanskrit by Udayaprabhasuri of the Candra Gaccha. PAP. 75 (143-ms. dated Sam. 1400).
- (III) sheadhau in Sanskrit by Subhasila. JG. p. 261. This is probably a mistake, the work being identical with the previous one.
- (IV) stiesatiwa (Grain 800) in Sanskrit, composed by Ajnasundara of the Rudrepalliya Gaecha. DC. p. 55; DI. p. 55: Tapa. 187.
- (V) state and Anonymous. Agra. No. 1574; JG. p. 261, Limdi. No. 1966 (Both are in Prakrta).
- (I) शिख्यतीयरिक by Vinayamandanagani. DB. 42 (5).

(II) **গীভবনী অবি** by Nemivijaya. DB. 43 (82). (III) **গীভবনী অবি** See Śilavatikathā.

शीलविलास Buh. VI. No. 674.

शीस्त्रविषयेकथा composed in San. 1524. Punjab. No. 2547 (incomplete).

शीलिशक्षा composed in Sain. 1669 by Nayasundara. PAP. 37 (76).

शीहसान्ध (Grain, 228) in the Apabhranisa language, by İsvaragani, a pupil of Jayasekharasiri. Hamsa. No. 135; JG. p. 189; PAP, 37 (59).

शीस्रसन्दरीशीलपताका by Jayakīrti. Idar. 110. शीस्त्वम from Vyavahāracūlikā. Limdi. No. 938. शीसाकृतथ KC. 12 (foll. 10).

शीलालङ्कारकया by Rājavallabha. See Padmāvati-

शीलोपदेशमाला in 116 Prākrta Gāthās by Jayakirti, pupil of Jaysimha. It is published with the Tarangini, by Hiralal Hamsaraj, Januagar, 1909. Agra. Nos. 992-1003: Baroda, No. 2955; Bengal, Nos. 2551; 6868; Bhand, V. No. 1325; VI. Nos. 1259; 1260; 1261; 1269; BK. No. 602; DA. 33 (36; 39): 34 (1-3; 7-30); DB. 18 (35 to 44); Hamsa, Nos. 122; 1083; Idar. 114; JG. p. 189; JHA. 41; JHB. 46 (2 c.); Kaira. A. S3; KB, 1 (69); 3 (22); 5 (8); Limdi. Nos. 52; 575; 647; 746; 755, 756, 757, 930; 951; 970; ' 971; 1176; 1177; 1288; 1369; 1426; 1462; 1544; 1584, 1717, 1740; Mitra VIII. p. 165; PAP. 2 (10); 43 (1;5,8;18; 24), 57 (3;4), PAPL, 2 (3; 14; 16); PAPS, 54 (8); 55 (1), 56 (18), 57 (4); Pet. I. A. p. 82; III. A. p. 214; V. Nos. 640; 850; 851; VI. No. 626; Punjab. Nos. 2552; 2553; 2554; SA. Nos. 691; 1909; 1928; Samb. Nos. 20; 128; 331; 340; 569; 418; Surat. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Tapa. 67, VB. 40 (5; 10); Vel. Nos. 1663; 1664; 1665; Weber. II. Nos. 2005.

- (1) Ţikā called Tarangiņi composed in Sam. 1394 (cf. Vel. No. 1663) by Somatilaka (alias Vidyātilaka), pupil of Sanghatilakasuri of the Rudrapalliya Gaccha. The author now calls himself Somatilaka and now Vidyatilaka; ef. Weber, H. p. 1085, f. n. 5; p. 1088, f. n. 2 and vv. 10 and 11 of the Prasasti on p. 1088. It was composed for the sake of one Chāju son of Lalasādhu. Agra. No. 993: Beroda. No. 2955; Bengal. No. 2551; Bhand. V. Nos. 1324: 1325; BK. No. 602; BO. p. 31; Bt. No. 192; DA. 34 (1; 2; 3); DB. 18 (35; 36); Hanisa, Nos. 122; 1083; JG. p. 189 ; Kaira. A. 83 ; KB. 1 ( 69 ) ; PAP. 2 (10); 57 (4), PAPS. 54 (8), 56 (18); Pet. V. No. 851; SA. No. 2082; Surat. 1 (2 copies); VB. 40 (5); Vel. No. 1663 : Weber, H. No. 2006.
- (2) Balavahodha by Merusundara, pupil of Rathamourti of the Kharatara Gaccha. Bengal. No. 6637; Bhand. VI. No. 1260; DA. 34 (7-15); Idar. 114; Limdi. Nos. 52; 575; 746; 755; 756; 757; 1369; 1426; 1462; 1584; Mitra. VIII. p. 165; PAP. 43 (18); 57 (3); PAPL. 2 (2, ms. dated Sam. 1466; 14; 16); PAPS. 55 (1); 57 (4); Samb. No. 418; VB. 40 (10); Vel. No. 1664.
  - (3) Tika by Lalitakirti. JHB. 46.
- (4) Ţīkā by Puņyakīrti. JG. p. 189; Pet. III. No. 636.
- (5) Vrtti. Anonymous. Agra. No. 996; Bhand. VI. No. 1261; DA. 34 (4; 5; 6); DB. 18 (37; 38); JHA. 41 (ms. dated Sam. 1588); KB. 3 (22); 5 (8); Kiel. II. No. 402; PAP. 43 (24-Gram. 6950); Punjab. Nos. 2549-2551; Tapa. 67; Weber. II. No. 2007.

(II) शीलोपवेशमाला by Jayavallabhäcarya in

J. ... 49

Punjab. No. 2548.

(I) शीस्त्रोपदेशमालाकथा by Somadeva. VA. 17 (5).

(II) शिलोपदेशमालाकथा in Sanskrit (Anon.). JG. p. 268; Vel. No. 1665.

शिलोपदेशमालावृत्तिगतगाथा Limdi. No. 1117. **शुक्रदेवसंवाद** JG. p. 344.

gauls by Māņikyasūri. See Nalayana.

शुकद्वासप्तिका composed in Sam. 1638, by Ratnasundara, pupil of Gunamerusuri. The work is also called Rasamanjari. DB. 42 (10); PRA. No. 485.

शुकद्वासप्तांतेकाकथा Anonymous. Bengal. No. 7211.

- (I) शुकराजकथा in about 500 verses composed by Mānikyasundara, pupil of Merutunga of the Aŭcala Gaccha. It is published for the Hamsavijayaji Free Library, Ahmedabad, Sain. 1980. Baroda. No. 2110; Bhand. I. No. 83; Chani. No. 951; DA. 35 (13-15); JG. p. 261; PAP. 40 (24); Pet. V. No. 852; Punjab. Nos. 2556 and 2558 (dated Sain. 1522). These are manuscripts of this work. See Punjab. Intro. p. XIV.
- (II) antimer in Sanskrit composed by Subhasila, pupil of Munisundara and Jayacandra of the Tapa Gaccha. PAPS. 62 (28).
- (III) शुकराजकथा Anonymous. Agra. Nos. 1575; 1576; Bhand. VI. No. 1344; JG. p. 261; Kaira. A. 135; Kaira. B. 147; Punjab. No. 2557; Tapa. 54; VB. 36 (19); Surat. 9.

विकास अधिक see Sukarājakathā.

जनसंबादकथा in Sanskrit verse. JG. p. 261.

अवस्तितिका by Ratnasundarasuri. DB. 30 (30); 42 (10). See Sukadvāsaptatikā.

प्रकल्प by Siddhasena. AD. No. 188. It must be Sakrastava.

**जुनोक्ट** SA, No. 623,

शुक्रारमञ्ज्ञो by Ajitasena is an elementary work on Poetics in 128 stanzas composed in the second half of the 10th century A.D.; cf. Shastri, Report for 1893-94, p. 83. and Krishnamachariar, History of Sanskrit Literature, p. 752. KO. 151; 191; SG. No. 2105; Surat., S.

भूतारमण्डन by Mandana Kavi, on Eroties. Chani. No. 229; JG. p. 313; PAZB. 23 (2, ms. dated Sam. 1504); SA. No. 815.

- शुक्रार्वेराग्यसर्विणी in 46 Sanskrit stanzas which are capable of a double interpretation by Somaprabhācārya, pupil of Vijayasirhhasuri of the Brhad Gaccha. Winternitz, History, II. p. 573, f. n. is not right in assuming that it was originally a Shaivaite poem from the word 'siva' (v.35 and 39), since it is too comonly used in the sense of Moksa, by the Jainas. It is published with Gujrati translation by Prof. H. R. Kapadia, Bombay, 1923. Bengal. No. 7268; Bhand. V. No. 1383; DA. 39 (5); DB. 22 (123; 124); Idar. 118; JG. p. 189; KB. 1 (35; 63); 3 (58); Kath. No. 1423; Pet. III. No. 637; VI. No. 627.
  - (1) Tika composed in Sam. 1785, by Nandalābha. DA. 75 (17); Hamsa. No. 653; Pet. VI. No. 627.
  - (2) Tīkā. Anonymous. Bhand. V. No. 1383; JG. p. 189; KB, 1 (35); 3 ( **58** ).

সুসাংখ্যানক of Dhanadarāja. Surut. I. See Satakatraya No. II.

जुलारस्थाविष of Mangarasa. Mud. 443.

(I) शेषसंग्रहनाममास्ना by Hemacandra, the Great. Bhand. VI. No. 1377; BSC. No. 476; Buh. III. No. 191; VI. No. 772; JHA. 59; KB. 3 (66); PAPS. 49 (13); 73 (27); Punjab. No. 2559; SB. 2 (163), Surat. 1, 5; VB. 35 (46); 40 (21), Weber, IL Nos. 1701, 1702.

(1) Tîkā by Vallabhagaņi. Buh. III. No. 191; VB. 35 (46).

(2) Țikā Anonymous. KB. 3 (66); SB. 2 (163); VB. 40 (21).

(II) शेषसंबद्धनाममाला by Sādhukīrti. Buh. VI. No. 773; JG. p, 313; SA. No. 718.

शेषसंघहोद्धार DA. 64 ( 60 ).

होक्षोपस्थानविधि Bhand. V. No. 1230 ( dated Sain. 1671 ).

शैवसुखवञ्चन Chani. No. 367; Hamsa. No. 390; PAP. 21 (18).

शोकहरउपदेशकुलक JG. p. 205.

शोकाधिकार Limdi. No. 2558.

शोभनस्तुति also called Tirthesastuti or Caturvinisatijinastuti by Sobhana. Published with the commentary of Dhanapala, in Kāvyamāla, VII. p. 132 and in the Agamodaya Samiti Series, Bombay, 1926 and also with the commentaries of Jayavijaya, Siddhicandra, Saubhāgyasāgara and Devacandra, in the same Series No. 51, Bombay, 1930. It is edited and translated into German by H. Jacobi in ZDMG, Vol. 32 p. 509ff, Bhand, IV. No. 284; VI. Nos. 1410; 1411; 1412; BO. p. 59: Buh. H. No. 317: Chani Nos. 357; 438; CP. p. 695; DA. 40 (53 to 66); 75 (3); DB. 21 (7 to 15); Flo. No. 689; Hamsa. Nos. 545; 864; 1135; 1351 : JG. p. 292; Limdi. Nos. 1025; 1159; 1213; 1427; 1715; Mitra. VIII. pp. 175, 183; PAP. 23(7); PAPR. 5 (9), PAPS. 41 (4); 48 (7 to 10); Pet. I. A. p. 101; III. A. p. 22; Punjab. Nos. 2560-2571; SA. Nos. 75,662, 1970; SB. 2 (91); Surat. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; VB. 40(18); VC. 14 (1); 15 (1); VD. 14 (30), Vel. No. 1823; Weber, II. No. 1973.

(1) Tikā by Dhanapāla Kavi, brother of the author. Chaui. No. 357; DB. 24 (11; 12); Hamsa. Nos. 864; 1351; JG. p. 292; Limdi. No. 1427; PAP.

- 25 (7); PAPS. 48 (8); PRA. Nos. 717; 1186.
- (2) Vrtti by Pandit Gunākara of the Devānandita Gaccha. Patan. Cat. L. p. 196 (ms. dated Sam. 1211).
- (3) Avacūri composed in Sam. 1151, by Rājamuni, pupil of Dharmacandra. CP. p. 695, JG. p. 293; PAPR. 5 (9); SA. Nos. 75, 662.
- (4) Tikā composed in Sain. 1671 by Jayavijaya, pupil of Devavijaya of the Tapā Gaccha. Bhand. IV. No. 284; VI. No. 1412; Bik. No. 1522; Chani. No. 438; DB. 24 (7; 8); DC. p. 56; JG. p. 292; Keith. No. 66; PAPS. 41 (4); Punjab. Nos. 2563; 2564; VC. 14 (1); 15 (1); VD. 14 (30).
- (5) Tika by Siddhicandragani, of the Tapa Gaccha. Bhand. VI. No. 1411;
  DA. 75 (3); JG. p. 292; PRA. No. 754; VB. 40 (18).
- (6) Vrtti by Devacandra, pupil of Bhānacandragaṇi, of the Tapa Gaccha. DB. 24 (10); JG. p. 293.
- (7) Tika composed in Sam. 1778, by Saubhāgyasagara, pupil of Vijayaprabhasuri of the Tapa Gaccha. DB. 21 (9); JG. p. 293.
- (8) Vṛtti by Bhanucandrugaṇi, JG.p. 293. Probably same as No. (6).
- (9) Avacūri. Anonymous. DB. 24 (13); Flo. No. 689; Mitra. VIII. p. 175; Punjab. Nos. 2560; 2565; 2566; 2569-2571; SB. 2 (91); Vel. No. 1823; Weber. H. No. 1973.

**अञ्चामण्डल** Punjah. No. 2644.

kasūtra, by the JDPS. Bhavnagar, Sani. 1979 and in Dayāvimala Granthamāla, No. 6, A. D. 1917. Also see Sādhupratikramaņasūtra. Bengal. Nos. 6732, 7624; Bhand. VI. No. 1262; DB. 12

(30 to 37); JB. 74; Kap. Nos. 964-970; Punjab. Nos. 2572, 2573.

(1) Vrtti by Tilakācarya. DB 12 (30, 31); Kap. No. 971.

(2) Vṛtti by Jinaprabhasūri. DB. 12 (32).

भमणसूत्रोद्धार ( Grain. 453 ). PAP. 23 ( 27 ).

भ्रमणातिचार DA. 26 (110 to 116); DB. 12 (42-43).

भ्रमणोपासकसूत्र see Srāddhapratikramaņasūtra, and Vandittusūtra. Also cf. Jaina Satyaprakāśa, III. pp. 256-258.

अवणपद्धति is a part of Bhāvasena's Mokṣaśastra. . See Strass. p. 305.

anagani, pupil of Somasundarasuri of the Tapa Gaocha. It is published in the JAS. Series, No. 29 Bhavnagar, Sam. 1970. Agra. Nos. 1004; 1005; AM. 315; Baroda. No. 2958; Bhand. V. No. 1231; BK. Nos. 562; 563; Buh. VI. No. 675; Chani. No. 729; Hamsa. Nos. 105; 475; 523; JG. p. 189; Kaira. A. 16; Mitra. VIII. p. 233; PAP. 25 (8; 11); PAPR. 18 (20); PAPS. 34 (14); 60 (51); PRA. No. 892; Punjab. No. 2574; SB. 3 (77).

## धाद्युणसंबद्ध See Śrāddhaguņavivaraņa

(I) 知**很新**活酶吧 in 141 (225-JG.) Gathas composed in Sain. 1357, by Dharmaghosa, pupil of Devendrasuri of the Tapa Gaccha (Be:- kayapavayanappanamo jiagayam saddhadana). Bhand V. No. 1232; VI. No. 1263; BK. No. 60; Bt. No. 40 (8); DA. 38 (38 to 41); DB. 22 (2 to 1, 7; 8); Hamsa. Nos. 336; 591; JG. p. 56; JHA. 19; JHB. 20; PAP. 25 (9); 59 (28); PAPR. 5 (7); PAPS. 22(8,9); PAZB. 21 (27); PRA. No. 1208 (No. 34); SA. Nos. 102; 1696; 1724; 2699; VB. 39(1); VC. 15 (15), VD. 15 (7), Weber. II. No. 1946.

- (1) Tikā. Anonymous. This is very probably the same as No. 2 below. Bhand. V. No. 1232; VI. No. 1263 (Beisrivīram sagaņadharam); DA. 38 (38 to 41); DB. 22 (2; 3; 4; 7; 8); PAP. 25 (9); 59 (28); PAPR. 5 (7); PAZB. 21 (27); PRA. No. 1208 (No. 34); SA. Nos. 102; 1696; 1724; VB. 39 (1); VC. 15 (11; 15); VD. 15 (7); Weber. H. No. 1946 (Beisrir viram sagaņadharam).
- (2) Vrtti (Grain. 2547) by Somatilakasūri of the Tapa Gaccha. This is said to be lost at Bt. No. 40 (8). Bt. No. 40 (8); JG. p. 56.
- (3) Avacūri. Anonymous. JG. p. 56. (II) आद्वजीतकस्प (रुचु) by Tilakasūri. It is in 30 Gāthās. Bt. No. 40 (6); DA. 38 (42); DB 22 (5; 6); JHA. 19; JG. p. 56; SA. No. 32.
  - (1) Vrtti. Svopajňa (Gram. 115). Bt. No. 40 (6); DB. 22 (1); JG. p. 56.
- (III) आद्धजीतकस्य Anonymous, Kath. No. 1305 (dated Sam. 1621); PAZA, 5 (24); Pet. III- A. p. 217.
  - (1) Vrtti. Anonymous. (Grain-2646). PAZA. 5 (24).
- (I) आदिविश्वत्य m 344 Gathas on the daily duties of a Jain layman, composed by Devendra, pupil of Jagaccandrasuri of the Tapā Gaccha; cf. Pet. IV. A. p. 81 and DI. p. 36. It is in eight Prastavas or chapters and begins:—vîram nami-uṇa. It is published at Benares, 1876.

Agra. Nos. 2096 to 2099; BK. No. 168; Bt. No. 182; BO. p. 61; Chani. No. 754; DA. 38 (85; 88 to 98); DB. 22 (63; 64); DC. p. 4; Flo. Nos. 641; 642; Hamsa. Nos. 101; 369; JA. 1 (2); 101 (1); JG. p. 152; Limdi No. 1624; Mitra. IX. p. 158; X. pp. 31; 45; PAP. 25 (13;

क्राच्याविषात - ४० मडल्डीरित शारितनाथ द्वाणन देवेडवर्त संबर्गा ५ ४६ , गापंथीमा छ। शारकांडम. ममडी

2 स्तुत्रज्ञात बुका-भगमङ्ग्रही मं शामक ७७, तापंकी मार्ड ह शास्त्रमंडा , मार्ड ।

3 शान्तिनाय स्तीन , विन्त्रभुतमणा मं रही प, नपामित्र, यमी उत्तामी।

शारितनाथ परित (सांभीमार परिड) कु छिप . अरु भ सी भी , अहार हो म त्रेन शाम्म मेडा , गामा , दिनों , अते या ना नर्ष-१२, वि . प्र

अणत्रा (अतुपलस्य) दावीजंबु -म्बामी-परीत

शास्ति-ाजिन-स्वयन पद्मना ही मती-उत्, मं प्रवित्र अगमा भड़ेश्वर्थि। जुकित ,अंग्रेशना वर्ष १० डि. ८- च

श्राप्तान-ज्ञित्तान क्रित मि० प०१० मार्ग हा त्रिक दे शासि सियन - वभननी शिख्य मुभचड , युर्त्त , अतियान्त वर्ष-92, 73,0590

-

- 14); 57 (39; 41); Pet. I. A. pp. 13; 41; 92; III. A. p. 24; V. A. p. 93; PRA. Nos. 1088; 1267; Punjab. Nos. 2576; 2577; SA. Nos. 166; 1514; 1557; Surat. 1, 2, 4, 5, 6, 9; VA. 18 (31); VB. 17 (40); 39 (7); 40 (22; 23).
- (1) Svopajňa Vrtti (Bei-gobhir yena. Grain. 12820). BK. No. 168; Chani. No. 754; DB. 22 (63; 64); DC. p. 4; JA. 1 (2); 101 (1); Mitra. X. p. 31; PAP. 25 (13; 14); Pet. I. A. pp. 13; 41; PRA. Nos. 1088; 1287; Punjab. No. 2578; SA. No. 166; Surat. 1, 4, 5, 9; VB. 39 (7).
- (2) Avacūri. Anonymous. DA. 38 (88); DB. 22 (65 to 69); JG. p. 152; SA. No. 1557.
- (3) Vṛtti by Hemakalaśa Upādhyaya. Surat. 1, 4, 5, 9; VB. (7). This is a mistake. According to PRA. No. 1088, Hemakalaśa merely wrote out the first copy of the Svopajūa Vṛtti.
- (II) आइदिनकृत्य (Grain, 425) of Devendra, pupil of Jagaccandra of the Caitravala Gaerla. This is obviously the same as above. The mistake is really curious. The work belongs to Devendra of the Tapa Gaerla according to Munisundarasuri. PAP, 59 (26; 27; 29), PAPS, 1 (6): 46 (1: 16:17); PAS, No. 434.
  - (1) Svopajňa Vrtti (Gran, 12820). PAP, 59 (29); PAPS, 1 (6); 46 (1; 16; 17); PAS, No. 134 (ms. dated Sain, 1406).
- आद्धदिनचर्या by Vardhamanasuri (Gram. 12000). VC. 15 (13).
- आक्रुधमेविधि See Sravakavidhi. SA. Nos. 246; 267.
- (I) आद्वातकमणसूत्र also called 'Vandittu' Sütra from the commencing words. It contains 50 Gäthas, and is a part of the Sadāvasyakasūtra. Also cf. H. R. Kapadia, Jaina Satyaprakāsa, III. pp.

256-258. It is published with Devendra's commentary called the Vandāruvrtti, in the DLP. Fund Series, No. 8, Bombay, 1912, and with Ratnasekbara's commentary in the same Series, No. 48, Bombay, 1919. Agra. Nos. 294 to 298; AM. 130; Bengal. Nos. 6956; 7057; 7181; 7234; Bhand. VI. Nos. 1030; 1269; Bik. No. 1523; BK. Nos. 184; 512; Bod. Nos. 1351; 1352; 1366; Buh. IV. No. 195; VI. No. 769 (PRA. No. 907); Chani. Nos. 134; 148; DA. 24 (32; 36); 25 (1 to 17); 26 (9; 17; 86 to 102); 74 (7;8); DB. 12 (1; 2, 3; 8, 9, 10); Hamsa. No. 1676, JB. 88; 91; JHA. 45 (2 c.); JHB. 50 (2 c.); 55; Kaira. A. 95; 154; Kaira. B. 6; Kath. No. 1306; Kap. Nos. 917 to 931; KB, 3 (45; 84); Keith. No. 54; KN. 27; Lindi. Nos. 207; 283; 295, 786; 806: 1134; 1451; 1491; 1564; 3389; Mitra. VIII. p. 194; X. pp. 16; 44; PAP. 2 (19), 3 (22); 4 (9); 5 (6,8,9,18,24); 6(25,36), 11(21); 22(3), 28(56; 76); 25 (7; 32); 78 (7); 39 (38); 79 (75); 55(5); 59(25); 72(32);PAPL. 1 (16; 22); PAPM. 66 (1); PAPR. 2 (14; 17); 9 (7); 15 (32); PAPS. 24 (11); 26 (3); 31 (8); 33 (12; 13; 17), 41(2), 48(54; 55),49 (18); 53 (32); 56 (12); 57 (1); 58 (2); 61 (17); 71 (8); PAS. Nos. 9;73;142;413;PAZA. 9(1);PAZB. 24 (12), Pet. I. Nos. 273; 306; 347; I. A. p. 58; III. A. pp. 14; 29; III. No. 615; IV. Nos. 1346; 1347; V. No. 853; VI. Nos. 597, 690; PRA. Nos. 297; 319; 363; 552; Punjab. Nos. 2586; 2587; 2588; 2589; SA. Nos. 11; 578; 907; 1624; 2018; Strass. B. No. 429a; Surat. 1, 5, 7; VA. 18 (38); VB. 38(7); VC. 2 (5); 15 (12; 16), VD. 10(1); 15(11), Vel. Nos. 1530, 1531; 1532.

- (1) Niryukti by Bhadrabāhu. DA. 26 (9); JA. 60 (11); 95 (7); Pet. I. Nos. 273; 306; III. No. 615; III. A. p. 29.
- (2) Tikā by Pārśva, pupil of Yakṣa-deva, composed in Sani. 956, (Saka 820) with the help of Jambū Srāvaka. Bt. No. 24; PAP. 11 (21, ms. dated Sani. 1470); PAPR. 2 (17); 15 (32); PAS. Nos. 142; 413 (mss. dated Sani. 1228 and 1289; cf. Patan Cat. I. pp. 18 and 120; quotations).
- (3) Cūrņi (Grain. 4590) composed in Sain. 1183, by Vijayasinihasūri, pupil of Santimuni, successor of Nemicandra and Sarvadeva. Agra. No. 291; BK. No. 512; Bt. No. 24 (21); (hani. No. 134; DA. 25 (17); Hamsa. Nos. 36; 775; Kap. Nos. 921 (quotations.); 925; PAP. 5 (18); 79 (75); PAPM. 66 (a good ms. dated Sain. 1312); PAPS. 44 (2); Patan Cat. I. p. 389 (quotations; ms. dated Sain. 1317); Pet. V. A. p. 22; PRA. Nos. 297; 319; SA. Nos. 578; 907; 1624; Surat. 1, 5.
- (4) Vrtti (Gram. 2000) composed in Sam. 1222 by Candrasuri, pupil of Dhanesvara, pupil of Silabhadra of the Candra Kula; cf. DL p. 21 and Pet. HI. Introduction, p. 14. Bt. No. 24 (22); Chani. No. 148; DB. 12 (8); DC. p. 6; PAPR. 15 (30); PRA. No. 363; also see Patan Cat. I. p. 8-9 (quotations). This is a Palm ms. of the PAS. Collection dated Sam. 1299.
- (5) Laghu Vrtti composed in Sain. 1296 by Tilakācārya, or Tilakasuri, pupil of Sivaprabhasūri, successor of Cakreśvarasūri. The extent of the Vrtti is 200 Ślokas. Buh. III. No. 136; IV. No. 200; Kap. Nos. 931; 932; Keith. No. 54; Mitra. X. p. 16; PAP. 4 (9); 39 (38); PAS. Nos. 9; 73; cf Patan

- Cat. I. pp. 126 (quotations), 386; Pet. IV.A. p. 108; VI. No. 597.
- (6) Tikā by Kulaprabhācārya. Pet. III. A. p. 130.
- (7) Vandāruvrtti also called Srāvakānusthānavidhi composed by Devendrasūri of the Tapa Gaccha. See Āvasyaka-Tīkā (18).
- (8) Vivarana composed in Sain. 1411 by Tarunaprabha, pupil of Jinacandrasūri, successor of Jinaprabodhasiri of the Kharatara Gaccha. Bhand. V. No. 1231; BK. No. 184; KB. 3 (45); Limdi. No. 104; Pet. III. A. p. 221.
- (9) Arthadipika composed in Sain. 1496 by Ratnasekharasūri, pupil of Munisundarasuri of the Tapa Gaccha. AM. 130; Bhand. IV. No. 285; BO. pp. 30; 60; Bod. No. 1366; Buh. III. No. 137; DA. 24 (32 to 36); 25 (1 to 7); DB-12 (1 to 3); Hamsa. Nos. 40; 1676; JA. 110 (23); JB. 88; 91; JHA. 45 (2c.); JHB. 50; 55; Kaira A. 154; Kap. Nos. 926-930; Limdi, Nos. 295; 786; Mitra, N. p. 44; PAP. 5 (21); 6 (36), 22 (3); PAPL, 1 (16); PAPS, 24 (11); 31 (8); 33(12; 13); 49(18); 56(12); 57 (1); 58 (2); PAZA. 9 (1); Pet. III. A. p. 226; V. No 679; Punjab. Nos. 2581; 2583; SA. Nos. 11; 907; 1944; 2018; 2833; Surat. 1 (804; 2083); VB. 38 (7); VC. 2 (5); 15 (12; 16); VI), 10 (1); Vel. Nos. 1527; 1528.
- (10) Padaparyāyumanjurī by Akalanka. BO p. 31.
- (11) Tikā by Jimacandra (See No. (8)? Kath. No. 1306.
- (12) Avacuri by Devendra. See No.(7). Buh. IV. No. 195.
- (13) Vṛtti by Somasundarasūri (?). VA. 18 (38).

(14) Bālāvabodha composed in Sain. 1525 by Merusundara, pupil of Ratnamurti of the Kharatara Gaccha. JHB. 60; Vel. No. 1535.

(15) Tikā by Devacandrasūri. KN. 27.

(16) Vrtti. Anonymous. Agra. No. 293; Bengal. No. 6738; Bod. Nos. 1351; 1352; DB. 12 (10); JHB. 50; Kath. Nos. 1233; 1307; KB. 3 (84, ms. dated Sam. 1308); Kiel. H. Nos. 43; 403; PAP. 78 (7); Pet. I. No. 347; IV. Nos. 1346; 1347; V. No. 853; Punjab. Nos. 2582; 2584; 2585; 2590; 2599; 2600 to 2603; SA. Nos. 2647; 2649.

(II) 知识知代表中的表面 of the Digambaras. Published by N. K. Kapadia, Surat, Vira Sari. 2449.

श्रासमार्गानुसारिविवरण ( Be:- nyayasampamavibhava.). DA. 39 (1; 4).

श्राद्धवन्द्रना Bengal. No. 7240.

आद्भवर्ग by Samayasundara Upadhyāya of the Kharatara Gaccha. KB, 9 ( 5 ).

(1) 知義句句 (Gram. 3800) by Dhanapals Paṇḍita. See Śrāvakavidhi. VC. 15 (14).

(II) आञ्चविधि Anonymous. Bengal. No. 7631.

भारतिभित्रकरण composed in Sam. 1506 by Ratnasekharasuri, pupil of Bhuvanasundarasuri of the Tapa Gaccha. Both the text and the commentary are published in the JAS. Series, No. 48. Bhavnagar, Sain. 1974; also in the Jaina Granthāvali, Ahmedabad, 1904. Agra. Nos. 2100-2103 Baroda. Nos. 1770, 2465; 2957 : Buh. II. No. 238; III. No. 137; Chani. No. 907; DA. 34 (31 to 38); 74 (32); DB. 14 (1; 14); Hamsa. Nos. 898; 1138; 1223; JG. p. 152; JHA. 45 (2c.); Kaira. A. 15; 31; KB. 2 (10); 3(55); Kundi No. 121; Mitra. VIII. p. 49; PAP. 25 (1 to 6; 15; 26); 37 (111); PAPL. 5 (30); PAPS. 88 (9); 45 (47); 54(11); 57(5,6); Pet. III. No. 638; Punjab. Nos. 2591; 2592; SA. Nos. 1684; 2036; Samb. No. 434; Strass. p. 304; Surat. 1, 9; VA. 18(35); VB. 38(6, 9, 10; 11); 40(8); VC. 15(17), VD. 15(6; 15); Vel. No. 1859.

(1) Vidhikaumudī Svopajna; composed in Sain. 1506. Agra. Nos. 2100-2103; Baroda. Nos. 1770; 2465; 2957; Bhand. VI. Nos. 1264; 1265; 1266; 1267, Buh. III. No. 137, IV. No. 183; Chani. No. 907; DA. 34 (31 to 38); 74 (32); DB. 14 (1; 14); JHA. 42 (2 c.); Kaira. A. 15; 51; KB, 2 (10); 3 (55); Kundi. No. 121; Mitra. VIII. p. 19; PAP. 25 (1 to 6, 15; 26); 37 (111); PAPL. 5 (30); PAPS. 38 (9); 45 (47); 54 (11); 57 (5; 6); Pet. III. No. 638; SA. Nos. 1684; 2036; Samb. No. 434, Strass. p. 304; VA. 18 (35), VB. 38 (6;9, 10,11), 40 (8): VC. 15 (17); VD. 15 (6, 15); Vel No. 1859.

भाक् विभिन्न अय composed in Sain. 1480, by Harşabhūşaṇagaṇi, pupil of Harşasenagaṇi of the Tapā Gaccha. Agra. No. 2104; BK. Nos. 326; 1698; BO. p. 31; DB. 19 (20; 21); Hamsa. No. 334; JG. p. 152; PRA. No. 348; SA. No. 273 (Mudrālekhayukta:- note).

**आद्भपट्टृ**वृत्ति JB. 118 ( foll. 88 ).

(1) श्राद्धातिचार by Municandra. DA. 26 (106 to 109).

(1) Tikā by Maheśvara, pupil of Vādidevasūri. DA. 26 (106 to 109).

(II) आञ्चातिचार by Pärśvacandrasūri. KC. 12.

(III) आञ्चातिचार DA. 26 (106 to 109); DB. 40 (41); KB. 2 (16).

भाराकोचना SA. No. 779.

श्रान्त्रायश्यकस्य by Vangādhikasramana; see Aticārasūtra. आवकपकादशपतिमा Limdi. Nos. 1167; 1499. आवककर्म Bengal. No. 7713. आवककुलक JG. p. 203, JHA. 33. आवकचरित्र (foll. 21). JG. p. 233; SB. 119.

- (I) भावकित्वकृत्य in 340 Gāthās (be:- viram namiuṇa). Bhand. VI. No. 1268; Buh. IV No. 198; VI. No. 774; DA. 33 (44); 74 (37); JA. 106 (9); JIIB. 55; 59 (2c.); Limdi. No. 1021; Pet. I. A p. 92; III. A. p. 24; V. A. p. 93; VI. A. p. 142, No. 81; Punjab. No. 2596; VA. 18 (40); VB. 37 (47). (1) Tīkā by Lakṣmīrājagaņi. VA. 18 (40).
  - (2) Tīkā. Anonymous. Bhand. VI. No. 1268; DC. p. 4; JHB. 55; Pet. VI. A. p. 142, No. 61. See also Śrāddhadinakṛtya.
- (II) आवकादिनकृत्य in 5 Gāthās (Be:- anha jiṇāṇa). Limdi. No. 1132.
- ( III ) श्रावकदिनकृत्य ( Gram. 394 ) by Guṇasāgaraśiṣya. PAPL. 4 ( 15 ) ; 5 ( 35 ).

श्रावकादिमकुत्यकुलक JG. p. 203. श्रावकदिनकुत्यहष्टान्तकथा Vel. No. 1780.

- Pañcāśakasūtra). It contains 44 Gāthās and begins:— namiūņa vaddhamāṇam sāvagadhammāni. It was composed by Haribhadrasūri. Buh. IV. No. 197; DC. pp. 18, No. 162; p. 19; No. 168; p. 35, No. 280 (cf. DI. p. 37, line 10); Pet. I. A. pp. 16; 99).
  - (1) Tikā composed in Sam. 1172, by Yaśodevasūri, pupil of Vīra, pupil of Candrasūri. The commentary is in Prākṛta. Baroda. No. 2853; Chani. No. 4, DB. 15 (11); Jesal. No. 1319 (palm ms.); PAPR. 18 (6); PAZB. 12 (12); SA. Nos. 418; 1704.
- (II) आवन्तवर्ध composed in Sam. 1313 at Palanpur, by Jinesvara, pupil of Jinapati, of the Kharatara Gaccha. BK. No. 214;

- DC. p. 38; Hamsa. No. 709; Jesal. No. 31; JG. p. 152; Limdi. Nos. 521; 1288; PAPR. 10 (10); PAZB. 12 (9); PRA. No. 1098.
- (1) Tikž (Gran. 15131) composed in San. 1317 by Laksmitilakagani assisted by Abhayatilakagani of the Kharatara Gaccha. BK. No. 214; Hamsa. No. 709; JG. pp. 152; 189; Limdi. No. 521 (ms. dated San. 1654); PAPR. 10 (10); PAZB. 12 (9); PRA. No. 1098.

भावक धर्मकुलक iu 57 Gathās by Devasūri, pupil of Municandrasūri. JG, p. 205.

- भावकधर्मतन्त्र in 120 (dāthās composed by Haribhadrasūri (Virahāṇaka). Chani. No. 419; JG. pp. 102; 189 (under Śrāvakadharmaprakaraṇa); Kiel. III. No. 178; Limdi. No. 1288; SA. No. 909.
  - (1) Tîkā composed by Manadevasuri, who says he has based it on older commentaries according to PRA. No. 960, Chani. No. 419; JG, p. 102; Kiel. III. No. 178; PRA. No. 960; SA. No. 909.
- sena. Published with introduction and translation by H. L. Jaina in the Karanja J. Series, Karanja, (Berar), 1932. See Srāvakācara (VII).

श्रावकधर्मविचार JG. p. 152.

- Kavi. Limdi. No. 1288; see Śräddhavidhi and Sravakavidhi.
- (II) **আবক্ষমীন্ত্রি** by Jineśvara. See Śrāvakadharma (II).
- (III) आवक्र अमेरिवाच by Dharmacandrasüri, pupil of Sanghaprabhasüri. SA, No. 267. See Sravakavidhi-Vrtti. (I).
- (IV) **সাৰক ঘনবিশি** by Haribhadra. See Srāvakadharma (I).

(V) **आवक्र वर्गीया** Anonymous. DC. p. 35, No. 280; SA. No. 246. See Anuvratavidhi. (1) Tikā. SA. No. 246.

आवक्षणमाधिकार ( Gram. 100 ) by Guṇasila. JG. p. 152.

आवकपरिमहममाण See Parigrahapramāṇa.

भावकमज्ञाति (Be:- arihante vandittā ) in 405 Kārikās composed by Umāsvāti Vācaka. Edited by K. P. Mody, Bombay, Sain. 1961; the editor thinks that the author of Srāvakaprajāpati is Haribhadra, the commentator himself, since the 2nd and 114th Kärikäs in it are ascribed to him by Abhayadevasuri in his commentary on the Pañcāsaka and by Lāvaņyavijaya in his commentary on v. 56 of Dravyasaptati respectively. The mss. however, usually ascribe it to Umasväti, though the Hamsa Note ascribes it to Haribhadra Bhand. V.No. 1233; BK. No. 46; Cham. No. 312; DB. 35 (202, 203); DC. p. 32; p. 38, No. 309 (4), Hamsa. No. 163; JA. 25 (2), PAP. 11 (26); 16 (27); 25 (33); PAPR. 7 (5), 18 (18); Patan Cat. I. p. 119; Pet. I. A. p. 43; PRA. Nos. 1034; 1290 (25); Punjab. No. 2933; SA. No. 350; Surat. 1, 5, 6.

(1) Tikā composed by Haribhadra, pupil of Jinabhadrasūri. Bhand. V. No. 1233; BK. No. 46; PAP. 11 (26); Hamsa. No. 163; PAPR. 18 (18); PRA. No. 1034.

आवक्रमतिक्रमणविधि JG. p. 154.

भावसमितिकमणसूत्र See Śrāddhapratikramaṇasūtra. Punjab Nos. 2599; 2600-2603.

भावकवतिमाञ्चकरण Agra. No. 1267; JG. p. 136. (1) Avacuri. JG. p. 136.

शायकप्रतिज्ञानिषेष in 129 Gāthās composed by Cakreśvarasūri, at the request of Viranāga. JG. p. 164; SA. No. 440.

आवक्षाकांच by Subhavardhana. Bub. II. No. 239; JG. p. 190.

(I) municipal of Tilakācārya, in 20 Gāthās.

See Srāvakasāmācāri. Patan Cat. I. p. 404.

(1) Svopajňa Vrtti. Patan. Cat. I. p. 404.

(II) প্লাবক্ষমাৰাছিল Anonymous. Punjab. No. 2608.

भावकप्रायश्चित्तविधि Hamsa. No. 681; JHA 45; Kiel. H. No. 75; Pet. III. No. 561; Surat. 8.

> (1) Ţikā by Tilakācārya. Hamsa. No. 681, JHA. 45.

भायकमङ्गकादिविचारगाथादिवृत्ति by Vijayadevasūri. Bt. No. 84; JG, p. 136.

श्रावकरजोहरणमुखविक्यका by Kulamandanasuri. JHA 45.

आवकलक्षणविचार DA. 37 ( 65); Surat. 1 ( 3114 );

**आवकलक्षणसमद्शक** in Sanskrit (Gram. 1555). JG. p. 190.

Gāthās. See Satsthānaka. DB. 35 (209); Limdi. No. 1288; JG. p. 136.

भावकवर्गाभिष्रहकुलक JG. p. 207; Limdi. No. 955. भावकविचार JG. p. 190; Pet. I. A. p. 19.

- (I) MINNET in 22 Gathas (Be:- jattha pure jina-bhavanam) composed by Dhanapala. It is published in the Muktikamala Jain Mohana Mālā (No. 17), Baroda, Vir. Sam. 2447. Bhand. VI. No. 1270; DC. pp. 24, 38; JA. 25 (11); 95 (5); JG. p. 152; Kiel. II. No. 73; Limdi. No. 1288; Pet. I. A. pp. 49; 91; III. A. p. 23; VC. 15 (14).
  - (1) Vrtti composed by Dharma-candragani, pupil of Sanghaprabhasuri. JG. p. 152; PRA. No. 664; SA. Nos. 246; 267.
- (II) आवक्षविचि composed at Palanpur in Sam. 1313 by Jineśvarasūri. Hamsa. No. 709. See Śrāvakadharma.
  - (1) Tikā (Gram. 15131) composed in Sam. 1317. Hamsa. No. 709.

- (III) आवकविधि in Apabhramsa composed by Jinaprabha. Patan. Cat. I. p. 262. This consists of 32 stanzas in the Dohā metre.
- श्रावकविधिप्रकाश on the duties of Jain laymen, composed in Sam. 1838 by Ksamäkalyāna, pupil of Amrtadharma of the Kharatara Gaccha. Bengal. Nos. 6894; 7631; Bik. No. 1524; Hamsa. No. 1392, JHA. 45 (3c.); 70, JHB. 50; 59 (2c.); KB. 3 (50), KN. 22; PRA. No. 473.
- सावकात in Prākṛta by Municandra, pupil of Devasüri. Patan Cat. I. p. 135.
- आवक्षतकथासंग्रह in Sanskrit verse. Punjab. No.
- भावकव्रवयस्य in Prākrta by Jayasimhasūri. Patan Cat. I. p. 155. Incomplete.
- (1) आवकव्रतमातिपत्ति in 55 Kārikās composed on the occasion of the initiation of some Srāvaka at the hands of Mānatungasuri in Sam. 1215. JA. 106 (15, ms. dated Sam. 1215).
- (II) आवकव्रतत्रातिपत्ति in 25 Kārikās composed on a similar occasion at the hands of Sivasuri in Sam. 1259. JA. 106 (15).
- **व्यवक्रवत्रकृषकरण** in 41 Gathas, composed by Kanakakuśala, a pupil of Ana(nda?)vimala. According to DB. Note, it is an extract of chapter 230 of the Pravacanasaroddhāra. It is published with an Avacuri by the JAS., (Series No. 14), Bhavnagar, Sam. 1969. Baroda. Nos. 2960; 10111; Chani. No. 306; DA. 59 (175 to 181); DB. 35 (41 to 44); KN. 19; Limdi. No. 1163; PAPL. 8 (32); Pet. I. No. 343; V. No. 855; VI. No. 631, SA. No. 128, Surat. 1, 7; VC. 15 (18).
  - (1) Avacuri. Chani. No. 306; DA. 59 (175 to 180); DB. 35 (41 to 44): SA. No. 128.
- (I) भागकसामाचारी by Devaguptācārya. Bt. No. 163; JG. p. 156,

- (1) Vrtti Svopajna (Gram. 1200). Bt. No. 163, JG. p. 156.
- (II) भावकसामाचारी (Gram. 1200) of Haribhadra. Jesal. No. 763; JG. p. 157.
- (III) भावकसामाचारी of Jinacandra. SA. Nos. 864; 2043; Surat. 1, 5.
- (IV) आवकसामाचारी in 20 (विthās (cf. Prāyaścittasāmācāri ) by Tilakācārya, pupil of Sivaprabha. It is otherwise called Śrāvakapräyaścitta (s. v.). Patan Cat. I. p. 404.

(1) Vyākhyā Svopajna. Patan Cat. 1.

- (V) भावकसामाचारी Anonymous. AM. 321; Bt. No. 163; JG. p. 157; KB. 2 (11).
  - (1) Vrtti by Devaguptācārya (Gram. 1200 ). Bt. No. 163.
  - (2) Anonymous. AM. 321; KB. 2 (11); Samb. No. 40.

भावकस्तवन Bengal. No. 7140.

- (I) आवकाचार by Akalanka. See Prāyaścitta.
- (II) आवकाचार of Amitagati in 15 chapters. It is published in the Anantakirti D. Jain Granthamālā, by Rājamalla Badajatya, Bombay, Sari. 1979. Hum. 40; KO. 80; Mud. 36; SG. No. 2001.
- (III) MINISTER of Amradeva. See Vratoddyotana śravakacara.
- (IV) भावकाषार of Asadhara. PR. No. 150 (Gram. 1276. Bei- atha natvārhato nunam). This is a commentary on Nemidatta's Srāvakācāra; see below No. VIII. Also see Dharmasamuraha (II).
- V) आवकाचार of Kundakunda. CMB. 32, SG. No. 11.
- VI) of Jaanananda. Lal. 234; Tera. 26, 27.
- ( VII ) आवकाचार of Devasens in 224 Apabhramsa Dohās. See Srāvakadharmadohā. work is variously ascribed to Devasena, Yogindu or Yogindra and Lakemicandra in the mas. See No. XIV below and Upasakācāradobakasūtra. In his Satprābbrtatikā, Srutesīgara quotes 8 verses from

this work which he ascribes to Laksmicandra. Prof. H. L. Jain however, ascribes it to Devasena. See his edition, intro. p. 13ff. But see Upādhye, Paramātmaprakāsa, Intro. pp. 58-61. CP. p. 696.

(VIII) आवकाचार also called Dharmapiyūsa, by Brahma Nemidatta. It is in four chapters. Bhand. VI. No. 1031; Idar. A. 27; Lal. 77; 329; Pet. III. Nos. 558; 559; 560; IV. Nos. 1442; 1443; V. No. 973; PR. No. 39; Tera. 71 to 77; 80; 81.

> (1) Tikā by Asādhara. Lal. 77; 329; Pet. III. No. 559; Tera. 71 to 77.

(IX) mean of Padmanandimuni. It is published at Belgaum, 1909. Bengal. No. 1468; Lal. 23; 112; 150; Pet. III. No. 560.

(X) 知道和可式 of Pūjyapāda. Bhand. VI. No. 1232; CP. p. 696; Tera. 219.

( XI ) **সাৰকাভা**ৰ of Bhadrabāhu in Sanskrit. Tera. 218.

(XII) wrater of Maghanandin, pupil of Kumudacandra. It is in Sanskrit and Kanerese mixed and its Gram is 4622. See JH. Vol. 15, p. 82. Also see under Padarthasara. AK. No. 600; Hum. 10; 11; SG. No. 2466; SRA. 53, 229; SRB. 39, 138.

(1) Tikā by Kumudacandra. Hum. 10; 11.

(XIII) आवकाचार of Medhāvi Paṇḍita. See Dharmasaṃgraha (VII).

(XIV) manual of Yogandradeva. Idar. 39; Kath. No. 1308.

(1) Panjikā by Laksmicandra. See above No. VII. Kath. No. 1308.

(XV) arasis of Rāyamalla Pāṇdye. See Prasnottaraśrāvakācāra and Lāti Samhitā. CP. p. 696; Tera 78; 79.

-(XVI) wrom are of Laksmisena. SG. No. 2341; Tera. 222.

-( XVH ) आवकाचार of Vasunandin. See Upāsakā-

cāra. CMB. 42; CP. p. 695; Hum. 20; Kath. No. 1128; MHB. 76; SG. No. 2470; Tera. 14; 82; 220.

(1) Tikā. Anon. Kath. No. 1128.

(XVIII) आवकाचार of Vidyānandin. Mud. 452.

(XIX) See Upāsakācāra, Dharmaprasnottara and Prasnottaropāsakācāra. Bhand. VI. No. 1033; Idar. A. 27; 46; 47; Pet. V. No. 972; SG. Nos. 628; 672.

(XX) **आवकाचार** of Samantabhadra. See Ratnakaraṇdaka and Upāsakādhyayana.

(XXI) 如何有时间(Anonymous. Surat. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.

भावकातिचार See Śrāddhāticāra. Bengal. No. 7505. भावकानुशानांविधि by Devendrasūri. This is another name of the Vandāruvṛtti on the Śrāddhapratikramaṇasūtra, which is a part of the Avaśyakasūtra. See under the latter, Com. No. (18). Bhand. V. No. 1235; Buh. VI. No. 676; Chani-Nos. 487; 721; DA. 25 (9 to 16); 26 (17); Limdi. Nos. 66; 208; 284; SA. No. 1543; Samb. No. 303.

sundara, pupil of Sakalacandra Upādhyaya of the Kharatara Gaecha. Agrā, No. 479; Bengal. Nos. 6767; 7355; BK. No. 1623; Chani. No. 760; DA. 60 (102); DB. 35 (56; 57); Hamsa. No. 97; JHA. 72; JHB. 60; Limdi. No. 1557; Mitra. X. p. 93; Surat. 1, 2.

(1) Vrtti. Hamsa. No. 884; SA. No. 1826.

श्रावकाक्षोचनाविषि Limdi. No. 3068.

Agamodaya Samiti Series, No. 49, Bombay, 1927.

भाविकातिकार Vel. No. 1830.

आविकालोचना Surat. 1.

धाविकावतप्रतिपश्चिमाथा These are about 167 Gathas composed on the occasion of the initia-

tion ceremony of four Srāvikās at the hands of Bhadraguptasūri, and his pupil Bhadrabāhusūri in Sani. 1232. JA. 106 (15).

श्रीकण्डातिसक Samb. No. 440.

भीकल्प by Merutungasüri. See Sürimantrakalpa- । sāroddhāra. Pet. III. A. p. 365.

श्रीकल्पकीस्तुभ ( महाविद्योद्धार ) Mysore. III. p. 180. श्रीचन्द्रकेवलिचरित्र composed in Sain 598 by Siddharsi. BK. No. 301; DB. 29 ( 12 ); SA. No. 930.

- (I) Maraula (Gram. 3700) composed in Sam. 1494, by Silasimhagani, pupil of Jayanandasuri of the Agama Gaccha. It is in Sanskrit and contains four Adhyāyas. DB. 28 (9 to 11); JG. p. 233; Pet. III. No. 639; V. No. 856 = V. A. p. 208; Punjab. No. 2615.
- (II) শ্রীখন্মখামৈ composed by Guṇaratna. Bhand. V. No. 1326.
- (III) श्रीवन्द्रवरित्र Anonymous. Bengal. No. 6923; Bhand. VI. No. 1345; JG. p. 233 (in Prākṛta); Kaira. A. 43; Limdi. No. 1421; Punjab. No. 2613.

भीवित्तवृदामिक in Sanskrit by Pürņamalla Kavi. SG. No. 2713.

भीजिनाममस्तवन Bhand. V. No. 1236.

भीवेवताकस्प of Aristanemi Bhattāraka. See Anekanta, Vol. I p. 428.

by Manikyasundara, pupil of Merutunga of the Ancala Gaccha. It is in 9 cantos. Bhand. V. No. 1384 (dated Sain. 1488); Chani. No. 415; JG. p. 233; PAP. 30 (2, dated Sain. 1487); 65 (3); PRA. No. 388.

भी**नाथाद्यक** Bik. No. 1525.

श्रीपतिस्तोत्र Bengal No. 7072.

sāgaragaņi, pupil of Udayasāgaragaņi of the Vṛddha Tapā Gaccha. It contains 507 Sanskrit Ślokas. BK. No. 1581; JG. p. 261 ; Pet. III. A. p. 220. श्री**पारुकशोदार** in Prākṛta. JG. p. 261.

of Somasundarasūri of the Tapā Gaccha. It is published by J. Hertel, Leipzig, 1917 and translated into German in Indische Erzahler, Vol. 7. Also published by Atmānandajayagranthamālā, Dabhoi, Sam. 1976. DA. 50 (80; 81; 82); DB. 31 (26; 27, 28); PAPS. 65 (31); SA. No. 1905; Vel. No. 1781.

- (I) **প্রাথান্তভা**বিদ্ধ in 1341 Prākṛta verses composed in Sain. 1428, by Ratnasekhara, pupil of Hematilaka of the Nāgapuriya Tapā Gaccha. It is published in the DLP. Series, No. 63, Bombay, 1923. 102; 250; Baroda. No. 1230:Bhand. VI. No. 1346; Bik. No. 1526; Buh. IV. No. 259; Cal. X. No. 66; Chani. No. 545; CP. p. 696; DA. 50 (1 to 6); DB. 28 (19-21); Flo. No. 782; Hamsa. Nos. 905, 948; 1582; JA. 110 (11); JG. p. 234, JHA. 52 (3 c.); JHB. 35 (4 c.); 53, Kath. Nos. 1425, 1429, Kiel. II. No. 404, Limdi. Nos. 839; 849; 992; 1104; 1419; 1728; Mitra. VIII. p. 109; IX. p. 84; X. pp. 126; 146; PAP. 12 (18; 27; 29; 32); 30(4); 33(9); 36 (6; 10); 54 (14); 62 (3); 76 (137); PAPR. 9 (4); PAPS. 53 (25); 61 (6); 63 (2), PAZB. 9 (23); Pet. I. No. 344; III. A. p. 204; IV. No. 1348 = IV. A. p. 118; V. No. 863; Punjab. Nos. 2619, 2621, 2623; 2629; 2630; SA. Nos. 45 to 48; 78; 1739; 2049; 2670; Surat. 1, 4, 9; Tapa. 47; VB. 40 (4); Weber. II. Nos. 1982 ; 1983.
  - (1) Tikā composed in Sam. 1869 by Kṣamākalyāṇa, pupil of Amrtadharma of the Kharatara Gaccha. AM. 102; 250; Bik. No. 1526; Chani. No. 545;

- DC. p. 36, Hamsa. No. 1582; JG. p. 234; Kiel II. No. 404; Mitra. VIII. p. 109, IX. p. 84; X. p. 146; Punjab. Nos. 2621; 2623.
- (2) Vrtti by Candrakirti. Mitra. X. p. 126.
- Satyarājagaņi, pnpil of Guņasamudrasūri of the Pūrņimā Gaccha. It consists of above 500 Sanskrit stanzas and is published in the Vijayadānasūrīšvara Granthamālā, No. 4, Surat. Sam. 1995. DA. 50 (7; 10; 11); Jesal. No. 841; JG. p. 234; Kundi. No. 18; Mitra. X. p. 132; PAPS. 66 (36); PRA. No. 1192 (date of composition is not given in this PRA.); Punjab. Nos. 2624; 2628; Samb. No. 159; VB. 36 (58).
- (III) श्रीपालचरित्र composed in Sam. 1554, by Satyasāgaragaņi (Satyarāja?). PAPR. 25 (13).
- (IV) श्रीपारुवरित्र composed in Sain 1557 by Labdhisāgara, pupil of Udayasāgara of the Vrddha Tapa Gaccha. See Sripālakathā.
- (V) Musica in Sanskrit, by Dharmadhra, pupil of Vijayaratnasūri of the Vrddha Tapā Gaccha. DA. 50 (9, ms. dated Sani. 1575), PAP. 12 (19), PAPR. 20 (6), Pet. V. No. 865 (ms. dated Sani. 1573); PRA. No. 736 (dated Sani. 1593), Surat. 1 (1012).
- by Jaanswimalasuri, pupil of Nayavimala in Sam. 1745 during the reign of Vijayaratnasuri, successor of Vijayaprabhasuri of the Tapa Gaccha. It is published in the DLP. Series, No. 56, Bombay, 1917. In some places it is ascribed to Nayavimala, pupil of Dhiravimala, through mistake. Buh. II. No. 382; Hamsa. No. 26; JG. p. 234; PRA. No. 1069; VB. 37 (49); VD. 15 (16).

- (VII) with safe (Grain 1100) composed in Sain. 1868 by Jayakirtisūri of the Kharatara Gaccha. It is in Sanskrit prose and is published by Hiralal Hamsaraj, Jamnagar, 1908. Bengal. Nos. 2576, 2577; JG.p.234; Kath. Nos. 1424; 1425; KC. 13; Mitra. VIII. p. 146, Pet. V. Nos. 857; 858; Punjab. Nos. 2617; 2618; 2620; SA. No. 2049; Vel. No. 1782.
  - (1) Tīkā. Bengal. No. 2576.
- (VIII) 如何感知(知 of Jivarājagaņi. JHB. 35; Kath. Nos. 1424; 1425; KB. 1 (12); KC. 13.
- (1X) आपालचरित्र of Somacandragani. It is in Sanskrit prose. DA. 50 (8); DB. 28 (23); JG. p. 234.
- (A) Marie by Kşamākalyāņa. See Com. (1) on Śripālacaritra No. 1.
- (XI) भीपालचरित्र by Vijayasimbasūri. VA. 18 (32 to 34).
- ( MI ) श्रीपालचरित्र ( Grani- 1338 ) of Virabhadrasūri. VD. 15 ( 19 ).
- (XIII) आपालचरित्र of Pradyumnasūri in Prākṛta. VB. 40 (14).
- (XIV) अवास्त्रचरित्र of Saubhagyasuri, KN. 17.
- (XV) श्रीपालचरित्र of Harsasuri. KN. 11.
- the same as No. L DA. 50 (12-15); Surat. 1, 6; VB. 37 (54).
- (XVII) **श्रीपास्त्रवरित्र** of Ksemalaka Kavi. ldar. 105.
- ('XVIII') श्रीपाञ्चरित्र of Jagannātha l'andita. List.
- ( XIX ) **শ্রীঘান্তখারি** of Indradevarasa, AK. Nos. 792; 793.
- (XX) श्रीपालचारित्र of Naradeva. Lal. 24.
- (XXI) श्रीपालचरित्र of Narasena. It is in Apabhramsa. Lal. 144; List (Delhi, Mathura).
- (XXII) **अपिन्छ वरित्र** in 9 chapters composed in Sanh. 1585 by Brahma Nemidatta, pupil of Simhanandin and Mallibhüsana of the the Sarasvati Gaccha; cf. Bhand. IV. pp.

Bhand. IV. No. 310; CP. p. 696; Idar. 105; SG. No. 2377; Tera 4.

- (XXIII) श्रीपासचरित्र in Sanskrit, composed in Sain. 1990 by Labdhimuni, pupil Rajamuni of the Kharatara Gaccha. consists of 10 cantos and contains about 1040 stanzas. It is published by the Jinadattasuri Bhandar, Jain Mandir, Pydhuni, Bombay, Sam. 1991.
- (XXIV) श्रीपालचारेच of Mallibhusana in Sanskrit.
- (XXV) अपि। लचारेत्र in Apabhranisa by Raidhu Kavi. Bhand. VI. No. 1347 (ms. dated Sam. 1621); JG. p. 234; List (Delhi Panc. Mandir); SG. Nos. 1269; 1888; Strass. p. 311; Tera. 1.
- ( XXVI ) श्रोपारुचरित्र of Vidyanandin, Idar, 105; Pet. III. No. 562.
- (XXVII) श्रीपालचरित्र of Subhacandra. List (Savaj Jaypor).
- (XXVIII) श्रीपालचारेत्र of Sakalakirti. BÖ. p. 50 CP. p. 696; Idar. 105 (8 copies); Idar. A. 53; 54; 58; Mysore. II. p. 137; Pet. III. No. 563; Tera. 2; 3; 5.
- (XXIX) श्रीपालचरित्र by Vinayavijava. It is an Prakrta and contains four Khandas. Punjab. No. 2622 (ms. dated Sain-1683 ).
- (XXX) भ्रीपालचरित्र by Somakirtideva. DB. 28 ( 22 ); JG. p. 254.
- (XXXI) श्रीपालचरित्र Anonymous.

Agra. Nos. 1534-1541; 1577; 1578; Buh. H. No. 382; CP. p. 697; Hamsa. No. 1654; JHE. 35 (2 c.); Limdi. No. 1057; Pet. V. No. 864 (ms. dated Sain. 1572): Surat. 1, 7, 8.

- श्रीपाडनरेन्द्रकथा Anonymous. Bengal. No. 6635. (1) Tika. Bengal. No. 6635.
- भीपालनाटक (Rasavativarqana only; Gram. 350) by Dharmasundara composed Siddhasuri, in Sam. 1531, JG. p. 338.

pp. 117, 123, 435. AD. No. 88; элиманы (Gram. 4350) in Prākrta. Bt. No. 295; JG. p. 234.

> श्रीपुराण in Sankrit by Hastimalla. Hebru. 53; Mud. 29; 59; 147; SG. No. 1147.

भीमतीकथा DB. 31 ( 248 ) ; JG. p. 261.

भ्रोमुनिसुव्रतस्थामिचारित्र by Padmaprabha. See Munisuvratacaritra (V). Punjab. No. 2639.

श्री**न्होकपद्धा**ति Buh. VI. No. 677.

श्री**षेणकुमारादिकथा** JG, p. 261.

श्रीसंपादिनीविद्या BO. p. 61.

- (I) श्रतज्ञानोद्यापन in Sanskrit by Vāmadeva Pandita. List (Savai Jaypor).
- (II) श्रुतज्ञानीचापन in Sanskrit by Sivajilala. List भूतवेबतास्तात in 31 Gathās by Padmanandin. Limdi. Nos. 610; 1669.
- श्रुतपञ्चमीकथा See Bhavisyadattakatha and Jašnapancamikatha.
- भ्रतच-धु is some Jain work in Sanskrit, a verse from which is quoted by Padmaprabha Maladhärideva in his commentary on Niyamasara. See JH. Vol. 14, p. 19.
- श्रुतिबन्द of Candrakirtigani. Mentioned in Sravan Belgula Inscription No. 54; cf. Anekanta, I. p. 257.
- (1) Native on Metres, ascribed to Kalidasa or to
  - (1) Vrtu composed by Harsakirti, pupil of Candrakurti of the Nagapuriya Tapa (raccha. - C. I. p. 675; H. p. 161; III. p. 140, DA, 66 (33); DB, 38 (53 to 56); JG. p. 318; Pet. V. No. 463; VD. 15 ( 12 ).
  - (2) Vrtti composed in Sain. 1645 (according to DB. note), by Hamsaraja, pupil of Nanaka or Jimutanāda. AL-815 ; CC. I. p. 675 ; HI. p. 140 ; DB-38 (53); JG. p. 318; Limdi. No. 887; Mitra, VIII. p. 196; Pet. III. No. 360.
  - (3) Purani Vrtti composed by Kantivijaygani. Bendall. No. 433.
  - (1) Vrtti by a pupil of Meghacandra. (Be: śrimatsārasvatam dhāma). Pet. III. A. p. 225.

- (5) Tikā by Māṇikyamalla. Punjab. No. 2648.
- (II) शुतकोध by Ajitasena. Mysore. II. p. 163.
- भुतभक्ति AK. Nos. 798 to 807; Bhand. VI. No. 992.
- Srutasvadasiksā or Siddhāntavicārahudi, composed by Sahajakusala, pupil of Kusalamāņikya. It contains 168 Gāthas. Agra. Nos. 1006; 2346; AM. 217; 259; DA. 76 (13); Hamsa. No. 841; JG. pp. 130; 190; PAP. 25 (31 ms. dated Sam. 1648); 72 (24 ms. dated Sam. 1582); Pet. III. A. p. 270; V. Nos. 866; 867; Punjab. No. 2649; SA. Nos. 1912; 2552.
- in Prakrta giving the words and letters of the 12 Angas and the dates of some Acaryas after Mahavira, composed by Hemacandra, pupil of Rămanandi Saiddhantika. It is published in the MDG. Series, No. 13, Bombay, Said 1975. AD. No. 160; Bhand VI. No. 1014; CP. p. 697; DB. 23 (12); Idan. 81; 84; 124.

श्रुतस्कम्भड्यापन by Nakstradeva. List. (S. J.)

- (I) श्रुतस्कन्धपूजा by Srutasagara, SG. No. 75.
- (II) श्रतस्क अपूजा by Tribhuvanakırti. Idar. 77 (2 copies); SG. Nos. 73; 74.
- (HI) **श्रतस्कन्धपूजा** Anonymous, AD, No. 98; CP, p. 697; SG, No. 76.
- श्रुतस्कन्भपूजावतीद्यापन by Brahmasāri. List ( S. Belgula ).
- budha. Sc. No. 33. It is published in the MDG. Series, No. 21, Bombay, Sain. 1979. It contains the prophetic legend of Naravāhana and Subuddhi and the origin of the sacred Agama up to the Jayadhavalā tīkā.
- (II) against by Indranandin. Hebra. 43; Hum. 155; 260. This is published in the MDG. Series, No. 13, Bombay, Sain. 1975.

- anterpator of Sakalacandra. See Atmasikṣāprakaraṇa. Chani. No. 399; DB- 35 (207).
- भुतास्वाविशक्षा of Sahajakuśala. See Śrutavicara, Pet. III. A. p. 270.
- श्रुतास्वादिशक्षाद्वार of Sakalacandra. See Atmasikṣā. PRA, No. 655.
- श्रेणिककथा ( Gram. 1350 ). JG. p. 261.
- (1) প্রতিক্ষাবি of Dharmavardhana, alias Dharma sinha, of the Kharatara Gaccha. It is in prose; JG. p. 334; Pet. I. No. 345.
- (II) श्रीणक्षा in Apabhranisa by Jayamitra. This is another title of Vardhamānakāvya. A portion of this (chs. 6-11) is preserved at BORI. Kath. No. 1204 (ms. dated Sam. 1608).
- ( III ) শ্রণিকৰাকৈ of Hemacandra is a portion of his Trișastisalākapurasacaritra. Hamse. No. 1546, KB. 3 ( 14 ); VA. 18 ( 37 ).
- (IV) श्रेणिकचरित्र by Subhacandra, 💥 Śreņikapurāṇa.
- (V) श्रेणिकचरित्र by Jinaprabhas See Dvyaśrayakavya No. II.
- (VI) **Monarda** Anonymous. AD. No. 96; Bengal. Nos. 3486; 7038; KB. 1(12); Surat. 7.
- (VII) **ঐতিক্রভাবি** by Gajādhara Lal. See Krishnammachariar, History of Sanskrit Litrature, p. 297.
- श्रीणकद्याश्रयकास्य of Jinaprabha. See Dvyaáravakavya No. II.
- (1) Amagrim of Subhacandra. Buh. VI. No. 678; CP. p. 698; Idar. A. 30; 58; Kath. No. 1426; SG. No. 1716; Tera. 157; 158.
- (II) 如何報文(中 of Bāhubali in Sanskrit. List (Phaltan).

श्रेणिकराजकभा see Śrenikacaritra.

(1) अयोगपाति (Gram. 6584) composed in Sam. 1172 by Haribhadra, pupil of Jinadeva of the Brhad Gaccha. Bt. No. 246; Dl. p. 34; JG. p. 240. (II) श्रेयांसचरित composed by Ajitasimhasuri, pupil of Bhadresvarasuri (Gram. 11000)
This seems to be a mistake. See below No. IV. JG. p. 240; PAS. No. 479.

(111) **Quitaura** in Sanskrit composed in Sam. 1332 by Mānatunga (Gram. 5124). Bt. No. 244, JG. p. 240; PAZB. 18 (4).

(IV) waite area in Prākrta (Gram. 11000) composed by Devabhadra, pupil of Ajitasimhasūri of the Candra Gaccha. Bt. No. 245. This is considered as identical with No. II at JG. p. 240, f. n. (A) and this is quite right. This work of Devabhadra is mentioned by his pupil Siddhasena in his commentary on Pravacanasāroddhāra, cf. Vel. Nos. 1640-41. For a ms. of and quotations from it, cf. Patan Cat. I. pp. 244-246. Tattvabindu (s. v.) and Pramāṇaprakāsa are other works of Devabhadra.

श्रेयांसनाथचारेत Anonymous. JB. 116.

wingers of Surendrakirti. List (S. J.)

भेयोविधान of Abhayanandin. Bhand. VI. No. 1003 (25); SG. No. 84.

न्होककल्प JG. p. 365.

खोकमाला ( Gram. 2000 ) by Dayacandragani. VD. 15 (8).

स्त्रोकसंबद Bhand. VI. No. 1271.

Patan. Cat. I. p. 79 (quotation).

भ्यानशतिकार by Narapati, a Non Jain. JG. p.357. भ्यानशतकाकुनविकार JG. p. 357; Patan. Cat. I. p. 79. See Śvānaruta.

न्यानशङ्कनाध्याच in 22 Sanskrit stanzas. Patan Cat. I. p. 126.

न्वानसप्ततिका JG. p. 357.

भ्वेताम्बरदर्शनसिद्धि Bt. No. 387; JG. p. 82.

श्वेतास्वरानिराकरण SG: No. 1491.

न्वेताम्बरपराजय Tera. 198 ; 199. See also Sitāmbaraparājaya.

श्वेताकेकस्प Punjab. No. 2653.

(I) বহুন্ধনাধিব্য় of Sakalabhūṣaṇa. See Upadeiaratnamālā.

(II) 可要抵抗可靠的 in Apabhramsa, composed in Sam. 1274 by Amarakīrti. Baroda.No. 13074; CMB. 162; Lal. 24; Tera. 151;

वदक्रमीपवेशरानमास्त्रा by Raidhū Pandit. List (S.J.). वटकल्याणक of Kamalasimhagani. KN. 27.

पटकारकप्रकरण Pet. I. Nos. 366; 367.

(1) Bālabodhini. Pet. I. No. 366.

(2) Vivarana. Pet. I. No. 367.

यदकायस्थितिविचार ( Grani. 2000 ). JG. p. 131. यदकायस्थकप Hamsa. No. 1785.

षदकारकञ्चलमयसर्वजिनस्तोच of Sādhurājagaņi. BK. No. 1467.

(1) Svopajňa Tika. BK. No. 1467.

षद्कारकसंबद्ध of Amaracandra Bengal, No. 7327. षद्कारकागम of Puspadanta and Bhūtabali. See Mahākarmaprakrtiprābhrta.

पदचतुर्थजिनार्चन of Śivābhirāma. AD. No. 148.

षद्भिशक्षरपनिर्णय of Bhāvavijaya.. See Sattrinisa jjalpasangraha.

बद्तिंश जल्यविचार of Bhīmabhāvavi.aya. Agra No. 2248; BO p. 31.

or Jalpasangraha, composed in Sain. 1679, by Bhāvavijaya, pupil of Munivimala of the Tapā Gaccha. This is a sort of defence by Dharmasāgaragani of the texts of the Tapā Gaccha according to DA. Note. Agra. [Nos. 2249, 2250; Bhand. V. No. 1237; VI. No. 1272; BK. No. 318; BO. p. 31; DA. 36 (39); 37 (72), 76 (12); DB. 20 (9; 10); Hamsa. Nos. 126; 469; 818; JG. p. 164; Pet. IV. No. 1350 (ms. dated Sain. 1681); PRA. Nos. 252; 289; SA. No. 213; Strass. B. No. 427b.

बद्बिशस्मतखण्डन by Hîravijayasûri. KB. 3 (58, foll. 28).

माउराक गण द्वा - मतुत्रमण शिष्प अभूदिय, में प्रता • ७३, तापियी मिने शास्त्रमें ३०, कि मु, अंग्रिक -बर्ग के या, कि मु, अंग्रिशक्त -दीरित ५२, न-वाकतीमों कि। इत्सी

माउरा काण अष्ठमरता -भामिक , कामी रा भामिक , दुरापी

- (I) **Tail Front** of Dhādhasi Muni. Lal. 92. See Dhādhasi Gāthā.
- (II) पद्चिशिका Anonymous. Bub. II. No. 241. (1) Vrtti. BO. p. 61; Bub. II. No. 241.
- (III) **पद्भिशिका** of Dharmasagaraguni. See Iryapathikasattrinsika.
  - (1) Vrtti by Bhānucandragaņi. VC. 14 (43).
- (IV) पदक्षिशिका of Jayasoma; see Îryāpathikāsattrinsika. Punjab, No. 2556.
- षद्पञ्चाशिका of Haribhatta in Prākrta. PR. No. 207 (Astronomy ).
  - (1) Tikā by Bābhaṭṭa, PR. No. 207.

षट्पर्वस्तवन SA. No. 2797.

- (1) पद्पुरुपचरित्र Anonymous. Agra. Nos. 1542; 1543; SA. Nos.357; 524; VA. 18 (15). (1) Vivaraņa. Anonymous. VA. 18 (15).
- (II) पद्युचपचरित्र See Satpurusavicara, JG, p.235. षद्पुरुषविचार composed by Ksemankaragani, pupil of Devasundarasori of the Tapa Gaccha. It is published in the DLP. Series, No. 24, Bombay 1915. Its Gujrati translation is published by the JDPS. Bhavnagar, Sain. 1962. The six kinds of Purusus are Adhamadhama, Adhama, dhyama, Madhyama, Uttama and Uttamottama. Buh. II. No. 383; Chani. Nos. 558; 600; 605; DB. 22 (101; 102); Hamsa. No. 1038, JG. p. 235, PAP. 24 (24 ms. dated Sam. 1485); l'APR. 1 (1); PRA. No. 841; Punjab. Nos. 2665; 2666; 2667; Tapa. 320; SA. Nos. 357; 524.
- published with Śrutasāgara's commentary in the MDG. Series, No. 17. Bombay, Sari. 1977. See Winternitz, History, II. p. 577, and Peterson, Report 11. J....51

Intro. pp. 80-86. BO. pp. 32; 79; CP. p. 698; DB. 23 (7 to 10); Idar. A. 52; Kath. Nos. 1129; 1130; KB. 1 (28); Limdi. Nos. 925; 1222; Pet. II. No. 277 (= II. A. p. 158); IV. No. 1478; VI. No. 690; SA. No. 306.

(1) Tikā composed by Srutasāgara, pupil of Vidyānandin and Mallibhūṣaṇa. See Aṣtaprābhṛta. BO. p. 32; CP. p. 698; Kath. Nos. 1045; 1129; MHB. 14: Pet. H. No. 277 (= H. A. p. 158 quotation); IV. No. 1478; SA. No. 306.

षर्**ग्होकी** Bengal. No. 6659.

(1) Vivarana. Bengal. No. 6659. षद्षष्टिमाथा is a collection of 66 Gathas on Celibacy. CP. p. 699.

षद्वमयसारलक्षण in Sanskrit. Hum. 143.

- v.) in 103 Gathās esmposed by Jineśvarasūri of the Kharatara Gaccha. It is
  published with the com. of Jinapala, by
  the Jinadattasūri Prācinapustakoddhāra,
  Fund, Surat, 1933. BK. No. 735;
  Chani. No. 351; DB. 35 (209); JA.
  79 (1); JG. p. 138; Lindi. No. 1288;
  PAP. 2 (9); 40 (23); PAPR. 5 (3);
  Patan Cat. I. pp. 304 (quo.); 365; Pet.
  III. A. p. 48; PRA. No. 908; SA. No.
  789; Tapa. 60.
  - (1) Bhāsya (Grain, 1638) by Abhayadevasūri, pupil of Jineśvara. JG. p. 138; PAP. 40 (23); PAPR. 5 (3); Paran Cat. I. pp. 301; 365 (quotation); SA. No. 524.
  - (2) Vṛtti (Grain, 1494) by Jinapāla Upādhyāya, pupil of Jinapati, composed in Sain, 1262. BK. No. 735; Buh. VI. No. 775 (ms. dated Sain, 1527); Hamsa. No. 200; PRA. No. 908.
  - (3) Vrtti by Santisuri of the Tharapadra Gaccha. SA. No. 789.
    - (4) Vrtti Anonymous. Buh. IV. No.

(I) बडरोति one of the six Karmagranthas of Devendra. See Karmagrantha (II). Bengal. No. 2589; BO. p. 32; BSC. No. 468; DA. 53 (67 to 75); Limdi. No. 809; Mitra. VIII. p. 208; Punjab. No. 2668; Strass. B. No. 404d.

(1) Svopajňa Tika. Strass. B. No. 404d.

(II) प्रशिति of Jinavallabha. See Agamikavastuvicāra.

by Yamaka, composed by Devanandin. CP. p. 699; KN. 39; Pet. VI. No. 690.

(1) Tikā. Anonymous, (P. p. 699.

বঙাৰহয়কাৰীৰ (Grain. 2375) composed in Sain.
1498 by Mahisāgara Upādhyāya, pupil of
Jayakesarisūri of the Ancala Gaccha JG.
p. 24; PAP. 6 (35).

PAP. 21 (31); 22 (21); Punjab. No. 2687.

(1) Vrtti composed in Sain. 1530 by Rājavallabha (Grain. 4401). Punjab. No. 2689.

बब्दर्शनसम्बन JG, p. 86.

चयुक्शैनविक्सामविचार Bt. No. 373; JG. p. 83.

Bauddha, Mimāinsā, Sānkhya, Nyāya, Vaisesika and Jaina, composed by Merutunga, pupil of Mahendraprabhasūri of the Ancala Gaccha. The book is otherwise called Saddarsanasamuccaya and is mentioned under this name by the author in his Prasasti to the commentary on the Saptatibhāsya, composed in Sam. 1449. PRA. No. 523. The only known ms. is Vel. No. 1666.

चक्क्वितिकंदोपनिचैत् (foll. 20). SA. No. 1643; Surat. 1, 4.

वर्ग्शनप्रमाणप्रमेख of Śubhacandra. SG. No. 1519. वर्ष्शनसंक्षेप Bhand. V. No. 1385. sūri. It is published with Guṇaratna's commentary in the Bibliotheca Indica, Calcutta, 1905, as also in the Jain Atmānanda Sabhā Series, No. 49, Bhavnagar 1918, and with Maṇibhadra's commentary in the Chowkhamba Series, Benares, 1905. The text alone is published in the JDPS. Series, No. 15, Bhavnagar, 1918.

Agra Nos. 854-857; Bhand, III. Nos. 460; 461; V. Nos. 1386; 1387; VI. Nos. 1413; 1414; BO, pp. 48; 72; Bt. No. 374; Buh. II. No. 243; DA. 36 (46 to 48); 76 (15; 16); Hamsa. No. 1371; Idar. 138 (8 copies); Jet. pp. 79; 102; KB. 3 (64); Kiel. I. No. 102; Limdi. Nos. 930; 1193; 1201; 1535; Mitra. X. p. 49; PAP. 21 (3); 71(24,25); 18 (24), 24 (42); 27 (41); PAPR, 8 (10); PAPS, 46 (29; 30); 60 (56); Pet. IV. No. 1353, V. Nos. 868; 869; 870; Punjab. Nos. 2669; 2673; 2674; 2675; 2677; 2679; SA. Nos. 1635; 1780; 1792; Tapa. 321, VA. 18 (11); VC. 14 (41): VD. 14 (26); Vel. Nos. 1667; 1668; 1669; Weber. II. No. 1610.

- (1) Tarkarahasyadipikā (Gram. 1252; in some mss. 4252; Be:- jayati vijitarāgah. According to JG. p. 79, it exists in two recensions.) composed by Gunaratnasūri, pupil of Devasundarasūri of the Tapa Gaccha. Baroda. No. 2962; BO. p. 72, Bt. No. 374; Buh. II. No. 243; Hamsa. No. 1201; JG. pp. 79; 102; Limdi. No. 1535; PAP. 18 (24); 24 (42); 27 (41); PAPR. 8 (10); PAPS. 46 (29); 60 (56); Pet. V. No. 869; Punjab. Nos. 2679; 2680; Surat. 1 (2 copies); VC. 14 (41); Vel. No. 1669; Weber. II. No. 1610.
- (2) Tikā composed in Sam. 1392, by Somatilaka alias Vidyātilaka, pupil of Sanghatilakasūri of the Rudrapalliya

- Gaccha. JG. p. 79; PRA. No. 496.
  (3) Tika by Manibhadra. Printed;
- see above.
- (4) Tīkā by Rājahamsa (Gram. 1500). VD. 14 (26).
- (5) Țika (Be: sajñānadarpaṇatale.) Kiel. I No. 102 (Grain. 1252); Mitra. X. p. 49.
- (6) Avacuri composed in Sani-1295. Hamsa. No. 1371.
- (7) Avacūrņi by Brahma Sāntidāsa. Punjab. No. 2674.
- (8) Tika. Anonymous. Agra. Nos. 855; 857; Bhand. III. No. 461; V. Nos. 1336; 1387; DA. 36 (40-45); DB. 22 (85); JG. p. 79; KB. 3 (64); PAP. 21 (3); 71 (24; 25); Grain of both PAP. mss. is 1252; Punjab. Nos. 2670; 2671; 2678; PAPS. 46 (30, Grain. 1252); SA. Nos. 1635; 1730; 1792; Tapa. 321 (Grain. 1252); Vel. No. 1668.
- ( II ) बद्दशेनसमुख्य composed by Rājasekharasūri of the Maladhāri Gaccha. It contains 180 stanzas only and examines Jaina, Sainkhya, Mimänisa, Saiva, Vaisesika and Bauddha Darsanas. In v. 29 Siddhaniasara a very difficult work on Logic by some Jain writer is mentioned, see JH. Vol. 14, p. 127. Published in the YJG. Series No. 17, Benares, Vir Sam. 2436. It is also published along with Haribliadra's work of the same name by the Agamodaya Samiti, Surat, 1918. Chani. No. 598; DA. 36 (47; 48); DB. 20 (15 to 17); Hamsa. No. 685; JG. p. 79; JHA. 58 (2c.); Limdi. No. 1044; PAPS. 48 (77); Pet. IV. No. 1352. Punjab. Nos. 2672; 2676; VA. 18 (11).
  - (1) Tikā. Anon. DB. 20 (11 to 14).
- (III) पद्वर्शनसञ्जय of Merutunga. See Saddarśananirnaya.

**बब्दांबस्यक्य** JG. p. 83.

- षड्द्रच्याविनिर्णय (Grain. 49 Ślokas in Sanskrit). DA. 60 (244).
- षद्वस्थसंब्रह्युसि of Brahmadeva. See Dravyasaigraha. Buh. IV. No. 202.

बङ्दश्यप्रकरण JG. p. 136.

षद्वस्यस्यक्ष JB. 137 ( foll. 35 ).

षड्भाषागर्भितवीरस्तोत्र This is a hymn, the words of which are capable of being construed and interpreted in six different languages such as Sanskrit, the different Prākṛtas and Gujarāti. JG. p. 293.

षड्भाषामयआदिजिनस्तोत्र Limdi. No. 1032.

षड्माषाययचन्द्रभमगीत Bengal. No. 7504.

- 855; 857; Bhand. III. No. 461; V. (1) षद्भाषामयपार्श्वजिनस्तवन SA. No. 675.
  - (1) Avacūri. SA. No. 675.
  - (II) षद्भाषामयदार्श्वजिनस्तवन by Dharmavardhana. See Winternitz, History, II. p. 558.
    - वडभाषामयशान्तिनाथस्तव by Jinapadmasüri. It is published by W. Schubring in the Festgabe für Jacobi. p. 96. Also cf. Winternitz, History, Vol. II. p. 558.
    - (I) बङ्गाबामयस्तव of Somasundarasūri of the Tapā Gaceha. Lundi. No. 652 (ms. dated Sani. 1580); SA. No. 675 (ms. dated Sani. 1512).
    - (II) वद्भावामयस्तव of Jinakirti, pupil of Jayacandrasiri of the Tapa Gaecha. JG. p. 282; PAP. 79 (74); Punjab. No. 2682.
    - पञ्चापास्तव of Jinaprabhasüri of the Kharatara Gaecha. Published by Bhimsi Manek, Bombay, in Prakaranaratnākara, Vol. II. JHA, 71.
    - पड्भाषास्तोत्र Anonymous. KB. 3 (76); Kiel. I. No. 103; Limdi. No. 1032; Samb. No. 88.

**पद्भूषण** JG. p. 352.

वडवर्गक्रण्डलीविचार Limdi. No. 3251.

पदाविशतिज्ञस्यसारोद्धार of Vinayavijaya Upādhyāya, pupill of Kutivijaya of the Tapā Gaccha. Chani. No. 240.

+ + , p

पद्विंशतिमभोत्तर Bengal. No. 7183.

बह्विषपूजा Pet. V. No. 925.

वहरत्मवृत्ति of Ratnaprabhācārya (Gram. 5000; foll. 82). VB. 37 (31).

बण्णवितक्षेत्रपालपूजा of Visvasena; see Kṣetrapālapūjā, AD. No. 70.

पण्णवितिजिनस्तोच (Gram. 50) by Jnanavilasa. JG. p. 293.

वण्णवतिप्रकरण of Somadeva. This work is mentioned in the colophons of the author's other work Nītivākyāmṛṭa. See CPI. p. 31.

बण्मतनाटक JG. p. 83; PAPS. 81 (84).

विकासियोगिविधि of Sivanidhāna, pupil of Harşasara of the Kharatara Gaecha. DB. 22 (13); Kath. No. 1427.

बहिशतक in 161 Gāthās by Bhāṇdāgarika Nemicandra, whose son Jinesvara (Sam. 1245-1331) became the head of the Kharatara Gaccha after Jinapati; cf. Vel. Nos. 1670-1672. It is published with a Gujrati translation by Hiralal Hamsaraj, Januagar, Sain. 1976. The text is also published in the Mohanlal Jain Granthamala No. 2, Benares, 1917 The text with the com. of Gunaratna (No. 2) is published in the Satyavijaya Jain : Granthamālā, No. 6, Ahmedabad, 1924. Agra. Nos. 1268; 1862-1867; Bhand. V. No. 1089; BK, Nos. 27; 929; BO. p. 32; Buh. IV. No. 203; DA. 59 (117-132): 76(66): DB. 35(18) to 26); JG. p. 190; JHA, 39; 72; Kiel. II. No. 106, KN. 25; Limdi. Nos. 926; 930; 946; 1461; 1662; PAP. 9 (20); PAPL 6 (43); 7 (37); PAPR. 6 ( 6 ); PAPS, 62 (8); PAZB, 21 (21); Pet. V. No. 826; VI. No. 632; PRA. Nos. 194; 262; 284; 425; 718; 743; 951; Punjab. Nos. 2691 to 2695; SA. Nos. 76; 1539; 1540; 1828; Samb. No. 425; Surat. 1, 2, 4, 7; Tapa. 325

Nos. 1670-1672; Weber. II. Nos. 1948; 1949.

- (1) Bālāvabodha composed in Sam. 1496 by Somasundarasūri, pupil of Devasundarasūri of the Tapā Gaccha. BK. No. 929; DA. 59 (117, 118; 119); DB. 35 (22; 23); Limdi. Nos. 946; 1662; PAP. 9 (20); PAPS. 62 (8); Pct. VI. No. 632 (ms. dated sam. 1543), PRA. Nos. 194, 284; 743; Tapa. 325.
- (2) Tikā composed in Sam. 1501 by Taporatna and Guņaratna Vācakas of the Kharatara Gaccha. BK. No. 27, JHA. 39; Limdi. No. 1461; PAPR. 6 (6); PRA. Nos. 262, 425; 718.
- (3) Bālavabodha composed in Sam. 1515 by Dharmadeva, pupil of Kṣamāratna. Kiel. II. No. 406 (ms. dated Sam. 1515); PRA. No. 951.
- (4) Vyākhyāna by Sahajamandanagani. Bengal No. 6729.
- (5) Bālāvabodha composed by Merusundara Upādhyāya of the Kharatara Gaccha. PAPL. 7 (37).
- (6) Stabaka by Jayasomagani. PAZB, 21 (21).
- (7) Tīkā by Dharmanandanagaņi. JHA, 72.
- (8) Avacüri. Anon. Agra. No. 1866; BO. p. 32 (probably = No. 1); DA-76 (66); DB. 35 (17 to 20); JGp. 190 (Grani. 200); KN. 25 (probably = No. 1); SA. No. 76.

पश्चितंत्रसर्ग (Gram. 300) of Kşemakirti, pupil of Amaraprabhasūri. Bt. No. 580; DB. 24 (234); Hamsa. Nos. 680; 1107; Jesal. Nos. 624; 1260; JG. p. 350; SA. No. 1845.

(1) Tikā. Anon. DB. 24 (234);
Hamsa. No. 1107; Jesal. No. 624; JG.
p. 350; Samb. No. 120.

VA. 18 (13); VB. 37 (33); Vel., वाण्माविकतपाविषि Bhand. VI. No. 1273.

ष्वामाम्यानिष्ठत्र १० ५ था-२० मण्डल की भी में श्रीमा नि शास्त्रमंडल 198 / विनेतामहत्वद्वा-भग्मद्वा-की में रामाय ३७, नापंकीमार्क शास्त्रमंडम मुगाल्या दशामी द्या-(भ०-त्रक्तकी में, मंग्रलाय ११४ नेरापं की मार्ज शास्त्रभंडरी My तका विशिवती विस्ति के वपनन्ते (मारिन्समन्ते की बाल्प) अपने 27, में १६८० दी किरान क्रमान कर्मित कर्मा माउग मुब्माक मरीत-ज्ञात प्रकेगर अव मूत्री, आमिर भड़ी, ममक ष्ट्रिसम्प्रित विकात द्या -विमलकी भी, अप्तेश त्यात्वर्डाण्डिया - मलमहोति विश्वा सम्बद्धा रामा द्वारा पंपामतीमादी हरली स्याद्वाद्विति नारीन मित्रिति

बागड़।

A Company of the Company

संभवनाष्य्यसीत वर्षेत्रमणाल अवमंत्रा, हे.व. फिल्जनमामान अवते, व्याया सम्पन्तव गुणा में पान रिषु अविरह्म माम्भित्रम्, ए प्रमालाकिनम् त्रमम्बरी करी - अवि १३५ निर्दात महात्यीयमंडम मिर्हित षुद्रशितयम्य - अभिन्द्रभू अपमेश, (मतुपता हर्म) माहं पुरेद (माहं रच्नि) - क्रांव रहेक ४-४ में महित मिरानार्भाता निर्मा - भाव रह्यू-मिर् यन्त्रिय (श्री पाठ परिता) यावरहार् महत्वनीतिमंडण, कमन् स्मारीम नगरित- दावे रहापू, अरपनंत्र, जनिस्टान भवते मार्ग, मल्डी आमागंडग, के तम्मन् राष्ट्री पं तिता. एन प्रमाय भीमान्त्री 15 एटमी मना नियांगी - मनदनन्ती 51. प. पंचा मतीमान्। उहत्ती एउनापन लिय - नामर में वर, पंचामती मेरी 30 ort

मम्मद्शावायमा - गंगादास सैं विद्या । उटली मुमरीनाय प्राठ-पंग्डेयप्त तिन्दी व पव पमर्य, जनमेरी मुखेल परिना , याव आग लाख HU 40 AM WV, MOHO 9262 She West Lewe मिद्रम्मर्ग, यम् दोषी -मं प० पन्न २, तापेयीनिकी प्वातमापत बिम विषु रत्ना की वर्गी वर १३ (डेमच भड़ा) मां पडशमी ड भा छिप वर्ष देव-दत्त, गुळ १५, पंचामी मार्डे इंड्रामी, जान्यमी. प्रामानेडे

मित्र-यन सत्वत — नायाति पं-गामिन दिए न्टेली

पान्ति-तिन - मलम्बीर्स-विक्रम-किर्मिश्रीह्म, अत्रेक्सन-

तिहर्यक्र प्रमादित्त ) - By. रष्ट्रें योवे मिरहत्व प. पन्न प्र, तेरापंत्री मेरिट्, नषड़ि मेडिट्स्तबन By-पन्द केरि मं० एक २, प्रतिल्लाक एक प्रकार

मात्व नहां नहां छ दरा - डिमु विम-संदोति अपमेश, पंचामती मंग्डे रहेराली,

म मण मामानद्या, ठिला. २६० । १९ मामकी मार्ड । इंट्रेजी

हुलो नमरचरि ३ - निमलसेन शिक्षप इन्मिन अपनेश भाषा, मर ३ दोर्सने

- Harsasāra. DB. 22 (15); JHA. 70.
- (I) पोडशकपकरण in 256 Gathas by Haribhadra-It is published with the Vivarana of Yasobhadra and the Dipika of Yasovijaya, in the DLP. Series, No. 6, Bombay, 1911. Bt. No. 78; DA. 40 (2; 3), 75 (7); DB. 23 (32, 33); Hamsa. Nos. 880; 1024; JG. p. 102; JHA. 47 (2c.); Kaira. B. 92; Kiel. I. No. 104; Kundi. No. 78; Limdi. No. 637; Mitra. VIII. pp. 118; 170; 171; PAP. 64 (12); PAPS. 34 (13); 62 (12); PAZB. 15 (2, 3); Punjab. No. 2698; SA. Nos. 529; 773; Samb. No. 134 : SB. 2 (86); Strass. B. No.431; Surat. 1, 5, 8; VA. 18 (12); VC. 14 (44).
  - (1) Vivarana (Gram. 1500) by Yasobhadrasūri (Be:amrtamivāmrta.). Bengal. No. 6794; Bt. No. 78 (1); DA. 40 (1; 2); 75 (7); DB. 23 (32; 33); JHA. 47; Kiel. L. No. 104; Limdi. No. 637; PAP. 64 (12); PAPR. 6 (5); PAPS. 34 (13); 62 (12); PAZB. 15 (3); Pet. IV. No. 1354; SA. No. 773.
  - (2) Vrtti by Abhayadevasūri (Grain. 1500). This is perhaps the same as No. (1). Kiel. H. No. 407; Pet. IV. No. 1355; Punjab. No. 2696.
  - (3) Yogadipikā (Grani, 1200) by Yaśovijaya, pupil of Nayavijaya of the Tapā Gaccha. Printed. Soe Sodaśakaprakaraņa (II). DA. 75 (7); Hamsa. Nos. 81; 731; JG. p. 105; Punjab. No. 2697: SA. No. 318.
  - (4) Vrtti. Anon. Kundi. No. 78; SA. No. 530; SB. 2 (86); Strass. B. No. 431; VA. 18 (12).
- (II) प्राच्याकरण of Yasovijaya, pupil of Nayavijaya of the Tapā Gaccha. It is otherwise called Yogadīpikā and is only a commentary (No. 3) on Haribhadra's Sodasakaprakaraņa. PAPR. 6 (5);

- Surat. 1; VC. 14 (42); VD. 14 (22; 23).
- (1) Tīkā Svopajňa. PAPR. 6 (5), Surat. 1; VD. 14 (23).
- (1) पोडशकारणउद्यापन of Jnanasagara. Idar. 72 (3 c.); List (Delhi).
- (H) बांडशकारणउद्यापन of Laghu Subhacandra. List.

पोडशकारणकथा of Śrutasāgara. CP. p. 699.

- ( 1 ) बोडशकारणपूजा of Abhra Pandita. Idar. 179.
- (11) **पोडशकारणपूजा** CP. p. 699; Buh. VI. No. 680.
- (1) बोडशकारणपूजाजयमाला of Raidhn Pandita. Buh. VI. No. 679.
- (11) **बांडशकारणपूजाजयमाला** Pet. V. No. 976; VI. No. 684.
- (I) पोडशकारणवतीयापन of Kesavasena. List (S. Jaipor and Delhi); Pet. VI. 'No. 695.
- (II) विस्ताकारणञ्जतोद्यापन of Sumatisägara. Idar. 72 (4 copies); 162.
- also called Gurutattvapradīpadīpikā of Dharmasagara, pupil of Hīravijayasūri of the Tapa Gaccha. It is based upon Gurutattvapradīpa (s. v.). Bub. VIII. No. 399; JG. p. 164; KB. 3 (74); PRA. No. 935.
  - (1) Tika Svopajna. Buls VIII. No. 399; Jef. p. 164; KB. 3 (74); PRA. No. 935.

पोक्शवृद्धपूजा Pet. V. No. 925.

बोडरापनार्थविडम्बन of Subhacandra. Idar. 133

षोडशमहादेवीपूजन Vel. No. 1860.

भोडशस्वमधिचार (from the Cūrņi on the Vyavahārasūtra). BK. No. 943; DA. 76 (78); SB. 2 (118).

संशाङ्खक by Yasovijayagani. Published in Prakaranasamuccaya, Indore, 1923.

संयममञ्जरी in Apabhramsa, contains 135 stanzas in the Doha metre. It was composed by Mahesvarasuri and is edited by P.D. Gune, in the Annals, BORI. Vol. I. p. 157 ff. DC. p. 38; JA. 25 (11); 105 (4); Jesal. Nos. 144; 407; JG. p. 192; Kundi. No. 28; Limdi. No. 1288; PAPL. 6 (38), Patan Cat. I. pp. 68; 162; 193; Pet. I. A. pp. 50; 92; IV. No. 1359 = IV. A. p. 121 (quotation)

(1) Tikā composed by a pupil of Hemahainsasūri, successor of Pūrņacandrasūri. JG. p. 192; Pet. 1V. No. 1359 (ms. dated San. 1561).

संयमओज Kaira. A. 179; KC. 9; Surat. 1 (2821).

संयमश्रेणिविचार DA. 76 (88).

संयमभ्रेणिस्तवम by Uttamavijaya. DA. 71 (88 to 91); 76 (105).

संबमसतिका KB. 3 (83).

संयमास्यानक of Vijayasinha. DC. p. 35.

संयोगद्वार्विशिका composed by Amaracandra in Sam. 1731. Agra. No. 1971; PRA. Nos. 244; 491.

संदेशणातस्य in Prākṛta by Jinacandragaṇi, papil of Kakkasūri. Jesal. No. 353.

संबरद्वारपञ्चपाठ KB. 2 (2).

संवरद्वारप्रकरण CP. p. 700; DA. 60 (230); JG. p. 136.

sundara Upādhyāya of the Kharatara Gaccha. Chani. Nos. 403; 404; JG. pp. 211; 344; PAPR. 22 (7); PRA. No. 707.

Samayasundara at p. 344 which is wrong as the date of the 2nd Limdi ms. shows. It is published by Hiralal Hamsaraj, Jamnagar, 1919, where it is ascribed to Ratnamandana, pupil of Rājašekhara. Bhand. V. No. 1389; BO. p. 72; Chani. Nos. 91; 274; DA. 39 (21); DB. 22 (148; 149); Hamsa. No. 831; JG. p. 344; KB. 1 (63); 3 (83); Limdi. Nos. 722; 3172 (ms. dated San. 1548); PAP. 27 (12); PAPR.

16 (25); PAPS. 46 (40); 53 (28); Surat. 1 (385).

(1) Țippana. DB. 22 (148; 149); Limdi. No. 722.

संविज्ञानियमकुरुक JG. p. 203. This is published among the 17 Kulakas contained in his Kulakasangraha, by Shah Balabhai Kakalbhai of Ahmedabad, Sam. 1972.

संवित्यटल from Vijayakalpa. JG. p. 365 (f. n.). संविधागवतकथा composed by Māṇikyasundara, pupil of Merutunga of the Ancala Gaccha. Mitra. VIII. p. 237; Surat. 6.

संवेगकुछक Pet. V. No. 826.

संवेगचूडामणि in 52 Gāthās. Bhand. VI. No. 1280; JG. p. 192; Pet. IV. No. 1360 ( = IV. A. p. 122).

rasūri. It consists of 52 Sanskrit stanzas composed by the author who was also called Brahmacandra, at the request of one Ravi. Published by the JAS. Bhavnagar, Sain. 1990. Also on behalf of the Hainsavijaya Free Library No. 2, Baroda, 1918. Agra. No. 1007; BK. No. 1929; DB. 22 (138); JG. p. 192; PAPR. 18 (4); PAZB. 9 (20); SA. No. 590.

संवेगड्डममञ्जरी composed by Kuśalasamymagaņi, (Samyamakavi acc. to JG.), pupil of Kuladhīragaņi. Buh. IV. No. 204; JG. p. 192; PAP. 37 (16).

संवेगद्वाजिश्वका of Parsvacandrasūri. KC. 12.

संवेगमञ्जर्श in 33 Gathas by Devabhadra. JA. 105 (1); Jesal. No. 706 (palm); JG. p. 192; Patan Cat. L. p. 384 (quotation); Pet. I. A. p. 63; V. No. 803.

संवगमातृका in Apabhramsa; it contains 61 stanzas. Patan (at. I. 190 ( quotation ).

संवेगमाञ्चा in 25 Kärikäs (Be: -ānandamandira.) by a Digambara writer. JA. 111 (6); JG. p. 192, Pet. III. A. p. 207.

संवेगरक्षमाङा JG. p. 207. It is in 50 Gathas.

- (I) स्वेशरक्षाका in 150 Gathas composed by संशयववनविदारण of Subhacandra. The author Jinacandra, pupil of Jinesvarasūri of the Kharatara Gaccha, at the request of Abhayadevasūri, author of the Navāngavrttis, in Sam. 1125. It is mentioned in Gunacandra's Viracaritra composed in Sam. 1139 (Prasāsti, v. 7). It is Published at Surat, 1924. Baroda. No. 3011; BK. No. 91; Bt. No. 196; CP. p. 700; DA. 60 (33); DB. 35 (206; 222); DC. p. 21; Hamsa. No. 478; JG. pp. 192, 207; Kiel. III. No. 18 (palm ms. dated Sam. 1205); Kundi-No. 236; Jesal. Nos. 784 (palm ms.) 1530; Limdi. No. 955; PAPR. 10 (9) SA. No. 179; Strass. B. No. 380.
- (II) संवेगरङ्गाला (Samvegarangamalā at Pet. III. A. p. 65); it is also called an Arādhanāratna, and was composed by Devabhadrasuri, pupil of Sumati Vacaka and Prasannacandrasūri of the Kharatara Gaecha. No mss. of this work are at present available, but it is mentioned in the author's Pärśvanāthacaritra and Kathāratnakośa (cf. Pet. III. A. p. 64; and p. 141). This is obviously one of the four works of Devabhadrasuri, who is described as 'Granthacatustayisphota ; mati' by one of his spiritual successor, Padmaprabhasuri (cf. Pet. III. A. p. 302).

संवेगरसायन SA. No. 588 (foll. 8 only).

- संवेगशतक Bhand. V. Nos. 1327; 1328; JG. p. 211; JHB. 61; VB. 36 (73).
- (1) संवेगामृतपदाति of Ratnasinihasuri in 42 Sanskrit verses. JG. p. 207; Limdi. No.
- (II) संदेगायतपदात of Ratnasiinhasiiri in 122 Prākrta Gāthas. JG. p. 207; Limdi. No. 955.

संज्ञायभाममञ्जरी SG. No. 1257.

संशायक्यमधिष्क्रम in Sanskrit by Ratnabhusana Bhattaraka. SG. No. 2373.

- discusses in the work the points of controvercy between the Svetambaras and the Digambaras, such as liberation of women etc. The work is mentioned in the author's Pandavapurana. 162, CP. p. 700, Hamsa. No. 1278, Idar. 110 (3 copies; one dated Sam-1582), JG. p. 94; MHB. 26. PR; No.
  - (1) Vrtti Svopajňa. Ct. Pet. IV. A. p. 159.
- संसक्तानियोक्ति of Bhadrabāhu, in 64 (अंsthās. DA. 27 (100, 101); DB. 13 (64; 65); Hamsa. Nos. 19; 348; 892; JG. p. 60; JHA. 48; PAPR. 3(3), 15(16), Punjab. No. 2700; Surat. 5; VC. 15 (9).

**संसारक्रहक' J**G. p. 203 ; DB. 35 ( 166 ).

संसारघोरस्वक्यकुलक JG. p. 203.

- संसारदावानस्त्रस्ताति Both text and commentary which are respectively ascribed to Haribhadrasūri and Jnānavimalasūri, are published in the Dayavimalagranthamala of Ahmedabad, 1917 (Series No. 8). DA. 40 (68; 71; 73; 74); DB. 24 (22; 23), Hamsa. No. 542; SA. Nos. 472; 1642.
  - (1) Tikā. DB, 24 (22; 23); Hamsa. No. 542; SA. Nos. 472, 1642.
  - (2) Tika in Sanskrit by Parávacandra. Punjab. No. 2699.
- संसारभावनाकुलक in 22 Gathas. DA, 57 (63), 60 (223); JG. p. 203.
- संसारोद्रिप्रमनोरथकुलक of Devasuri. Limdi. No. 955.
- संस्तारकपौरसीविधि in 14 Gathas. Cal. X. No. 118, Limdi. Nos. 799; 1593, 1524, 1525; 1629; 1636; 2070; Pet. VI. No. 633; Surat. 1, 2, 4, 5, 10.

संस्तारकमकीर्णक in 122 Prākrta stanzas. Published along with other Prakirnakas by

- R. B. Dhanapatisimha, Benares, Sain-1942 and also by the JDPS. Bhavnagar, Sam. 1966. Agra. Nos. 447; 448; Bengal. Nos. 7655; 7685; BK. 242; Buh. II. Nos. 246; 247; III. No. 138; VIII. No. 398; DA. 27 (36 to 39; 41; 43 to 46; 74); DB. 13(10; 28 to 34); Hausa. Nos. 19; 158; 237; 342; 542; 813; 841; JG. p. 46; JHA. 18; JHB. 21; KB. 3(6); KN. 15; Limdi. No. 1275; Mitra. VIII. p. 236, PAPS. 64 (16); 69 (1); PAZB. 4 (11); Pet. III. No. 645; IV. No. 1234; V. Nos. 768; 874; VI. No. 579; SA. Nos. 1526; 2599; Surat. 1, 5, 6, 9; VC. 14 (27, 37); Vel. Nos. 1538; 1539; Weber, H. Nos. 1867; 1870 (4), 1871 (4).
- (1) Avacūri by Guṇaratnasūri of the Tapā Gaccha. J(+. p. 46; Kap. No. 322; PAPS. 64 (16); PAZB. 4 (11); Pet. I. No. 261; III. No. 645.
- (2) Avcūri composed by Bhuvanatunga, pupil of Mahendrasūri of the Ancala Gaccha. BK. No. 242; Bub. VIII. No. 398; DB. 13 (29); Hamsa. Nos. 237; 342; PRA. No. 1103; Punjab. No. 2704.
- (3) Bälävabodha composed in Sam. 1603 by Samarscandra, pupil of Pärśvacandra. PAPS. 69 (1); Pet. V. No. 874 = (PRA. No. 1015).
- (4) Bālavabodha by Harşakusala. Weber. II. No. 1867.
- (5) Tikā. Anonymous. Agra. No. 448;
  Buh. VIII. No. 398, KB. 3 (6), KN.
  15; Mitra. VIII. p. 236; Punjab. No. 2703.

संस्तारकविषि See Saństārakapaurasividhi.

senasūri. Patan Cat. l. pp. 155-156 (quotation. Be: samsāratērayānam.)

- Taken also called Brhaccaityavandana, in 25 (läthäs by Hemacandra. BO. p. 61; DA. 75 (21); DB. 24 (23; 24); Hamsa. Nos. 174; 420; 727; 1081; JA. 106 (13); KB. 2 (16); Limdi. Nos. 861; 866; 1034; 1098; 1448; 1639; Punjab. No. 2705; SA. No. 2757; Surat. 1, 2, 3, 5, 7, 8.
  - (1) Vrtti composed in Sam. 1654 by Kanakakuśala, pupil of Vijayasenasūri of the Tapā Gaccha. Bub. II. No. 297; DA. 75 (21); Hamsa. No. 727.
  - (2) Tikā by Guṇaprabhasūri. Hamsa. No. 174.
  - (3) Tikā, Anonymous, DB, 24 (23; 24).

सक्छीकरणनिधान AD. Nos. 143; 191; Pet. VI. No. 686.

सगरचिकचरित्र in Prākṛta. JG. p. 235; Patan Cat. I. pp. 182-83 (dated sam. 1191; Be: suravarakayamāṇam).

संकाशकथा see below.

संकाशभावककथा in Prākrta (Be: - pamāyamittadoseņa). JG. p. 261; Mitra X. p. 145.

संकाशश्रीष्टकथात्रक in Sanskrit (Be: - nikhilapurandara). Bik, No. 1515.

संक्रमकरण in Sanskrit composed in Sam. 1987 by Premavijayagani, pupil of Vijayadānasūri of the Tapā Gaccha. It is published in two parts by Ranchoddas Shah, Bombay, 1931.

संक्रमविचार This is a portion of some commentary on the Karmaprakrti. Vel. No. 1588.

संकान्तिविचार Hamsa. No. 320.

संक्रान्तिसंकमणविचार Limdi, No. 666.

संशिवाजिन्य परि of Amaracandrasuri of the Văyada Gaccha. This is the shorter recension of the author's Jinendracaritra. See under Padmananda Kavya.

संशितपीपपश्चिष in Prakrta (Gram. 204) by Jinavallabhagani. PAP. 75 (51, 61).

संक्षेपक्षेत्रसमास Pet. IV. No. 1356.

संवेचरस्तीच by Yasovijaya. See Sankhesvarastotra.

संस्थाशब्द ( Gram. 1600 ). VD. 13 ( 36 ).

संगीतदीपक JG. p. 363.

संगीतमण्डन by Mandana Mantrin. JG. p. 313; PAZB. 23 ( 26 ).

संगीतरत्नाकर (possibly same as Sangitasamayasāra) of Parśvadeva. List (S. Belgola); Rice. p. 316.

संगीतरत्नावस्त्री JG. p. 363.

संगीतसमयसार of Părsvadeva, pupil of Mahādevārya, pupil of Abhayacandra; See Krshnamachariar, History, p. 855. Published in the Trivandram S. Series. It is in 9 chapters. Mysore. I. p. 109.

संगीतसहिपङ्गल JG. p. 318.

संगीतसारसंग्रह of Pārśvadeva. The same as Sangitasamayasāra. Mysore. II. p. 168.

समीतसारोद्धार also called Sangitopanisatsāra is an abridgement of the Sangitopanisad, both composed by Sudhākalaša, pupil of Rājašekharasūri of the Maladhāri Gaccha. The original was composed in Sana 1380 and its abridgement in Sana 1406. Bik. Nos. 1126; 1127; BK. No. 1953; CC. 1. p. 686; Hamsa. No. 1442; Vel. No. 434.

kalasa, pupil of Rājasekharasūri. No. MSS. are known. The work and the date of its composition are mentioned in its abridgement at Bik. No. 1127.

संबद्धाटिका Bengal. No. 7690.

(I) संग्रहणी See Ksetra, Jambūdvīpa, Brhat and Laghu Sangrahaņīs.

(II) संग्रहणी by Abhayadevasüri. It is perhaps Prajňāpanātṛtīyapadasaṅgrahaņi. VA. 17 (39); VC. 14 (34).

(III) संबद्धकी in Sanskrit verse (Gram. 400) by Ramacandra. JG. p. 126; VB. (37) (13).

संबद्धणीयक्तिमार by Devakuśala. DA. 76 (28). J......52 (1) Vrtti by Devabhadra. DA. 76 (28).

संबद्दणीरत्न dealing with the geography of the The original text on which Devabhadra has commented consists of 274 Gāthās, divided into seven chapters. It was composed by Sricandrasuri, pupil of Hemacandrasuri of the Harsapuriya See Vel. No. 1673. Gaccha. published in the DLP Series, No. 27, Bombay, 1915, along with the commentary of Devabhadra and also in the JDPS. Series, No. 42, Bhavnagar. Text only containing 349 Gathas is published by Bhimsi Manek, Bombay, 1903. Agra. Nos. 1273 to 1317; AM. 17; 90; 112; 118; 142; 173; 201; 232; 295, 367; Baroda. No. 3008; Bengal. Nos. 6640; 6802; 6906; 7227; Bhand. VI. Nos. 1269; 1274; Bik. No. 1686; 1737; 1761; BO. p. 61; Bod. No. 1367; Bt. No. 119 (3); Bah. IV. No. 206; Cal. X. No. 121; Chani. Nos. 528; 897; DA. 31 (35); 55 (2-11, 40-77); 76 (24 to 26); DB. 33 (3; 4, 6 to 15); Flo. Nos. 650 to 654; Hamsa Nos. 312; 460; 933; 1001; 1052, 1053; 1373; JA. 31 (4); 47 (3); 105 (1; 6); 106 (4); Jesal. Nos. 14; 125; 318; 879; JG. p. 126; JHA. 43 (4 c.); JHB. 28 (12 c.); Kaira. A. 52; 103; Kath. No. 1310; Kiel. I. Nos. 105; 106; 107; Kundi. Nos. 71, 275; Limdi. Nos. 535; 599; 603; 608, 624; 670; 745; 751; 810; 829; 830; 831; 832; 930; 943; 948; 997; 1000; 1069; 1070; 1092; 1121, 1127; 1223; 1237; 1238; 1289; 1347; 1348; 1349; 1357; 1367; 1416; 1417; 1490; 1508; 1556; 1570; 1608; 1693; 1736; 1754, Mitra. VIII. pp. 185; 192, PAP. 21 (8); 23 (78); 56 (2); PAPL. 2 (5), 3 (27); PAPS. 46 (21; 22);

48 (22 to 28); 62 (18); 74 (35); 75 (25); 77 (15); PAZB. 5 (36); Pet. I. A. pp. 3; 75; III. A. pp. 8; 32; 154, IV. No. 1357; V. No. 875 to 879; V. A. p. 95; VI. Nos. 626, 634, PRA. Nos. 225; 418; 702; Punjab. Nos. 2706; 2707; 2708; 2711, 2712; 2714 to 2724; SA. Nos. 115; 594; **15**04; **15**16; **15**34; **15**69; **16**51; 1664; 1793; 1929; 2518; **2**564; 2571; 2864; 2886; Samb. No. 337; Surat. 1, 3, 5, 6, 7, 8; VA. 17 (26; 39); VB. 34 (15; 16); 35 (22, 24, 34; 38; 43); 37 (23; 29); VC. 14 (34); VD. 13 (14); Vel. Nos. 1673 to 1682; Weber. H. No. 1950.

(1) Vrtti composed by Devabhadra, pupil of Sricandrasuri, the author of the text. For authors quoted by Devabhadra, See Vel. No. 1682. Agra. Nos. 1294; 1295; AM. 17; Baroda. No. 3008; Bengal. No. 7571; BO. pp. 32; 61; Bod. Nos. 1367; 1268; Bt. No. 119 (3); Buh. IV. No. 207; Chani. No. 528; DA. 55 (2 to 10), DB. 33 (3; 4); DC. pp. 15; 33; Flo. Nos. 652; 653; Hamsa. Nos. 312; 1373; JA. 75 (1); Jesal. Nos. 14; 125; 879; JG. p. 126; JHA. 43; JHB. 29; Kaira. A. 52; 103; Kath. Nos. 1311; 1312; Kiel. I. No. 106; Kundi. Nos. 71; 275; Limdi. No. 1233; Mitra. VIII. p. 185, PAP. 21 (8), 23 (78), PAPL. 3 (27); PAPS. 46 (21; 22); 48 (25); 62 (18); 74 (35); 75 (25); 77 (15); PAZB. 5 (36); Pet. I. A. p. 3; V. No. 877; Punjab. Nos. 2714; 2715; SA. Nos. 115; 1516; 2664; Samb. No. 136, VA. 17 (26); VB. 34 (15; 16); 35(22; 24; 34; 38; 43); 37 (23); VD. 13(14); Vel. No. 1682; Weber. II. No. 1950.

(2) Vyākhyā by Sivanidhānagaņi. Bengal. No. 7407. See Com. (5)

- (3) Avacuri by Dharmanandanagani, pupil of Merutungasuri of the Ancala Gaccha. DA. 55 (19).
- (4) Bālāvabodha composed in Sam. 1497, by Dayāsimhagani, pupil of Ratnasimhasuri of the Tapā Gaccha. Bengal. No. 7412; Chani. No. 897; DA. 55 (24 to 29); Kath. No. 1310; Limdi. Nos. 745; 1237; 1238; 1570; PAP. 56 (2); PAPL. 2 (5); Pet. VI. No. 634; PRA. Nos. 225; 418; 702; 1022.
- (5) Bālāvahodha composed in Sam. 1680 by Śivanidānagaņi. JHB. 29 (2c.).
- (6) Avacūri by Caritramuni. VB. 37 (29).
- (7) Vrtti Anonymous. Bengal. Nos. 7227; 7376; Bhand. VI. No. 1275; JG. p. 126; Kiel. I. No. 105; Limdi. Nos. 829; 830; 1122; SA. Nos. 1504; 1793.

संद्यामश्रकथानक by Meruprabhasūri. Kath. No. 1344.

संबद्धक DB. 35 (181); JG. p. 203.

संचनियुक्ति of Bhadrabahu. Bengal. No. 2596.

संध्यहक्षकरण in 40 (fathas on moral behaviour composed by Jinavallabhasuri of the Kharatara Gaccha. It is published in the Appendix to Apabhramsakāyatrayi, No. 27, Gak. O. Series, Baroda, 1927. An earlier edition with the commentary of Jinapati and a Gujrati translation was brought out by Shah Balabhai Chaganlal, Ahmedabad, 1907. It is engraved on one of the pillars of Mahavira Temple at Chitor; cf. JH. Vol. 14, p. 100. Baroda. Nos. 2137, 3009; Bengal. Nos. 3060; 7143; Bhand. VI. Nos. 1276; 1277; Buh. IV. Nos. 208; 209; Chani. No. 283; DA. 38 (23 to 26); DB. 21 (55 to 60); Jesal. No. 370; JG. p. 164; JHA. 65 (2c.); Limdi. Nos. 1288; 1643; Mitra. IX. p. 98; X. p. 154;

- PAPR. 15 (10); PAZB. 12 (8); Pet. V. A. p. 215; V. Nos. 880; 881; Punjab. Nos. 2725 to 2728; Strass. B. No. 450; Surat. 1, 5, 9; VD. 14 (8); Vel. No. 1819; Weber. II. No. 1961.
- (1) Brhattikā (Gram. 3600) by Jinapatisuri of the Kharatara Gaccha. Buh. IV. Nos. 208; 209; DB. 21 (55); Hamsa. No. 146; Jesal. No. 370; JG. p. 164; JHA. 65; Samb. No. 22; Strass. B. No. 450; VD. 14 (8).
- (2) Laghu Tikā (Gram. 500) composed in Sam. 1333 (according to note in JG. and PAPR), by Laksmisena, son of Hammira. Bhand. VI. No. 1277 (ms. dated Sam. 1573); Chani. No. 283; JA. 111 (19); JG. p. 164; PAPR. 15 (10); Pet. III. A. p. 209 (ms. dated. Sam. 1513); Punjab. No. 2729.
- (3) Tikā composed in Sari. 1619 by Sādhukirti, pupil of Dayākalaśagaņi of the Kharatara Gaccha. Baroda. No. 2137: PRA. No. 739; l'unjab. Nos. 2725; 2727.
- (4) Tikā (Grain, 1600) composed by Harşarājagani, pupil of Abhayasoma Upādhyāya of the Kharatara Gaccha. The commentary is based on the Brhattika of Jinapati. Baroda. No. 3009; Bhand. VI. No. 1276; DA. 38 (23); DB. 21 (56; 57); JG. p. 164; Pet. V. Nos. 880; 881; V. A. p. 215 (quotation); Weber. II. No. 1961.
- (5) Panjikā composed in Sain. 1715 by Devarāja (Be:-natvā śriśāntideva). Mitra. X. p. 154.
- (6) Vivrti by a pupil of Jinavallabha (?). Buh. VIII. No. 397.
- (7) Vṛtti by Vivekaratnasūri. DA. 38 (24).
- (8) Vrtti. Anonymous. Bik. No. 1736; JG. p. 164; PAZB. 12 (8); Surat. 1, 5, 9.

- सम्भाषित of Udayaprabhasuri. See Dharmabhyudaya II.
- संबद्गतिमाळारोपणाविषि Hamsa. No. 698; SA. No. 693.
- संघरतोत्र in 26 Gāthas by Dharmaghosasūri. DA. 60 (231).

संघस्वकपकुलक DB. 35 (81).

संघाचारमाध्य by Dharmaghosa, alias Dharmakirti. See Caityavandanasutra, Commentary No. 16.

सचित्ताचित्तस्वरूपनिर्णय JG. p. 164.

सिंगतचर्चा Bhand. VI. No. 1035.

सजनकथा (foll. 15). Limdi. No. 530.

- (I) सङ्ग्राचिक्तम is a collection of 25 moral stanzas, ascribed to Mallisena who appears to be a Diga mbara from v. 3, and who is also mentioned in that stanza. Agra. Nos. 2963; 2964; AK. Nos. 818; 819; 820; 821; 822; Bengal. No. 7209; Bhand. V. Nos. 1152; 1153; CP. p. 700; Hamsa. No. 552; Hebru. 7; Idar. 110 (5 copies); Kath. No. 1132; KO. 24; 74; 82; 197; 202; Mitra. IX. p. 150; Mysore. II. p. 155; Padma. 89; 108; Pet. V. Nos. 925; 934; VI. No. 687; VI. p. 143, No. 94; Punjab. No. 2732.
  - (1) Tika. Anonymous. Bhand. V. No. 1152.
  - (2) Tika in Kannada by Abhinava Sruta Muni. MJ. p. 376.
- (II) सज्जनचित्तवछभ of Pandita Nemidāsa. Idar. 110.

सज्जनस्तुतिद्वात्रिशिका of Paramānanda. Mitra. X. p. 96.

संजनास्थान JG. p. 235.

संज्ञाकुलक DB 35 (180); JG. p. 203.

सन्कर्ममाभृत of Puspadanta and Bhūtabali; see Mahākarmaprakṛtiprābhṛta.

सत्तराणिय of Subhacandra mentioned in Pandavapurāņa (s. v.). सत्तात्रिमङ्गी See Tribhangisara. SG. No. 2563. सत्तापवृश्रह्मणणा of Kanakanandin. Idar. 34.

- (I) सत्यशासनपरीक्षा An examination of Indian Philosophical systems (Grain 909) by Vidyānandin, who is the same as the author of the Astasāhasrī; cf. Anekānta, Vol. III. pp. 660-666. AD, No. 57; Mud. 685; SG. No. 1273.
- (II) सत्यशासनपरीक्षा of Nemicandra. This is mentioned in the Prasasi to Pratisthātilaka; see JH. Vol. 12. p. 197.
- सत्यहरिश्च-व्रनाटक by Rămacandra, pupil of Hemacandra. Quoted in the author's own Nătyadarpaṇa.

सत्वस्थानभङ्गवस्थणा in Sanskrit by Kanakanandin. Idar. 84.

सतसूकत JG. p. 293.

सन्यवःसकथा of Harşavardhanagani (Gram. 900). Agra. No. 1582; Bhand. V. No. 1329; DB. 31 (77; 78); JG. p. 261; JHA. 53; JHB. 33; PAP. 36 (16).

सद्यवत्सप्रवन्ध Buh. VIII. No. 414.

सदसद्विवेक See Aptaparikṣā. Vel. No. 1684.

सद्गुरुपद्धति in 26 Gathas. JG. p. 218.

सत्द्रष्ट्राञ्चिशिका of Paramananda Mitra. X. p. 101.

- सद्दोधचन्द्रीद्य in 60 Sanskrit Kārikās by Padmānanda. BK. No. 1601; CP. p. 700; Limdi. No. 610; Pet. IV. Nos. 1442; 1443; SG. No. 1381.
- सञ्चापितावङी a collection of about 400 moral verses put together by Sakalakırti. CP. p. 701; JG. p. 341; Pet. III. No. 564 ( ms. dated Sain.1671 ); SG. Nos. 2026; 2569; 2687.

सदत्वसार्धशतक SA. No. 882 ( foll. 56 ).

सङ्क्तपञ्चाशिका by Vimalācarya. JG. p. 190.

सनन्तुमारादिकथासंग्रह a collection of about 48 stories beginning with that of Sanatkumāra. Limdi. No. 1741.

समञ्जूषारकथा See Sanatkumāracaritra.

(1) समस्क्रमारचरित्र (Gram. 2203) composed in

- Sanskrit by Jinapāla, pupil of Jinapatisūri, pupil of Jinacandra of the Kharatara Gaccha. See Jainastotrasamdoha (Ahmedabad, 1936), Vol. II. Introd. p. 33. Jesal. No. 2, JG. p. 235; Kundi. No. 183.
- (II) unashitaica a part of the Neminathacaritra (s. v.) of Haribhadrasūri. Edited with Introduction, translation and glossary in German, by H. Jacobi, Munchen, 1921. It is in the Apabhramsa language and composed in the Radda metre.
- (III) सन्दर्भारचरित्र composed in Sam. 1214, by Śricandrasūri, pūpil of Devendrāsūri of the Candra Gaccha (Gram. 8127). It is in Sanskrit. Chani. No. 511; Hamsa. No. 1547; JG. p. 235; PAPR. 20(8); PAPS. 51 (20); SA. No. 174.
- (IV) सनत्कुमारचरित्र Anonymous. Jesal. No. 1314 (Sanskrit); Kiel. I. No. 109; VB. 36 (23).
- about 216 Gathas in Apabhranisa. This is a small love poem in which the heroine sends her message to her lover through a wayfarer. Also cf. Patan Cat. I. Intro. p. 58. It is now being edited by Muni Jinavijaya and published in the Singhi Jaina Series. Kiel. III. No. 181.
  - (1) Avacuri in Sanskrit (Anonymous). Kiel. III. No. 181.
  - (2) Vrtti by Labdhisundara. Pnnjab. No. 2747 (ms. dated Sārin. 1696).
- (I) सन्देश्वाकायली is discussion of doubtful points connected with Jaina religion in 150 Gāthās composed by Jinadattasūri, pupil of Jinavallabhasūri of the Kharatara Gaccha. It is published with the commentary of Jayasāgara, by Hiralal Hamsaraj, Jamusgar, and also in the Jinadattasūri Bhandar Series (No. 9) Surat, 1918. Agra. No. 2251; AM. 280; Baroda.

No. 2123; BK. Nos. 250; 442; Buh. IV. Nos. 211; 212; DA. 31 (65); DB. 19 (19); Hamsa. Nos. 597; 669; 920; Jesal. Nos. 253; 267; 369; 976; JG. p. 165; JHA. 39 (4 c.); KB. 3 (17; 41); Kiel. III. No. 182; Kundi. No. 71; Limdi. Nos. 60; 930; 1288; PAP. 47 (9); 79 (7); PAPL. 3 (25; 32); 7 (36), PAPR. 4 (1); PAZB. 4 (14; 15); 6 (21); Pet. IV. No. 1358; VI. No. 635; PRA. Nos. 697; 1104; Punjab. Nos. 2748 to 2751; SA. Nos. 471; 1553; Samb. No. 18; VB. 35 (42); Vel. No. 1685.

- (1) Tikā composed m Sani. 1257 by Jinatilaka Upādhyāya. JHA. 39.
- (2) Vivaraṇamañjiṣā (Grain, 4750) composed in Sain. 1320, by Prabodhalcandragaṇi, pupil of Jineśvarasini of the Kharatara Gaccha. AM. 280; Baroda. No. 2123; BK. No. 250; Buh. IV. Nos. 211; 212; DA. 31 (65); Hamsa. Nos. 597; 669; Jesal. Nos. 267; 976; JG. p. 165; Kundi. No. 71; Limdi No. 60 (ms. dated Sain. 1485); PAP. 47 (9); 79 (7); PAPR. 4 (1); PAZB. 4 (15); PRA. Nos. 697; 1104; SA. Nos. 471; 1553.
- (3) Vidhiratnakarandika composed in Sani. 1495 by Jayasagara Upadhyaya, pupil of Jinarajasuri of the Kharatara Gaccha. It is based on No. (1), and was corrected by Taporatna Vācaka and Jinabhadrasuri. BK. No. 442; DB. 19 (19), Hamsa. No. 920; Jesal. No. 253; JG. p. 165; JHA. 39; Kiel. III. No. 182; PAZB. 6 (21); Pet. IV. No. 1358 = IV. A. p. 118; Punjab. Nos. 2748; 2749; Samb. No. 288; VB. 35 (42).
- (3) Vrtti. Anonymous. KB. 3 (17; 41a; this is a Laghuvrtti with foll. 34 only), KB. 3 (41; this is Brhad Vrtti with full. 87).

(II) सन्देशनावकी by Prabodhacaudragani. This is a mistake. See above Commentary No. (2). Buh. IV. Nos. 211; 212; SA. Nos. 471; 1553; Surat. 1, 2, 5, 9.

सन्देहिनराकरण VB. 36 (20).

सन्देहपव्यक्षेत्रस्थात composed by Merusundaragani. BK. No. 1312; DB. 20 (59).

सन्देहशतक (foll. 8). JG. p. 211.

सन्देहाविषोषधित्रकरण (foll. 9 only at PAP; or Grain. 1812 at JG.). Is this a fragment of Jinaprabha's Sandehavişauşadhitikā on the Kalpa Sūtra? JG. p. 165; PAP. 72 (60); Surat. 1, 5.

Slokas against Hinduism, composed by Jūanakalaša, pupil of Dharmaghosasūri, successor of Amaracandrasūri, a descendent of the famous Vādi Devasūri of the Brhad Gaccha. The work is quoted in Munisundara's Upadeśaratnākara. See Vel. No. 1572. Agra. No. 2965; Bhand. V. No. 1388; DB. 20 (32; 41); JG. p. 165; JHA. 47; PAP. 23 (22); SA. Nos. 879; 2046; Surat. 1, 9; VB. 37 (12); Vel Nos. 1686; 1687.

समान्तिद्वास्तात्र composed by Udayadharmagani, pupil of Ratnasirihasiiri of the Tapā Gaccha and author of Vākyaprakāśa in Sain. 1507. PRA. No. 845.

सन्मतिजिनचरित of Raidhū Kavi in Apabhramsa. SG. No. 1269.

सन्मतिप्रकरण See Sammatimahātarka. The name is an improvement on the older name suggested by the editors of the work (Ahmedabad, 1924-1931.

सप्तक्षेत्रीनामकथा (Grain. 7200) composed in Sain. 1178 by Guṇākarasūri. Bt. No. 328; JG. p. 235.

समातिकासूत्र is a work on Karman, consisting of about 70 Gäthäs and ascribed to Candrarsi Mahattara. It is generally appended to Devendra's Karmagrantha. Devendra

- seems to have added a few (about 20) stanzas to the original and perhaps also commented on it; see below, Com. No. (8). It is published with Abhayadeva's Bhāsya (No. 3) and Merutunga's commentary on it (No. 6), in the JDPS. Series, No. 41, Bhavnagar, Baroda. No. 3013; Bhand. V. Nos. 1239; 1240; BO. p. 93 (Karmagranthavrtti); Chani. No. 547; DA. 52 (15; 16); 53 (2; 14; 24; 31; 32; 33; 34); 54 (14 to 32); DB. 32 (13; 19 to 22); JA. 79 (1); Jesal No. 137; Kath. No. 1245; KB. 3 (48); Kiel. II. No. 66; III. No. 148; Limdi. Nos. 520; 578; 1090; 1288; Mitra. VIII. p. 118 , IX. pp. 89 ; 90 ; PAP. 11 (10; 19); 56(8); PAPM. 58(4); PAPS. 54 (1); 56 (13), PAS. No. 144; Pet. I. No. 282; I. A. pp. 27; 66; III. A. pp. 47; 70; IV. No. 1221; V. No. 882; PRA. Nos. 197; 523; 525; 669; Punjab. No. 2754; SA. Nos. 1627; 1668; Strass. B. No. 440f., VB. 35(9); 36(5); VD. 4(5); 5(1; 2; 3;); 13 (20); Vel. Nos. 1576; 1577, 1578; 1585.
- (1) Curni in Prakrta. No mss. of this Curni are available. Yet it is the basis of the commentaries of Abhayadeva and Malayagiri. as they themselves acknowledge. Even Bt. No. 114 says that no mss. of it are available. Bt. No. 115 makes a distinction between this Curni and the Prakrta commentary by Candragani Mahattara. But perhaps the two may be identical. JG. p. 119 mentions however, a few mss. of this Curni.
- (2) Prākrta Tīkā (Gram. 2300) composed by Candragaņi Mahattara. Bt. No. 115. Is this author's own commentary? cf. BO. p. 93 (Karmagranthavṛti).

- (3) Prākṛta Bhāṣya (Be:-namiūṇa mahāvīram) in about 190 Gāthās, ascribed to Abhayadeva (probably from the last Gāthā) who says it is based on the old Cūrṇi. Buh. IV. No. 210; DA. 53 (31; 32; 33; 34); DB. 32 (19 to 22); Linidi. No. 809; Pet. III. A. p. 218; SA. No. 444. Perhaps Buh. IV. No. 210 is a copy of the same.
- (4) Prākrta Tippana (Be:-sugai-gamasaralasaraņim) consisting of about 547 (448 DC p. 40) Gāthās acc. to Bt., composed by Rāmadevagaņi, pupil of Jinavallabhasūri of the Kharatara Gaccha. Even this is based on the Cūrņi as the author himself says; cf. DI. pp. 33-34. Bt. No. 116; DA. 54 (26); DC. p. 40, No. 319 (dated Sain. 1211); Jesal. No. 137.
- (5) Tikā based on the old Curni and composed by Malayagiri. Sanskrit (Grām. 3780). Baroda. No. 3013; Bengal. No. 2573; Bub. II. Nos. 248; 249; IV. No. 213; VII. No. 23; Chani. No. 547; DA. 52 (15; 16); 53 (2); DB. 32 (13); JA. 83 (1); JG. p. 119; Kath. No. 1245; KB. 3 (48); Kiel. II. No. 66; III. No. 148; Limdi. No. 520; Mitra. VIII. p. 118; IX. p. 90; PAP, 11 (10); 56 (8); PAPM. 58 (4); PAPS. 54 (1); 56 (13); PAS. No. 144; Pet. III. A. p. 70; IV. Nos. 1221; 1391; SA. Nos. 1627, 1668; Strass. B. No. 440 f; VB. 35 (9), 36 (5), VC. 14 (30).
- (6) Bhāsya-Tikā composed in Sam. 1449 by Merutunga, pupil of Mahendraprabha of the Ancala Gaccha. DA. 53 (31); DB. 32 (19, 20); PRA. No. 523.
- (7) Tikā composed by Devendrasūri of the Tapā Gaccha who supplemented the original text with 20 verses. It is mentioned by Gunaratna; see pext.

- (8) Avacūrņi based upon Devendra's commentary as the author himself says, and composed in Sam. 1459, by Gunaratnasūri, pupil of Devasundarasūri of the Tapā Gaccha. As Gunaratna was a descendent of Devendra, his information regarding Devendra's commentary must be regarded as reliable. JG. p. 119; PAP. 11 (19); PRA. No. 525.
- (9) Cūrņi by Somasundara, pupil of Devasundarasūri of the Tapā Gaccha. PRA. No. 669 (dated Sain. 1498).
- (10) Vrtti (Gram. 4150) by Munisekhara. JG. p. 119. It is really Matisekhara. See Bhavanagar Bhandar, Dabhda No. 39 (Note).
- (11) Bālāvabodha composed in Sanivat 1601, by Kuśalabhuvanagani, probably of the Tapā Gaccha. Vel. No. 1585.
- (12) Stabaka composed in Sam. 1700 by Dhanavijayagani, pupil of Kalyāṇavijaya of the Tapā Gaccha. PRA. No. 197.
- (13) Bālāvabodha by Rajahanisa. VD. 4 (5).
- (14) Tika. Anonymous. Bengal. No. 4182; VB. 35 (9), VD. 5 (1 to 3), 13 (20).

सप्तति। जिनस्तवन of Laksinisägara. BK. No. 1495. सप्ततिद्वार DA. 76 (73).

(1) Vivarana. DA. 76 (73).

सप्ततिशतजिनस्तोत्र of Abhayadevasūri. Punjab. No. 2755. See Vrddhistavana.

Găthās on the 170 Sthānas according to Jainism, composed by Somatilakasūri, pupil of Somaprabhasūri of the Tapā Gaccha in Sam. 1387. Published with Devavijaya's commentary by the Jaina Atmānanda Sabhā, Bhavnagar, Sam. 1975. Bhand. VI. Nos. 1281; 1282; 1283; BK. No. 221; Buh. II. Nos. 244;

- 245; DA. 59 (133 to 148); 76 (72); DB. 35 (27 to 32); Hamsa. No. 599; JG. p. 138; JHA. 47; Limdi. Nos. 777, 930; PAP. 37 (30); 76 (29); PAPL. 3 (8); Pet. V. No. 884; Punjab. Nos. 2741; 2742; 2743; Surat. 1, 2, 5; Tapa. 329; VA. 17 (7); VB. 36 (2); 37 (4), VD. 14 (21; 32); Vel. No. 1683; Weber. II. No. 1932.
- (1) Țikā (Gram. 2900) composed in Sam. 1670 by Devavijaya, pupil of Rāmvijayagaņi of the Tapā Gaccha. BK. No. 221; DB. 35 (27), VA. 17 (7); VD. 14 (32).

सत्राप्रकारकथा composed in Sam. 1484 by Māṇikyasundara, pupil of Merutungasuri of the Anacala Gaccha. PAP. 30 (2; dated Sam. 1487).

सप्तदशमकारपूजा Bengal. Nos. 6737; 6865.

(1) Tikā. Bengal. Nos. 6737; 6865.

सप्तर्भकारपूजाकास्य in 26 Sanskrit Kārikās by an unknown author. Limdi. No. 1392.

सप्तद्वीपिशब्दार्णियस्याकरण of Sahajakirti. PRA. No. 207. See Siddhasabdarnava.

सप्तनय DA. 75 (25; 26; 27), JG. p. 83; SA. Nos. 1945; 2845; VC. 14 (32).

(1) Vivaraņa (Gram. 250). VC. 14 (32); JG. p. 83; SA. Nos. 1945; 2845.

सप्तनिह्नवकथा Pet. V. No. 883.

सप्तपञ्चाशकारञ्जविक in Prakṛta of Nemicandra, a Digambara writer. Mysore. II. p. 284.

- (I) समपदार्थी a manual of the Vaisesika system by Sivāditya, a Hindu writer.
  - (1) Tikā composed by Jinavardhanasūri, successor of Jinarājasūri of the
    Kharatara Gaccha. Bhand. III. No.
    291; V. Nos. 1390 (ms. dated Sam.
    1660); 1391; Bik. No. 1172; BK.
    No. 1019; CC. I. p. 695; II. p. 166;
    Chani. Nos. 595; 604; JG. p. 98 (ms.
    dated Sam. 1511); PAZB. 17 (38);
    SA. No. 752.

- (2) Tikā by Siddhicandragani. VB. 36 (48).
- (3) Ţikā by Devasādhu. VA. 17 (16).
- (4) Tikā by Bhāvasena Traividya. Patan Cat. I. Intro. p. 44.
- (II) समपदार्थी composed in San. 1757 by Yasasvatsāgara, pupil of Yasassāgara of the Tapā Gaccha. Agra. Nos. 2443, 2446, 2447; PRA. No. 213.

सप्तमङ्गीनयप्रदीप Surat. 1, 5. सप्तप्रभविचार DB. 20 ( 60 ).

Anantadevasvamin. Published in the RJS. Series, No. 4, Bombay, Vir. Sam. 2431. Also in the Sästramuktävali No. 8, Conjeevaram, 1901. BO. p. 62; JG. p. 94; Punjab. No. 2758.

तसम्बोधकरण composed by Dānavijayagni, pupil of Vijayarājasūri of the Tapā Gaccha. Baroda. No. 7805; DA. 67 (22); 75 (28; 31).

तप्तरिक्रतोद्यापन of Devendrakirti. Indar. 74; 77;

**सप्तविंशतिमवस्तवन** in Prākṛṭa. J.G. p. 293.

सतस्यसनकथा (Gram. 3500) by Bhuvanakirti. VA. 16 (6).

- by Somakirti, pupil of Bhimasena, pupil of Dharmasena of the Naditata Sangha. The poem is otherwise called Vidhivinoda at Punjab. No. 2761. Bhand. V. No. 1128; VI. No. 1053; BK. No. 1826; Buh. Vl. No. 681; CP. p. 701; DB. 30 (45); Idar. 106 (5 copies); Idar. A. 63; Kath. Nos. 1165; 1166; Pet. IV. No. 1484; V. Nos. 977; 978; Mitra. VIII. p. 144; PRA. No. 1122; Punjab. Nos. 2759; 2760; 2761.
- (II) सन्तरमस्यसम्बद्धानक Anon. Agra. No. 1583; Surat. 2, 4.

- (I) स्टाइयसम्बद्धासम्बद्धाः by Sakalakirti (Gram. 1800). JG. p. 268. This seems to be a mistake. See JG. p. 268 f. n.
- (II) सप्तब्यसनकथासमुख्यम् of Somakīrti. Punjab-Nos. 2760; 2761. See Saptavyasanakathā (I)

सप्तव्यसनविरोधश्रावकाचार of Māṇikyasūri. Kath. No. 1313.

सप्तश्रतीजनस्तोत्र in Prakṛta. CP. p. 701; JG. p. 293.

सप्तशासनपरीक्षा in Sanskrit. SG. No. 2619.

- (1) स्ट्रेंब्स-घानमहाकाव्य is a small poem (Gram. 442) cantaining 9 cantos, in which every verse is capable of 7 interpretations connected with the 7 great persons (five Jinas and Krisna and Rāma) of Jainism composed in Sain. 1760, by Meghavijayagani, pupil of Krpāvijaya of the Tapā Gaccha; published in the Abhayadevasūrigranthamālā, Bikaner, Rajputana, and also in the Jain Vividha Sāhitya Sāstramālā (No. 3) Benares, 1917. Agra. No. 2966.
- (II) सन्तसन्धानमहाकाड्य of Hemacandra, the Great Meghavijaya mentions this as already lost at his time.
- सप्तस्थानानि in Prākrta (Be: vandāmi savvaunujinidam). Pet I. A. pp. 45; 64; 82; 86; III. A. p. 31.
- Ajitasantistava of Nandisena; (2) Ullasik-kama, Stotra of Jinadatta; (3) 'Namiūna, or Bhayaharastotra of Manatunga; (4) Tam Jayau Stotra of Jinadatta; (5) Guruparatantryastotra of Jinadatta; (6) 'Sigghamavaharau' Stotra of Jinadatta and (7) Uvasaggahara stotra of Bhadrabahu. BK. No. 1353; Chani. No. 736; DA. 41 (138 to 140; 143 to 147; 149 to 154); 75 (10); DB. 24 (92; 93; 95; 96); Hamsa. Nos. 792; 803; 1144; 1209; 1337, 1347; JHB. 47; KB. 2 (17), 3 (20, 58); 5 (28);

Limiti. Nos. 538; 616; 639; 808; 1064; 1405; 1637; PAP. 76 (43); PAPR. 18 (53); Pet. V. No. 885; SA. Nos. 118, 2004; Samb. Nos. 262; 342; 353; Surat. 1 (6 copies); 2; 4.

- (1) Tika by Siddhicandragani of the Tapă Gaccha. DA, 41 (138, 139), Pet. V. No. 185. See also Bhānucandracaritra, Singhi Jain Series, 1941, Intro. p. 74.
- (2) Tika composed by Harsakirti. pupil of Candrakirti of the Nagapuriya Tapa Gaccha. Bhand. V. No. 1241; BK. No. 1853; Chani. No. 736 (ms. dated Sain. 1650); DA. 41 (143); 75 (10); DB. 24 (92; 93); PAP. 76 (43); PAPR. 18 ( 50 ).
- (3) Tikā composed in Sain. 1365 by Jinaprabhasuri of the Kharatara Gaccha. BO, p. 32; DA, 41 (140).
- (4) Tîkā composed in Sām. 1695 (JHB, list) by Samayasundaragani of the Kharatara Gaccha. JHB. 47; KB. 3 (20).
- (5) Tikā. Anonymous. KB. 3 (5b), 5 (28); Punjab. No. 2762; Surat. 1, 2, 4.
- (II) सप्तस्मरणस्तात्र (सम्धमवहर्ड) of Jinadatta. Bik. No. 1518.

सदास्यरसूत्र Pet. V. No. 886.

सदाशीतिन्छोकसूत्र Buh. VL No. 686.

(1) Tikā. Buh. VL No. 686 (ms. dated Sam. 1454).

सभातरङ्ग B(). p. 32 ; CP. p. 701.

सभापञ्चक of Cakreśvarasūri. Published in Prakaranasamuccaya, Indore, 1923.

सभाज्ञकार BK. No. 1254; Hamsa. No. 720; JG. p. 344; Surat. 5.

सभासारनाटक by Raghurāma. Bengal. Nos. 6678; 7341, Punjab. No. 2774.

exercitor of Ramacandrabhatta. Limdi. No. 673 ( ms. dated Sam. 1545 ).

सम्बाजनस्थात Bengal, No. 7504.

समताकुलक JG. p. 204.

समन्तमद्रस्तोत्र in Sanskrit. AK. Nos. 838 to 846. समन्तसामन्तचकविधि JG. p. 363.

समभावशतक of Dharmaghosa. JG. p. 113. See Samabhāvasata.

- ( I ) समयपरीक्षा of Amarakirti. Rice. p. 310.
- (II) समयपरीक्षा of Brahmadeva Mahākavi. Hum. 57; Mud. 349; 658; SRA. 155; 252.

समयपापृत See Samayasāraprābbṛta.

समयभूषण also called Nirgranthasamayabhūsana composed by Indranandin alias Indrabhuti. AK. Nos. 837; 847; 848; Hebru. 10; Hum. 31; 231; Mud. 9; 345; 430; 607; SG. No. 1767; SRB. 42; Strass, p. 310.

समयसागर a work mentioned by Mallisena in his Syādvādamañjari ( on v. 29 ).

समयसार Anonymous. Agra. Nos. 2983 to 2987.

- ( ) समयसारमाटक composed in Sam. 1693 by Rajamalla Pandye. PAP. 9 (12).
- (11) समयसारनाटक Anonymous. Perhaps this is the work of Amrtacandra mentioned below. Agra. Nos. 2985; 2987; Bengal. No. 6845; Buh. II. No. 320, KB. 1 (38); 2 (16); Surat. 1, 2, 5, 6, 7, 8; VB. 34 (13),
- समयसारनाटककलश of Amrtacandrasuri. It contains 277 Sanskrit Slokas divided into seven chapters and describes the seven Padarthas, in a dramatic allegory. It is different from the Atmakhyātikalasas. It is published in the Sanatana Jain Grauthamālā No. 1. Bombay, 1905 by Panalal Vamsidhara.
- (1) समयसारप्रकरण by Devananda. Both text and commentary are published in the JAS. Series, No. 39, Bhavnagar, Sain. 1971. Bhand, VI. No. 1284; Kath. Nos. 1133; 1134; Kiel. III. No. 183; Mitra. VIII. p. 135, PAP. 19 (138); PAPL. 7 (22); 8(93); PAPR. 3(2); PAPS. 68 (64); PAZB. 19 (17); Pet. III.

J......53

No. 642; V. No. 887; SA. Nos. 172; 284; 407; 1590; 2901; Strass. B. No. 433 H; Surat. 1, 6.

- (1) Svopajňa Tikā. Kath. Nos. 1133; 1134 (ms. dated Sam. 1469); Kiel. III. No. 183; PAP. 19 (138); PAPR. 3 (2); PAZB. 19 (17); Strass. B. No. 433 H.
- (II) समयसारमकरण by Samayasundara (?). VB. 36 (42; 62; 66).
- (III) समयसारप्रकरण by Pratibodha. Rice. p. 310. समयसार्था भृत Kundakunda Acārya. It contains 415 (439) stanzas in Prākrta, divided into 9 Ankas and is published with the commentaries of Amrtacandra and Jayasena, in the Sanātana Jain Granthamālā, No. 3, Benares, AD. 1914, and also in the RJS. Series, Bombay, 1919 (No. 14). Text with English translation &c., by J. L. Jaini is published in the Sacred Books of the Jainas (No. 8), Arrah, 1930. The Kalasas or the metrical portions from Amrtacandra's commentary are separately published in the Digambara Jain Grantha Bhandar Series, Käsi (No. 1), Benares, Sam. 1982 and in the Sanatana Jaina Granthävali, Calcutta (No.1), 1905. AD. Nos. 28; 130; 151; Bhand. III. No. 462; V. No. 1090; VI. Nos. 992; 1036; Bik. No. 571; BO. p. 32; Buh. VI. Nos. 682; 683; CMB. 201; CP. pp. 702; 703; DA. 76 (9); Flo. No. 656; Idar. 40; 41; Idar. A. 17, JA. 64 (1), KO. 3; 4; Limdi. No. 13; Mitra. VIL. p. 183; MHB. 52 (2 copies); Mysore. II. p. 284; Padma. 119; PAPS. 38 (5); Pet. L. A. p. 86; II. No. 278; IV Nos. 1485; 1486; VI. No. 690; SG. No. 626; Strass. p. 310; Tera. 10 to 26; VA. 2 (4); 17 (14); VB. 34 (8); VC. 13 (20); 14 (25), Vel. Nos. 1688; 1689.
  - (1) Atmakhyāti with Kalasas, which are a sort of metrical commentary consi-

- sting of 263 Slokas supplementary to the prose commentary, both composed by Amrtacandrasūri, a Digambara writer, who lived in the 10th century A. D. AD. Nos. 130; 151; Bengal. No. 1500; Bhand. VI. No. 1036, BO. p. 32; CMB. 201; CP. pp. 702; 703; DA. 76 (9); Flo. No. 656; Idar. 41; Idar. A. 17, JA. 64 (1); KO. 4, Limdi. No. 13; Mitra. VII. p. 183, MHB. 52 (2c.); Mysore. II. pp. 284, 285; Padma. 119; PAPS, 38 (5), Pet. I. A. p. 86; II. No. 278 ( = IL A. p. 161; quotatoin); IV. No. 1485; V. No. 989; PR. No. 123; SG. No. 626; VA. 2 (4); VC. 13 (20); 14 (25); Vel. No. 1689.
- (2) Tātparyavṛtti of Jayasena. Bik. No. 571; BO. p. 32 (ms. datad Sam. 1629); CP. p. 702; Kath. No. 1209; PR. No. 3; SG. No. 1226.
- (3) Tikā called Adhyātmatarangiņi by Amrtacandrasūri. This is probably the prose protion of commentary (No. 1). CP. p. 703.
- (4) Tikā by Prabhācandra. CP. p. 702.
- (5) Tikā by Bālacandra, pupil of Nayakirti. CP. p. 702.
  - (6) Tikā by Viśālakirti. Idar. 40.
  - (7) Tikā by Jinamuni (?). KO. 3.
- (8) Kalaśatikā, a commentary in Hindi on Amrtacandra's Kalaśas by Rāyamalla. CP. p. 702.
- (9) Kalaințikă a similar commentary by Jayacandra. CP. p. 702.
- (10) Vrtti Anonymous. AD. No. 28; Bhand. III. No. 462; Buh. VI. No. 682; CP. p. 702; MHB. 52; Tera. 10 to 26; VB. 34 (8).

समयस्बद्धपविचार (Be: - se kim tam samae.) in Präkṛta. Hamsa. No. 450; Weber. II. No. 1967 (4).

समयाचार Bik. No. 1730.

Flo. No. 656.

समरबाह्यक्ति by Māṇikyasūri (Gram. 3200). VC. 18 (18).

- (I) समरावित्यचरित्र (Grani. 10000) in Prakṛta composed by Haribhadrasuri, pupil of Jinadattasuri. It is a big Romance in mixed prose and verse divided into 9 chapters, to which a Bumika is attached. Edited by H. Jacobi in the Bibliotheca Indica Series, Calcutta, 1926. According to the Prasasti of Peterson's Cambay ms. ( see Pet. III, A. p. 124), Ratnaprabhasuri lectured on this book in Sam. 1299, at Cambay. Baroda. No. 2694; Bengal. No. 3043; Bt. No. 308; Chani. Nos. 523; 524; DB. 28 (1; 2); DC. p. 21; Hamsa. Nos. 68; 498; JA. 48 (1); Jesal. No. 800; JG. pp. 102; 235; Mitra. N. p. 128; PAPM. 31; PAPR. 21 (1); PRA. No. 1153; Pet. III. A. p. 118; V. No. 888; V. A. p. 91; VI. p. 142, No. 82; Strass. B. No. 451; VB. 34 (19).
  - (1) Tippani which almost consists of a Sanskrit translation of the original, was composed in Sam. 1874 by Ksama-kalyāṇa and Sumativardhana. Baroda. No. 2964; Bengal. No. 3043; Chani. No. 523; JG. pp. 102; 235; Mitra. X. p. 128; Pet. V. No. 888; VI. p. 142, No. 82; PRA. No. 1153.
- (II) authorative also called Samaradityasaniksepa (Grain, 4874), composed in Sain, 1324 by Pradyumnasūri, pupil of Kanakaprabha. It is mentioued by the author in the Prasati to his com, on Pravrajyavidhāna (cf. Patan Cat. 1, p. 45). It is a sort of abridgment of Haribhadra's work done in Sanskrit. It is edited by H. Jacobi, Ahmedabad, 1905. Baroda, Nos. 2115; 2965; BK. No. 222; Bt. No. 309; DB, 28 (3; 4), Hamsa, No. 1483; JG, p. 285; PAP.

46 (2); PAPR. 5 (1); Pet. IV. No. 1361 = IV. A. p. 123; SA. No. 325; Surat 1, 4.

- (III) समरादित्यवरित्र Anonymous. See also Samarabhānucaritra. JB. 111; 116; JHA. 54; KB. 5 (11); KN. 12.
- (IV) समरादित्यचरित्र by Mativardhana. Published by Hiralal Hamsaraj, Jamnagar, 1915. Bengal. No. 3043.
- (V) समरादित्यचरित्र in Sanskrit Prose, by Sumativardhana. Punjab. Nos. 2776; 2777. This is perhaps the same as the Tippani of No. (I) above.

समवसरण in Prākṛta, Punjah. Nos. 2778; 2779. See Samavasaraṇaprakaraṇa.

समवसरणतपोविषि Surat. 10.

समवसरणक्षण by Medhāvin, this is a part of his Dharmasangraha (s. v.). It is published at Seoni, 1913.

समवसरणपञ्चाशिका JG. p. 142.

- (1) समवसरणपूजा of Vādisimha. AD. No. 79.
- (II) समयसरणपूजा of Ratnakırti. Idar. 162.
- (III) समनसरणपुत्रा in Sanskrit by Rüpacandra. SG. No. 2007.
- (IV) समयसरणपूजा Anonymous. СР. р. 703.
- समयसरणप्रकरण Buh. I. No. 57; JA. 60 (11; this consists of 71 Gāthās); PAP. 25 (24; Gram. 195); Pet. I. Nos. 273; 306; III. A. p. 30; V. No. 889; Surat. 1.

समयसरणविमूति (a part of Adipurāņa of Jinasena). CP. p. 703.

सभवसरणस्तव with Avacuri, published in the JAS. (No. 1), Bhavnagar. DA. 58 (91).

- (1) समवसरणस्तांत्र in 52 Gäthās by Mahākhya. Flo. No. 691.
- (11) समवसरणस्तोत्र of Vidyādhipagaņi. Mysore. II. p. 285.
- (III) engerosetia of Visnusena Traividya. It contains 63 Sanskrit Slokas and is published in the MDG. Series, No. 21, Bombay, Sani. 1919. AD. No. 97; AK. Nos.

- 830; 832; 834; Bhand. VI. No. 1037;
  CP. p. 703; Hebru. 7; Hum. 43; Idar.
  82 (3 copies); JG. p. 293; Pet. IV.
  No. 1489; PR. No. 177; Strass. p. 311.
- (IV) समवस्तात्र in 24 Gāthās of Dharmaghosa. It is published by the JDPS, and JAS. Series, Bhavnagar, Sain. 1917. BO. p. 62; Hamsa. Nos; 114; 566; 1010; JG. p. 136; Limdi. No. 1566; Pet. VI. No. 636; SA. No. 1949; Strass. p. 310.
  - (1) Avacūri. JG. p. 136; Limdi. No. 1566; Pet. VI. No. 636.
  - (2) Bālāvabodha composed by Ratnacandra, pupil of Sānticandragani. This is mentioned by the author in his Prasasti to the commentary on Adhyātmakalpadruma.
- (V) समवसरणस्तात्र Anonymous. Agra. No. 1269; DA. 60 (170 to 174); 76 (69); DB. 35 (144 to 147); JG. p. 145; SA. Nos. 732; 2785; 2985; Surat. 1, 2, 4, 5, 7; VC. 14 (24).
  - (1) Avacuri. Anonymous. DA. 76 (69); DB. 35 (144 to 147); VC. 14 (24, Gram. 150).

## समवायनिराकरण SG. No. 1488.

matura is the fourth Anga of the Agama. It is published with Abhayadeva's commentary in the Agamodaya Samiti Series (No. 15), Surat, 1919, and also in the Agamasangraha by Ray Dhanpatsinha Bahadur, Benares, 1880. Agra. Nos. 42-55; AM. 41; 281; 375; 395; AZ. 2 (5); Bengal. Nos. 6685; 6898; Bik. No. 1514; Buh. III. No. 139; IV. No. 215; Chani. No. 72; DA. 4 (18 to 26; 31; 32); DB. 2 (7 to 12); DC. p. 40; Flo. Nos. 496; 497; 498; JA. 110 (4); JB. 12 (7 copies); Jesal. Nos. 819; 820; 883; JG. p. 4; JHA. 4 (2 c.); 8 (2 c.); JHB. 6; Kiel. I. No.

- 110; Kundi. Nos. 39; 322; Limdinos. 8; 75; 100; 108; 183; 195; 264; 310; 351; 478; Mitra. VIII. pp. 229; 230; PAP. 50 (1 to 10; 12 to 14); 52 (14); PAPS. 7 (3 to 15); PAZA. 2 (3; 4); PAZB.4 (1); PRA. No. 1285; Punjab. Nos. 2780 to 2784; SA. Nos. 3; 260; 2570; 2664; 2710; Samb. Nos. 138; 175; 323; Surat. 1, 2, 5, 7; VA. 17 (13); VB. 34 (18); 35 (15; 17; 23; 33); 36 (7; 16); VC. 14 (10; 26; 29); Vel. Nos. 1540 to 1545; Weber. II. Nos. 1783 to 1786.
- (1) Tikā composed in Sam. 1120 by Abhayadevasuri, pupil of Jinesvarasuri of the Kharatara Gaccha. Grain. 3575; Be:-- śrivardhamānamānamya. Agra. No. 46; AM. 281; AZ. 2 (5); Bik. No. 1733; Bod. No. 1335; BSC. No. 713; Buh. IV. No. 216; Chani. No. 72, DA. 4 (16, 17; 29; 30; 33); DB. 2 (7, 8, 9); DC. pp. 8; 40; Flo. No. 498; Hamsa. Nos. 616; 1379; JB. 12 (3 c.); Jesal. No. 819, JG. p. 4; JHA. 1; JHB. 6; Kundi. Nos. 39; 322; Mitra. VIII. p. 230; PAP. 50 (1; 2; 3; 6; 9; 14); 52(14);PAPS. 7 (3, 13; 14; 15); PAZA. 2 (4); PAZB. 4(1), Pet. I. No. 348; IV. No. 1362, PRA. No. 1285 (No. 7, ms. dated Sam. 1349); Punjab. Nos. 2785; 2786; 2787; SA. No. 3; Samb. No. 176; Surat. 1, 2, 5, 7, VA. 17 (13); VB. 34 (18); 35 (15; 17, 23); 36 (7; 16); VC. 14 (10; 26; 29); Weber, H. Nos. 1785; 1786.
- (2) Niryukti by Vijayasüri (!). This is very probably the same as above. VB. 35 (33).
- (3) Vrtti by Megharāja Vācaka. Punjab. No. 2780.
  - (2) Paryāya. Kap. Nos. 82-86.

समझेनिविचार (Gram. 200). VC. 14 (31). समस्तरत्नपरीक्षा (Gram. 600). JG. p. 363, समस्तर्वाशियदस्तृति Bengal. No. 6843. समस्तशान्तिहोमविधि in Sanskrit. PR. No. 130.

tarea area area area also called Siddhāntakośa, composed by Jinabhadrasūri, pupil of Jinarājasūri of the Kharatara Gaccha. He helped Jayasāgara in correcting Sandehadolāvalī in Saria. 1495; see Pet. IV. A. p. 120. Jesal. No. 801; PAP. 64 (13; dated Saria. 1653); SA. No. 249.

समस्तार्थसंवेदनासिद्धि SA. No. 913. समस्यामहिम्नस्तव Bhand. V. No. 1242.

(1) Tikā. Bhand. V. No. 1242.

- (I) समाधितम्ब of Kundakundācārya. AD. No. 26;
  Baroda. No. 2967; Buh. IV. No. 214;
  CP. p. 703; DB. 23 (13; 14); Hamsa.
  No. 332; Idar. A. 22 (3 copies); JG.
  p. 113; JHB. 59; Kath. No. 1429;
  Pet. III. No. 565; V. No. 980; Surat.
  1. (2818); 8; Tera. 39 to 51; VD. 14
  (2).
  - (1) Tika by Parvatadharma. Ab., No. 26; Baroda. No. 2967; Buh. IV. No. 214; CP. p. 703; Idar. A. 22 (2c.); JG. p. 118; Pet. III. No. 565; V. No. 980; Samb. No. 215.
    - (2) Tikā by Nathulal. CP. p. 703.
  - (II) समाधितन्त्र of Püjyapāda. The name Samādhitantra is based upon v. 105 of the text which is probly an interpolation, according to Dr. P. L. Vaidya; see below Samādhiśataka. But Pandit J. Muktar at Anekanta, Vol. II. pp. 443-452 controverts this view.
  - (III) समाधितन्त्र of Yasovijayagaņi of the Tapā Gaecha. DB. 45 (108; 109).

समाभिद्वात्रिंशिका KB. 3 ( 20 ).

समाधिमवित AK. Nos. 855 to 862.

समाधिमरण Idar. 24; Surat. 2.

समाधिमरणविधि Punjab. No. 2790.

समाजिकातक of Püjyapada, in 105 Sanskrit stanzas.

But in the opinion of Dr. P. L. Vaidya. vv. 2, 3, 103, 104 and probably 105 are interpolations; see Jainasiddhanta. bhāskara, Vol. V. It is published in Sanatana Jaina Granthamälä, No. 1, by Pannalal and Vamsidhara, Bombay, 1905 and also by Pandit Fatecand Dehali, Dehali, Sam. 1978. Text with English translation by M. N. Dvivedi, is published at Ahmedabad, 1895. AD. with Merathi translation, second edition by R. N. Shah of Sholapur, 1940. No. 46, AK. Nos. 851 to 854; Baroda. No. 4099; Hebru. 7; Hum. 149; Idar. 24 (6 copies); JG. p. 113; PAP. 27 (9); Padma. 51; Pet. V. Nos. 981; Samb. No. 253; SG. Nos. 112; 576; Strass. p. 311; Sarat. 5.

- (1) Tikā by Prabhácandra. AK.
   No. 853; Baroda. No.! 4099; BO. p. 62; CP. p. 704; Padma. 51; PAP. 27
   (9); Pet. V. No. 981; SG. No. 576.
  - (2) Tikā by Yasascandra, Idar. 24.
- (3) Tikā hy Parvatadharma. Idar. 24.
- (4) Vriti by Meghacandra. Strass. p. 311.

समानसूत्र Buh. II. No. 251. This is actually Yatipratikramaņasūtra.

समाम्नायपुराण of Hastimalla. Mud. 155.

समाराधनाङ्कलक in 70 Gáthás (Be:--danaicau.) Pet. I. A. p. 84.

समासप्रकरण and कुत्यत्वय of Jayanandasiiri. PAP. 17 (21).

समितिग्रुप्तिकवायकथा composed by Kanakavijaya, pupil of Kamalavijayagani of the Tapā Gaccha. SA. No. 71.

समितिप्रकरण (Be:--aththappavayana.). Pet. V. A. p. 137.

समीकापार्श्वस्तोत्र in 9 Sanskrit verses by Yasovijayagaņi of the Tapā Gaccha. JG. p. 106.

सभीनपाण्यंस्ते। श्र in 9 stanzas by Yasovijayagani. JG. p. 294.

सञ्ज्ञवास्त्रिताध्ययम Bhand. HI. No. 463.

- सञ्जनभवेशविचार (Gram. 2100) by Municandrasuri. VC. 14 (23).
- संमातिन्पचरित्र Published in the Atmanandajayagranthamālā of Dabhoi at Ahmedabad, Sam. 1976. One Samprātirājakathā is published at Jamnagar by Hiralal Hamsarāja.
- सम्बन्धांचोत On grammar, by Rabhasanandin. Jesal. Nos. 265; 1227; Kundi. No. 8; Samb. No. 295.
- सम्बोधतस्य (Gram. 2000) also called Sambodhaprakarana and Tattvaprakāśaka, composed by Haribhadrasūri. It is published by Shah Vadilal Bapulal, Ahmedabad. Bhand. VI. No. 1278; BK. No. 50; DB. 34 (85; 86); JG. p. 191; PAPR. 9 (12); SA. Nos. 271; 1773; Surat. 1, 9.
- (I) सन्देश्यनपञ्चाशिका in Sanskrit by Jinadasa Kavi. SG. No. 1991.
- (II) सम्बोधनपञ्चाशिका of Gautamasvāmin. Bhand. VI. No. 992; Buh. VI. No. 687, CMB. 55; CP. p. 704.
- (I) सम्बोधमकरण of Jayasekhara (Gathās 1388). Punjab. No. 2794.
- (II) ধানাম্মকারত See Sambodhatattva.
- Agra. No. 1008; DB. 35 (110); Limdi. No. 930; JG. p. 192.
- (1) सम्बोधसप्ततिका of Ratnasekharasuri. This is published with the commentary of Amarakırti by Hirakal Hamsaraj, Jamnagar. Baroda. No. 2124; BK. Nos. 900; 949; Chani. No. 860; JHB. 25 (2c.); Limdi. No. 976.
  - (1) Tika by Amarakırtisüri. Baroda. No. 2124; BK. Nos. 900; 949, Chani. No. 860; JHB. 25 (2c.).
- (1) सम्बोधन्तिका of Jayasekharasuri of the Ancala Gaccha. It is published with a commentary in Gujrati, and with Gunavinaya's commentary in the JAS. Series, No. 53,

- Bhavnagar, 1922. Agra. Nos. 1890 to 1901; Bhand. VI. No. 1279; BK. No. 1918; Buh. II. No. 322; CP. p. 704; DA. 33 (39); 59 (30 to 54); DB. 34 (79 to 84); Hamsa. Nos. 967; 1148; 1158; JG. p. 192; JHA. 47 (2c.); JHB. 25 (8c.); 61; Limdi. Nos. 678; 1519; 1697; PAPS. 40 (3); Pet. I. No. 275; Punjab. Nos. 2795 to 2801; Samb. No. 124; Surat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; VD. 14 (4); Vel. Nos. 1690; 1691; 1692.
- (1) Vivaraņa composed in Sam. 1651, by Guṇavinaya, pupil of Jayasoma Upādhyāya of the Kharatara Gaccha. Agra. No. 1894, BK. No. 1918; DB. 34 (80); DC. p. 56; Hamsa. No. 967; JG. p. 192; PAPS. 40 (3); Vel. No. 1692.
- (2) Balāvabodha by Merusundara in Sani. 1528. JHB. 25.
- (3) Tikā by Yaśovijaya. VD. 14 (4).
- (4) Avacuri. Anonymous. DB. 34 (79, dated Sain. 1537).

संबोधाष्ट्रोत्तरी Surat. 1 ( 2900 ).

- संमयजिनालयप्रशस्ति composed in Sain. 1497 by Somakuñjara, pupil of Jayasāgarasūri of the Kharatara Gaccha. DC. pp. 68-69.
- (I) संमयनाथ चरित्र by Tejapāla. Kath. No. 1210.
  - (II) संभवनाथ चरित्र composed in Sam. 1413 by Merutungasiri. See HJL., p. 438.
  - (III) संभवनाथचरित्र Anonymous. Bt. No. 228; Jeral. No. 789 (palm ms.); JG. p. 238; SG. No. 2474; Tera. 208.

संभवादिअनक जिनस्तुति DB. 24 (103)

संमतितर्क Sammatimahatarka.

संभितिभकरण See Sammatimahatarka.

संमतिमहातके in three chapters containing respectively 54, 43 and 70 Gathas composed by Siddhasena Divakara. It is quoted in Jinadasa's Visesacurni on the Nisithasutra

and also in the Dhavala of Virsena; for the latter, see Satkhandagama, (Amraoti, 1939), Vol. L Intro. p. 53. Published by the Puratattvamandira, Ahmedabad, Sam. 1980-1984, with the commentary of Abhayadevasuri. It is also published in the YJG. Seies, Benares, Vir Samvat 2436. The text only is published with a long introduction and Gujrati translation in the Punjabhai Jaina Granthamālā, Ahmedabad, 1932 A.D. The text alone is also published in the JDPS. Series, No. 14, Bhavnagar, 1909, along with Ekavirnsatidvātrimsikā and Nyāyāvatāra. The text with English translation and introduction is again published by the Secretary, Jain Systambar Education Board, Bombay No. 3, AD. 1939. Agra. Nos. 2539 to 2544; Baroda. No. 2968; Bt. No. 358; Chani. Nos. 167; 181; 496; 753; CP. p. 704; DC. p. 12; Hamsa. No. 749; Jesal. Nos. 461; 462; JG. p. 79; Kiel. II. No. 408; Kundi. No. 257; Limdi. Nos. 48; 1004; 1224; 1225; Mitra. N. p. 39; PAP. 78(4); PAPR. 14(1;2); PAPS. 77 (20); PAZB. 11 (1; 2); Punjab. No. 2802; SA. No 753; Samb. Nos. 374; 375; 381; SB. 2 (150, 151); VA. 16 (9).

- (1) Vṛtti by Mallavādin (Grain. 700). A quotation from this commentary is given in Haribhadra's Anekāntajayapatā-kā. See JH., Vol. 14, p. 305. Bt. No. 358 (1); JG. p. 80.
- (2) Vrtti composed by Abhaydevasūri, pupil of Pradyumnasūri of the Rāja Gaccha (Gram. 25000). Baroda. No. 2968; Bhand. VI. Nos. 1415, 1416; Chani. Nos. 181; 496, CP. p. 704; DB. 38 (71, 72); DC. p. 12; Hamsa. No. 367; Jesal. Nos. 461; 462; JG. p. 79; Kiel II. No. 409; Limdi. Nos. 1224; 1225; Mitra. X. p. 39; PAP. 78 (4); PAPR. 14 (1; 2); PAPS. 77 (20);

- PAZB. 11 (1;2); SA. Nos. 167; 461; 1613; 2083; Samb. Nos. 378; 379; SB. 2 (150; 151); VA. 16 (9).
- (3) Sanmativivarana composed by a Digambara writer called Sanmati and alluded to by Vādirāja in his Pārśvanāthacarita. See Anekānta, Vol. II. p. 571 foot-note.
- (4) Vrtti. Anonymous. Agra. No. 2544, Bt. No. 358 (3); JG. p. 80.

संमद्शिखरिकह्य of an unknown author. It is in Sanskrit and is published by the JDPS., Bhavnagar, Sain. 1969.

संमद्शिखरिपूजा of Surendrakirti. SG. No. 68.

datta. Its Gramthagra is 1800. Bengal.
No. 1462; Bhand. VI. No. 1052; Buh.
VI. Nos. 684, 685; Hum. 134; 236,
Kath. No. 1167; Pet. III. No. 566; IV.
No. 1483 = IV. A. p. 165 (quotation);
SG. No. 42.

- (I) संमेदशिखरिविछास of Lohācarya, in Prākṛta. List (S. J.).
- (II) संमेवशिखारिविलास of Gangadāsa in Prākṛta. List (S. J.)
- (III) संमेदशिखरिविलास in Sanskrit of Jinendrabhūṣaṇa. List (S. J.).

संमविशासिस्तवन composed in Sam. 1664 by Jayavijaya. PAP. 63 (15).

संमेग्डलपूजा CP. p. 704.

संमेदाचलाष्ट्रक CP. p. 704.

सम्पद्धारित्रपूजा Pet. V. No. 925.

सम्यग्ह्यानपूजा Pet. V. No. 925.

सम्यक्त्वकालिका (Gram. 30). JG. p. 190.

- (I) सम्बद्धानुस्क in 17 Gäthäs. JA. 105 (1).
- (II) सम्यक्तकुलक in 35 Gāthās (Be: devo dhammo maggo) by Amaracandrasuri. JG. p. 204; Pet. V. No. 150.
- (III) सम्बद्धका Anonymous. Punjab. No. 2804 (Prākṛta).
- (I) सन्तवस्त्रकी मुद्दी in 1488 Slokas, composed in

- Sam. 1504 by Gunākarasūri of the Caitra Gaccha. DB. 29 (31), PRA. Nos. 613; 1152; Punjab. No. 2813, SA. No. 67.
- (II) सम्यक्तिश्वनी (Gram. 995) composed in Sam. 1457 by Jayasekhara. CP. p. 705; DB. 29 (12, 32), VB. 36 (51); VC. 14 (4).
- (III) सम्बद्धकोद्धकी composed in Sam. 1487 by Jinaharsagani, pupil of Jayacandrasūri of the Tapā Gaccha. It is published with the commentary in the JAS. Series, No. 23, Bhavnagar, Sam. 1970. Baroda. No. 2184; BK. No. 310; DA. 48 (15; 17); DB. 29 (29); JHA. 55; PAP. 30 (36); VC. 14 (9).
  - (1) Vrtti composed in Sam. 1497 by Jayacandragani, the author's pupil.
- (IV) सम्बक्तकोसुवी of Vatsarāja ķṣi. KC. 10.
- (V) सम्बद्धकाँ मुद्दी in Sanskrit verse (Grain. 3352) composed in Sain. 1573 by Somadevasūri, pupil of Sinhadattasūri of the Agama Gaccha. Chani. No. 484; PRA. No. 398; Punjab. No. 2810.
- (VI) सम्यक्तिं पुरी of Dharmakerti. Limdi. Nos. 963; 2353.
- (VII) सम्बद्धानी of Mangarasa. AK. No. 850; Hum. 71, 82; 116; 151, 183; Hebru. 5; 89.
- (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIIII) (IX) सम्यक्तकोष्ठकी of Yasahkirti. Idar. 12 (3 copies).
  - (X) सम्बद्धकाँ कृति of Yasassena Kavi. Tera. 85 to 93.
- ' (XI) सम्बक्तकांसुवी of Vadibhumana. CP. p. 705.
  - (XII) A successful of a pupil of Srutasagara. This is prabably the same as No. (1). Bhand. V. No. 1129.
    - XIII) सम्यक्तको हुनी Anonymous. (Be:-śrivardhamānamānamya jinadevam.) Vel. No.

- 1784; Weber. II. Nos. 2022-2024 (one of these mss. is dated Sam. 1489).
- (XIV) सम्बक्तकोन्सी by a Digambara writer. It is in Sankrit Ślokas (about 3000) and contains 8 different stories (Be:-śrīvar-dhamānamānamya trailokyaikanabho.). Kiel. I. No. 20 (foll. 102).
- (XV) सम्यक्तवकी सुदी Anonymous Agra. Nos. 863, 1579-1581, Bengal. No. 7186; Bhand. III. No. 464 (prose); IV. No. 311; V. No. 1330; Bik. No. 1734; BO. p. 32; BSC. No. 704 (prose); Buh. II. No. 252 (Be:-rsabhanamrasura), CP. p. 705; DA. 48 (16; 18 to 33); 75 (34); DB. 29 (30; 33); Hamsa. Nos. 902; 1223; 1307; Idar. 28 (4c.); 29; JA. 111 (9); JHB. 31 (4c.); 34 (2c.); Kaira. A. 161; Kaira. B. 130; Kath. Nos. 1168; 1169; KB. 3 (41; 74); Limdi. Nos. 708, 709; 710, 773; 845; 1272, 1410, 2526; Mitra. VIII. p. 231; Pet. IV. Nos. 1363; 1364; 1365; V. No. 890, VI. No. 637, Punjab. Nos. 2806; 2808; 2809; 2811; 2812; 2813; 2816; 2818; Rice, p. 314; SA. Nos. 645; 1533 (Digambara); 2692; Samb. No. 290; Strass. p. 311; Surat. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

सम्यक्तवकौद्धनीकथा See Samyaktvakaumudi.

- (I) सम्यक्तकोमुरीकथानक See Samayaktvakaumudi.
- (II) सम्पद्धकोग्रदीक्रयानक by Shaha Jodharaja Godika. Buh. VI. No. 688; Tera. 90; 91.
- सम्यक्तको सुदीकथाको च in Sanskrit (foll. 98). PAP. 72 (95).

सम्यक्त्यकी सुदी चरित्र Bod. No. 1417.

चम्यक्त्वगुण in 11 Gäthäs. JG. p. 137.

सम्बद्धावाचा Punjab. No. 2817.

सम्यक्तस्वतंत्रुवी in Sanskrit. Punjab. No. 2818 (ms. dated Sam. 1343).

- सम्यक्तक्षिका of Sādhuranga Upādhyāya. Sec Sütrakrtāngasutra-tikā. No. (5).
- (II) सम्यक्तवदीविका of Udayasagara. See Snatrpancāsika.
- सम्यक्त्वानिर्णय of Bhāvavijaya in Sam. 1679. Published at Calcutta, 1875.
- सम्यक्त्वपञ्चविंशतिका of Devendra (?), or Haribhadra (?). Bengal. No. 7264; DA. 76 (76); DB. 34 (59 to 65); Hamsa. No. 925; JG. p. 139; Landi. No. 775; SA. No. 2001; Vel. Nos. 1695; 1696; 1697.
  - (1) Avacuri. Bengal. No. 7264; DA. 76 (76); DB. 34 (59 to 62); JG. p. 139; Vel. No. 1697.
- सन्यक्त्वपरीक्षा in 180 stanzas, composed in Sam. 1813 by Vibudhavimala, pupil of Kirtivimala of the Tapa Gaccha. It is published in the DLP, Series, No. 28, Bombay, 1915. Agra. No. 860; BK. No. 1303; Buh. H. No. 253; DB. 29 (65), JG. p. 190; Limdi, No. 539; VD. 14 (1).
  - (1) Svopajňabalāvabodha. BK. No. 1303.
- सम्यक्त्वप्रकरण also called Darsanasuddh (Be; pattabhayannayatirani. ) composed by Candraprabhasuri, Agra. No. 1271; AM. | सम्यक्त्वभावना Hamsa, No. 304. 136; Bik. No. 1652; BK. No. 169; Chari. Nos. 309; 718; DB. 16 (32); Hamsa. Nos. 29; 361; JA. 62 (1); 82 (1); 108 (2); JG. pp. 190; 191; Kundi. No. 322; Limdi. Nos. 78; 865; PAP. 68 (6); PAPL, 5 (29; 34); PAPR, 18 (40); PAZB. 3 (4); Pet. I. A. p. 41; III. A. p. 145; SA No. 875; Tapa. 318.
  - (1) Brhadvrtti Svopajňa (Be:yadvaktrāmbhojavāpyah). JA. 62 (1); Pet. III. A. p. 145.
  - (2) Tikā composed in Sain. 1181 (Be :-cañcaccandra ) by Vimalagani, pupil of Dharmaghosasūri. Chani. No. 309; JA, 82 (1); JG, p. 179; PAZB, 3 (4); Pet. I. A. p. 41.

- (3) Vrtti composed by Devabhadra, pupil of Dharmaghosa, pupil of Candraprabhasūri (Grain. 527). JA. 108 (2); JG. p. 179, Kundi. No. 322; Limdi. No. 78; PAPR. 18 (40).
- (4) Vrtti called Ratnamahodadhi (Gram. 8000) commenced by Cakreśvara and finished by his grand-pupil Tilakācărya in Sain. 1277; cf. DL p. 36. BK. No. 169; Bt. No. 185; Chani. No. 718; DB. 16 (32); DC. p. 55; Hamsa. Nos. 29, 361; JG. p. 191; PAP. 68 (6); PRA. No. 1089; Punjab. No. 2821; SA. No. 875; Tapa. 318.
- (5) Tikā. Anonymous. (Be:-namah śrivardhamānaya). AM. 136; JG. p. 179.
- (6) Vrtti (Gram. 12000) containing stories in Prākrta. Bt. No 186, JG. p. 191.

सम्यक्त्वप्रकाश is an inferior compilation based on the different original works and commentaries on Jain religion and philosophy. Its author is unknown; for a brief analysis, see J. Mukhtar, Anekanta, Vol. II. pp. 538-542. Buh. VI. No. 777; JG. p. 191.

(1) Avacuri, Hamsa, No. 304.

सम्यक्त्वमहोद्धि See Samyaktvaratnamahodadhi. SB. 2 (80, foll. 146); Surat. 1, 5.

**सम्यक्त्वमाला** SB. 2 ( 99, foll. 14 ).

सम्यक्त्वरत्ननिलय SB. 2 (97, foll. 314), Surat. 1, 5.

सम्यक्तवरत्नमहोवधि of Cakresvara and Tilakācārya. See Samyaktvaprakarana, Com. No. 4.

सम्यक्तवरहरयस्तोत्र by Siddhasuri. Agra. 1272; Hamsa. No. 1349; JG. p. 146.

सम्यक्त्वस्थण another name of Hamyaktvaprakāśa ; see Anekanta, Vol. II. p. 539 (quotation).

सम्बद्धविचार Anonymous. Bengal. No. 7204.

(1) Tikā by Kamalasainyma. Kundi. No. 21.

सम्बद्धसत्ता SG. No. 2655.

- सम्पद्भवसभातिका ascribed to Haribhadrasuri. It is also called Darsanasaptatikā. It is published with Sanghatilaka's commentary in the DLP. Series, No. 35, Bombay, 1913. Sanghatilaka, the commentator, does not know the name of the author of the text; cf. Pet. I. A. p. 92. He ascribes it to 'some ancient teacher'. Agra. Nos. 1888; 1889; Bengal, No. 7447; Bhand. V. No. 1196; BK. Nos. 152; 1778; Bt. No. 85; CP. pp. 705, 706; DA. 59 (22 to 29); 76 (71); DB. 34 (74 to 77); Hamsa. No. 325; JA. 106 (4); Jesal. No. 730; JG. p. 191; Kaira B. 42; Kundi. Nos. 7; 109; Limdi. Nos. 522, 930; 1006; 1145, 1146, 1288; 1310, Mitra. IX. p. 156, PAP. 18(31); PAPS. 38 (10); 39 (16); 41 (7); 45(3); 48(57); 50(2); 64(63); PAZA. 11 (10); Pet. I. No. 275; I. A. p. 92; III. A. p. 13; IV. No. 1366; V. A. p. 42, VI. No. 638; PRA. Nos. 305; 1328; Punjab. Nos. 2824 to 2827; SA. No. 364; Surat. 1, 2, 5, 6, 8; Tapa. 134; 196; VB. 17(41); 34(2), VC. 14 (20); VD. 7 (3); 14 (6); Vel. Nos. 1693; 1694.
  - (1) Vivarana (Gram. 7711) composed in Sam. 1422 by Sanghatilakasüri, pupil of Gunasekharasüri of the Rudrapalliya Gaccha. Bhand. V. No. 1331, BK. No. 1778; DB. 34 (70-71), Hamsa. No. 325; JG. p. 191; Kundi. Nos. 7; 109; Mitra. IX. p. 156; PAP. 18 (31); PAPS. 38 (10); Pet. I. A. p. 92 (quotation); III. No. 643; Punjab. Nos. 2827; 2829; SA. No. 364; Samb. No. 46; Tapa. 134; 196; VC. 14 (20); VD. 14 (6).
  - (2) Avacuri by Gunanidhānasurisisya (= No. 1?). DA. 76 (71); SA. No. 628.

- (3) Vrtti by Devendra (?). VB. 34(2).
- (4) Tīkā by Sivamaṇḍanagaṇi, pupil of Munisundarasūri of the Tapā Gaecha (Gram. 357). BK. No. 152; CP. pp. 705; 706; Jesal. No. 730; JG. p. 191; PAPS. 48 (57); 64 (63); PAZA. 11 (10). SA. Nos. 364; 628.
- (5) Bālāvabodha by Ratnacandrgani, pupit of Sānticandra Upādhyāya of the Tapā Gaccha, composed in Sain. 1676. Buh. III. No. 140; DA. 59 (22); Limdi. No. 1146; PAPS. 39 (16); 41 (7); 45 (3); 50 (2); PRA. Nos. 305; 1328; VD. 7 (3).
- (6) Avacūri. Anonymous. DB. 34 (72); Kaira. B. 42; Vel. No. 1694.

सम्यक्त्यसंभव by Jayatilakasūri; see Sulasācaritra. सम्यक्त्यसार Anonymous.

- (1) Vrtti by Sanghatilakasūri. Punjab. No. 2829. This is probably the same as Samyaktvasaptatikāvrtti.
- सम्यक्तसारकुरुक by Vinayasăgaragaņi. DB. 34 (66; 67); SA. No. 1798.
- (1 to 12); Flo. No. 698; JHA. 58; SA. Nos. 130, 379, 1564.
  - (1) Avacüri by Munimegha, pupil of Kamalasanyama. DA. 59 (1 to 5).
  - (2) Avacūri composed by Gajasāra in Sam. 1561. JHA. 58.

सम्यक्तवस्तवन See Samyaktvasvarūpastavana. DA. 60 (179).

सम्बद्धस्तोत्र Pet. VI. No. 639.

- (I) सम्यक्तकस्य Agra. No. 864; DA. 58 (16); Punjab. No. 2830.
- (II) सम्यक्तवस्व in 104 Gāthās by Jinacandragaņi. Bt. No. 634.
- सम्यक्तवस्वकपसंबोधन of Pūjyapāda. Padma 51. (1) Tikā by Prabhācandra Padma-51.

- सम्पद्धस्त्रस्त्रक्ष in 25 Prākṛta Gāthās by a pupil of Jāānasāgara, pupil of Puṇyasāgarasūri. Published in Prakaraṇaratnākara, Vol. II, by Bhimsi Manek, Bombay.
- (1) सम्बद्धास्तवम by Devendrasūri in 25 Gāthās, CP. p. 706; JG. p. 145, Pet. IV. No. 1367.
  - (1) Tikā by Sivamaṇḍana, pupil of Munisundarasūrī of the Tapā Gaccha. CP. p. 706; Pet. IV. No. 1368.
- (II) सम्यक्तवस्यक्रपस्तवन Perhaps the same as above. DA. 59 (16); Kath. No. 1170; Pet. III. No. 644; SA. Nos. 130; 1564, VC. 14 (13).
  - (1) Tikā Anonymous. Kath. No.1170, VC. 14 (13).

सम्यक्त्वस्वक्रपगर्भितवीरस्तव Pet. V. No. 891.

सम्यक्त्वालंकार of Vivekasamudragaņi. DC. p. 8 (cf. DI. p. 37); JG. p. 191; Kundi. No. 337.

सम्यक्त्वोत्पादनविधि in 29 Gäthäs by Municandra. सम्यक्त्वोद्धार JG. p. 191.

सम्यक्त्वोपायविधिकुलक in 29 Präkṛta stanzas by Municandra. Limdi. No. 955, Patau Cat. I. p. 131.

सम्बग्गुणारोहण by Raidhū Kavi in Prākṛta. SG. No. 1889.

सम्यान्श्रीनविचार in Sanskrit. Flo. No. 657.

सम्यग्द्रहिद्वात्रिशिका of Paramananda. Mitra. X. p. 139.

सरसजनिकतामणिकाट्य of Brahmasuri. It is in Sanskrit. Padma. 26; 43; 50; 90; 123; 144.

(1) Tikā comosed in AD. 1820 (cf. Anekānta, I. p. 486) by Sāntirāja. Padma. 26; 43; 50; 90; 123; 144.

सरस्वतीकण्डाभरण of Bhojarāja.

- (1) Padaprakāsa by Ājada, son of Bhāṇdāgārika Pārsvacandra, cf. Patan Cat. I. p. 37 (quotations).
- (1) सरस्यतीकस्य by Mallisenasūri. Hamsa. No. 1498.

- (II) सरस्वतीकस्य of Vijayakırti. SG. No. 1695.
- (III) सरस्वतीकल्प of Arhaddasa; cf. Anekānta, I. p. 428.

सरस्वतीयूजन Buh. VI. No. 689.

सरस्वतीपूजास्तुति in about 10 verses in Sanskrit, by Jñānabhūṣaṇa. Pet. IV. No. 1490; PR. No. 149.

सरस्वतीभक्तामरस्तोच is one of the Bhaktāmarapādapūrti Stotras; it was composed by Dharmasinha, pupil of Kṣemakarman. It is published by the Agamodaya Samiti, Bombay, 1927. BK. No. 1814; Hamsa. No. 590; PRA. No. 313.

सरस्वतीवोडशक Limdi. No. 1734.

सरस्वतीस्तवन Bhand. VI. No. 1003 (23); CP. p. 706; DC. p. 13; JG. p. 294; Limdi. No. 1031; Pet. I. No. 349; IV. Nos.. 1442; 1443; SG. No. 381; Surat. 1, 5, 10.

(I) सरस्वतीस्तोत्र by Asadhara. (P. p. 706.

- (II) सरस्वनीस्तोत्र by Bappabhații in 13 Sanskrit stanzas. It is also called Saradāstotra and is published on p. 181 of Prof. H. R. Kapadiā's edition of Bappabhațti's Caturvimsîkā, in the Agamodaya Samiti Series, Bombāy, 1926. JG. p. 294; Pet. III. A. p. 212; Vel. No. 1824.
- (III) सरस्वतीस्तोत्र Anonymous. Bengal. Nos. 6650; 7614; Limdi. No. 859; Punjab. Nos. 2833 to 2835.

सरस्वत्यष्टक by Vidyavilasa. Bengal No. 7364. सर्वकथानक also called Catuhparvivicara. Vel. No. 1785.

सर्वजिनपूजाविधि by Jinadāsa. Pet. IV. No. 1491. सर्वजिनमिश्रितस्तोत्र Bengal. Nos. 6917; 7449. सर्वजिनवैदाग्यस्तव KB. 2 (16).

सर्वजिनस्तवन in Sanskrit verse. Punjab. No. 2839. सर्वजिनस्ति by Jinapati. JG. p. 294; Pet. V. No. 826.

सर्वज्ञस्यादिवाव्संग्रह DA. 36 (53). सर्वज्ञनिराकरण See also Sarvajñâbhāvanirākaraņa. SA. No. 913. सर्वश्वपरीका JG. p. 83.

सर्वश्रपादवर्णन JB. 163.

सर्वज्ञवादलप्रवन्ति of Akalanka. Ko. 144.

सर्वज्ञवावस्थल JG. p. 86; SA. No. 913; Surat. 1 (foll. 29).

सर्वज्ञस्थापन Baroda. No. 2971; Bt. No. 380; JG. p. 86; Kath. No. 1352; Punjab. No. 2840.

सर्वेश्वशतक of Darmasāgaragaņi of the Tapā Gaccha. AM. 349; BK. Nos. 38; 782; Bhand. VI. No. 1286; Bub. VIII. No. 421; DB. 17 (13; 14); Hamsa. No. 400; KB. 3 (74); Limdi. Nos. 1585; 1586; Pet. V. Nos. 892; 925; PRA. No. 701; Punjab. Nos. 2841; 2842; SA. No. 486; Strass. B. No. 433 i; VA. 16 (7); VD. 13 (15).

- (1) Svopajňa Tikā. AM. 349; BK. Nos. 38; 784; DB. 17 (13; 14); KB. 3 (74); Limdi. Nos. 1585; 1586; Punjab. No. 2842; VA. 16 (7); VD. 13 (13).
- (2) Bālāvabodha composed in Sani. 1746 by Amṛtasāgara, pupil of Sāntisāgara of the Tapā Gaccha. Limdi. Nos 1585, 1586; PRA. No. 701.
- सर्वज्ञशासकविरोधविचार by Yasovijayagani, pupil of Nayavijaya of the Tapa Gaccha. DB. 20 (65). It is published in the Agamodaya Samiti Series, No. 49; Bombay, 1927.
- (I) सर्वकसिद्धि by Haribhadra (Grain. 300).

  Agra. Nos. 2545; 2546; Baroda. No. 2972; BK. No. 237; Bt. No. 369; JG. p. 80; SA. No. 185. It is published in the MDG. Series, No. 1, Bombay, Sam. 1972.
- (II) सर्वेद्यासिद्धि (रुघु) by Anantakirti. See below i
- (III) 南南南流程(東西)By Anantakirti. Both are published in the MDG. Series, No. 1, (II) 南南田東南南南東山東東河 of Jinabhadrasūri, Bombay, Sani. 1972.
- (IV) सर्वेज्ञसिद्धि (संक्षित) JG. p. 86; SA. No. 913.

- सर्वज्ञसिक्कित्रात्रिका Santicandragani. Chani. No. 647; SA. No. 600.
- चर्वज्ञस्तव of Jayānanda. See Devāhprabhostotra. JG. p. 294.
- (1) सर्वज्ञस्तुति of Kumārapala. Pet. VI. No.
- (II) सर्वेशस्त्रति of Kanakaprabha. Pet. I. No. 333 = PRA. No. 983.

सर्वज्ञस्तोत्र of Somatilaka. JG. p. 294; Hamsa. No. 274.

सर्वज्ञस्थल SA. No. 913.

सर्वज्ञस्थापनाप्रकरण Agra. Nos. 2547; 2548; Hamsa. No. 13.

सर्वज्ञाभावनिराकरण SG. No. 1512; Surat. 1 (913);

सर्वतपविधि Bengal. No. 6832; JHA. 70 (2 copies).

सर्वतीर्थावाह्यस्तवन (Grain, 125) by Vinayaprabha. JG. p. 294.

सर्वदर्शनसंग्रह of Rajašekhara, SA. No. 1938 (6 foll.). This is the same as the author's Saildarśanasamuccaya.

सर्ववेववर्शीष्ट्रत of Immadobhatta. Padma, 112; SG. No. 2150.

सर्वदेवादेशामर्श SG. No. 2150; possibly same as above.

सर्वेषमाधिकार Surat. 1 (foll. 19).

सर्वभावनिषेध by Silaguna in Sankrit. Punjab. Nos. 2844; 2845.

सर्वमतनिर्णय JG. p 164.

सर्वसिद्धान्सभवेश (Be:-sarvabhāvapranetāram) DC p. 36, No. 293 (3); Jesal. No. 22 (a palm leaf ms.)

- (1) सर्वेसिद्धान्तविषयपवृषयोग (Grain. 2264) of Candrasūri, pupil of Dhanesvarasūri. BK. No. 3 (dated Sain. 1492); DC. p. 23 (dated Sain. 1493); cf. DI. p. 25; PAZB. 10 (5).
- (II) सर्वसिद्धान्तविषमप्रकाय of Jinabhadrasuri, pupil of Jinarajasuri of the Kharatara Gaccha. See Samastasiddhantavişamapadar paryaya.

( III ) सर्वेसिद्धान्तविषमपद्पर्याय Anonymous. Hamsa. No. 817.

सर्वस्थल JG. p. 86.

सर्वोङ्गसुन्दरीकथा in Prākṛta (Gran. 2675). Bt. No. 342; JG. p. 261.

सर्वोधिष्ठायिस्मरण (Be: tam jayau) in 26 Gāthās by Jinadattasūri, Bengal, No. 7657; Bik No. 1519.

(I) **অর্থানিবাঙ্গবেणবার্থ্যন্ত** (Gram. 250) by Raviprabha. JG. p. 86; PAPR. 2(7); Pet. IV. No. 893; SA. No. 913.

(II) सर्वार्थनिराकरणवावस्थळ Anonymous, Perhaps the same as above, Agra. No. 2253; Hamsa, No. 1507; KB, 1 (69); PAPS, 68 (137); Surat. 1.

सर्वाथंसिद्धिमणिमाला of Jinasamudra. Kundi. Nos. 17; 35.

सवनकथा in Sanskrit by Vijayacandrashri. JG. p. 261 (foll. 113); PAS. No. 10.

सदर्णकार Bhand. V. No. 1130.

सहजात्मप्रकाश of Kanakasena. SRA- 194.

सहजात्मप्रकाशिका of Yogundra, Mud. 480.

सहस्राकिरण See Pravacanaparik इत

सहस्रकृटीपूजा of Dhormabhasana. Idar. 87. सहस्रकृटजिनस्तवन Bengal. No. 7221; KN. 48. सहस्रकोटिजिनाष्ट्रक of Vásndeva. idar. 192.

सहस्रमुणिपूजा of Dharmaketi, pupil of Lalitaketi. Idar. 87; SGB, III, pp. 103-104.

सहस्रनामआराधना of Visalakirti. SG, No. 1692. सहस्रनामबृहत्पुजा of Dharmabhusana. Idar. 162.

सहस्रमहाचौरकथा in Präkṛta. JG. p. 261 (foll.

सहस्राभिषेकमण्डनोद्धार Bhand. VI. No. 997. सागरगच्छगुरुपदावली Vel. No. 1714.

सागरचन्द्रकथा in Prakrta. Limdi. No. 577.

सागरश्रेद्धिकथा in Sanskrit. Lindi, No. 814; Surat.

सागारघर्भसंमहश्रावकाचार by Āsādhara. See Dharmasaigraha (II).

सागारधर्मामृत See Dharmāmṛta. सागारबतकैरवयन्त्रिका CP. p. 707. साधमिककुलक by Abhayadevasûri in 28 Gāthās. Bengal. No. 7406; J.G. p. 201; Limdi. No. 1288.

साधर्भिकवात्सल्यकुलक in Prakrta by Jinaprabhasūri. Patan Cat. 1. p. 272.

- (1) साधारणजिनस्तवन is a hymn in 33 Sanskrit Stanzas by Kumārapāla. It is published along with other works by Pandit Kṣamāvijayagaṇi at Bombay, 1936. Chani. No. 43; SA. Nos. 606; 1887; Surat. 1, 9.
- (11) साधारणजिनस्तवन by Somaprabha. JG. p. 294.
- (III) साधारणजिनस्तवन by Jayānanda, JG, p 294. See Devahprabho Stotra.
- (IV) साधारणजिनस्तवन (बाँडशिका) by Ramacandra, pupil of Hemacandra. See Nalavilasa (Gaek. O. S.), Introduction, p. 33.
- ( V ) साधारणजिनस्तवन by Ratuakara in Sanskrit. Punjab. No. 2852.
- (VI) साधारणजिनस्तवन Anon. Bengal. No. 7087. साधारणजिनस्त्रति by Somatilakasuri. It is published by the Agamodaya Samiti in No. 59 of their Series, Bombay, 1929.

साधारणस्तवन by Suracandra, Pet. V. No. 642.
(1) Tika Auonymous, Pet. VI. No. 642.

साधुगुणशतक JG. p. 211.

साधुतच्य of Haribhadrasūri. J.4. p. 192. See Daršanašuddhi.

- (1) साधुदिनकृत्य by Kṣamākalyāṇa. See Sādhuvidhiprakāśa.
- (II) साधुदिनकृत्य by Haribhadra. Published by Hiralal Hamsaraj, Janmagar, 1917.

साधुद्दिनचर्या See Yatidinacaryā. DA. 38 ( 86; 87 ); Surat. 1.

साधुधर्मपरिमावनासूत्र Flo. No. 658; JG. p. 204. साधुधर्मपरीक्षा KN. 41 (foll. 22).

साधुपरीक्षाकुलक (Grain. 40). JG. p. 201.

लाषुप्रातिकमणसूत्र also called Yatipratikramaṇasūrta or Śramaṇasūtra. It is an old Sūtra preserved in Haribbadra's commentary

on the Avasyaka-niryukti of Bhadrabāhu; cf. p. 573 ff. (Agamodaya S. ed.). It is published with an unknown commentary in the DLP. Series, No. 2, Bombay, 1911 and with Nayavimalagani's Bālāvabodha in the Dayavimala Granthamala, No. 6. Devasano pado, Ahmedabad, 1917. Agra. Nos. 278 to 289; AM. 103; 213 Bengal. Nos. 6801; 7331; Bhand. VI. Nos. 1236; 1269; BK. No. 1804; Buh. H. No. 251; VI. No. 778; Chani. Nos. 79; 152; DA. 26 (84 to 102); 74 (15); DB. 12 (33-37); Hamsa. No. 979; JHB. 59 (2 c.); Kap. Nos. 964-970, Limdi. Nos. 181; 182; 477; 516; 1288; 1360; 1439, 1565; Mitra. IX. pp. 96; 97; X. p. 16; PAP. 5 (21); 22 (24); PAPS. 45 (8); 48 (44, 45); Punjab. Nos. 2863 to 2870; SA. Nos. 86; 103; Surat. 1, 10; Vel. Nos. 1522 to 1526.

- (1) Vrtti by Pārśva; cf. Patan Cat. I. p. 120 (quotation).
- (2) Vrtti composed in Sain. 1296 by Tilakācārya. Buh. IV. No. 217; Chani. Nos. 79; 152; DA. 26 (86; 88); DB. 12 (9, 30; 31; 32); JHB. 59; Kap. No. 971; Mitra. X. p. 16; Punjab. Nos. 2865; 2871.
- (3) Vrtti composed in Sam. 1364 by Jinaprabhasuri of the Kharatara (iaccha. BK. No. 1804; Bt. No. 24 (20); JHB. 59; PAP. 5 (21).
- (4) Stabaka by Pārśvacandra. PAPS. 45 (8).
- (5) Bālavabodha by Laksmiratnasūri. PAPS. 48 (45).
- (6) Vrtti or Avacuri. Anonymous. Agra. No. 284; Bod. No. 1364; DA. 26 (4); 74 (12; 13); DC. p. 18; Hamsa. Nos. 113; 916; Kap. Nos. 972; 973; Limdi. No. 1306; Mitra. IX. p. 97; PAP. 22 (24); Pet. III. No. 646 (dated Sam. 1497); V. No. 802; SA. No. 103; Vel. Nos. 1524; 1525; 1526.

साध्रयवचनसार by Haribhadra. JG. p. 102.

साध्रपतिमाकरण DC. p. 10; JG. p. 136.

साधुसूर्तिप्रतिष्ठाविधि DB. 22 ( 90 ).

साधुमृत्युविधि DB. 22 (26).

साधुयोग्बनियम in 47 Prākṛta Gathās. JG. p. 204.

- (I) साधुवन्दना by Parsvacandra. PAP. 63 (19; 23).
- (II) साधुवन्यना by Sakalacandragani. PAP. 63 (37).
- (III) साधुवन्दना by Jñānavimalasūri. VB. 36 (76).
- (IV) साधुवन्द्रना composed in Sain. 1624 by Devakumāra. JHB. 60.
- (V) साधुवन्दना Anonymous. Bengal. Nos. 7067; 7309; 7720; Buh. VIII. No. 24; KB. 1 (42); VB. 36 (38; 53; 76).
  - (1) Vṛtti composed in Sain. 956 by Pārśvacındra. Bt. No. 24 (4). See above No. I.
- kalyāṇa, pupil of Amrtadharma of the Kharatara Gaccha. Published by Amichand Pannalal, Bombay. Baroda. No. 6078; BK. No. 1945; Chani. No. 1031; JHA. 44 (2c.); 70; KB. 3 (59); 5 (32); Mitra. IX. p. 180; Pet. VI. No. 643; SB. 2 (99); Surat. 1, 2, 5.

साधुसामध्यद्वाजिशिका of Paramānanda. Mitra X. p. 92.

- (1) साधुसामाचारी by Jinasūri (Grain. 1512). JG. p. 155; PAPR. 15 (34).
- (II) साधुसामाचारी in 282 Gathas composed by Parsvacandra in Sani. 1591. AM. 384.
  - (1) Ţikā Svopajūa. AM. 384.
- (III) साधुसामाचारी composed in Sain. 1669 by Megharāja, pupil of Sravaņa Rṣi. PRA. No. 620.
- (IV) साधुसामाचारी by Gunaratna. SA. No. 671.
- (V) साधुसामाचारी (Grani. 527) by Haribhadra. BK. No. 1343; JG. p. 157; PAPR. 16 (4); PAPS. 48 (59).
- (VI) वायुसामाचारी Anonymous. A Sadhusama-

cări is published in the Agamodaya Samiti Series No. 27, Surat. Bengal. No. 7493; KB. 1 (15); Samb. No. 12; Surat. 1.

साधुसामाचारीकुलक by Somasundarasuri of the Tapā Gaccha. JG. p. 204; Limdi. No. 1452, Pet. VI. p. 142, No. 83.

साध्याचार Limdi. No. 1704.

साध्वाराधना of Samayasundara. See Yatyārādhanā. सान्तरनिरन्तरहारमहावण्डक Bengal. Nos. 6788; 7718.

- (I) सामगिकपाठ See Bhāvanādvatrimsikā I.
  - (1) Tikā by Śrutasagara, CP, p. 708.
  - (2) Tîkā. Anonymous, CP. p. 707.
- (II) सामयिकपाठ of Amitagati. See Bhāvanādvātrimsikā (II).

सामियकप्रतिक्रमणविश्वि of Kşamākalyaṇa, JHA, 70, सामार्यकाविश्व Surat. 2, 4; Bengal. Nos. 7151; 7317;7414.

বাদ্যিকন্মর l'ublished by the Jaina Sreyaskara Maṇḍala, Mhesana, Sain 1914.

सामयिकाध्ययन a part of the Avasyakasutm.

- (1) Niryukti of Bhadrabāhu. Bhand.
  VI. No. 992; Buh. VI. No. 768; DC. p.
  9; JA. 95 (7), Pet. I. Nos. 273; 306;
  V. No. 982; VI. No. 690.
- (2) Visesavasyakabhāsya by Jinabhadraganikṣamāṣramaṇa. It consists of 3603 Prākrta Gāthās. It is published with a Gnjrati translation by the Agamodaya Samiti, Bombay, 1924-1927. It is also published with Hemacandra's commentary in the YJG. Series, Benares, Vir Sam. 2427-2441. Agra. Nos. 226; 227; AM. 7; 331; 386; Bhand. VI. Nos. 1254; 1255; 1256; Chani. No. 76; DB. 11 (13; 14); Jesal. No. 463; JG. p. 60; JHA. 25; Kap. Nos. 1103 to 1111; Kiel. II. No. 56; Samb. No. 390, Strass. B. No. 164; Tapa. 1, 2, 3.
- (3) Visesāvasyakabhāsyavṛtti by Jinabhadragaṇi himself and Kotyācārya. Bland. V. No. 1227; VI. Nos. 1254;

- 1255; 1256; BK. No. 462; DB. 11 (11 to 14); DC. p. 9; Kiel. II. No. 27 (dated Sam. 1138); PAS. No. 280; Pet. IV. No. 1336; PRA. No. 634; SA. Nos. 1717; 2078; Tapa. 1; 2; 3.
- (4) Bhāsyavrtti-Ţıkā (Gram. 28000) composed in Sain. 1175 by Hemacandra, pupil of Abhayadevasūrı of the Harsa-Gaccha (Be: śrisiddhārthapuriya A Gujrati translation of narendra). this commentary is published by the Agamodaya Samiti, Bombay, 1927. Agra. No. 227; AM. 7; Baroda. No. 2929; Bhand. V. No. 1228; Buh. VI No. 768; DB. 11 (11; 12); DC. pp. 18, 33; 37; 38, 53, Hamsa. No. 56; Jesal. No., 27; 59; Kaira, A. 39; Kap. Nos. 1107-1112; Kath. No. 1171; Kiel. II. No. 58; Kundi. Nos. 322; 325; 364; Lindi. Nos. 73; 74; PAPS. 38 (3); Pet. IV. No. 1336; VI. No. 625 = VI. A. p. 49 (quotation); SA.No. 160; Strass. p. 301; VB, 33 (6); Vel. No. 1520; Weber. II. No. 1915.
- (I) सामाचारी in 40 Prākṛta verses composed by Jinavallabhasūri of the Kharatara Gaccha. This is wholly reproduced in the Sāmācārī Sataka of Samayasundara printed on on pp. 136-138 in the Jinadattasūri Bhandar edition of 1939 (Be:-sammam namium devam.)
- (II) सामाजारी in 30 Prākṛta verses composed by Jinadattasūri of the Kharatara Gaccha. This is printed in the Jinadattasūri Bhandar edition of the Sāmācāriśataka (1939) on pp. 138–139.
- (III) सामाचारी (Gram. 1500) by Abhayadevasūri. Chani. No. 388; DB. 22 (31; 32); Hamsa. No. 229, JG. p. 155.
- (IV) सामाचारी by Kulaprabha. SB. 2 (85); Surat. 5.
- (V) सामाचारी Ksamākalyāṇa. Chani. No. 155.
- (VI) सामाचारी by Jinacandrasūri in Prākṛta. JG.

- p. 155 (foll. 281); PAS. No. 206 (dated Sani. 1237).
- (VII) सामाचारी by Jinapatisūri, pupil of Jinadattasūri. It contains 79 Prākrta verses and is printed on pp. 139-141 of the Jinadattasūri Bhandar edition of the Samācārisataka (A. D. 1339). KN. 39.
- (VIII) सामाचारी by Jinasūri (Gram. 1512). See Sadhusámacāri No. I.
- (IX) सामाचारी of the Pūrņimā Gaceha by Tilakācarya. DC. p. 21; Hamsa. Nos. 2; 585; JG. p. 156; Pet. VI. No. 644; Punjab. No. 2882.
- (X) सामाचारी by Devagupta. See Srävakasāmācárī.
- (XI) सामाजारी by Devaprabhasuri of the Maladhári Gaccha. It is in 136 chapters. Bt. No. 166; JG. p. 156.
- (XII) सामाचारी by Devastiri. Chani. No. 488.
  (1) Tikā. Anonymous. Chani. No. 488.
- (XIII) सामाचारी by Dhaneśvarasūri, Limdi, No. 1229.
- (XIV) सामाचारी by Nareśvarasūri, Hamsa, Nos. 167; 584; JG, p. 156; see Sāmācārīsań-graha.
- (XV) सामाचारी by Paramananda, pupil of Abhayadevasuri. Weber, H. No. 1951.
- (XVI) सामाचारी by Bhavadeva, Sae Yatisamācāri.
- (XVII) सामाचारी by Munisundarssüri. Chani. No. 765.
- (XVIII) सामाचारी by Yasovijayagani, pupil of Nayavijayagani of the Tapā Gaccha. (Grani. 1450). This is published in the JAS. Series No. 53, Bhavnagar, Sani. 1973, together with the Svopajňa Vrtti. DB. 22 (33; 36); Hamsa. No. 399; JG. p. 156; Kaira. A. 114; SA. No. 504; VD. 13 (35).
  - (1) Svopajna Vrtti, DB, 22 (33;36); Hamsa, No. 399; JG, p. 156; Kaira, A, 114; SA, No. 504; VD, 13 (35).

- (XIX) sintered called Sukhabodhā or Subodhā composed by Srīcandra, pupil of Dhane-śvarasuri. It is published in the D. L. P. Series, No. 62, Bombay, 1922. See also Dl. p. 36. Bt. No. 167; DC. p. 14; JG. p. 157; PAZB. 3 (10); Pet. V. A. p. 64; SA. Nos. 173; 399.
- (XX) सामाचार्त by Haribhadrashri, JG, p. 157; VB, 36 (63).
- (XXI) सामाचारा called Trailokyadipika. It is published by Manchand Velchand, Surat' Sant. 1972.
- (XXII) सामाचारी Anonymous, Agra. Nos. 2105; 2106; Bhand. V. No. 1243; DA. 38 (57); DB. 22 (30; 31; 32; 34); Hamsa. No. 483; JG. pp. 155 to 157; Kath. No. 1314; PAPM. 60 (5-foll. 98, Grain. 2000); Pet. I. Nos. 273; 306; IV. No. 1370; Punjab Nos. 2877; 2879; 2880; SA. Nos. 173; 399; 502; 1585; Strass. B No. 393; Surat. 1, 2, 4, 5.
  - (1) Vrtti. Agra. Nos. 2105; 2106.
- सामाचारी अध्ययन is the 26th chapter of the Uttaradhys canasõtra. Limdi. No. 930.
- (I) unuiting composed in Sain 1672 by Samayasundara, pupil of Sakalacandragani of the Kharatara Gaecha. See Prasinottarasataka. It is in five chapters and discusses in the form of questions and answers several knotty points about the Jain religious practices. It is published in the Jinadattasūri Pustakoddhāra Fund Series, No. 41, Surat. 1939, Hamsa. No. 705; JHB, 57; Mitra. VIII. p. 89; Punjab. No. 2881; SB. 2 (85).
- ( II ) सामाचारीशतक Anonymous. Strass. B. No. 454.
- सामाचारीसंग्रह (Gram. 4042) also called Sürivallabha, composed by Nareśvara (Dhaneśvara according to Lindi. List), pupil of Kulaprabhasuri. Baroda. No. 2966; DB. 22 (29; 44); Hamsa. Nos. 167.

584; JG. p. 156; Limdi. No. 1229; PAPR. 18 (47); PRA. No. 322; SA. No. 21; Strass. B. No. 381.

सामान्यगुणोपदेशकुळक of Municandrasūri in 25 Gāthās. JG. p. 206; Limdi. No. 955; Pet. V. No. 803.

सामान्यधर्मीपवेश DA. 39 (147); JG. p. 193.

सामुद्रिक in Sanskrit. Punjab. Nos. 2885; 2886; 2888; 2889; 2890; 2892.

सामुद्रिकलक्षण of Camundaraya. AK. No. 924.

सामुद्रिकशास्त्र by a Jain author. J.C. pp. 356; 357; Patan Cat. I. pp. 81; 171; SG. No. 1789.

(I) साम्बभयुम्नचरित्र by Ravisägara. Published by Hirulal Hamsaraj, Jamnagar, 1917.

(11) साम्बन्नपुरनचरित्र in 849 Gäthäs (Be: namirasuråsuramani). Patan Cat. I. p. 405.

साम्ब्ययुम्नप्रबन्ध composed in Sam. 1659, by Samayasundara, pupil of Sakalacandra of the Kharatara Gaccha. Buh. VI. No. 779, PAPS. 69 (65); PRA. No. 910.

साम्यश्रातक by Vijayasinhasūri, pupil of Abhayadevasūri of the Cāndrakula. It contains
106 Sanskrit Ślokas and is published by
A. M. & Co. Bombay, 1918. Agra. Nos.
1870; 1871; Bt. No. 624; DC. p. 55.

सारङ्गसारकाट्य Anonymous.

(1) Vrtti composed in Sam. 1662, by Hamsaprumoda, pupil of Harsacandra. DC. p. 53.

सारचनुविशातिका of Sakalakirti. Bhand. V. Nos. 1091; 1092; Buh. VI. No. 691; CMB. 50; SG. Nos. 1896; 2020; Tera. 223; 224.

सारशतक ( प्रश्नोत्तर ) KB. 1 (62), 3 (57); 5 (15); KN. 48.

(I) सारसंग्रह of Mahaviracarya. See Gaņitasarasarigraha.

(II) सारसंपद of Harsakirti; see Jyotissara.

(III) सार्तंपर of Surendrabhūşaņa. CMB. 150.

(IV) urting of Pujyapada. This is quoted in J......55

his Dhavalā by Vīrasena. See Ṣatkhaṇḍā-gama ( Amraoti, 1939 ), Intro. p. 60.

(V) सारसंग्रह in Prākṛta composed in Sain. 1284 by Mahendrasūri, at the advice of Dharmasūri. Patan (at. I. p. 153.

thasarasamuccaya. It is also called Granskrit Ślokas and is published in the MDG. Series No. 21, Bombay, 1979. BK. No. 106; Buh. IV. No. 218; JG. p. 131; Kath. No. 1315; Pet. IV. No. 1237; PRA. No. 995; SG. No. 2550; Surat. 2.

सारस्कतावर्ङा in Sanskrit. Pet. IV. No. 1492 (dated Sain. 1650) = IV. A. p. 165.

सारस्थतचित्रका in Sanskrit. By Meghavijaya. Perhaps a comi-entary on the Sărasvata Vyākarana. Punjab. No. 2913.

सारस्वतधातुपाठ of Harşakirti. See Dhatupātha.

सारस्वतशक्र्या See Sārasvata Vyakaraņa.

सारस्वतशासाद KB = 3 (53 - foll. 85).

सारस्वतमण्डन (Grain, 1500) by Mandana Kavi. Hamsa, No. 901; JG. p. 305; Limdi. No. 585; Samb. No. 432.

सारस्वतमन्त्रगर्भितलघुस्तोत्र Limdi. No. 1315.

सारस्वतयन्त्रपूजा of Subhacandra, pupil of Vijayakırti. Buh. III. No. 192 (the ms. belonged to Munivimala, pupil of Vimalaharsa); Pet. V. No. 925.

सारम्बतरहस्य by Samayasundara of the Kharatara Gaccha, KB, 3 (29, foll. 8).

सार्व्यकरण or the Sārasvata Prakriyā is the exposition of the Sarasvatī Sūtras of an unknown author by Anubhūtisvarūpā-cārya. This system of grammar was much popular with the Jainas and the following are the commentaries on it.

(1) Dipikā composed by Candrakirtisūri of the Nāgapuriya Tapā Gaccha in Sam. 1664 (Gram. 7500). AL. No. 183; Bhand. V. Nos. 1392; 1393; BO. pp. 13; 43; 44; Bod. Nos. 1136; 1137; BK. No. 787; CC. I. p. 700; II.

- pp. 167; 232; III. p. 145; CP. p. 708; DA. 62 (8 to 13); DB. 36 (11; 12), 62 (8 to 13); Flo. No. 443; Hamsa. Nos. 975; 1126; 1204; 1249; Idar. 151; Jesal. Nos. 864; 1021; 1104; 1173; JG. p. 305; JHB. 40; Kaira. B. 124; KB. 1(19); 3(29;30;64); 8 (4); 9 (5); Kiel. III. No. 185; Kundi, No. 161; Lal. 280; Limdi, Nos. 740; 1582; Mitra. VIII. p. 88; PAPS. 54 (18); 72(2, 3), 75 (16); Punjab. Nos. 2925; 2926; SA. Nos. 1975; 2003; 2576; Samb. No. 145; Surat. 1, 2, 4, 5, 9, VA. 17 (30), VB. 34 (7); VC. 13 (26); VD. 13 (32); Weber. II. No. 1639.
- (2) Śabdārthacandrikā composed by Hainsavijaya, pupil of Vijayānandasūri of the Tapā Gaccha. Bhand. V. No. 1380; KB. 3 (29; 30); Mitra. VIII. p. 186; Surat. 8; VA. 17 (9).
- (3) Candrikoddhāra Svopajāa. A commentary of No. (2) above by the author himself. Mitra. VIII. p. 186.
- of Vinayasundara of the Brhat Kharatara Gaccha (Grain. 4500); Bhand. VI. No. 1417 (dated Sain. 1641); CP. p. 708; CC. III. p. 145; JG. p. 305; PRA. No. 1049.
- (5) Tikā by Tarkatilakasūri (a Non-Jain). Buh. VII. No. 14 (dated Sain. 1677), CC. I. p. 700; KB. 3 (53, foll. 44 only).
- (6) Tikā composed in Sam. 1681 by Sahajakīrti, pupil of Hemanandana, pupil of Ratnasāra of the Kharatara Gaccha (Gram. 1575). Bhand. VI. No. 556 (dated Sam. 1683); CC. I. p. 700; II. p. 232; JG. p. 305; Pet. I. No. 354; PRA. Nos. 818; 984.
- (7) Rūparatnamālā by Nayasundara, pupil of Dhanaratna. DB. 36 (9); JG. p. 305.

- (8) Tippanaka composed in Sam. 1692 by Ksemendra, pupil of Haribhadra. CC. II. p. 167, III. p. 145, DA. 62 (17); DB. 36 (20; 21), 62 (8 to 13); KB. 5 (17), 8 (47); Limdi. No. 890; PAPR. 21 (25).
- (9) Nyāsa by Ratnaharsa and Hemaratna. SA. No. 640.
- (10) Tikā by Jagannātha. CC. I. p. 700; SA. No. 641.
- (11) Panjikā by Dharmadeva. CP. p. 708.
- (12) Bhāsyavivaraṇa (Gram. 2150) by Bhānucandragaṇi corrected by his pupil Siddhicandragaṇi of the Tapā Gaccha. Acc. to a Note in PAPR List, this is a commentary on No. 8. See also Bhānucandragaṇicaritra (ed. Singhi Jain Granthamāla), Bombay, 1941, p. 54, where a quotation from the Praśasti is given. Chani. No. 44; JG, p. 305; PAPR. 21 (25).
- (13) Vṛddhacintāmaṇi is a metrical exposition of the Sārasvata Sūtras, composed by Vinayasāgara, pupil of Kalyāṇasāgara of the Añcala Gaccha. DB. 63 (41); PRA. No. 274.
- (14) Siddhāntaratna by Jinendu. This is on the Sutras. CC. II. p. 232; III. p. 145.
- (15) Siddhāntacandrikā by Jñānatilaka. Bhand. VI. No. 558 (dated Sam. 1704); JG. p. 308; JHR 37 (2c.)
- (16) Siddhäntacandrikā by Rāmāśrama a Non-Jain, for Jain commentaries on this see Siddhāntacandrikā below.
- (17) Nyāyaratnāvalī (Gram. 1300) by Dayāratna. Hamsa. No. 1305; JG. p. 305.
  - (18) Svavabodháka. Bengal. No.6645.

(19) Sāradīpikā (Gram. 2200) by Yatīśa. JG. p. 305.

(20) Tikā Anonymous. DB. 36(10); Surat. 1, 5, 6, 8.

www.andarcenia by a pupil of Nandiratna. JG. p. 294, Pet. III. A. p. 213.

HITIAGINATOR in 116 Gathas. Agra. No. 451; Buh. III. No. 141; DB. 13 (45); Hamsa. Nos. 19; 999; JG. p. 66; Limdi. No. 525; PAP. 21 (25); Pet. III. A. p. 217; SA. No. 558; Surat. 1,5; VC. 14 (6).

सारोद्धार See Sürimantrakalpasäroddhāra. सारोद्धारशकुनप्रकाश in 800 Āryās. JG. p. 357. सार्धद्वीपपूजा by Surendrakirti. Kath. No. 1211. सार्धद्वयद्वीपजिनपूजा AD. No. 47; Bengal. No. 1477; Bhand. V. No. 1093; Pet. II. No. 279.

- (I) सार्धशतकप्रकरण alo called Sūkṣmārthavicārasāra, by Jinavallabhasūri, pupil of Abhayadevasūri. Published with Dhanesīvara's commentary by the JDPS., Bhavnagar, AD. 1915. Baroda. No. 2975, BK. No. 26, Buh. IV. No. 220; JA. 96 (14), Jesal. No. 62; JHA. 39 (2c.); Kiel. HI. No. 148; Kundi. No. 244; PAZA. 8 (14); PAZB. 6 (28), Pet. HI. A. p. 304; VI. No. 652; SA. Nos. 301; 1801; Surat. 1, 5, 7; VB. 33 (64), 36 (8).
  - (1) Bhāṣya. JG. p. 118; Limdi. No. 809.
  - (2) (Tirni by Municandra, in Sain. 1170. JG. p. 118, PRA. No. 318; SA. No. 301.
  - (3) Vrtti (Gram. 3700) composed in Sam. 1171 by Dhanesvarasuri, pupil of Silabhadra, pupil of Vardhamāna. This is quoted in Vicāraratnasangraha; cf. Pet. III. A. pp. 304-305. This commentary is also mentioned by Yasobhadrasuri in his commentary on Agamika-

vastuvicārasāra or Ṣadasiti; see Patan Cat I. p. 395. Yasobhadra was the 3rd descendent of Dhanesvara and belonged to the same Gaccha. The author belonged to the Candrakula. Baroda. No. 2975; Bt. No. 106; DC. p. 34; Jesal. No. 62; Kundi. No. 244; Patan Cat. I. p. 397; PAZA 8 (14); PAZB. ô (28); Punjab. No. 2930; SA. No. 1801; Surat. 1, 5, 7.

- (4) Țikā by Rāmadevagaņi, pupil of Jinavallabhasūri. This is mentioned by Sumati Vācaka in his commentary on Gaṇadharasārdhasataka, composed in Sain. 1285; cf. DI. p. 34, f. n. No MSS. of this are known to me.
- (5) Tikā by Mahesvarācārya. BK. No. 26.
- (6) Vrtti composed in Sain. 1172 by Haribhadra. This is mentioned at Bt. No. 105 (Grain. 850). JG. p. 118.

(7) Prākrta Vrtti. Bt. No. 111.

- (8) Vrtti by Cakreśvara. JG. p. 118; cf. Sārdhaśatakaprakaraņa (III).
- (9) Vrtti-Tippana (Gram. 1400). Bt. No. 110; JG. p. 118; Samb. No. 294.
- (10) Tikā Anonymous. JHA. 39; Kiel. III. No. 148; VB. 36 (8).
- (II) सार्धशतकप्रकरण by Nemicandra. This is Sastisataka.
- (III) सार्धशतकप्रकरण by Cakreśvarasūri. JG. p. 118; PAPS. 3 (palm leaf ms.).
  - (1) Tikā Svopajāa. JG. p. 118; PAPS. 3 (palm leaf ms.). At JG. p. 118, this is supposed to be a commentary on Jinavallabha's work.

सार्थशतकभाष्य in 108 Gathas. Limdi. No. 809. सार्थशाहक JG. p. 294.

सावधानार्धकथा Hamsa. No. 285.

साक्समहाकथा DB. 31 (65).

साहित्यन्त्रीक a collection of 176 Prakṛta stanzas, JG. p. 341; Pet. V. A. p. 142,

सिद्दाह्य Limdi. No. 1698.

- (I) सिहासनद्वात्रिशिका (Grain, 1100) in Sanskrit, composed by Kscmankaragani, pupil of Devasundarasuri. Parhaps he belonged to the Tapa Gaccha. Baroda. No. 2976; Bhand, VI, No. 1419; BK, Nos. 1409; 1674; Buh. VIII. No. 422 (ms. dated Sain. 1514); DA. 49 (60 to 67; one of these is dated Sam. 1478); DB. 30 (15, 16); JG. p. 262; JHB. 32; PAPS, 62 (31); Pet. V. A. p. 189.
- (II) सिंहासनद्वात्रिंशिका in Sanskrit prose, composed by Samayasundara. Punjab. No. 2937 (dated Sam. 1724).
- (III) सिंहासनद्वात्रिशिका (Grain, 6266) by Devamūrti. JG. p. 262; see Vikramacaritra of which this forms the last canto.
- (IV) सिंहासनद्वार्जिशिका by Ramacandrasuri. See Pancadandātapatrachatraprabandha.
- (V) विहासनद्वात्रीशिका by Siddhasena Divakara. CC. I. p. 717.
- (VI) सिंहासनद्वात्रिशिका Punjab. No 2935 (in Sanskrit); Surat. 1, 3, 4, 5, VD.14 (3).
- सिताम्बरपराजय also called Muktivāda, composed in Sam. 1703 by Jagannatha, son of Ksemaraja. It is an attack against the Svetambaras. Vel. No. 1698.

सिद्ध अष्टगुणादि Limdi. No. 1759.

सिद्धगुणस्तोत्र by Asadhara. AK. Nos. 912; 914. (1) Tika Svopajňa, AK. Nos. 942; 944.

सिक्षककथा also called Nandisvarastahnikakatha or Nändisvarikatha composed by Subhacandra. It is mentioned in the author's Păndavapurăna; cf. Pet. IV. A. p. 158, v. 73, Bhand. IV. No. 312, VI. No. 1047.

सिक्यककथानक in Sanskrit verse. Punjab. No. 2942.

- 1(1) 何证明解以到 by Subhacandra, Idar, 78 (7 copies; one dated Sain. 1554).
  - 144, No. 100.

(III) सिद्धकपुत्रा by Asadhara. Idar. 78. सिद्धचकपुत्राजयमाला Bhand. VI. No. 1003 (4, 5), CP. p. 709.

सिद्धकमाहिमाकथा Bhand. III. No. 465.

- (I) सिद्धचक्रमाहात्म्य by Satyarajagani. See Sripălacaritra.
- (II) सिद्धचक्रमाहात्म्य by Ratnasekhara. See Sripālacaritra.
- (III) सिद्ध कमाहात्म्य by Hemacandra; this is a mistake, this is the same as above (No. 2). Kath. Nos. 1425; 1459; Mitra. X. p.
- (IV) सिद्धचकमाहात्म्य from Ratnasekhara's Sripálacaritra. Mitra. X. p. 126.
  - (1) Tikā by Candrakirti of the Nagapuriya Tapă Gaecha. Mitra. X. p. 126.
- (V) 福電電影用表記 by Kscmalakagani. Pet. VI. No. 646.
- (VI) सिद्धचक्रमाहात्म्य Anonymous. Agra. No. 1769, Pet. VI. No. 645.

सिद्ध चक्रविधि Mitra, VIII, p. 78.

सिद्ध चक्रकप्रवर्णनेचतावादीका Hamsa, No. 1465.

सिद्ध चक्रस्तवन Anonymous. Bengal. Nos. 6994; 7431; DA, 37 (57); JG, pp. 271; 294: Limdi. No. 1518 (5 Gathās); PAP. 50 (15, Grain. 1237; dated Sain. 1547); Pet. VI. No. 647; Surat. 1, 9.

सिक्चकस्त्राति by Jayavijaya. BK. No. 1727

- सिक्चकार्चनाध्टक by Asadhara. See also below next. Bengal. No. 1490; CP. p. 709; Kath. No. 1212.
  - (1) Nibandha by Srutasagara. Bengal. No. 1490; Kath. No. 1212.

सिद्धचकाष्ट्रपकारपूजा This is perhaps the same as above. Bengal. No. 6748.

> (1) Tikā by Srutasāgara. Bengal. No. 1490.

सिद्धजयन्तीचरित्र by Mānatunga. See Prasnottarasariigraha.

सिद्ध जयमान्छ। by Ratnakirti. PR. No. 149. (II) सिद्धान by Prabhacandra. Pet. VI. p. सिद्धान is a portion of Hastasanjivana of Meghavijayagani, JG. p. 363.

सिक्त्योत्यादिवाथा चतुष्ट्याविवरण Kiel, II. No. 75.

kevala). It is published with the commentary in the JAS. Series, No. 7, Bhavnagar, Sam 1988. Agra. No. 1334; DB. 35 (152 to 156); Hamsa. Nos. 425; 450; 814; 1156; Jck. p. p. 136; Lindi. No. 1095; Pet. IV. No. 1367; V. No. 895; Punjab. No. 2943; SA. No. 378; Surat. 1, 5, 6, 7; Tapa. 94; Weber. H. No. 1967 (3).

- (1) Svopajna Tika. Weber. II. No. 1967 (3).
- (2) Avacuri. DB. 35 (152; 153); Hamsa. Nos. 425; 814; KN. 18; SA. Nos. 378; 2779; VA. 17 (44); VB. 37 (6).

सिञ्चयनकपिछास्यान in 138 Sanskrit stanzas composed in Sain. 1484, by Munisundara of the Tapa Gaccha. Agra. No. 1584: JG. p. 262. See Devasthali. No. 2030.

(Series No. 16), Bhavnegar, ann. 1969.
Agra. Nos. 1918 to 1927; Bhand. V.
No. 1244; Bt. No. 91; Buh. H. No.
323; V. No. 45; DA. 60 (1-16); 76
(62); DB. 35 (88 to 94); Hamsa.
No. 913; JHA. 47; Kaira. B. 142;
KB. 3 (20); Kiel. H. No. 410; Lindi.
No. 1068; PAP. 40 (32); PAPL. 7
(21); PAPS. 48 (81); Pet. I. Nos.
355; 356; IV. No. 1373; Punjab. Nos.
2945 to 2947; SA. No. 750; Surat.
1, 6, 7, 9; VC. 14 (14; 17); Weber.
H. No. 1823.

- (1) Svopajňa Tika (Grain. 710). Bt. No. 91; JG, p. 142; SA. No. 750.
- (2) Bālāvabodha composed in Sani.
   1781 by Vidyāsāgara. Buh. H. No.
   323; DA. 60 (4; 5; 6).
- (3) Tika or Avacuri. Anonymous. Bhand, V. No. 1244; Bod. No. 1384;

DA. 76 (62); DB. 35 (88; 89); JG. p. 142; JHA. 47 (2 c.); Kaira. B. 142, KB. 3 (20); Kiel. H. No. 410; PAPL. 7 (21); Pet. I. Nos. 355; 356; IV. No. 1373, VC. 14 (14; 17); VD. 13 (17); Weber. II. No. 1823.

सिद्धपुजाजयमाला Kath. No. 1213.

सिद्धप्रक्रिया JB. 122 (foll. 593).

सिद्धपाभत in 120 Gāthās (Be:- tihuyanapanae). It is published with a commentary in the JAS. Series No. 64, Bhavnagar, 1921. It has no connection with the Astaprabhrtas of Kundakunda. It is probably a It is quoted by Svetāmbara work. Malayagiri in his commentary on the Nandī Sūtra. He also mentions a commentary on it. See Anekanta, Vol. II, p. 548. In the introduction to the printed edition, the editor mentions a ms, of the published commentary existing at Palitana, Anandji Kalyanji Bhandar, and dated Sain. 1138. So that the text must have been pretty old. Agra. No. 456; Bhand, V. No. 1245; VI. No. 1287; DA. 27 (90, 91); 74 (21); DB. 13 (51; 52); DC. p. 41; Jesal. No. 772; KB. 3 (6); Kundi, No. 61; Limdi. No. 1173; PAPS. 80 (35); Pet. III. A. p. 143; PAZB. 7 (13); Punjab. No. 2949; SA. No. 403; Surat. 6; VC. 14 (16).

- (i) Tika (Be:-sakalabhuvane). Pet. III. A. p. 143. See also Patan Cat. I. p. 122 (quotation).
- (2) Tikā by Haribhadra (?) Jesal. No. 772.
- (3) Tīkā mentioned by Malayagiri on the Naudī Sūtra. See Anekānta, Vol. II. p. 549.
- (4) Prākṛta Tikā mentioned and quoted by Malayagiri. See Anekānta, Vol. II. p. 549.

- (5) Tikā. Anonymous. Bhand. V. No. 1245; VI. No. 1287; DA. 27 (90; 91); 74 (21); DB. 13 (51; 52); DC. pp. 6; 33; Hamsa. No. 524; JG. p. 62; KB. 3 (6); Liundi. No. 1173; PAZB. 7 (13); Punjab. No. 2949; Surat. 6.
- (I) सिद्धिश्रयस्तोत्र of Rāma Rṣi. Bhand. VI. No. 1003 (34); JG. p. 295; Mitra. VIII. p. 181; Pet. IV. No. 1495.
  - (1) Tikā. Mitra. VIII. p. 181.
- (II) शिक्सियस्तोत्र of Devanandin. It is a hymn in an artificial style and contains 26 Sanskrit Ślokas. It is published in the Kāvyamālā, VIL p. 30, Bombay, 1926 (4th ed.). SG. Nos. 95, 96; 104.

বিশ্বৰীসৰক Buh. III. No. 194. This is chapter I of Hemacandra's Dvyāśrayakāvya.

सिद्धमिक AK. Nos. 931 to 940.

सिद्धमितिविधान of Asadhara ( Grani. 80 ). Idar. 78, 192, PR. No. 248.

सिद्धमानुकामकरण of Siddhasena. DB. 22 (140); VD. 14 (10).

सिद्धान्य कोदार from Ratnasekhara's Śripālacaritra. PRA. No. 464.

(1) Ţikā by Candrakirti, PRA, No. 464.

**सिद्ध्योगमम्त्र** (Grain. 700). JG, p. 353.

सिद्योगमाला of Siddharsi (Grain, 500). JG. p. 360.

सिद्धविद्याचक JG. p. 367.

- Upādhyāya of the Kharatara Gaccha. The work is also called Rjuprājňavyā-karaṇaprakriyā or, Sabdārṇava. It is a dictionary in six chapters. Bhand. III. No. 466; VI. No. 1359; BK. No. 1891; DC. p. 58; Hamsa. Nos. 216; 1169; 1219; KN. 48; Pet. IV. No. 538; PRA. No. 1126.
  - (1) Tikā Svopajna. Pet. IV. No. 538.

सिक्स सम्बनाम of Yasovijaya. DA. 71 (100).

सिद्धार (Foll. 79); DB. 22 (164); JG. p. 360.

- (I) विद्वसारस्वत A System of grammar by Devānanda of the Purnatalhya Gaccha. Pet. I. A. p. 5 (but see JG, p. 298 f. n).
- (II) किंद्रसारस्वत Anonymous. Surat. 4.
- Bhuvaneśvaristotra. It is also called Bhuvaneśvaristotra. The author is probably a non-Jain. CC. I. p. 414; II. p. 95; III. p. 89; KB. 1 (66); Pet. III. A. p. 213.
- বিত্তমুখ্যবিদ্যালয় of Haribhadra, son of Mahattarā Yākim. It is one of the twenty vińiśikās (vińiśikā is a collection of about 20 stanzas) of the author. See Viniśativińśikā. Buh. IV. No. 219, PRA. No. 877.
- सिद्धसेनचरित्र in Prākṛta (Foll I to 11). This is one of the five parts of a ms. which belonged to Māṇikyacandra, pupil of Vijayacandra; cf. Patan Cat. L pp. 194-195. It was not composed by Māṇikyacandra, but merely belonged to him. He lived in Sain. 1291. JG. p. 236; PAS. No. 380, Patan. Cat. I. Intro. pp. 56 and 194.

सिद्धसेनदिवाकरकथा in Präkṛta (perhaps the same as above). JG. p. 262.

No. 1214; Limdi. No. 610; Pet. IV. Nos. 1442; 1443.

सिक्ट्रेम See Sabdānuśasana of Hemacandra.

सिद्धायलमाहमा KN. 39; Surat. 7.

सिद्धाचडस्तवन Bengal. Nos. 6726, 7009, Punjab. No. 2957; Surat. 4, 9.

चिद्राज्ञापद्धति Bt. No. 595 ; JG. p. 357.

सिन्धान्तकन्थिका SA. No. 647 (12 foll.).

चिद्धान्तकोष of Jinabhadra. See Samastasiddhāntaviṣamapadaparyāya.

सिद्धान्तमसविचार in Prākṛta and Sanskrit. Hamsa-No. 856.

٠, ٠,٠,٠,

तिद्वान्तमाथा Samb. Nos. 11; 28.

सिद्धान्तगुणविवरण of Jinamaṇḍanagaṇi. VB. 35 (4).

- (1) शिकान्तचिक्ता by Jñānatilaka. Bhand. VI. No. 558; JG. p. 308; JHB. 37 (2 c.). This is probably a commentary on Sārasvatīprakriyā (s. v. com. No. 14).
- (II) Raylander of Ramacandrasrama. This is a non-Jain commentary on the Sarasvati Sutras. See CC. I. p. 700; and also under Sarasvata Vyakarana.
  - (1) Subodhinī Vṛtti composed by Sadānandagaṇi, pupil of Bhaktivijaya of the Kharatara Gaccha. BO. pp. 43; 44; CC. I. p. 718; III. p. 145; DB. 36 (5); JG. p. 308; KB. 3 (29; 65); 5 (12); Mitra. IX. p. 20; Surat. 1, 5.
  - (2) Tippana by Candrakīrti. This seems to be different from the author's commentary on Sārasvatīprakriyā. DA. 62 (4 to 7).
  - . (3) Tīkā. Anonymous. KB. 8 (4, two copies).

सिद्धान्तचन्द्रोदय SA. No. 321; Surat. 1 (foll. 41). सिद्धान्ततकपरिष्कार of Yasovijaya. JG. p. 107. सिद्धान्तवीपिका Surat. 9

सिद्धान्तपर्याय (Grain. 2595) in Sanskrit. This is probably the same as Jinabhadra's Samastasiddhāntaviṣamapadaparyāya. PAP. 64 (13; dated Sam. 1653).

सिद्धान्तपकाश Agra. No. 867.

सिद्धान्तमञ्जरीवृत्ति by Yaśovijayagaņi of the Tapā Gaccha. See Paṭṭāvalīsamuccaya (Viramgam, 1933), Part I, p. 108.

चिक्सा≉तमाञा (Gram. 3800) by Jayarāma. VD. 14 (12).

- (1) सिद्धाप्तरम (Gram. 800) of Jinacandra. JG. p. 308. Probably this and the next work are identical with Siddhāntaratnikā Vyākaraņa.
- II) Registrates of Vinayacandra. Bhand. V. No. 1394; Pet. III. No. 649.

by a pupil of Hemasūri, pupil of Jinodaya, pupil of Jinacandra of the Kharatara Gaccha. JG. p. 193; Kath. No. 1316; Pet. IV. A. p. 124; Surat. 1 (foll. 83, does this contain a commentary?).

sūri, pupil of Sāgaracandrasūri of the Nāgapuriya Tapā Gaccha. The author lived in the 20th century of the Vikrama Era and helped Kṣamākalyāṇa of the Kharatara Gaccha in composing Guṇasāgaracaritra and Pṛthvīcandracaritra. The work is based on the Sarasvatī Sūtras. It is published by Jainajñānabhāṇdāra bamāja, Visanagar (Gujarat), Sam. 1966 and also in the YJG. Series, Bhavnagar, A. D. 1930. See Siddhāntaratna (I). Hamsa. No. 1355; JHB. 41.

सिद्धान्तरहस्य Surat. 1 (foll. 73).

सिद्धान्तवाक्योद्धार of Jñānalabha. SA. No. 1971.

सिद्धान्तविचार (Grain. 722) by Samayamāṇikya. DA. 37 (29, 30); JG. p. 131.

सिद्धान्नविचारगाथा Buh. VI. No. 781, DB. 21 (2;3).

सिद्धान्तविचारहुडी of Sahajakuśala. See Śrutavicāra.

सिद्धान्तविचारसंग्रह Anonymous. DA. 37 (15; 19; 20; 35 to 38; 42, 83); DB. 21 (4; 5; 12; 13, 14); JG.p. 131; KB. 1 (17).

सिद्धान्तविधि Surat. 6.

सिद्धान्तविषमपदपर्याय SA. No. 249 (foll. 55). See Samastasiddhäntavisamapadaparyäya.

चिद्धान्तविषमपद्पदार्थ Kundi. No. 152. Perhaps this is a work similar to the above one.

Rarmasimha of the Lumpāka Gaccha. BK. No. 1798; Limdi. No. 720; PRA. No. 1118.

सिद्धान्तवद्धिशिका in Prakrta. Agra. No. 1954;

DB. 35 (24); JG. p. 141; PAPS. 81 (96).

(1) Vrtti (Grain. 727). JG. p. 141.

- (I) सिद्धान्तसार of Jinacandra, a Digambara writer.

  It contains 79 Gāthās and is published with the commentary in the MDG. Series, No. 21, Bombay, Sam. 1979. AD. No. 81; CP. p. 709; Idar. 84 (2 c.); Pet. IV. No. 1493; PR. No. 160; SG. No. 1138; and perhaps Rice. p. 312.
  - (1) Bhāsya by Sumatikirti. It was revised by Jūānabhūsana, a pupil of Viracandra. CP. p. 709; Stl. Nos 1708; 1760.
- (II) सिद्धान्तसार by Jinendra (Jinacandra?); see JH. Vol. 15, p. 83. Rice. p. 312.
- (III) (Grain. 100) by Pradyumnasūri of the Pūrņatalliya Gaccha. Bhand. V. No. 1246; Jesal. No. 593 (palm ms.); JG. p. 136; Pet. V. A. pp. 80; 93. This is probably another name of the author's Mulasuddhi also called Sthānakāni, Mūlasuddhi being the last or the 8th Sthānaka: cf. Pet. V. A. p. 80 with p. 165 (Be: vandami savvanu.)
- (IV) सिद्धान्तसार of Kamalasaniyama. See Siddhāntasāroddhāra.
- (V) सिद्धान्तसार of Prabhācandra in Prākrta. This is perhaps the Kanarese com. on No. 1 above; cf. JH. Vol. 15, p. 83. Ko. 191; Mud. 220.
- (VI) Garant (Grain 700) of Bhāvasena. It is in mixed Sauskrit prose and verse. Mud. 672; Strass. p. 311.
- (VII) सिन्दान्तसार of Sakalakirti. Rice, p. 320. See Siddhāntasāradīpaka.
  - (1) Bhāṣya of Sakalakırti. SG. No. 1760.
  - (VIII) सिद्धान्तसार Anonymous. AK. No. 946; Bengal. No. 1519; SG. No. 2618; Surat. 1; VA. 17 (40).
  - (IX) शिद्धान्तसार This is a difficult work on Logic mentioned along with Astusahasri and

Nyāyakumudacandrodaya by Jayasekhara in his Şaddarsanasamuceya. See Anekānta, Vol. I, p. 258.

dendu. This is mentioned in a grant which the author received in A. D. 1265 from the Hoysal King Narasimha. See under Padärthasära, and MJ. pp. 84-85.

सिद्धान्तसारगाथा 378 Gathās by Harṣaśruta, pupil of Silaguṇanidhāna. DA, 60 (100).

सिद्धान्तसारणी Surat. 1 (foll. 16).

THE CARREST CONTAINING About 4516 stanzas in Sanskrit by Sakalakirti. It is divided into 16 cantos. AD. Nos. 40; 46; Bengal. No. 1526; Bland. V. Nos. 1094; 1095; BO. p. 62; Buh. VI. Nos. 692; 693; Hum. 93; Idar. 16 (5 c.); Idar. A. 44 (5 c.); Kath. No. 1215; Pet. I. No. 357; IV. No. 1494; Rice. p. 320; SG. Nos. 1261; 1760; Strass. p. 311; Tera. 62 to 69.

सिद्धान्तसारविचार DB. 21(1).

सिद्धान्तसारसंग्रह by Narendrasena. Bengal. No. 1511: SG. No. 2757.

सिद्धान्तसारसमुख्य Bengal. No. 7420.

- (I) सिद्धान्तसारोद्धार composed by Kamalasamyamagani, pupil of Jinaharsa of the Kharatara Gaccha. Chani. No. 859, DB. 20 (71); Hamsa. No. 406; PAPS. 63 (30), PRA. Nos. 469; 594; 617; Punjah. No. 2971; SA. Nos. 36; 1710.
- (II) सिद्धान्तसारोद्धार by Cakreśvara. See Siddhāntoddhāra (II).
- (111) सिद्धान्त सारोद्धार Anonymous. SA. Nos. 36; 1710; Surat. 1, 5, 6, 7, 8.
- published in his Prakaranaratnäkara, Vol. IV. by Bhimsi Manek, Bombay. It is also published in the Kāvyamālā, VII. p. 86. DA. 76 (56); DB. 24 (137; 138); JHA. 58; 65; KB. 3 (59); Kiel. III. No. 188; Limdi. No. 1094; Pet. VI.

Nos. 626; 648; PRA. Nos. 740; 963; SA. No. 704.

- (1) Avacuri by Somodayagani, pupil of Visalarājagani of the Tapa Gaccha. Kiel. III. No. 188 (dated Sam. 1514); PRA. Nos. 740; 963.
  - (2) Tīkā by Adigapta. JHA. 58.
- (3) Avacuri by Amaradevagani. DA. 76 (56).
- (4) Avacuri Anonymous. KB. 3 (59). Pet. VI. No. 648; SA. No. 704.

सिद्धान्तर्रही Hamsa. Nos. 499; 808; JG. p. 131; PAP. 20 (20); Punjab. No. 2975.

सिद्धान्तागमस्तव See Siddhantastava.

सिद्धान्ताणेव of Amaracandra, pupil of Santisuri of the Nagendra Gaccha. See HJL. p. 250.

सिद्धान्ताल।पक BO, p. 32; DA, 37 (S; 14; 21; 22, 23), PAPS, 20 (1).

सिद्धान्तास्रापपदगुणस्थान in Prakrta of Maghanandin. Mud. 126.

सिद्धान्तालापकाञ्चार of Kulamaṇdana. See Vicarasaigraha.

सिद्धान्तोक्तविचार Hamsa. No. 1471.

- (I) सिद्धान्तोद्धार It is a work in two parts containing about 3500 Siddhantas about Jain religion & philosophy. It was composed in Sain. 1212 by Candrakirtigani, pupit of Vimalasiri, when he was studying under Dharmaghosasiri. The only two palm mss. are JA. 56 (1; 2) = Pet. I. A. pp. 32; 33.
- (II) Agraige in 213 Gathas by Cakresvarasūri. Limdi. No. 955. It is published with Süksmarthasaptati and its Tippana in Prakaraņasamuccaya at Indore, 1923.
- (III) सिद्धान्तोद्धार in 123 Gāthās by Maheśvara, pupil of Vardhamāns. JG. p. 136.
- (IV) सिद्धान्तोद्धार Surat. 1 (foll. 25).

सिद्धान्तोपदेश CP. p. 710.

सिद्धिगतिकुरुक JG, p. 204.

विश्विषयस्त्राच of Devanandin. See Siddhapriyastotra. JG. p. 295.

J,...56

# सिक्सिभूपद्धति

(1) Tikā by Vīrasena. This is alluded to in Guṇabhadra's Uttarapurāṇa according to Bhandarkar, Report, IV. pp. 119-120, and 427. But this is probably a mistake. The Tikā that is meant is the Jayadhavalāṭikā and Siddhibhūpaddhati is 'the way to the world of salvation'. It is not a proper name.

सिद्धिविनिश्वय by Akalanka. It is quoted in the Nisithacurni.

(I) Tikā by Anantakīrti (Anantavirya), pupil of Ravibhadra. A ms. of this is possessed by the Jain Svetambara Conference, Bombay; cf. Anekānta I. p. 201; ABORL, Vol. XIII. p. 162. Siddhivinisce, a forms the Brhattrayi of Akalanka along with Nyavaviniscaya and Pramāņasangraha.

सिक्षियःसमुद्यस्तीत्र of Siddhasena; see Sakrastava.

(I) सिन्दूरप्रकर also called Somasataka and Süktimuktāvali, is a collection of 100 Sanskrit stanzas on different subjects connected with Jainism. It was composed by Somaprabhacārya, pupil of Vijayasimhasuri of the Brhad Gaccha. Sometimes on the strength of a spurious concluding stanza, the work is ascribed to a Digambara Somadeva, pupil of Gaura-But Jalhanadeva in his Süktimuktāvalī (about 1250 A.D.) mentions Somaprabhācārya as the author of this collection of 100 verses from which he quotes a stanza beginning with 'laksmih pasyati'. See Bhand. Report, VI. p. LIV. Besides, the Prasasti at the end of the Satärthavrtti ascribes this work to Somaprabha; cf. Introduction to Kumā. rapalapratibodha (Gack. O. S.), p. 15. The text is published at Kavyamālā VII. p. 35 ff. The text with Harsakīrti's commentary is published at Ahmedahad, 1924. Also compare Winternitz, History, II. p. 573. Agra. Nos. 1318 to

- 1333, 2968; Bengal. Nos. 1537, 4326; 6640, 6890, 7267; 7322, Bhand. III. Nos. 467; 469; 470; 471; V. No. 1395, Bik. No. 1610; BK. Nos. 1680; 1796; 1872; BO. pp. 32; 62; Bod. Nos. 1409 to 1413; BSC. No. 453; Buh. II. No. 418; VI. No. 784; CP. p. 712, DA. 40 (22, 30 to 45); 75 (16); DB. 23 (73 to 75); Flo. Nos. 784 to 790; Hamsa. Nos. 513; 1105; 1438; JG. p. 193; JHA. 48, JHB. 48; 73; KB. 4 (2); KN. 28; KO. 12; 18, 22, 73; Limdi. Nos. 580; 749; 930; 959; 960; 1012; 1062, 1176; 1371; 1372; 1533; 1635, 1679; Mitra. VII. p. 177; VIII. p. 143; IX. pp. 154; 160; Mysore, II. p. 156; PAP. 19 (74; 79); PAPS, 77 (12); Pet. IV. Nos. 1376; 1377; PRA. Nos. 482; 520, 1125; 1335; Punjab. Nos. 2976 to 2992; 2996; SA. Nos. 91; 772; 1764; 1930; 1992; 2915; Samb. Nos. 214; 258; 315; 470; SB. 2 (95-2 copies); SG. Nos. 2001; 2002; Surat. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; VA. 18 (1), VB. 36 (4), VC. 14 (5); Vel. Nos. 1825 to 1828; Weber, H. No. 2025.
- (1) Tīkā composed in Sani. 1505 by Cāritravardhana, pupil of Kalyāṇaraja, pupil of Jinahitasūri of the Kharatara Gaccha. Hamsa. No.1438; JG. p. 193; PRA. No. 520; Punjab. No. 2996.
- (2) Vyakhya (Be:-bhurbhuvassvastryi.) by Dharmacandra, pupil of Jinasagara. BK. No. 1796; Buh. H. No. 418; DB. 23 (68); Hamsa. No. 513; Mitra. IX. p. 160.
- (3) Tika composed by Harşakirti, pupil of Candrakirti of the Nāgapuriya Tapā Gaccha, Bengal, No. 7506; Bhand, V. No. 1395; Bik. No. 1520; BO, p. 32; BSC, No. 454; DA, 40 (30; 31); DB, 23 (69; 70); Flo. No. 789; JG, p. 193; JHB, 48; 73; Kath. No. 1317;

- KN. 28; Mitra. IX. p. 154; PAPS. 77 (12); PRA. No. 1335; Punjab. Nos. 2976; 2980; 2983; 2991; Vel. No. 1828; Weber. H. No. 2025.
- (4) Tikā (Gram. 600) by Jinatilakasiiri of the Kharatara Gaccha. Flo. No. 788; JG. p. 193; Limdi. No. 1176 (dated Sain. 1662).
- (5) Tikā called Vallabhi composed in Sain. 1667 (acc. to BK.) by Gunakirtisūri, successor of Gunanidhānasūri of the Maladhāri Gaccha. BK. No. 1680; JHA. 48 (ms. dated Sain. 1661?); Pet V. No. 895; PRA. No. 482 (dated Sain. 1690).
  - (6) Tikā by Vimalasūri. KO. 18.
- (7) Tippana by Bhāvacaritra. BSC. No. 453.
- (8) Jaka. Anonymous. Agra. No. 1327; Bengal. No. 7267; Bod. Nos. 1412 (dated Sam. 1557); 1413; DA. 75 (16); DB. 23 (71; 72); JG. p. 193; KB. 4 (2); Limdi. Nos. 702; 1174 (dated Sam. 1608); SA. No. 1930; SB. 2 (95, five copies); SG. Nos. 2001; 2002; Surat. 1, 2, 3, 6, 7, 8; VC. 14 (5).
- probably some commentary on the last one. VB. 36 (4).
  - (1) that vice (Be:-jassa payapanmanaha.) in 465 Prakrta stanzas by Bhuvanatunga-suri. JG. p. 236; Patan Cat. I. p. 136 (quotation); Pet. III. A. p. 293.
  - (II) स्रीताचरित्र by Santisüri. PAPR. 21 (4); PAPS. 43 (19).
  - (III) सीताचारित्र in Sanskrit by Bramba Memidatta. List (S. J.)
  - (IV) सीतावरिश्र (Gram. 3100; 3400) in Prākṛta. Bt. Nos. 302; 303; Hamsa. No. 862.
  - (V) सीताचरित्र of Amaradasa. Tera. 84.
  - (VI) सीताचारेंच is a Mahākāvya in Sanakrit, in 4 cantos containing 95; 99; 153 and 209 stanzas repectively. Patan Cat. I. p. 176

(ms. dated Sam. 1339; no quotations

are given ).

(VII) सीताचरित्र Anonymous. Agra. No. 1545; Bengal Nos. 6928, 7308, BK, No. 1785, BO, p. 32; Buh. III. No. 177 (in Prakrta. Be :- kamanatakanti jalenava; ms. dated Sam. 1600); DB. 26 (15); Hamsa. Nos. 93; 3202; PAPR. 21(4); SG. No. 2527 (in Sanskrit); Tera. 85, 86; 87; 88; VD. 23 (19).

सीतानाटक See Maithilikalyāņa.

सीताप्रवन्ध in Sanskrit. SG. No. 2527.

सीमन्धरजिनस्तवन in 350 Gäthås by Yasovijayagani, pupil of Nayavijaya of the Tapa Gaccha, DA, 76 (102); KB, 2 (17).

(I) सीमन्धरस्तवन composed in Sain. 1713 by Vijayaprabhasuri of the Tapa Gaccha. PRA. No. 481.

(II) सीमन्धरस्तवन Anonymous. Surat. 1, 2, 9, 10. सीमन्धरस्तुति by Jinaharsa, SA, No. 663.

सोमन्धरस्वामिविज्ञाति by Yasovijaya Chani. No. 932.

सीमन्थरस्यामिस्तुति by Munisundarastiri of the Tapa Gaecha, Buh, IV. No. 236; JG, p. 295

> (1) Avacuri. Buh. IV. No. 236; JG. p. 295.

(I) सुकुमालस्वामिचरित्र in vine cantos, containing about 1050 Sanskrit Slokas by Sakelakirti. Bhand V. No. 1131; Bod. No. 1399, CP. p. 710, Idar. 110, 112 (2 copies; one dated Sain. 1500); Kath. No-1172; Pet. H. No. 280; Punjab. No. 3005 (see Extract, p. 129); SG. No. 1714; Strass. p. 311.

(II) सुकुमालस्वामिचरित्र composed by Vadicandra, pupil of Prabhacandra. CP. p. 710; Idar. 112 (ms. dated Sain. 1658).

(III) सुकुमालस्वामिचरित्र in Apabhranish by Puspabhadra (Pürņabhadra). List (Delhi P. Mandir.); Lal. 24.

(IV) सुकुमालस्वामिचारेत्र Anonymous; in Sanskrit. Hebru 57; Surat. 1.

सकतकीरिकहोलिनी composed by Udayaprabha, pupil of Vijayasenasuri of the Nagendra Gaccha. It is a Prasasti poem in 179

Sanskrit stanzas, in honour of the minister Tejapal and is published in the Appendix (on pp. 68 ff.) to the Hammiramadamardananātaka in Gaek. O. Series, No. 10, Baroda, 1920. Chani. No. 439; Hamsa. No. 629; PRA. No. 392.

स्कृतमण्डननाटक Bt. No. 551.

सक्ततसंकीतंन is a poem in eleven cantos containing 555 Slokas, composed by Arisinha, a great friend of Amaracandra Pandit of the Vāyada Gaccha. At the end of each canto, five stanzas composed by Amaracandra Pandit are found in this poem. The poem which is written in Sanskrit, glorifies the life of the minister Vastupala. See I. A. Vol. 31, p. 477 ff. It is published by the Jain Atmananda Sabha, Bhavnagar, Series No. 51, Sam. 1974. Bhand. VI. No. 1421; BK. No. 185; Buh. VIII. No. 415; Chani. No. 391; Hamsa, No. 209; JG, p. 333; Kiel, II. No. 411; PAP. 76 (50); Vel. No. 1786.

स्रक्तसागर is a Sanskrit poem in 8 cantos containing 1372 Slokas. It describes the pious life of a Jain merchant called Peghada (or Prthydhara) and his son Jhanjhana, and was composed by Ratnamandanagani, pupil of Nandiratna of the Tapa Gaecha Prthvidharaprabandha (s. v.) is the author's own abridgment of this Sukrtasagara is published in the JAS. Series, No. 40, Bhavnagar, Sain. 1971. Agra. No. 1546; Baroda. No. 2986; Buh. III. No. 163; JG. p. 268; Pet. III. No. 650; Vel. No. 1787.

(1) सुकोसस्चरित्र in Sanskrit by Narendrakirti. Idar. 112.

(II) सुकोसलचरित्र in Prakṛta containing 97 Gathas (Be:—namiūņa calana). Pet. I. A. p. 95. See Devakicaritra.

(III) सुकासलवरित्र in 107 Gathas (Be-aha patto viisame). Patan Cat. I. p. 304 (quotation).

- (IV) মুদ্ধানন্তবাৰৈ in Sanskrit by Brahma Nemidatta. List (S. J.).
- (V) सुकोसलचरित्र in Apabhramsa by Raidhū Kavi, List (Delhi P. Mandir).
- (VI) स्कोसल वरित्र in Prākṛta by Somakirti Bhaṭtāraka.
  - (VII) सुकोसलचारेत्र in Apabhramsa language composed in Sam. 1302. Patan Cat. I. p. 272 (quotation).
  - (VIII) सुकोसलचरित्र Anonymous. Hebru. 4; 58; JA. 106 (6).
  - सुकोसङमुनिकथा in Prakṛta (Grani. 126). Limdi. No. 1383. This is probably the same as the next.
  - सुकी बलास्थान in 101 Găthās (Be:-aha patto visaimo.). See above Sukosalacaritra (III). JA. 31 (1); 106 (6); JG. p. 262; Per. I. A. p. 73.

Baifuir in Sanskrit. SG. No. 2473.

gaars in Sanskrit by Bhāskaranandin. Mud. 638.

सुस्तवीधार्थमाञ्चापपदाति of Devasena, see Ālapapaddhati. Bengal. No. 1762; Bub. VI. No. 694; Kath. No. 1173.

सुत्रकोधासामाचारी of Sricandra. See Sāmācāri (IX)-सुत्रकोधिका (कल्पटीका?) Buh. II. No. 255.

सुसाविधान by Jagamatha. Bengal. No. 1489.

**द्वास**तीत Agra. No. 1884.

सुलक्षंपरयुद्यापन of Surendrakuti. List (S. J.).

- (I) सुगम्भवशमीउद्यापन by Gangadasa. List (S. J.).
- (II) समन्भदशमीजद्यापन by Sivajilāl. List (S. J.).
- (III) सुबन्धवृज्ञक्षां उद्यापन Anonymous. Pet. V. No. 984.
- (1) सुनन्धद्शमीकथा Bengal. Nos. 7155; 7308; Bhand. VI. No. 1054; SG. No. 1268.
- (II) सुगन्धवृज्ञामीकथा in Apabhranisa. See Allahahabad University Studies, I. p. 181.

खनमाहक Bengal. No. 7111.

**स्त्राणक्रमारकथानक** (Grani. 150); JG. p. 262; Pet. V. No. 899.

सुगुरुपारतम्ब्यस्तीत्र of Jinadattasuri. See Guruparatantryastotra.

gala = (Crain 600). Jesal. No. 1111, JG. p. 236.

- सुजनभावनाकुलक by Vijayasimha. JG. p. 204; Pet. V. No. 826.
- सुदंसनाचारित्र in Prākṛta (Be:-arabantasiddha.). Pet. I. A. p. 75 (ms. dated Sam. 1244).
- (II) सुदर्शनकारित्र in Sanskrit by Sakalakīrti. It contains eight chapters. AD. No. 127; CP. p. 711; Idar. 115 (5 c.); Idar. A. 21; Kath. No. 1174; PR. No. 25 (ms. dated San. 1654); SG. No. 1707; Tera. 153; 154; 155; 156.
- (111) सदर्शनचरित्र by Vidyananda, pupil of Devendrakırti, who lived in the 16th century; cf. CPL p. 29. CP. p. 711; List (Delhi, Harsakharai Mandir); SG. No. 1713.
- (IV) सुदर्गनचरित्र by Visvabhūsaņa. Idar. 115.
- (V) systemics in Apabhranisa. It has 12 chapters and was composed by Nayanan-din, pupil of Māṇikyanandin, in Sani. 1100 during the reign of King Bhoja of Dhara. CP. p. 711. Also see Allahabad University Studies, I. pp. 172-173.

(VI) सुदर्शनचरित्र Anonymous, Agra. Nos. 1547; 1585; Kaira, A. 71; Surat, 1, 5, 6, 7.

सुर्शनाक्यानक by Manikyasiri. VB. 34 (17).
(1) सुर्शनाक्यान in Prakrta (Be:- vandittu suvvaya;inam sudarisanāe). It contains 16
chapters, having a total of about 450?
Gathās, and was composed by Devendrasūri, pupil of Jagaccandrasīri of the Tapā
Gaccha. AM. 357; BK. No. 136; Bt.
No. 329; DB. 29 (20; 21); Hamsa.
No. 221; JA. 31 (3); JG. p. 236;
PAPS. 13 (3); PAS. No. 358; (cf.
Patan Cat. I. p. 208; quotation); PRA.
No. 1095; Pet. VI. No. 649 = VI. A.
p. 53 (quotation). Also quoted in
Gāthasahastī; cf. Pet. III. A. p. 289.

- (II) again ar in Prākṛta (Gram. 1887) by Devaprabhasūri of the Maladhāri Gaccha.

  JG. p. 236.
- (III) स्वानाचरिक Anonymous Agra. Nos. 1548; 1549. See Sudarisanācaritra.

सुद्धाद्वितराञ्चणी CP. p. 710.

स्थाककशस्यापितकोश by Pandit Rāmacandra, pupil of Hemacandra. Bt. No. 645.

सनसम्बद्धारम JG. p. 236.

सुन्दर्यकथा in Sanskrit verse (Grain, 168); JG. p. 262.

Padmasundara, pupil of Padmameru. Bhand. VI. No. 1422 (ms. dated Sain. 1619); Chani. No. 448; PRA. No. 394. Padärthacintamani and Sabdarnava are probably other names of this work.

सुन्दरराजकथा JG. p. 262.

- (I) सुवार्श्वचरित्र The life of the 7th Tirthanikara composed in Sain. 1199, by Laksmanagani, pupil of Hemacandrasuri of the Harsapuriya Gaccha. It is in Prākrta and contains about 8700 Fathas. Edited by Pandit Har Govind Das, Benares, 1918 in the Jain Vividha Sāhitya Sastra Mālā (Nos. 4, 8, 12); its Gujrati translation is published by the JAS., Bhavnagar, AD. 1925. Bt. No. 235; Chani. Nos. 106; 132; 717; DC. p. 9; JG. p. 239; Kundi. No. 22; PAP. 30 (27); 34 (1 to 3), 73 (4); 76 (145); PAPS. 26 (1); PAS. No. 373; Patan Cat. I. pp. 197; 231; PRA. No. 1231; SA. No. 453; VC. (13) 23.
- (II) मुपार्श्वचरित्र in Präkrta by Devasuri of the Jäliharu Gaccha. SA. No. 453 (foll. 114).
- (III) जुपा-बेचरित्र in Prákṛta (Grain. 8656) by Vibudhācārya. Probably same as No. I. VC. 13 (23).
- (I) मुदार्श्वाधकरिक Anonymous. Agra. No. 1553, Kundi. No. 22; Punjab. No. 3010 (Gram. 8000); Surat. 1 (foll. 114); Tapa. 136. See Supărávacaritra.

- (II) सुपार्श्वनाथचरित्र in Sanskrit. Bt. No. 234. सुपार्श्वनाथस्तोत्र in Sanskrit. JG. p. 295.
- स्विणधानस्तोज (Be: jine siddhe namamsiccă) in 90 Gathas by Devendra Sadhu. See Vrddhacatuśśara nasūtra. Pet. I. A. p. 84.

स्त्रभाताष्ट्रक by Padmanandin. Limdi. No. 610; Pet. IV. Nos. 1442; 1443.

सुबाहुकथा See Subahucaritra.

- (1) 我可愛可養 in 228 Gāthās (Benamiūņa mahāvīram). Patan Cat. I. pp. 143; 161; Pet. I. A. p. 73.
- (II) सुवाहुचरित्र Anonymous. DA. 50 (129); JA. 31 (1); 106 (6); JG. p. 236.
- (III) स्वाहचरित्र (Be: aththettha bharaha). Patan Cat. I. pp. 61; 91. This version contains about 215 stanzas.
- (1) **设有证本**统行 (Gram. 1800) by Bhuvanasekharasuri. JG. p. 80; KB. 4 (5); VB. 35 (37).
- (II) सुकोषमञ्जरी by Saranga. This is a Sanskrit commentary on Prthyraja's Kṛṣṇaveli. Punjab. No. 3011.

सुनोधरत्नज्ञातक by Munimāṇikya. It is published by Shitalaprasada Jain, Sani. 1972.

- सुबोधसामाचारी of Sricandra. See Sāmācāri (XIX). (1) सुभद्राचरित्र in Apabhrainsa composed in Sam. 1161 by Abhayagani. Patan Cat. I. pp. 158; 159.
- (II) सुभद्राचरित्र (Grain, 1500), Jesal, No. 1302 (palm ms.); JG, p. 236.
- सुभद्राहरणमाटक of Hastimalla Kavi, son of Govindabhatta. AK. No. 964; KO. 137; 138; Rice. p. 304.

सुभाषित Surat. 1, 4, 5, JG. p. 341.

सभावितकुलक in Apabhranisa by Jinaprabha. Patan Cat. I. p. 264.

मुभाषितकोश by Ramacandra. JG. p. 342.

सुभाषितयन्थ by Kirtivijaya (Grain. 3500). VD. 13 (22).

मुभाषितरत्नकोडा in 58 Kärikäs by Munideva Ācarya. JA. 31 (8); Pet. I. A. p. 74.

सुभाषितरत्वसंवोह composed in Sain 1050 by Amitagati, pupil of Mädhavasena of the Māthura Saingha. See Bhand. V. p. 36 ff. and

CC. I. p. 728. Also see Winternitz, History, Vol. II. p. 562. It contains 922 Sanskrit stanzas and is published in the Kāvyamāla, Bombay, 1909 (2nd edition). Also in the Haribhai Devakaran Jain Grantha Mālā No. 3, with Hindi translation, Calcutta, 1917. Also edited and translated into German by R. Schmidt and Hertel at ZDMG. Vols. 59 and 61. AD. Nos. 29; 71; 99; Bengal. No. 1480, Bhand. V. No. 1155, Buh. VI. No. 782; Chani. Nos. 87; 548; CP. p. 711; Idar. 121 (3c.); JG. p 342; KC. 16, Lal. 14; 57; 206, MHB. 42; Mysore, I. p. 41; H. p. 156; Strass-pp. 311-312; Tera. 25.

मुभाषितविजयमतशास्त्र Idar. 121. समापितशतक Punjab No. 3015.

(1) सुमापितपदर्भिशिका of Jnanasagara. DB. 35 (128).

(I) Vrtti. DB- 35 (128).

(II) सुमाधितपद्भिशिका of Yasasvigani of the Luikā Gaccha. Punjab. No. 1721. (Extract, p. 139).

(III) सुमाधित पद्जिशिका Anonymous. JG. p. 342 (1) Vrtti. Anonymous. JG. p. 342.

सुमाधितसमुद्र by Dharmakumāra. Bt. No. 642; JG. p. 342.

सभावितसारोद्धार (Granic 331). JG. p. 341.

(1) मुभावितार्णव by Subhacandra. Buh. VI. No. 695; JG. p. 341; Tera. 94; 95.

(II) मुभाविताजेब Anonymous. (probably the same as above). Bhand. V. No. 1156 (dated Sam. 1601); CP. p. 711; KO. 74; 96; Pet. II. No. 281; IV. No. 1498 = IV. A. p. 166 (quotation); Tera. 96 to 100.

- (I) सुभाषितावळी of Sakalakirti. See Subhāṣitaratnāvalī.
- (II) चुभाषितावजी of Tilakaprabha, pupil of Devasuri of the Pūrņimā Gaecha. This work of the author is mentioned along with his 'Nītisastra', by Ajitaprabha in his Santinathacaritra-Prasasti composed in San. 1307; cf. Pet. V. A. p. 122.
- (III) सुभावितावली of Somesvaradeva. JG. p. 342.
- (IV) समाजितावली Anonymous. Bengal. No. 3977; Bhand. V. Nos. 1396; 1397; VI. Nos. 1423; 1424; 1425; Bik. No. 1527 (Be:-kartavyani jina.); JA. 31 (8); SG. Nos. 2206 (with Tikā); 2714.
- (I) सभौभणरित्र composed in Sari. 1683, by Ratnacandra, successor of Sakalacandra of the Sarasvati Gaccha of the Mula Sangha; cf. Bhand. IV. pp. 123-124.Bhand. IV. No. 313; BO. p. 32; CP. p. 712; SG. No. 2627; Tera. 159.
- (II) सभीमचरित्र by Pandit Jagannātha. List (Delhi P. Mandir).
- (I) समितिगथचित्र (Grain. 9621) composed during the reign of King Kumārapāla, by Somaprabhacārya, pupil of Vijayasinhasuri. It is in Prākrta, and describes the life of the 5th Tirthankara. Bt. No. 232; DB. 25 (10); JG. p. 239; Limdi. No. 1110; PAP. 73 (3); PAPS. 27 (6); SA. No. 843.
- (11) सुमातिनाथचरित्र in Sanskrit, Bt. No. 231; JG, p. 239.
- (III) सुमातिनाधकरित्र Anonymous. (Grain. 262 only). Jesal. No. 791 (palm no.)

सुमतिनाथस्तवन Bengal, No. 6909.

समातिबिलास Surat 5, 7.

मुमतिसंभवकास्य of Sarvavijaya Kavi. Bengal. No. 7305.

समनगोपारुकथा Limdi. No. 770.

मुमित्रकथा See below.

सुभित्रचरित्र (Gram. 652) by Harsakunjara Upādhyāya. It is published by Hiralal Hamsaraj, Jamnagar, 1922. Agra. No. 1550; BK. No. 1923; DB. 31 (80; 81); DC. p. 54; Hamsa. No. 1394; JG. p. 237; Limdi. No. 1966.

van Belgula Inscription No. 54 (Mallisena Prasasti) dated Sake 1050; cf. JH. Vol. 15, p. 103.

सुस्यन्पादिभित्रच्छन्ककथा of Munisundarasūri. See Mitracatuskakathā.

स्वणासन्तरी J.G. p. 144. See Svapnasaptatikā. सर्वियकथा J.G. p. 262.

Kanakakuśalagani, pupil of Vijayasenasuri of the Tapa Gaccha. Published by Hiralal Hamsaraj, Jamnagar, 1917. DA. 50 (99); PRA. No. 434; Surat. 1, 5.

**सुरसुन्दरकृपकथा** in Prākṛta. DB. 31 (87); JG. p. 262.

- (1) सुरसुन्दरीकथा JG. p. 262. See Kathāsurasundarī.
- (I) মুন্ধেন্ববিশ্ব composed in Sain. 1095, by Dhanesvarasūrī. See Kati isurasundarī. Hamsa. No. 293.
- (II) सुरसुन्दरीचरित्र Anonymous; it is in Prākṛta (perhaps same as above). DB, 31 (133; 134); JG, p. 237.
- (III) सुरसुन्दरीचरित्र by Nayasundara. VB. 36 (34).
- (I) godinates in 8 cantos containing about 540
  Sanskrit stanzas composed by Jayatilakasuri of the Agama Gaccha. Agra. Nos.
  1551:1552; BK. No. 98; Bt. No. 324;
  DA. 50 (130, 131, 132; 133-one of
  the mss. i. e. No. 131 is dated Sam.
  1580); DB. 30 (1 to 4); Hamsa. No.
  110; JG. p. 237, PAP. 30 (10); 36
  (23); 73 (19); PAPS. 60 (40, dated
  Sam. 1473); Punjab. No. 3020; SA.
  Nos. 133 (dated Sam. 1453), 2635;
  Surat. 1, 5, 7; VA. 17 (45); Weber.
  II. No. 2026.
  - (1) Tippana. SA. No. 133.
- (II) HERITAGE in the Apabhramsa language by

Devacandrasuri. It consists of only 17 stanzas. Patan Cat. J. p. 182 (quotation). It is printed in the Introduction to Bhaviyasuttakahā, in Gaek. O. S., No. 20.

सलसाराधनाकुलक JG. p. 204.

सुलोचनाकथा is mentioned by Uddyotanasuri in the Kuvalayamālā; ef. ABORI., Vol.XVI p. 29.

- (I) মুন্তাভনাভারে (Grain. 4525) of Vādicandra, in nine chapters. CP. p. 712; Idar. 111, PR. No. 204.
- (II) सहोचनाचरित्र by Mahāsena. Mentioned in Dhavala's Harivanisapurāņa; cf. Allahabad University Studies, I. p. 167; also in Jinasena's Harivanisa Purāṇa, I. 33; cf. ABORI., Vol. XIII. p. 90.
- (III) মুক্তাৰনাম্বাইন্ন of Vādirāja (same as No. I?). SG. No. 2617.
- सुलोचनाविवाहनाटक by Hastimalla Kavi. See Vikrāntakauravanāṭaka. KO. 138; Rice. p. 304.
- सुवर्णभद्राचार्यचरित्र by Padmanabha Kavi. Mud. 371.
- सुवर्णासाङ्क्तोत्र of Padalipta Acarya. JG. p. 365. See Svarnasiddhigarbhamahāvīrastava.
- (1) सुविधनाथचरित्र in Sanskrit. Bt. No. 241; JG. p. 240.
- (II) सुविधिनाथचरित्र in Prakṛta. Bt. No. 241; JG. p. 240.
- सुव्रतकथानक JG. pp. 262; 263; Pet. V. No. 901; SA. No. 855; Surat. 1, 9; see Munisuvratakathānaka.
- सुब्रतम्बिकथानक in 157 Prākṛta stanzas. Published in Vijayadānasūrisvaru Granthamālā, Surat, Sam. 1995.

सुव्रतऋषिचरित्र in 59 Gāthās. JG. p. 237.

सुआवककुलक by Abhayadeva, pupil of Devaprabha. DA. 57 (40).

- 385; Bengal. No. 7448, Flo. No. 793; Weber. II. No. 2057. See Susadhacaritra (I).
- (I) सुष्पचरित्र by Devendrasūri in Prākṛta. Buh. III. No. 142; DA. 50 (55 to 59), DB.

31 (19; 20); Hamsa. No. 292; PAP. 62 (18), PAPL. 8 (22); VC. 14 (11; 12).

(II) **સ્વયંતિ** Probably same as above. One Susadhacaritra is published by the JAS., Bhavnagar. Agra. Nos. 1554; 1586; 1587; AM. 318 (a); 385; Bengal. No. 7448; Bhand. V. No. 1247; VI. No. 1348; Buh. II. No. 386 (in 520 Gāthās be: je paramāṇanda.); DA. 50 (52; 53; 54); DB. 31 (17; 18); Flo. No. 793; JG. p. 263; Kaira. A. 125; Kath. No. 1345; Limdi. Nos. 768; 848; 1118; Punjab. Nos. 3022; 3023; 3024; SA. No. 862; Surat. 1, 2, 5, 9; Weber. II. No. 2027 (Prākṛta in 518 Āryās).

No. 142; JG. p. 263. This is Susadhakathā in 487 Prākrta Gāthās composed by Devendra.

सक्तवाधिशिका See Süktidvätrinisikä.

- lagani, pupil of Kanakavimalagani of the Tapā Gaccha. BK. No. 1139; Buh. II. No. 319; Hamsa. No. 800; PAZB. 17 (60); PRA. No. 835; Punjab. Nos. 3026; 3027; Surat. 1, 8, 9; Vel. No. 1789.
- (II) स्वत्युक्तावडी by Meghaprabhasüri. Published by the JAS., Bhavnagar, 1918 (Series No. 61). JG. p. 342; Pet. V.A. p. 21 (Be: śrivardhamānamabhinaumi).
- (III) equational by Somaprabha. See Sindiraprakara. Bhand. III. Nos. 469; 470; CP. p. 772; Mysore. II. p. 156.
- (I) स्वत्याकर by Māghasinha, otherwise called Manmathasinha, son of Vidyāsinha. It

- is in Sanskrit and in two parts. (Grain. 8865); JG. p. 342; Patan Cat. 1. p. 137 (ms. dated Sain. 1347); Vel. No. 1789 (dated Sain. 1536).
- (II) सुकतरत्नाकर (Gram. 4340) in Sanskrit by Ratnasimhasūri; this is the same as above; cf. Patan Cat. I. pp. 137-138. PAS. No. 383 (dated Sam. 1347). JG. p. 342.
- (III) स्वतरत्नाकर of Dharmakumāra. Bt. No-642, JG. p. 342.
- (1) 表现不可可能 composed in Sain. 1847, by Kṣamākalyāṇa, pupil of Amṛtadharma of the Kharatara Gaccha. Bengal. No. 6901; DC. p. 60; JHB. 48; Kath. No. 1346; KB. 3 (58); Mitra. IX. p. 83; Surat. 1, 2, 5, 7,8.
  - (1) Svopajňa Vrtti. DG. p. 60; JHB. 48; KB. 3 (58); Mitra. IX. p. 83.
- (II) स्वतरतावर्की in 54 Sanskrit stanzas composed by Vijayasenasūri in Sani. 1647. It is published in the JAS. Series, No. 23, Bhavnagar, San. 1969. Hamsa. No. 1443.
- (1) स्करसंबद्ध by Laksmikallolagani. DA. 36 (148).
  (1) Avacuri. DA. 39 (118).
- ( III ) स्वतसंबद Aronymous. Limdi. No. 1682-
- (II) स्वतसंबद by Laksmana in Sanskrit (Gram. 680). Patan Cat. I. p. 407. See Süktāvali.

स्कतसंदोह BK. No. 1210 (foll. 28).

स्वतसमुख्य in Sanskrit called Vivekapādapa composed by Vibudhacandra Kavi alias Narendraprabhasuri of the Maladhāri Gaccha; cf. Patan Cat. I. p. 187 (quotations).

स्वतानि by Ravigupta Acarya. JA. 107 (8). (I) स्वतावरी (सभावितसंबद) DA. 39 (105 to 117; 119 to 130).

(II) स्वतायकी (in Sanskrit. Gram. 1500) by Laksmana (Be: süktiratnasudhā). JA. 96 (14); Patan Cat. I. p. 407; Pet. III. A. p. 54.

(III) armed by Tattvavallable in Sanskrit. Punjab. Nos. 3031; 3032.

(IV) Tanasi Anonymous. Bhand. V. Nos. 1399; 1400; VI. No. 1426; BO. pp. 22; 62; Buh. II. No. 325; DB. 23 (76 to 79); JG. p. 842; Pet. IV. No. 1499; V. No. 903; VI. Nos. 651; 690; Punjab. Nos. 3028 to 3030; SA. No. 1612; Surat. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9.

Rivata The Same 1650, by Muni Saranga Kavi. The 32 stanzas are in the Dodhaka metre. DB 35 (127); JG. p. 193.

(1) Svopajňavivarana (Gram. 198) composed in Sam. 1650. DB. 35 (127); JG. p. 193; Pet. V. A. p. 169 (dated Sam. 1652).

(I) स्वितमुक्तावसी of Somasena. KO. 24.

(II) स्कित्मुक्तावली of Somadeva. AK. No. 973.

(III) सुदितसुदतावली of Srutamuni. AK. No. 972.

(IV) स्वित्युक्तायली of Somaprabhācārya. See Sindūraprakara.

( V ) स्वित्रमुक्तावर्छी of Meghaprabha. See Süktamuktāvali ( II ).

sitas put together by Siddhicandragani of the Tapa Gaccha; for works and authors quoted in this work, see M. D. Desai, Bhanucandracaritra, Singhi Jain Series, Bombay, 1941, pp. 63-64, Introduction, p. 73. BK. No. 1613.

(I) स्कितरत्नावली of Abhayacandra. Idar. 121.

(II) स्वितरानावली of Meghaprabha. See Süktamuktāvali (II).

(III) स्वितरत्नावली by Hemavijayagani; this is mentioned in the Prasasti to the Vrtti on Vijayaprasasti Kāvya. See Krishnamacharir, History of Sanskrit Literature, p. 387.

स्वमविचारगाथा JG. p. 137; Pet. IV. No. 1378, Samb. No. 28.

(1) Ţikā. JG. p. 137, Pet. IV. No. 1378.

स्वमविकार SA. No 1564.

स्मार्थविचारसारप्रकरण of Jinavallabha. See Sārdhaśataka.

स्त्मार्थसातिका of Cakreśvarasūri in 75 Gāthās. JG. p. 144; Limdi. No. 955. It is published in Prakaraņasamuccaya, Indore, 1923, together with the Tippana.

(1) Tippana. Anonymous. JG. p. 144; Limdi. No. 955.

स्थार्थसार्थशतक of Jinavallabha. See Särdha-

(1) Cūrņi composed in Sain. 1170 by Municandra. PRA. No. 318; SA. No. 301.

स्तकाचार by Somasena. Bhand. VI. No. 1040. (1) Svopajňa Tikä. Bhand. VI. No. 1040.

**चुतकविचार** Surat. 1, 5, 9.

सूत्रकृताङ्गसूत्र is the second Aiga (Grain. 2100) of the Jain Agama. It is published with the Niryukti and Silanka's commentary in the Agamodaya Samiti Series, No. 18, Bombay 1917, and with commentaries of Silānka and Harsakula by Bhimsi Manek, Bombay Sam. 1936 for Ray Bahadur Dhanpati Simha of Calcutta. It is translated into English by H. Jacobi in S. B. E. Vol. 45. It consists of two parts, the second being probably younger than the first, and mainly devoted to the refutation of the rival philosophical systems. Agra. Nos. 22-26; 28-32; AM. 39; 44, 67; 72; 111; 163; 179; 184; 191; 212; 219; 248; 256; 273, 333, 393; 398; AZ. 2 (1-3); Bengal. Nos. 2607; 7195; 7439; 7454; 7508; Bhand. IV. No. 286; VI. Nos. 1285; 1289; Bik. No. 1763; BK. No. 17; BO. p. 62; Buh. II. Nos. 257; 258; III. Nos. 144; 145; 146; VIII. No. 396; Chani. Nos. 10; 901; DA. 2 (1-4); 3 (8 to 13); DB. 1 (18), Hamsa, No. 1519; JA. 52 (2), 66 (1), 110 (6), JB. 4, 6; 8; 41; Jesal. Nos. 229; 230; 419; 464; 561; 634; 899;

J....57

- 1020, 1371, 1788, 1793, JG. p. 2, JHA. 2 (2 c.), 8 (3 c.), JHB. 2 (3 c.); Kaira. A. 47; Kiel. I. No. 117; II. No. 412; KB. 3 (41); KN. 12; Kundi. Nos. 99; 134, 201; Limdi. Nos. 110; 166; 167; 168; 209; 217 240; 309; 350; 363; 397; 455; 456; 466, Mitra. VIII. pp. 86; 87; 88; 120; IX. p. 104; PAP. 2 (7); 42 (37); 44 (1 to 14); 46(5);50(11);61(9);79(1), PAPL. 4 (10; 11); PAPM. 46; PAPS. 3 (15, 16); 4 (1 to 13); 5 (1 to 14); 9 (1 to 7); 28 (3); 76 (10); PAS. Nos. 69; 342; PAZA. 1 (5 to 11); PAZB. 7 (6); 9 (8); 15 (9); Pet. I. A. p. 37; HI. A. p. 70; IV. No. 1379; V. No. 904; VI. No. 653; PRA. No. 674; 727, Punjab. Nos. 3034 to 3049, SA. Nos. 537; 915; 1502, 1545; 1774, 1782; Samb. Nos. 39; 69; 112; 188; 279; Surat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; VA. 16 (2 to 8); 17 (12; 18; 19); VB. 34(3;4;5);35 (1 to 19),36 (9), VC. 13 (19; 21), 14 (22); Vel. Nos. 1546 to 1553; Weber. II. Nos. 1777; 1778.
- (1) Niryukti consisting of 208 Gāthās of Bhadrabāhu. Buh. II. No. 258; IV. Nos. 221; 222; Chani. No. 10; DA. 2 (18 to 20); 3 (14; 15); DB. 1 (14); JA. 52 (1, 2); 66 (1); JB. 6; Jesal. No. 561; JG. p. 2; JHA. 2 (2 c.); JHB. 3; Kaira. A. 47; KB. 3 (41); KN. 12; Kundi. Nos. 3; 107; Limdi. No. 34; PAP. 42 (37); 44 (13); 46 (5); 61 (9); 79 (1); PAPS. 4 (1; 2; 13); 5 (1, 9); 9 (6; 7); 76 (10); PAS. No. 69; PAZA. 1 (10); PAZB. 15 (9); PRA. Nos. 674; 727; SA. No. 1782; Strass. p. 305; Surat. 1, 7, 9.
- (2) Cūrņi (Gram. about 10000). Bhand. VI. No. 1288; Buh. III. No. 143; DA. 3 (1), Jesal. Nos. 464, 899; JG. p. 2, Kundi. Nos 99; 201; PAP. 2 (7);

- PAPS. 9(5); PAZA. 1(11); PAZB. 7(6); 9(8); Surat. 1; VA. 16(2); VB. 36(9).
- (3) Tika composed in Sam. 933 by Silānka (Gram. 12850 ; Be:-svaparasamayārthasücaka). AM. 333; AZ. 2 (1); Bengal. No. 2578; Bhand. IV. No. 287; BK. No. 17, Buh. IV. No. 223; VI. No. 783; Chani. No. 10; DA. 2 (5; 6; 7; 8; 28); 3(2,3); DB. 1(19), JA. 52 (2); 59 (1); 66 (1), JB. 5; 8; 9, Jesal. Nos. 229; 1371; JG. p. 2; JHA. 2; JHB. 2, Kiel. II. No. 412; Kundi. No. 134, Limdi, Nos. 33; 110; Mitra. VIII. p. 87; IX. p. 104; PAP. 44 (10), PAPL. 4 (10); PAPM. 46 (ms. dated Sam. 1414); PAPS. 3 (15; 16); 4 (10, 11); 5(5); 9(3, 4); 28(3);PAS. No. 342; PAZA. 1 (6; 7); Pet. I. A. p. 37; III. A. p. 70; V. No. 905; V. A. p. 71; SA. Nos. 537, 915, VA. 16 (3; 4; 8), VB, 34 (4; 5; 6), 35 (11); VC. 13 (19, 21); Vel. No. **155**3.
- (4) Dipikā composed in Sain. 1583 by Harsakula, pupil of Hemavimalasuri of the Tapa Gaccha. (Gram. 6600; Be:praņamya śrijinam viram). BO. p. 62; Bhand, IV. No. 286; VI. No. 1289; Buh. IIL Nos. 144, 145 (dated Sam. 1583), VIII. No. 396, Chari. No. 901, DA. 2 (9 to 17), DB. 1 (12; 13; 20; 21); JB. 7 (3 c.); JG. p. 2; Limdi. No. 209; Mitra. VIII. p. 88; PAP. 44 (5;8;11;12;15);PAPL. 4 (11); PAPS. 4 (7, 9); 5 (13; 14); Punjab. Nos. 3038; 3039; 3040; PAZA. 1 (8); Pet. IV. No. 1379; VI. No. 653; PRA. No. 853, VB. 34(3); 35(1,6,10; 14, 19); VC. 14 (22); Vel Nos. 1550; 1551; 1552; Weber. II. No. 1777.
- (5) Dipikā (Gram. 13416) composed in Sam. 1599 (See Kap. No. 44)

by Sadhuranga Upadhyaya of the Kharatara Gaccha. Bhand. VI. No. 1285; Pet. V. No. 904.

- (6) Dīpikā composed by Jinahainsa, pupil of Jinasamudra of the Kharatara Gaccha. See his Dīpikā on the Ācārānga Sūtra. Bhand. IV. No. 286 (ms. dated Sam. 1689; foll 134). This is wrong. See Kap. No. 40. As a matter of fact, this is a ms. of com. No. 4 above.
- (7) Dipikā. Anonymous. Agra. No. 27; AM. 248; JHB. 3; SA. No. 1774; Surat. 1, 5, 9.
- (8) Balavabodha by Pārśvacandra, pupil of Sādhuratna, and the founder of the Pārśvacandra Gaccha in Sam. 1572. AZ. 2(3); Buh. II. No. 257; JHB. 2(2c.); 3(3c.); Limdi. No. 363; PAPS. 5(3; 4; 6; 7; 8; 12).

(9) Paryāya or explanation of difficult words. Kap. Nos. 53-57.

(10) Vrtti. Anonymous. Agra. No. 24; Bengal. Nos. 2607, 7508; Bik. Nos. 1763; 1764; Buh. III. No. 146; DU. pp. 6; 8; Samb. Nos. 68; 389; Surat. 1, 5; VA. 17 (18; 19); VB. 35 (16).

(11) Tikā by Abhayadeva (!). VA. 17 (12).

सूत्रवचनसंग्रह Surat. 1.

सूत्रविचारोद्धार SA. No. 492 (foll. 18).

स्वट्याच्यानाविधिशतक by Māṇikyagaṇi, pupil of Labdhigaṇi, pupil of Dharmasāgaragaṇi. SA. No. 215 (foll. 46).

(1) Tika. Anonymous. SA. No. 215.

स्त्रसद्भारा Bhand. V. No. 1248.

(1) Tikā. Bhand. V. No. 1248.

स्केम्बरमण्डल JG. p. 353.

सुरिग्रुणवद्धिशिका of Devamurti. Hamsa. No. 540.

(1) Tikā Svopajāa. Hamsa. No. 540.

स्रिक्शकरण (Gram. 2000) by Śrāddhakuśala. VC. 13 (24; foll. 30).

स्वित्रकृष्यावनाविधि Pet. III. A. p. 651.

स्रिमम्ब Kaira. B. 137 ; Surat. 1 (694).

(1) Pradeśavivarana by Jinaprabha.

See Surividyākalpa.

- (I) स्रिज्ञकस्य by Devasuri. This is probably the same as Surimantrakalpasaroddhara of Merutunga. The origin of the mistake may parhaps be traced to a verse quoted at Pet. III. A. p. 365, line 1 ff. Bhand. VI. No. 1427, Hamsa. Nos. 1162; 1421.
- (II) स्रिमन्त्रकस्य Anonymous. Chani. No. 97; Hamsa No. 1415; JG. pp. 365; 367.

(1) Durgapradeśsivivarana. See Pet. III. A. p. 365.

स्रिक्तकस्पसारोद्धार of Merutungasuri of the Aficala Garcha. (Grain. 558). JG. p. 367; JHA. 73; JHB. 73, Kaira. B. 137; Pet I. No. 358; III. A. p. 364 (quotation; ms. dated Sam. 1496); SB. 2 (79).

सूरिमन्त्रगर्भितलब्धिस्तोत्र JG. p. 295.

स्रारमन्त्रप्रदेशविवरण of Jinaprabhasuri. See Sürividyākalpa.

सूरिमन्त्रविशेषाम्नाय of Merutunga. This is another name of Surimantrakalpasaroddhara.

स्राह्मसम्बद्ध Another title of the Surimentrakalpasaroddhara.

स्रिवञ्चम by Nareśvarasūri, pupil of Kulaprabhasūri. See Samācārīsangraha. Baroda. No. 2966; PRA. No. 322; SA. No. 21.

स्रशिवधाकस्य Also styled as Sūrimantrapradeśavivarana, by Jinaprabhasūri, pupil of Jinasimhasūri of the Kharatara Gaccha. Pet. III. A. p. 365.

सूरिविद्याकल्पसंग्रह Anonymous.

(1) Durgapadavivaraņa by a Sūri of the Devācārya Gaecha. Pet. III. A. pp. 365-366.

सूर्यचन्द्रमहणविचार Limdi. No. 2715.

सूर्यपन्त्रमण्डलविचार SA. No. 738.

स्र्यमकार्ग of Nemicandra, in Sanskrit. SG. No. 2615.

स्रोजकातिस्त्र in 20 chapters is the fifth Upanga of the Jain Agama (Grani 2296). It is

published with Malayagiri's commentary in the Agamodaya Samiti Series, No. 24, Bombay, 1919. It contains the astronomical views of the Jainas. See Weber, Indische Studien, X. p. 254, G. Thibaut, JASB., Vol. 49, p. 107; p. 171; R. Sham Shastri, Journal of the Mythic Society, Vol. 15, p. 138, Vol. 16, p. 201 and Vol. 18, p. 32, Indian Historical Quarterly, Vol. VIII. p. 30; for the connection of this Sutra with the Candraprajnapti, cf. W. Shubring, Lehre der Jainas, p. 71. Dr. Sham Shastri gives a brief translation of the Sutra at places mentioned above. It is recently edited in Roman characters by J. F. Kohl, Stuttgart, 1937. In the Sthānāngasutra IV. 1, the four Prajnaptis i. e. Candra, Sürya, Jambudvipa and Dvipasāgara, are described as Angabāhyās, cf. Winternitz, History, II. p. 457 f. n. AM. 25, Baroda. Nos. 2988; 2989; Bik. Nos. 1608; 1612; Buh. IV. No. 224; DA. 13 (12; 13); DB. 6 (5; 6, 7); Hamsa. No. 822, JA. 2(1); JB. 31, 40; 41, Jesal. Nos. 466; 467; 564, 1029; JG. p. 10; JHA. 17, Kundi. Nos. 93; 310; Limdi. Nos. 250; 502; 503; Mitra. VIII. p. 109; PAP. 39 (7); 77 (4); PAPL. 4 (21); PAS. No. 45; PAZA. 3 (14; 15); PAZB. 9 (12); 14 (12); Pet. III. A. p. 173; PRA. No. 1224; Punjab. Nos. 3050, 3053, SA. Nos. 137, 1570, 2726; Samb. No. 387; Surat. 1 (6 copies); Vel. Nos. 1554; 1555; Weber, H. Nos. 1841; 1842; 1843.

- (1) Niryukti by Bhadrabāhu. This Niryukti is mentioned as lost by Malayagiri in his commentary on the Sūtra. A Gāthā from this Niryukti is quoted by Devabhadra in his commentary on Śricandra's Sangrahanīratna, composed in the 13th century, cf. Vel. No. 1682.
  - (2) Tikā by Malayagiri (Grain. 9000).

Agra. No. 191; Baroda. No. 2988; Bengal. III. B. 58; Bik. No. 1608; DA. 13 (12); DB. 6 (5); DC. pp. 9; 24; Hamsa. Nos. 1054; 1073; 1213; JA. 2 (2); JB. 30; 37; 40; 41; Jesal. Nos. 467; 564; 1029; JG. p. 10; Kiel. III. No. 19 (ms. dated Sain. 1389); Kundi. Nos. 93; 310; Limdi. No. 20; PAP. 39 (7); 77 (4); PAS. No. 45 (ms. dated Sain. 1481); PAZA. 3 (15); PAZB. 9 (12); 14 (12); Pet. III. A. p. 173; PRA. No. 1224; Punjab. No. 3051; SA. Nos. 159; 919; 3121; Samb. No. 386; Surat. 1 (6 copies); Vel. No. 1555.

सूर्ययशाकथा Agra. Nos. 1589 , 1590. सूर्यसहस्रनाम

(1) Vṛtti by Bhānucandragaṇi. See M. D. Desai, Bhānucandracaritra, Bombay, 1941, Introduction, p. 69.

**This work is quoted by Siddhasenagani** in his commentary on the Tattvārthasūtra. ABORI., XIII. p. 335.

स्टिवावविचार SG. No. 1600.

सेद्अगिटकारिका composed in Sain. 1662 by Harşakīrti. DA. 36 (43, 44).

(1) Tika Svopajna DB. 36 (43; 44).

सेतुवीपिका (foll. 169). JG. p. 350.

सेन्यक See Prasnottararatnakara. JG. p. 164.

सेनप्रकोत्तर See Prasnottararatnākara.

संबद्धीयभूपारुषरिज्ञ by Jayakalasasiiri. Bhand. V. No. 1383 (ms. dated Sain. 1556).

सोमनीति See Nitivākyāmṛta.

सोमभीमाविकया JG. p. 263.

सोमसुनिकथा Agra. No. 1591.

सोमशतक See Sinduraprakara. JG. p. 211.

सोमधीकथा in Präkṛta. JG. p. 263.

सोमसुन्दरसीकाग्यगुजवर्षक VB, 37 ( 45 ).

(I) सोमसोमान्यकार्थ containing the life of Somasundarasuri of the Tapa Gaccha, composed by Sumatisadhu, pupil of Laksminagarasuri of the same Gaccha, BK. No. 215;

- DB. 22 (152; 153; 154); SA. No. 300.
- (II) that are (Gram. 1300) on the same subject, composed in Sam. 1524 by Pratisthasoma, pupil of Somasundara of the Tapa Gaccha, for quotation, cf. Pattavalisamuccaya (Virangam, 1933), I. pp. 35-40. Hamsa. No. 132; JG. p. 333; PAP. 79 (81); PAPR. 15 (8)
- (III) सोमसीमाग्यकास्य Anonymous. Agra. No. 2969.
- सोह्यकथ्यन्थ Buh. III. No. 178; JG. p. 219. सोमाग्यकाव्य of Sumatisādhu. See Somasaubhāgyakāvya.
- (1) सौमाग्यपञ्चमीकथा by Jinaharsasūri. KC. 12.
- (II) सौभाग्यपञ्चमीकथा by Kanakakuśala. See Kārtikaśuklapañcamīmāhātmya. Punjab-Nos. 3059; 3064 to 3067.
- (III) सौभाग्यपञ्चमीकथा Anonymous. Surat. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
- सौभाग्यपञ्चमीमाहात्म्य the same as above. Bhand. VI. No. 1349, SG. No. 2626.
- स्तीभाग्यपश्चमीस्तवन Bengal. No. 7597.
- सौभाग्यसुन्दरीकथा (Grain. 674). Bt. No. 346; Hamsa. No. 640; JG. p. 263.
- सौम्यप्रवचन by Virasimha. Bhand. V. No. 1249. स्कम्भकविचार JG. p. 137.
- (I) स्तन्भनकपार्श्वस्तोत्र of Abhayadeva. Cal. X. No. 54.
- (II) स्तम्भनकपार्श्वस्तोत्र of Jinadatta, KB, 3 (71).
- Merutungasūri of the Aficala Gaccha in Sam. 1400. PAPS. 69 (125-ms. dated Sam. 1424, foll. 93). See also Sādhana Sāmagrī, p. 29.
- (I) स्तम्मनपार्श्वनाथस्तवन by Pürņakalasagaņi. BK. No. 1492 (ms. dated Sam. 1672).
- (II) स्तन्भनपार्श्वनाथस्तवन Anonymous. Surat. 6, 7, Limdi. No. 3328.
- (I) स्तम्भनपार्थनाथस्त्रोत्र in 9 Sanskrit verses. Limdi, No. 1032 (dated San. 1468).
- (H) स्तरभनपार्थनायस्तेत्र in 16 Prākṛta verses, by Devabhadra. Patan Cat. I. p. 260.

- स्तम्भनपार्श्वनाथकथा in Sanskrit. Agra. Nos. 1813, 1814; Limdi. No. 530.
- स्तम्भनपार्श्वप्रवन्ध composed in Sam. 1400 by Merutunga. See Stambhanapārsvanāthaprabandha. JG. p. 219.
- स्तवनकोश by Vijayasena. JG. p. 295.
- (I) स्तवनसंबद्ध by Padmavijaya. DA. 76 (100, 101).
- (II) स्तवनसंबद्ध Anonymous. JHB. 73. See also Stotrasangraha.
- स्तवपरिज्ञापदात of Yasovijaya, pupil of Nayavijaya of the Tapā Gaccha. Published in the Muktikamala Jaina Mohanamālā.
- स्तोत्रकोश composed in Sam. 1631 (1661-according to PAPS.) by Muni Jagamāla, pupil of Vijayadānasūri of the Tapā Gaccha. JG. p. 295; PAPS. 69 (99); SA. No. 823; Surat. 1, 2. 5.
- Rratisthāvidhi, Sarasvatīstotra, Rsimaņdala Stotra and Siddhacakra Stotra CP. p. 713.
  - (1) Tīkā by Vidyānanda. CP. p. 713.
- स्तोबमाला J.f. p. 295; Pet. III. Nos. 568; 569. स्तोबरत्नकोश of Munisundara. See Jinastotraratnakośa. DA. 41 (157); DB. 24 (99; 100); JB. 143; Punjab. No. 3076.
- स्तोत्राविधि Anonymous. Bengal. Nos. 6840; 7160; 7537.
- स्तोत्रविषयञ्जविद्यति ((tram. 3400) by Tejasimha. JG. p. 295; Pet. IV. No. 1380.
- (I) tributus of Somasundara. This contains twelve Stotras by Somasundarasūri of the Tapā Gaccha. Baroda. No. 718.
- (II) Riving Anonymous. A full list of all Sanskrit and Prakrta Stotras so far published is given in Appendix C in the Jainastotras andoha, Vol. I, Ahmedabad, 1932. AD. Nos. 50, 165, 178; Baroda. Nos. 2869; 11908; Bengal. Nos. 6709; 6979; 7016; 7018; 7113; 7174; 7189; 7226, 7245; 7249; 7302; 7380; 7402; 7605; 7695, 7696; 7697;

7698; 7727; Bhand. V. No. 1097; DA. 41 (156; 158; 160; 161-180; 221-234); DB. 24 (119 to 154); Idar. A. 42 (2 copies); Jesal. No. 1903; Punjab. Nos. 3077; 3079 to 3082.

(I) स्तोत्रावली by Jayakesarisuri. Baroda. No. 2931.

(II) स्तोत्रावश्री by Yasovijaya Upādhyāya. DB. 24 (98); JG. p. 106.

स्थानिकाणप्रकरण by Śākaṭāyana. Baroda. No. 7477; JA. 31 (10), JG. p. 165; Patan Cat. I. p. 3, Pet. V. A. p. 142; Surat. 1.

स्तीनिर्वाणिसाद JG. p. 83.

स्त्रीमोक्सविवाद JG. p. 165; Pet. III. A. p. 154. स्थविराकथा Limdi. No. 854.

- (I) **Explanation** in 50 Gāthās (Be'- jayai jaga) found at the beginning of the Nandi Sūtra. It is published separately with a commentary by Hiralal Hamsaraj, Jamnagar, 1913. Buh. IV. Nos. 260; 261; JA. 105 (1); 106 (4; 7), 107 (3); Kap. Nos. 624-634; PAP. 77 (9), Pet. I. A. pp. 10; 61, 86; 100; III. A. p. 8; Surat 1, 5, 6.

  (1) Avacūri. PAP. 77 (9).
- (II) **eaferrach** by Munisundara. See Gurvāvah (II). Buh. II. No. 391 (ms. dated Sam 1508).
- (III) स्थावरावको by Dharmasagara. See Gurvavali (1). Kiel. I. No. 35 = PRA. No. 777.
- (IV) स्थितरावकी by Merutunga. See Vicarasreni.
- (V) स्थावरावकी Anonymous. BO. p. 62; Buh. II. Nos. 388; 389; 390; DB. 12 (47); Kath. No. 1347; Kiel. II. No. 73; Limdi. Nos. 721; 1438; 1729; Punjal. Nos. 3083; 3084; 3085; Surat. 7, 8.
  - (1) Avacūri by Devavācaka. Punjab. No. 3085.
- (VI) स्थाविरावकी (Gram. 2000) in Prakrta. Jesul. No. 1276.
- van; see Trisastisalākāpurusacaritra.

  Bengal. No. 6854; BO. p. 72; Punjab.

  No. 3084.

This is another name of Mülasuddhi; see also Siddhāntasāra (III). DB. 35 (205; 212).

स्थानप्रतिद्वार (Gram. 6540). . G. p. 128.

स्थानाइस्त्र is the third Anga, it is divided into 10 chapters called Sthanas. It is published with Abhayadeva's commentary in the Agamodaya Samiti Series, Nos. 21--22, Bombay, 1918-20, and also in the Agamasangraha, Vol. III. Benares, 1880, for Ray Bahadur Dhanapatisiinha. Its Grainthägra is 3600. Agra. Nos. 33-40; AM. 141; 241; 247, 269; 340, 361; 405; Bengal. No. 2544; Bhand. V. No. 1251; Bik. Nos. 1537, 1780; BO. p. 32; Buh. II. Nos. 259; 260; III. No. 147; Cal. X. No. 1; Chani. No. 171, DA. 3 (18 to 26); 4 (1-17; 27; 28; 34); DB. 2 (1, 2; 4; 6); 3 (20); DC. p. 40; Flo. No. 495; Hamsa. No. 1051; JA. 34 (3); JB. 8; 10 (5 c.); 11 (4c.); Jesal. Nos. 86; 226; 228; 271; 884; 935; 1091, JG. p. 2; JHA. 3 (4 c.); 8; JHB. 4 (2c.); 5 (3c.); Kundi. Nos. 60; 90; 122; 349; Limdi. Nos. 29; 30; 143; 146; 147; 158; 191; 289; 295; 418; 435; PAP. 2 (18); 70(1 to 17); PAPL 4 (16; 22); PAPS. 5 (16; 17); 6 (1 to 11); 7 (1;2), PAZA. 2(1;2), PAZB. 5 (30); PRA. No. 176; Punjab. Nos. 3086 to 3092; SA. Nos. 2, 201; 917; 1609; 2032; Samb. Nos. 19; 66; 135; 412; Surat. 1, 2, 4, 5, 7, 9; Tapa. 243; VA. 7 (27, 28); 8 (1 to 7); VB. 14 (4 to 12), 15 (2), VG, 7 (1); VD. 6 (2;3); Vel. Nos. 1556; 1557; 1558; 1559, Weber. II. Nos. 1779; 1780; 1781, 1782.

(1) Tikā composed in Sarh. 1120 by Abhayadevasūri, who mentions one Dronācārya in v. 6 of the Prasasti; cf. Kap. I. p. 63. (Gram. 14250. Be:-sri-

virain jinanatham ). AM. 269, Bengal. III. H. 21, BO. p. 72; Buh. II. Nos. 261: 262; Chani. No. 485; DA. 3 (18 to 26); 4 (1 to 4); DB. 2 (1; 2); 3 (20); DC. pp. 13; 40; Flo. No. 495; Hamsa. Nos. 1378; 1444; JA. 91 (1); Jesal. Nos. 86; 226; JG. p. 2; JHA. 3 (2c.); JHB. 2, Kap. No. 67; Keith. No. 30; Kundi. Nos. 60; 30; 122; 349; Limdi. Nos. 191; 368; PAP. 2 (18); 70 (2; 6; 11; 13; 14; 16), PAPL. 4 (22); PAPS. 6 (1 to 4; 11); PAZA. 2 (2); Pet. I. No. 359; HI. A. p. 100; V. No. 908; Punjab. Nos. 3087; 3088; 3091; 3092; SA. Nos. 2; 917; VA. 8 (4 to 7); VB. 14 (4 to 12); 15 (2), VC. 7 (1); VD. 6 (3); Weber. II. Nos. 1781; 1782.

- (2) Dīpikā (Gram. 14100) composed in Sain. 1657 by Nagarṣigaṇi, pupil of Kuśalavardhana of the Tapā Gaccha (Be:- praṇatasurāsuranātham). BO. p. 32; Hamsa. No. 549; JG. p. 2; Limdi. No. 392; PAP. 70 (15); PRA. No. 176; VA. 8 (1; 2); VD. 6 (2).
- (3) Dīpikā composed in Sam 1659 by Megharaja of the Pārśvacandra Gaccha. DB. 2 (3). This is probably in Gujrati and is the same as the one which is published in the Benares edition.
- (4) Vivarana (Gram. 13604) composed in Sain. 1705, by Sumatikallola and Harsanandana, pupils of Samayasundara of the Kharatara Gaccha. This is a commentary on the Gāthās contained in Abhayadeva's Vṛtti of the Sutra. Chani. No. 171; Hamsa. No. 47; JG. p. 2; Limdi. No. 432; PAZB. 5 (30); PRA. No. 364; SA. No. 1609.
- (5) Vṛtti by Pārśvacandra (Ber-var-dhamāno jino.). Bik. No. 1537.
- (6) Vrtti by Dronacarya; Gram. 18125. VA. 7 (27; 28); 8 (3). This is probably Abhayadeva's commentary,

where one Drona is mentioned in the Prasasti (v. 6).

- (7) Vrtti. Anonymous. Agra. Nos. 37; 39; AM. 269 (Bei-śrīvīram jina); Bengal. No. 2544; JB. 8, 9, 10; 11; PAP. 70 (this is Dīpikā, foll. 317); SA. No. 2032; Tapa. 243; Surat. 1; Samb. Nos. 65; 67.
- (8) Paryāya. Kap. Nos. 70, 75.

स्थान। इआ ठापकपाठ DA. 4 (3, 4); Limdi. No. 2312.

स्थापनाकल्प in 9 Sanskrit Ślokas. JG. p. 365; Vel. No. 1861.

स्थापनाकल्पविधि perhaps same as above. JG. p.

स्थापनाकुलक JG. p. 20d; Hamsa. No. 441.

स्थापनाचार्यविधि in Sanskrit. Punjab. Nos. 3093; 3094.

स्थापनाञ्चलक DA. 60 (215 to 218); DB. 35 (190, 191).

स्थापन।विशेषविश्व Punjab. No. 3095.

स्थितिबम्ध Pet. V. No. 768.

स्यूणावजायुष्पनाटक of Balacandra. BK. No. 1259.

- (I) स्थूलभद्रचरित्र by Siladeva. Surat. 7.
- (11) स्थूलभक्करिक in 684 Sanskrit Slokas by Jayānandasīri, pupil of Somatilakasūri of the Tapă Gaccha. It is published by Hiralal Hamsaraj, Jamnagar, 1910; it is also published in the D. L. P. Series No. 25, Bombay, 1915. Agra. Nos. 1555; 1556; Bhand. VI. No. 1350; Bt. No. 350; Buh. VIII. No. 416 (=PRA. No. 937); Cal. X. No. 55, DA. 50 (60; 61, dated Sam. 1478: 62): DB. 31 (71; 72, 73; 74); Hamsa. No. 823; KN. 10; Limdi. No. 991; PAPS. 48 (138); 67 (18); 77 (8, dated Sarn. 1484); Pet. II. No. 301; III. No. 653; V. No. 909; V. A. p. 216, PRA. No. 937, Punjab. No. 3098; Surat. 7; VC. 7(10); 12(7); Vel. No. 1790.

- (1) Tikā by Padmanandanasūri. KN. 10 (ms. dated Sam. 1607).
- (III) स्यूलभद्वारिज by Padmasāgara. See Silaprakāśa. JG. p. 237.
- (IV) হযুভ্তমন্ত্ৰীজৈ in Sanskrit verse. Anonymous. Punjab. Nos. 3096; 3097.
- स्नातस्यतिकीरस्ताति by Bālacandra. BK. No. 1518; DA. 40 (67 to 72); Limdi. Nos. 630; 1652; SA. Nos. 1780; 1889; 1993.
  - (1) Tika composed in Sain. 1658 by Kanakakusale, pupil of Hiravijayasūri of the Tapā Gaccha. DA. 40 (69; 70).
  - (2) Tikā by Vivekaharşagani. BK. No. 1518.
  - (3) Cūrņi, Anonymous. SA. No. 1780.

## स्नातपञ्जाशिका See Snātrapañcāsikā.

- (I) ensuration containing 50 stories on Jina worship, composed by Subhasila. pupil of Munisundara of the Tapā Gaccha (Gram. 800). A Silā Press edition of this was brought out in Sam. 1930, by Jain Vidyāsālā, Dosivadani Pola, Ahmedabad. DA. 40 (80), Hamsa. Nos. 191; 1240; JG. p. 263; Limdi. Nos. 611; 813, 965; PAPS. 51 (1); 62 (24); PRA. No. 1305; Pet. III. A. p. 235.
  - (1) Avacuri composed in Sam. 1532 by Somagani. DA. 40 (80); SA. No. 1780.
  - (2) Bālāvabodha in Gujratī by Jinaharṣagaṇi of the Tapā Gaccha. Pet. III. A. p. 235.
- (II) स्नाजपञ्चाशिका (Gram. 1300) another similar collection compiled by Udayasāgara, pupil of Vidyāsāgarasūri of the Vidhipakṣa Gaccha in Sam. 1804. It is also called Samyaktvadipikā; cf. Pet. III. A. p. 236. Baroda. No. 2994, BK. No. 1951; DA. 40 (75; 80), 75 (38); DB. 24

- (25; 26); Hamsa. No. 63; JG. p. 263; Limdi. Nos. 1151; 1258; 1358; Pet. III. A. p. 236; PRA. Nos. 314; 1334, SA. No. 435.
- (1) Svopajna Vrtti DA. 40 (75 to 79); DB. 24 (25; 26); SA. No. 435.
- (III) स्नाजपञ्चाशिका in Sanskrit verse by Dharmavimalasūri. Punjab. No. 3099.
- (IV) स्नावपञ्चाशिका Anonymous. Agra. No. 1917, Bhand. V. No. 1252, JHB. 34.

स्नात्रपूजा Surat. 1, 5.

स्नात्रपुजाविधि Bengal. Nos. 7104, 7701.

- (1) स्नामविषि in Präkṛta by Jīvadevasūri. BK. No. 1827; PRA. No. 1123.
  - (1) Dhūmāvalikā Vṛtti by Samudrasūri, pupil of Goggata Ācarya of the Candrakula. BK. No. 1827; PRA. No. 1123.
- (II) स्नात्रविधि by Devacandra. BSC. No. 486.
- (III) स्नात्राविधि by Śāntisūri. See Parvapańcaśikā.
- (IV) स्नात्राविधि Anonymous. Agra. Nos. 2177-2183, Buh. II. No. 263, DA. 38 (73, 74), Pet. V. No. 910; Punjab. No. 3103.
  - (1) Vrtti Agra. No. 2180.

eनानाष्ट्रक of Padmanandin. Limdi. No. 610; Pet IV. Nos. 1442; 1443.

स्नेहत्यामकुलक in 10 Gāthās. JA. 107 (9).

- समरणस्तोत्र by Jinadattasūri of the Kharatara Guccha. PAZB. 3 (12); Pet. I. No. 232; PRA. Nos. 263; 351.
  - (1) Tikā by Jayasāgaragaņi, pupil of Jinarājasūri and Jinavardhanasūri of the Kharatara Gaccha. PAZB. 3 (12); Pet. I. No. 232, PRA. Nos. 263, 351.

स्मरगरेम्ब्राविकथा JG. p. 268 (foll. 128).

स्यृतिपुराणश्लोक JG. p. 342.

स्याविशस्त्रवृशिषका (Gram. 1050) by Jayānandasūri. JG. p. 308. See Syādiśabdasamuccaya Tikā No. 2.

- स्थादिशन्त्रसम्बद्ध is a work on gender in four chapters, by Amaracandrasiiri, pupil of Jinadattasūri of the Vāyada Gaccha. It contains 53 Slokas with illustrations, and is published with Jayananda's Avacuri, Benares, Vira Sain. 2441. Agra. Nos 2750-2753; Bhand. VI. Nos. 1428; 1429; BO. p. 32; Bt. No. 466; Buh. IV. No. 287; Chani, No. 445; DA. 61 (13, 14, 48, 49), DB. 36 (22), JG. p. 308; Kaira. A. 131; Kath. No. 1431; Lindi. Nos. 667; 734; 735; 904; PAP. 17 (31); 41 (17); 79 (52); PAPL 5 (36); PAPR. 21 (8); PAZA. 8 (6; 16); PRA. No. 667; Punjab. No. 3105; SA. Nos. 263; 464; Vel. No.
  - (1) Tika called Syādisubodhā composed by Vinayabhūsaṇa, pupil of Matisāgara of the I keśa Gaccha. Agra. No. 2752; DB. 36 (22); Hamsa. No. 503; PRA. No. 667 (ms. dated Sam. 1536); SA. No. 263.
  - (2) Avacūri called Dīpikā by Jayānandasūri (Grain. 1050). Hamsa. Nos. 157; 183; JG. p. 308; SA. No. 464.

स्यादिसकोषा of Vinayabhūṣaṇa. See Syādiśabdasamuceya-Tikā (1).

स्यादिसमुख्य See Syādisabdasamuccaya.

According to J.G. p. 83, it was composed in Sain. 1214. It is published by Hiralal Hamsaraj, Jammagar, (along with Yuktiprakāśa and Astaka). Agra. No. 859; BK. No. 103; Buh. IV. No. 275 (= PRA. No. 886); DA. 66 (74); 76 (16); JG. p. 83; PAP. 27 (37); PRA. No. 886; SA. No. 620.

स्याद्वाव्यक्त्या by Yasovijaya. JG. p. 106, see . Sastravārtāsamuccaya-Ţikā (2).

स्याद्वावचर्या in Sanskrit. Hamsa. No. 189.

स्याञ्चावद्वाञिशिका Agra. No. 1972.

स्याज्ञास्यकालिका composed in Sam. 1914 by Vācaka Samyama of the Kharatara Gaccha. J......58 BK. No. 1605; BO. p. 32; SA. No. 513.

स्वाद्वाविन्द्र by Daréanavijayagani. It is published by Shah Vadilal Bapulal, Ahmedabad.

- Furgramm in Sanskrit (Gram. 600) composed in Sam. 1667 by Subhavijaya, pupil of Hiravijayasūri of the Tapā Gaccha. It is also called Nayatattvaprakāšikā. It is published in the DLP. Series, No. 3, Bombay, 1911. BK. Nos. 41; 42; 43; 44; 45; JG. p. 83; PAPR. 9 (11); PRA. Nos. 253, 1077; SA. No. 235.
  - (1) Svopajňavārtika. PRA. No. 253.
- (I) स्यादाव्यक्षरी of Mallisena. See Anyayogavyavacchedadvātrinisikā—Com. (1). Punjab. Nos. 3106 to 3112.
  - (II) स्याद्वादमञ्जरी in Sanskrit by Vimaladása. Idar. 141.
  - (III) स्याद्वावसञ्जरी by Rajasekhara (?). SA. No. 493 (foll. 62).
  - (IV) स्याहादमञ्जरी by Jinaprabhasuri (Gram. 3100). VB. 36 (27); 37 (48); VD. 13 (21).
  - स्याद्वावसञ्जूषा by Yaśovijaya, pupil of Nayavijaya of the Tapā Gaccha. JG. p. 108. This is a com. on Syādvādamanjari No. 1.
  - स्याद्वाद्वमहाणीय quoted in his com. on Nyāyaviniścaya by Vādirāja. Also in Aṣṭasahastrī and Sanimatitarkabhāṣya. See Anekānta, Vol. I. p. 256.
  - स्याद्वाद्वसुकावली by Yasasvatsāgara. Published at Alimedabad, 1909. Agra. No. 2559.
- nayatattvalokālamkāra, composed by the author himself. See under the latter. BK. No. 15; Hamsa. No. 569; JG. p. 80; KB. 9 (7); Kiel. I. No. 81; SA. Nos. 643; 1814; Surat. 1, 6.
- स्याद्वादरहस्य by Yasovijayagaṇi, pupil of Nayavijayagaṇi of the Tapā Gaccha. JG. p. 107.
- स्वजीवानुशासनकुरूक See Anityatākulaka. JG. p. 204.
- स्वतन्त्रवचनानृत in 32 Sanskrit stanzas by Kanakasena. Strass. p. 312.

स्वप्रचिन्तामाणे JG. p. 357.

स्वमञ्जीप by Vardhamānasūri (Grain. 200). Chani. No. 64; Hamsa. No. 385; VD. 14 (19). स्वमञ्ज्ञा JG. p. 357.

(I) स्वप्नाचित्रार by Vardhamānasūri, this is the same as Svapnapradīpa. VD. 14 (19).

(II) स्वप्नविचार (Grain. 875) by Jinapālagaņi, in Prākrta. JG. p. 357; PAPR. 16 (13).

स्वप्रसातिका in Prakrta. Agra. No. 3185; Chani. No. 185; Hamsa. No. 536; JG. p. 357; Kundi. No. 79; PAPR. 7 (6); 15 (27); PAPS. 67 (105); SA. No. 298.

(1) Vrtti (Grain. 800) composed in Sain. 1287 at Jesalmer by Sarvadevasūri of the Kharatara Gaccha. Chani. No. 185; JG. p. 358; Kundi. No. 79; PAPR. 7 (6): 15 (27); PAPS. 67 (105); SA. No. 298.

स्वमस्यमापित in Prākṛta (Be-savvannuvayaṇa, ) AM. 138.

स्वमाधिकार Surat. 9.

स्वमाध्याय Pet. VI. No. 690.

स्वमावली Strass. p. 312. It is in 21 Sanskrit stanzas.

**स्वप्राष्टकविचार** र्रीके p. 357.

स्वयंभवा in 24 Gathās by Padmanandin. Limdi.No. 610.

स्वयंभूकाच्य Bhand VI No. 1067.

on Präkrta Metres in 8 chapters. Its first three chapters are published with Introduction by H. D. Velankar in the JBBR-AS., 1935. The last 5 chapters are also published as an appendix to 'Apabhramsa metres II' at BUJ., Arts and Law, Nov. 1936. It is quoted by Ratnecandra in his come on the Gathālakṣana and also by the commentator of the Kavidarpaṇa; cf. ABORL, Vol. 14, p. 2, Vol. 16, p. 47. The earliest writer who quotes him is however, Hemacandra; cf. JBBRAS., 1935, p. 29.

स्वयंभूस्तृति Pet. IV. Nos. 1442; 1443. स्वयंभूस्तोत्र also called Caturvinisatijinastuti by Samantabhadra. It is edited in the Digambara Jain Grantha Bhandar, Vol. I. by Pannalal Chaudhari, Benares, 1924; Also in the Sanatana Jain Granthamālā, Benares, 1905. AD. No. 16; Bt. No. 147; Buh. IV. No. 227; Chani. No. 256; CP. p. 714; Idar. 83 (3 copies); Pet. VI. No. 690; Tera. 141; 143; 144.

- (1) Vṛtti by Āśādhara. Idar. 83 (3 copies).
- (2) Vṛtti by Prabhācandra. AD. No. 16; Bt. No. 147; CP. p. 714; Tera. 141; 143; 144.

स्वरवर्णानुक्रमधातुपाठ by Puṇyasundara. See Dhātupāṭhasvaravarṇānukrama. KB. 3 (65).

bed to Akalanka by Vimaladāsa in his Saptabhangītaranginī. But in some mss. it is ascribed to Mahāsena, pupil of Nayasena. Thus also a Kanarese commentary on the work itself and Padmaprabha Mahadhārideva in his commentary on the Niyamasara ascribe it to Mahāsena; cf. Upadhyc, ABORL, Vol. XIII. pp. 88, 90. Published in the MDG. No. 1. Bombay, Sam. 1972. Buh. VI. No. 697; CP. p. 714; Hum. 149, Idar. 84; Lal. 136; Mysore. II. p. 285.

- (1) Vrtti by Keśavacarya, Mysore. II. p. 285.
- (2) Tikà by Sobhanacandra, i. e. Subhacandra. Mentioned in Pāṇḍava-purāṇa. Idar. 84.
- (3) Vrtti. Anonymous. Buh. VI. No. 697.
- (I) स्वरोदय by Yasahkirti. CMB. 190.
- (II) स्वरोदय Anonymous. JG. p. 358; Surat. 1, 2, 5, 8, 9.

स्वर्णसिद्धिगभैमहावीरस्तव by Padaliptasūri. Buh. II. No. 326, JG. p. 365.

(1) Tika composed in Sam. 1380 by Jinaprabhasūri of the Kharatara Gaccha. Buh. II. No. 326 = PRA. No. 836.

(2) Avacuri based on Jinaprabha's commentary. Buh. II. No. 326; JG. p. 365.

स्वस्तिवाचनविधि Bengal. No. 7766.

स्वस्त्ययनविधान Bhand. VI. No. 1003 (3); Pet. V. No. 925.

स्वाध्यायपाठआराधना Kath. No. 1216.

स्वाध्यायविधि KN. 15.

स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा See Kärtikeyanupreksä.

स्वामिकुमारानुप्रका See Kartikeyanupreksa. Bhand. VI. No. 1041; Pet. IV. No. 1500.

स्वामिवात्सत्यमाहात्म्य (Grani, 2000). JG. p. 271. स्वामिसंतोषषदात्रीका Agra, No. 1953.

स्यामिसमुद्देश of Mallisena. AK. No. 928.

हंसकथा JG. p. 263.

इंसचकवाकाद्यष्टक DB. 23 (41); Hamsa. Nos. 155;

हंसपालकथा Surat. 7.

हंसराजचरित्र KN. 39 (foll. 40).

(1) हंसराजवरसराजकथा also called Kathāsaigraha composed in Sain. 1510 by Sarvasundarasūri, successor of Guṇasundarasūri of the Maladhari Gaccha. BK. No. 230; JHA. 56; Limdi. No. 1152; PRA. Nos. 325; 423; 700; Punjab. No. 3121.

(II) हसराजवत्सराजकथा Anonymous. Bik. No. 555 (Be:-- asti jambu; in about 246 Sanskrit stanzas); Surat 1, 6, 7.

हंसराजवत्सराजवारित्र (Gram. 1050) by Rajakirti Vācaka. JG. p. 237; Pet. I. No. 365.

(I) **Eurinariationals** by Jinodaya. DB. 42 (25; 26).

(II) **हंसराजवत्सराजप्रवन्ध** Anonymous, SA, No. 2858.

हंसावलीकथा DB. 43 (92; 93).

(I) tagnetica by Ravisena. Idar. 102.

(II) a part also called Anjanacaritra, composed by Brahma Ajita, son of Vîrasiniha. Al).

Nos. 11; 160; Baroda. No. 9957;

Bhand. V. No. 1113; CMB. 90; CP. p. 714; Flo. Nos. 738; 739; Idar. 102 (4 c.); Idar. A. 65; Kath. No. 1175;

List (S. J.); Pet. IV. No. 1501; SG. No. 2719; Tera. 9, 10, 11.

(III) हनुमचरित्र by Brahma Jinadása. List (Delhi P. Mandir).

(IV) हनूमचरित्र by Brahma Dayāla. List (Phaltan).

हम्मीरकाव्य See Hammiramadamardanakavya. Bhand, VI. No. 1431.

dent of Jayasinihasuri of the Kranarsi Gaccha. Published at Bombay, 1879; for abstracts, see Kirtane, Indian Antiquery, Vol. 8, p. 55-73. It is in 14 cantos. Also see Krisnammachariar, History of Sanskrit Literature, pp. 206-207.

(1) Tîka. Bhand. VI. No. 1431.

simhastri, pupil of Varastri. See S. R. Bhandarkar, report of a second tour in search of Manuscripts, p. 16 ff., for the contents etc. It is published in the Gaek. O. S. No. X. Baroda, 1920. The ms. on which the edition is based is dated. Sam. 1296. Cham. Nos. 59: 450; Jesal. No. 820 (dated Sam. 1286); JG. p. 338; Kundi. No. 90; PAZB. 8 (19).

हरियन्दकथा See Vijayacandracautra No. I. Hamsa. No. 1390.

हरिचन्द्रकथा in Sanskrit verse. Probably the same as above. Punjab. No. 3125.

- **हरिबलकथा** उस्ति p. 263.

हरिबलवतुष्यदी composed in Sain. 1126 by Jitavijaya. PAP. 72 (67).

हरिवलचरित्र Punjab. No. 3126 ; Surat. 3, 5, 6, 8.

हरिवलसंबन्ध in Frakṛṭa. Tapa. 326.

हरिबलादिकथा (Grain, 900). Jul. p. 263.

हरिभवकथा JG. p. 219.

हरिमद्रशबन्ध JG. p. 219.

हरिमद्रस्रिक्या This is really Upadesapada of Haribhadra. Bhu. VI. No. 786 - PRA. No. 911.

हरिभद्रस्रिचरित by Dhanesvara. Lalited by Pandit Haragovinda Dāsa, Benares.

हरिभद्रसूरिस्थिति VB. 41 (18).

हरिमेखला Bt. No. 596, JG. p. 358.

- (I) Existry composed in Saka 705 by Jinasena II, pupil of Kirtisena of the Punnāta Sangha. It contains 66 chapters and is published in the MDG. Series Nos. 32, 33, Bombay, 1930. It mentions (in I. 39-40) Jinasena I, as the author of the Pārśvābhyudayakāvya. AD. No. 2; Bhand. V. No. 1134; Buh. VI. Nos. 700; 701; CP. p. 715; Idar. 5; Idar. A. 4 (4 c.); 5 (3 c.); 6; 12; Kath. No. 1176; Mitra. VI. p. 74; Pet. IV. No. 1502; V. No. 987; SG. No. 622; Strass. p. 307; Tera. 9 to 11.
- (II) इरिवंशपुराण by Dharmakirti. CP. p. 716.
- (III) इरिवंशपुराण by Ravisena. CP. p. 715.
- (IV) दरिवंशपुराण by Śribhūgaņa. CP. p. 715.
- (V) इरिकायुराण by Śrutakirti. SG. No. 1264.
- \* (VI) हरिवंशपुराण by Sakalakirti. CP. p. 715.
  - (VII) हरिवंशपुराण by Jayasagara. Idar. A. 8.
  - (VIII) artisty composed by Jinadasa, pupil of Sakalakirti. It contains 39 Sargas of which the first 14 were composed by Sakalakirti acc. to Strass. p. 312. The original recension of the work mentions this collaboration, while the secondary one does not do so. Baroda. No. 11357; Bhand. V. Nos. 314 (ms. dated Sam. 1654); 315; CP. p. 715; Idar. 5; 6 (5 c.); 7 (2 c.); Idar. A. 4 (2 c.); 15 (2 c.); Pet. III. No. 570; IV. No. 1503; SG. No. 1087.
  - (IX) **हरिवंशपुराण** by Mangarasa. Hebru. 51; Padma. 3.
  - (X) straight containing 122 Sandhis and composed in the Apabhranisa language by Dhavala, son of Sura. See Allahabad Uni. Studies, 1. p. 166. CP, p. 716 (ms. dated Sari. 1599).
  - (XI) Estanguage by Puspadanta in the Apabhramáa language. This is a part of the Mahapurāna. It is published in the 3rd part of the Mahāpuraṇa pp. 1 to 184 (MDG. Series, No. 42, Bombay, 1941). Bhand. V. No. 1135 (dated Sam. 1441).

- kha Svayambhū in Apabhramsa. The work was finished by the author's son Tribhuvana Svayambhū. It mentions Bhāmaha, Dandin, Bāna, Harisena and Caturmukha. See Allahabad Univ. Studies, 1. p. 170. Out of the 112 Sandhis, 92 were composed by Caturmukha, 93-102 by his son Tribhūvana and the rest by one Yasahkīrti, pupil of Gunakīrti; cf. Apabhramsa Paṭhāvalī edited by Modi, Ahmedabad, 1935, notes, p. 24. Kath. No. 1177 (dated Sam. 1582); SG. No. 2309.
- (XIII) हरिवंशपुराण Anonymous. CP. p. 716; JG. p. 219; Tera. 1~8. (1) Țippana. Anonymous. Bhand. V.

No. 1136.

हरिवंशप्रन्थ Anonymous. Agra. No. 1815.

हरिवाहनकथा JG. p. 263; Limdi. No. 569; Pet. IV. No. 1385.

Estanulia (Grain 5350) composed by Jayatilakasūri, pupil of Cāritraprabha of the Agama Gaccha. It is published by the Jain Sreyaskara Mandala, Mhesana, 1907. Agra. No. 1557; BK. Nos. 392; 557; Bt. No. 323; Chani. No. 430; DB. 30 (10); DC. p. 51 (dated Sain. 1415); Hamsa. No. 490; JB. 124; JG. p. 333; JHA. 54; Kaira. A. 76; PAP. 40 (37); 65 (4); PAPR. 13 (4); PAZA. 7 (12); Surat. 5; Tapa. 117.

(1) Svopajňa Tikā (Grain. 12093) composed in Sain. 1436. JG. p. 333; PAP. 65 (4).

Bengal. No. 7672, Bhand. V. No. 1334; Buh. III. No. 179 (the last one is Haricandrakathā i. e. Vijayacandacaritra (No. 1) of Candraprabhamahattara ). JG. p. 263.

हरिश्चन्द्रतारास्त्रीचनीचरित Bengal, No. 7672.

हरिश्रद्रह्मपतिकथानक by Mānavijayagaņi. Published in the Satyavijaya J. Granthamālā, No. 7. Ahmedabad, 1924.

सिवंशायान क्रियु पुत्रकारी ठापम्र हो , (न सम्हाक मंग्य प्र इस मि हा) न भवने , अगा, आमेएगे), स्रिवंशायान - भग मश्चा स्क्री भग गुरु की शिल्क , अपमेश स्वाप कारत , १५०० , वंसापने हारी, इस सी, अग्ने भंडा, अस स्तियंशाशाणा अपने रहरू अपमेशा, अमेन भेडा निष्ठी अने अवने अगी, हत्वेत्त उषा - ब्रुम (प्रामल मित्री, स्वमाठ १६ १६, मेर इब्रीश्री भेडा, अमेना अपने लेसा अनुष्ठिया अथु अश्मेत ब्रुम सीममाइकाष शास्त्र भेडा १ (२४९) द सी, को ने का ने बर्म १३, १९ ० द

हरिवेजकथा ( Gram. 430 ). JG. p. 263 ; Limdi. No. 1966.

इरिवेणसरित्र in Prākṛta. See above. Hamsa. No. 1547.

हर्षभकाश (Astronomy) by Harsadevagani Bt. No. 581, JG. p. 350.

(Grain. 96) by Pärsvacandra, pupil of Candra. JG. p. 358; PAP. 72 (100).

इस्तलक्षणविचार of Harşakirti. Surat 1 (754).

the Tapa Gaccha. Siddhajñana is a part of this work. Bengal. No. 7357; BK. No. 1600; DB. 46 (18); Mitra. IV. No. 1514; Pet. IV. No. 1386; PRA. No. 1518; Punjab. No. 3132; see Ulwar Cat. Extract, No. 604.

(1) Tikā Svopajňa. BK. No. 1600; PRA. No. 1518; See Ulwar. Cat. Extract, No. 604. For a ms. dated between AD. 1680-1700, see Jainasiddhāntabhāskara, Vol. VIII. p. 25.

हस्तिकल्प Hamsa. No. 1432. See under Dhumaketukalpa.

हास्यकथा (Grain. 1750). Bhand. VI. No. 1432; JG. p. 268; Surat. 5.

हिंसानेजेय also called Hirisāstaka. Vel. No. 1700. हिंसाइक See Hirisānirnaya.

(1) 電景器取転 SB. 2 (95, two copies).

Vinayasāgara. Bhand. V. No. 1254; BK. No. 71; BO. p. 62; KN. 48; VA. 18 (46).

हितशिक्षाञ्चक Surat. 2, 4. हितशिक्षाञ्चार्विशिका KB. 1 (66).

composed in Sain. 1630 by Sakalacandra Upādhyāya, pupil of Vijayadānasūri of the Tapā Gaccha, BK. No. 1323; Chani. No. 492; JG. p. 193; PAP. 64 (15); PAPR. 11 (14); PRA. No. 400.

(1) Svopajňa Tikā (Grain. 12439). JG. p. 194; PAP. 64 (15); PAPR. 11 (14). (I) विकायकेश by Ratnacandragani. See Kumatāhivisajānguli Mantra.

(II) हितापक्श AK. Nos. 987; 988.

हितोपवेशमाङा by Municandra in 25 Prākrta Gāthās. Published in Prakaraņasamuccaya, Indore, 1923. JG. p. 204; Limdi. No. 955; Pet. V. No. 803.

(1) हितापदेशमाला See Hitopadesa. JG. p. 194.

(II) हिलोपदेशमाङा by Vijayānadasuri. VB. 41 (24, 34; 35).

(1) Ţikā by Hemācārya. VB. 41 (24).

हितोपवेशसप्ततिका of Śrisāra. JHA. 72 ( 2 c. ).

facilulum in 525 Gathas composed by Prabhanaudasūri, pupil of Devabhadra, pupil of Abhayadevasūri. BK. No. 1773; Bt. No. 184; DC. p. 37 (ms. dated Sain. 1310); Jesal. No. 32; JG. p. 194; Kundi. No. 183; SA. No. 353; Surat. 1; 2; VB. 41 (34; 65).

> (1) Vrtti composed in Sain. 1304 by Paramānandasūri, pupil of Devabhadra, pupil of Abhayadeva. Paramānanda is the spiritual brother of Prabhānanda, the author of the Text. Bt. No. 184; VB. 41 (24?).

हीरकपरीक्षा JG. p. 363; Pet. IV. No. 1504.

Eivum by Kirtivijaya. See Praśnottarasamuccaya. BO. p. 62; DA. 36 ( 34 to 38 ); Hamsa. Nos. 341; 551; 553; 730; 735; 1302; JG. p. 165; Pet. V. No. 915.

हीरविलासकाच्य JG. p. 333.

(I) द्वीरसीभाग्यकाव्य in Sanskrit, composed by Devavimala, pupil of Simhavimala of the Tapā Gaccha. Published in the Kāvyamālā Series, at N. S. Press Bombay, 1900. BO. p. 62; Hamsa. Nos. 251; 258; Kaira. A. 41; Kath. No. 1432; PAPR. 22 (1); Pet. IV. No. 1387; Punjab. No. 3137; VA. 18 (44).

(1) Svopajnavrtti (Grain. 9745). BO. p. 62; Kaira. A. 41; Kath. No. 1432; PAPR. 22(1), VA. 18 (44). (II) हीरसीभाग्यकाच्य by Padmasagaragani. JG. p. 333. This is probably a mistake.

हुडी by Sahajakuśala. Buh. VIII. No. 400 (ms. dated San. 1611).

हुई। Anonymous. Bhand, V. No. 1401; Pet. IV. No. 1388.

हुण्डिकचोरकथा Agra. No. 1592.

(I) দুরাহানীকথা by Punyarājagaņi. See Hohrajahparvakathā. Buh. II. No. 394 = PRA. No. 842.

(II) हुताश्नीकथा composed in Sain. 1792 by Bhavaprabhasūri. JG. p. 263.

(III) हुताशनीकथा by Jinasundara. See Holikākathā.

हृद्यप्रदीपषद्भिशिका ( Be: śabdādipaňca ). Published by JDPS., Bhavnagar, San. 1973.

ह्दयप्रवीतस्तातिका BK. No. 1829; Surat. 1 (782).

हर्गाकेशमाकृतंच्याकरण in 4 chapters composed by Hreikesa. Published by Dahchand Pitambardas, Ahemedabad, AD. 1905.

हेतुखण्डन CMB. 162.

हेतुसण्डनपाण्डरय composed during the spiritual reign of Sumatisādhu, by Sādhuvijaya, pupil of Jinaharsa of the Tapā Gaccha. JG. p. 83; PRA. No. 661; SA. No. 506.

हेतुगर्भप्रातिक्रमणविषि of Jayacandra See Pratikra-

Egfare is a treatise on Logic by a Jain author in Sanskrit. Patan Cat. I. p. 178; PAS. No. 349.

(1) Tikā. Patan Cat. I. p. 178; PAS.No. 349 (foll. 22).

द्वतिकम्बन SG. No. 1484.

इत्पदेश Bengal. No. 7157.

हेमकुमारचरित्र See Kumarapālapratibodha. Pet. V. A. p. 24.

हेमतन्त्रविभाग See Haimavibhramasütra.

हैमकारकन्यास by Hemacandra. SA. No. 638. See : Sabdānušásana Com. (3).

हैमकोद्धर्श Agra. Nos. 2754 to 2756. See Candraprabhā Vyākaraṇa.

हैमनाममालाशिलोञ्च्छ See Siloñechanāmamālā. हैमन्यायकलावलस्य by Hemacandra, JG, p. 302.

(1) Vrtti Svopajňa. JG. p. 302.

हमप्रकाशस्याकरण This is the name of Vinayavjaya's commentary on his own Haima Laghuprakriyā, for which see below.

हैमप्रक्रिया by Vîrasimha, pupil of Mahendra. JG. p. 303.

**हैमप्रकियाशस्त्रसमुच्चय** ( Grani, 1500 ). JG, p. 303.

हैमबुहत्याच्या by Mayashankara Shastri, published by the Hemscandra Granthamālā,Ahmedabad, AD. 1931.

Kirtivijayagani of the Tapa Gaccha in Sain. 1710. Published by the JDPS., Bhavnagar, Sain. 1979. Also recently with the commentary, by Shah Hiralal Somachand, Bombay, 1937. Bhand. VI. Nos. 1434, 1435; 1436; BO. p. 33; Buh. III. No. 197; DB. 36(41); Hamsa. Nos. 334; 392; 595; JB. 127; JG. p. 303; Kiel. II. No. 297; PAPS. 72 (29); Punjab. No. 3145; SA. 1597; SB. 2 (158); Surat I, 5, 6.

(1) Svopajňa Vrtti called Haimaprakaša, composed in Sain. 1797. Bhand. VI. No. 1436; Buh. III. No. 197; Hamsa. No. 392; PAPS. 72 (29). Probably all the abovementioned mss. contain the Vrtti.

Rătantra Vibhrama sutra. It is so called because Guṇacandra explains it according to Hemacandra's system of grammar. It is published in the YJG. Series No. 34, Benares, Vir Sain. 2439, with Guṇacandra's commentary. Agra. Nos. 2759-2762; Bhand. V. No. 1402; Bt. No. 444; Buh. VI. No. 787; Hamsa. No. 596; JB. 154; PAP. 15 (8); PAPS. 72 (19); SA. No. 510; Surat. 5; VB. 41 (21; 22; 36); Weber. II. No. 1696.

(1) Tattvaprakāšikā (Gram. 600) by Gunacandra, pupil of Devasūri, who explains the text according to Hemacandra's system of grammar. Agra. No. 2761; Bhand. V. No. 1402; Buh. VI. No. 737; Bt. No. 444; Hamsa. No. 596; JG. p. 302; PAPS. 72 (19); SA. No. 510; Weber. II. No. 1696.

(2) Vrtti (Gram. 196) by Jinaprabhasūri. JG. p. 302; PAPS. 74 (13).

etc, collected by Hemacandra himself from his grammar at the end of his Brhadvrtti. Bod. Nos. 1140 (2); 1141; Limdi. No. 879; Vel. No. 75.

- (1) Prajūāpanīvrtti mentioned by Hemahanisa in his Nyāyārthamanījuṣā (s. v.).
- (2) Vrtti. Anonymous; probably the same as above. Bod. Nos. 1140; 1141; Limdi. No. 879; Vel. No. 75.

हेमन्याकरणन्यायसंग्रह by Hemahanisa. See Nyáyārthamañjüṣā.

हेमशब्दचन्द्रिका of Meghavijaya. BO. p. 32. See Can- . draprabhā Vyākaraṇa.

**हैमशब्दसंचय** (Gram. 426) by Amaracandra. JG. p. 303.

हमशब्दसमुख्य (Gravit. 492). PAPR. 12 (9). हमोप्रक्रिया Buh. IV. No. 287. This is Syndisablasamuecaya. PRA. No. 888.

हेमीनाममाला See Abhidhānacintāmaņinamamala. होमविधान of Lakṣmicandra- DA. No. 191.

होमविधि of Narendrasena. Idar. 192 ( 2 copies ).

- (1) Engarant by Jinasundara. It is also called Hutāśanīkathā. Published by Hiralal Hamsaraj, Jamnagar. DA. 76 (96); Hamsa. No. 1193; PAPS. 67 (42); Pet. V. No. 916; SA. No. 674; Surat-1, 2, 5, 6, 7, 8, 9.
- (II) होलिकाकथा Anonymous. (Be:- ṛṣabhasvāmi-nam). Bik. No. 1480; Mitra. IX. p. 4.
- ( III ) **南南南省 ( Be :-** holikā falgune ). Bik. No. 1481.
- (IV) होडिकाकथा Anonymous. DA. 76 (95); Limdi. Nos. 930; 1059; 1527.

(V) **司德和陈知** by Pandit Subhakarana. List (S. J.)

होडिकापर्वकथा in Prākrta composed by Maladeva, pupil of Bhāvadeva of the Brhad Gaceha. Devasthali. No. 2408 (ms. dated Sain. 1670).

होिलकारंणुपर्वचरित्र by Jinadāsa. Pet III. No. 571; Tera. 12; 13; 14.

होलिकाविधि Mitra. VIII. p. 160.

होडीपर्व by Māṇikyavijaya. Buh. II. No. 264. This is wrong. This is really Bhāvaprabha's Holirajahkathā. See. PRA No.1483-

होलीप्रवन्ध by Kalyāṇakirti. CP. p. 716.

होडी(ज:कथा composed in Sain. 1782 by Bhāvaprabhasūri, pupil of Mahimaprabha of the Purṇimā Gaccha. Buh. H. No. 264; DA. 30 (312); PAPS. 80 (77).

- (1) होलीरजः पर्यक्रथा composed in Sam 1485 by Punyarājagaņi, pupil of Japacandrasūri of the Tapa Gacelia. Published by Hiralal Hamsaraj, Jammagur. BK. No. 1059; Buh. H. No. 394; Hamsa. Nos. 702; 1514; Limdi. No. 1554; Punjab. No. 3163; Tapa. 275; Vel. No. 1791.
- (II) **eietra: vaa a**ut composed in Sain 1822 by Fattendras āgara, pupil of Dharas āgara of the Tapā Gaccha. Limdi. Nos. 534; 1120, Pet. V. No. 917; SA: No. 534; Vel. No. 1792.
- (III) **होछीरजःपर्वेक्रथा** by Jinasundara. See Holikākatha No. I.
- (IV) **द्वोलीरज्ञण्यंकथा** Anonymous. Agra. Nos. 1728-1730; 1745; 1749; DA. 60 (302, 303; 305; 312); JHB. 35; Punjab. Nos. 3164; 3165.

होणहारतीर्थकरपुराण Strass. p. 312. See Srenikacaritra.

हस्बकथासंग्रह (Grain. 1000) composed in Sain. 1413, by a pupil of Sratilaka of the Maladhari Gaccha. JG. p. 268: this is very likely the Hasyakathāsaigraha or Antarakathāsaigraha of Rājašekhsra.

**Simitare** JHA. 73 (2 et foll. 17); Punjab. No. 3168.

#### ADDITIONS AND CORRECTIONS

## (A) Additions

- p. 4 (I) अतिमुक्तचरित of Pūrņabhadragaņi consists of 211 stanzas. It is recently published in the Jinadattasūri Prācīna-pustakoddhāra Fund Series, No. 47, Surat, 1944.
- p. 6 अध्यात्मरहस्य of Āśādhara; this is mentioned in the author's Praśasti to Anagāra-dharmāmrta, v. 13.
- p. 17 अलंकारमबोध of Amaracandra Paṇḍita of the Vāyaḍa Gaccha. This is mentioned in the author's Kāvyakalpalatā.
- p. 19 अद्वापद्भासाद्भशस्ति composed in Sam. 1583 by Devatilaka Upādhyāya of the Kharrtara Gaccha. DC. pp. 70, 71.
- p. 39 (I) 1-14-14 of Jambū Kavi. Sen Candradūta Kāvya.
  - " (II) दन्द्रतकास्य of Vinayavijayagani of the Tapā Gaccha. See HJL. p. 649.
- p. 72 कमेंगवाद This is an old work quoted in the Dhavalā of Vīraseņa. See Şatkhandā-gama, vol. I (Amraoti, 1939), Intro. p. 63.
- p, 90 कार्यमकारा (4) Vrtti by Bhānucandragaṇi.

  A ms. of 'a large portion of this commentary' was seen in the Dela Upasraya Bhandar of Ahmedabad, by Dr. Bhandar kar. See Bhand. IV. Intro. p. 17 (idem 14). This commentary is also mentioned by Siddhicandragaṇi in his Bhānucandragaṇicaritra, I. 10.
  - Bhānucandragaņicaritra, Singhi Jain Series, Bombay, 1941, Intro. p. 72 and also Text, p. 61, where extracts from the work are given.
- p. 91 (IV) preparative in Sanskrit by Padmaprabha, pupil of Vibudhaprabha. This is

- p. 242 f. n., and DI. p. 49. Padma-prabha composed his Munisuvratacaritra in Sain. 1294.
- p. 92 (VIII) saitus ata in Sanskrit verse composed by Somatilakasūri (Grain, 730). Punjab. No. 630 (ms. dated Sain, 1469). The author refers to Somaprabha's Kumārapālapratibodha. See Punjab. Extracts, p. 139.
- p. 96 (III) कियाकलाप of Āśādhara (Grain, 1976).
  This is mentioned in the author's Praśasti
  to Anagāradharmāmṛtaṭikā, v. 14.
- p. 100 (XIII) क्षेत्रसमास of Sahajaratna. Punjab. No. 653.
  - (1) Svopajňa Tikā. Punjab. No. 653.
- p. 113 uzavítanca (2) Vrtti by Pürnacandra. Punjab. No. 752.
- p. 118 (II) चन्यवृतकास्य of Vinayaprabha. Bhand. V. No. 354.
- p. 127 (1) छन्दोनुदासन of Jayakirti. It is in eight chapters. It deals with Sanskrit metres in the first six chapters (Sainjāā, Sama Vrtta, Ardhasama Vrtta, Visama Vrtta, Jāti, and Misra). In the 7th chapter, the Jātis employed in the Karņātaka language are defined, while the 8th defines and describes the Prastāras. Among the Kannada works, Jayakirti mentions Srngarapinda Kavya, Karnateśvarakatha, Karnata-Malatimadhava and Karnāta-Kumārasanībhava. He also Karnātaka mentions Prabhusena, a metrician (au of Gitikālamkāra?). 1 have obtained a copy of the DC ms. through the favour of Muni Shri Jinavijayaji.

- p. 127 (IV) **Beilgands** Jinesvarasūri. This is a short treatise on the Gāthā metre. It consists of 23 Gāthās only, and in spite of the name, discusses, rather briefly and without illustrations, the formation of only the Gāthā and a few other metres derived from it. I have obtained a copy of the text and its commentary through Muni Shri Jinavijayaji from the Badā Bhandar at Jesalmir, where the only palm-leaf ms. of the work exists. I shall soon publish this.
  - (1) Vrtti by Municandrasūri (Grain. 243). This was composed at the instance of one Ajita Śrāvaka. Unfortunately, neither the text nor the commentary contains any references to earlier writers.
- p. 128 estated of Rajasekhara. Jesal No. 238. This contains only the 5th i. e. the last chapter of the work which is in Sanskrit. This chapter defines the Apabhranisa metres beginning with the Utsaha and ending with the Dvipadis. Rājasekhara describes himself as the son of Thakkara Duddaka and Nāgadevi, grandson of Lāhata, and great-grand-son of Yasa, and as an Arhata. The work is described as 'dear to Sri Bhojadeva'. The Ms. is dated Sani, 1179. Who is this Sri Bhojadeva?
- p. 137, column 1, end: (5) Vṛtti composed in Sain. 1714 by Siddhicandragani of the Tapa Gaccha. See Bhanneandraganicaritra, Singhi Jain Series, Bombay, 1941, p. 60; Intro. p. 72.
- p. 138 (III) जिनसहस्रमामस्तोत्र (3) Svopajňa Tika; this is mentioned in the author's Prasasti to the Anagāra-dharmāmrta, v. 15.
- p. 147 **शामकवारित्र** in Prakrta, composed by Vāsavacandra. This was rendered into Kannada by Pūjyapāda Yogin and this rendering is mentioned by Pāyaņa Var-

- nin in his Kannada work of the same name composed in A. D. 1659. See Dr. Selatore, Mediaval Jainism, p. 385.
- p. 152 तस्वाच-तामणिपरीक्षा of Meghavijayagani of the Tapa Gaccha It is an examination of Gangesi Upādhyāya's Tattvacintāmani, in four chapters. See Jainasiddhantabhāskara, Vol. X. pp. 70-72.
- p. 165 त्रिपष्टिसार of Harişena, pupil of Vajrasena. See under Karpūraprakara.
  - " बेलाक्यकाति Part I (chs. 1-4) is separately published by Dr. A. N. Upadhye and Prof. H. L. Jain at Sholapur, 1943.
- p. 168 दर्शनाचारकथा in Sanskrit Punjab. No. 1135.
- p. 173 वानरत्नोपाच्यान in Sanskrit, composed by Jayakirti in Sani. 1535. Punjab. No. 1214.
- p. 175 (VIII) **दीवालिकाकल** of Hemácārya. Punjab. Nos. 1239 to 1242. See Dipotsavakalpa (IV).
- p. 176 **दर्घटपदवृत्ति** Punjab. No. 1252 (ms. dated Sain, 1655).
- p. 189 (II) **ਪੰਸਤ੍ਜਨਪਾਰਨ** of Vinayakuśalagaņi, pupil of Sahajakuśalagani. He composed this work in Sam. 1641. Punjab. No. 1213; also see Extracts, p. 140.
- p. 224 प्रसीभाषाद्वशासन in five chapters, is a manual of the Persian grammar written in Sanskrit. It was composed by Vikramasinha, son of Madanapāla Thakkura and a pupil of Ānandasuri. Punjab. No. 1649; also see Extracts, p. 140.
- p. 289, Column 1: भक्ताभरस्तोत्र (22) Vrtti by Siddhicandragani. See Bhānucandraganicaritra, edited in the Singhi Jain Series, 1941, Introduction p. 72.
- p. 300 **मणिपरीका** by Meghavijayagani. See Tattvacintămaniparikșă.
- p. 302 (V) **HEUG-4ft Tarkta** (Grain, 800) in Prakrta verse composed by Harirāja. Punjab. Nos. 2019; 2020.

- p. 316 सौनयकावृशीमाहतस्य in Sanskrit composed by Viravijayagani in Sam 1774. Punjab. Nos. 2118, 2119.
- p. 316 unimer in Sanskrit verse. Punjab. No. 2123.
  - ,, afficilites in Sanskrit verse. Punjab. No. 2124.
- p. 320 (XXIII) यशोधरवरित्र in Prākṛta composed by Mānadevendra. Punjab. No. 2138.
- p. 331 col. 1, line 10: (8) Vṛtti by Padmasundaragaṇi. Punjab. No. 2204.
- p. 342 (II) attagrammation. This was composed in Sam. 1705 (and not in 1700). Another ms. of the work is Punjab. No. 692; this was copied by the author himself i. e. Danacandra in Sam. 1706. See Extracts, p. 130 of the Punjab. List.
- p. 356 विभिन्न स्टीप्रकरण This is in Prākṛta and was composed by Nayaranga, pupil of Gunasekhara, in Sam. 1625. Punjab. No. 2362, Extracts, p. 140.
  - (1) Vṛtti Svopajña, in San. 1625. Punjab. No. 2362.
- p. 357 (II) and utaka in Sanskrit prose composed in Sain. 1664 by Siladeva. Punjab. No. 2366 (Extracts, p. 137).

p. 373 present This is a manual of Sanskrit grammar, based on the Haima Vyākaraņa, composed by Meghavijayagaņi of the Tapā Gaccha. It is in three chapters. For a ms. of this work dated Sam. 1761; see Jainasiddhāntabhāskara, Vol. X. pp. 70-72.

### (B) Corrections.

- p. 2, Column 2, lines 38-39: Read 'Jinasena I.'
  for Jinasena II.
- p. 38, Column 2, line 7: Read 'in Sam. 1222' for 'in Sam. 1122'.
- p. 120, Column 2, line 20: Read 'pupil of' and not 'Guru of'.
- p 103, Column 1, line 14: Read 'Sam. 1646' for 'Sam. 1676'.
  - gaṇi, pupil of Vijayarāja Upādhyāya, pupil of Devatilakagaṇi of the Kharatara Gaecha. PRA. No. 1524.
- p. 174, Column 2, line 33 ff.: Read 'An astrological treatise in 144 Prākṛta Gāthās by Ratnasekharasūri, pupil of Hematilakasūri of the Nāgapuriya Tapā Gaccha. The work is also published by Pandita Kṣamāvijayagaṇi at Bombay, 1938.